

# नुग्रलुक कालीन भारत

भाग २

सैपिद अतहर अन्वास रिज़वी



# तुगृलुक कालीन भारत भाग २

सुल्तान फ़ोरोज तथा उसके उत्तराधिकारी ( १३४१—१३६८ ई० )

( HISTORY OF THE TUGHLUQS, PART II )

# समकालीन तथा निकट समकालीन इतिहासकारों द्वारा

[ जियाउद्दोन बरनी, शम्स सिराज श्रक्रीक़, यहया, मुहम्मद बिहामद खानी, शरफुद्दीन श्रली यजदी, मुल्तान फ्रीरोज शाह, निजामुद्दीन श्रहमद, मीर मुहम्मद नेासूम, हमीद क़लन्दर, ऐनुलमुल्क तथा मुतहर कड़ा ]

> श्रनुवादक सैंपिद ग्रसहर ग्रद्यास रिजयी एम० ए०, गी-एच० डी० यु० पी० एचूकेशनल सर्वित



प्रकासक हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ग्रलीगढ़ मुस्लिम यूनीवॉसटी श्रलीगढ़

. 8840

## Source Book of Medieval Indian History in Hinds

History of the Tughluqs, Part II (1351-1398) by Saiyid Athar Abbas Rizvi, M. A. Ph. D.

4

All rights reserved in favour of the Publishers
FIRST EDITION
1957

## **डाक्टर ज़ाकिर हुसेन ख़ां** राज्यपाल विहार

चरगों में सादर समर्पित



### भृमिका

तुण्जुक वरा थे इत इतिहान में १६५१ से १३६६ ई० तक के इतिहास से मस्विध्यत सिंद्य प्रमुख पारमी थे ऐतिहासिय प्रन्थों, राजनीति सम्बन्धी रचनामी एवं वाच्यों वा हिन्दी नुवाद १ मागों में प्रस्तुत विध्या जा रहा है। प्रथम माग में समयानीय इतिहासकारों वी तिव्यों वा मानुं की प्राप्त को सिंद्य के साम से समयानीय इतिहासकारों वी तिव्यां वा मानुं की साम से साम सिंद्य कि साम सहाज प्रभाव कि साम स्वाप्त कि साम सिंद्य की साम सिंद्य की सिंद्य हों। यह साम सिंद्य वा साम सिंद्य की सिंद्य

धनुवाद बरते समय फारसी से ग्रंगेडी धनुवाद के सभी प्रवालत नियमो की, जिनका पालन इतिहासकार बरते रहे हैं, ध्यान में रखा गया है। भावार्य ने साथ साथ राहरार्य की विशेष महत्व दिया गया है। पारमी भाषा का हिन्यों भाषा में वास्तवित्र अनुवाद देने के प्रयान के कारण नहीं कही पर दाव्यों की पुत्रावृत्ति अनुनेक्ष्णीय वन गई है स्वाक्ति इन राहरी में से किसी एक की भी छोड़ देने से मूल जैंगा बातावरण न रह पाता। जिन प्रयोग के सक्षित्र अनुवाद किये गया के स्वाच्या के सामन प्रवच्यों के सक्षित्र अनुवाद किये गये हैं उनमें मध्य-वालीन भारतीय मह्मृति एव सामन प्रवच्य से सम्बन्धिन श्रावस्त्र उदरणी का विशेष ध्यान रक्षा गया है। प्रयोग की पुट्य सरगा परिट के धारम्म में श्री क्षेत्र के तिल रहे गई की

 में सुल्तान के राज्य ने छ वर्षों ना हाल तथा उसके कारनामे जो मैंने स्वयं देखे ११ ग्रध्याय में लिखे है। यदि ईश्वर ने चाहा और मैं जीवित रहा और भेरी मृत्यू न हो गई तो मैं इसके गांगे भी सुल्वान पीरोज बाह के इतिहास तथा वारनामों से सम्बन्धित श्रध्याय, जो मेरे निरीक्षण पर यवलम्बित होंगे, लिखगा धीर उन्हें मुस्तान फीरोज बाह के काल के इतिहास से जोड दुगा। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो भी ससार ने स्वामी ने नारनामे, मुए तथा इतिहान इम प्रकार वे हैं कि वे लिखे गये थिना नहीं रह सकते । मैंने इम इतिहास की रचना में बडा परिश्रम निया है। मुक्ते ईरवर से आधा है वि मेरी ग्रांखों ने जो वष्ट्र उठाया है उसे वह व्यर्थ नप्ट नहीं होने देगा।" श्रारम्भ में भी उसने सुस्तान फीरोज झाह के राज्यकाल के इतिहास का परिचय इस प्रकार दिया है "इस तारीखे भीरोबधाही के सकलनवर्त्ता ने युग तथा ममय के मुल्तान पीरोज बाह (बल्नाह उसके राज्य तथा बासन को सर्वदा वर्तमान रतने ) के सिहासनारोहण से लेकर छ वर्ष तक के राज्य का हाल तथा इतिहास, उसके बासन प्रबन्ध एवं विजय, उसने उत्क्रण ग्रेण एवं सच्दिरियता तथा जो कठ भी देखा है। उसका हात, ११ ग्रघ्याय में लिखा है। यदि मैं भविष्य में जीवित रहा तो मैं इन ग्रध्यायों के म्रतिरित्त धपने निरीक्षण के भाधार पर ६० त्रन्य सध्याय लिखना, जिससे इस इतिहास में मल्तान फीरोज बाह बा इतिहास एवं उसके ग्रणा का उल्लेख १०१ ग्रध्यायों में हो जाय । यदि यह सभव न हुआ तो ईश्वर जिसे भी उस वार्य वी शक्ति प्रदान वरे वहीं सल्तान फीरोज शाह का इतिहास, जनने सासन प्रबन्ध तथा एएं। का हाल, एवं उसके श्रत्यधिक दान पण्य की चर्चा लिपिवद करे।"<sup>2</sup>

जियाजद्दीन बरनी ने इतिहास वा महत्व तथा उससे लाम, इतिहास की विशेषता तथा इतिहासकार के वर्तव्य अगर इतिहास की रचना की शतों र वा उल्लेख तारीखे फीरोबसाही की भूमिका में किया है। वह लिखता है "इतिहास की रचना करते समय सबसे बडी शर्त, जोकि इतिहासकार के लिए उसकी धर्मनिष्ठता को देखते हुए आवश्यक है, यह है कि बादशाही की प्रतिष्ठा, ग्रेणो, उत्तम बातो, न्याय ग्रीर नेवियो वा उल्लेख करे। उसे यह भी चाहिये कि उसकी यूरी बातों ग्रीर शनाचार को न छिपाये, इतिहास जिखते समय पक्षपात न करे। ग्रांट उचित देखे तो सपट भन्यया सकेत या इशारे से गृहिमानो और ज्ञान-सम्पन्न व्यक्तियो को सबेत कर दे। यदि भय अथवा टर के वारण अपन समकालीन यादशाह के विरुद्ध कुछ लिखना सम्भव न हो तो इमके लिए वह अपने आप को विवस समन सकता है. किन्त पिछले लोगों के विषय में उसे सच-सच लिखना चाहिये। यदि किसी इतिहासकार को विसी बादचाह या मनी त्रथवा किसी यन्य व्यक्ति द्वारा कोई कष्ट या युख पहेंचा हो तो उसे उस पर व्यान न देना चाहिये तवा वह किसी की अच्छाई या दूराई सत्य के विरुद्ध न निसे और न ऐसी घटनामी का उल्लेख करे जो कभी न घटी हो"।" उसने ययासम्भव तारीखे फीरोजशाही मे इस नियम के पालन करने का प्रयत्न किया है। उसने युद्ध तथा विजयों की चर्चाकी श्रपेक्षा बादशाहो तथा अमीरो ने पूर्ण व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने का प्रयत्न विया है किन्त लोगों के गुरुगों की प्रशासा एवं दोयों का उल्लेख करते समय वह इतना उत्साहित हो जाता है कि वह अपने ही निर्धारित किये हुए नियमों की उपेक्षा करने लगता है।

१ बर्नी, तारीको स्तीरोजशाही, पृ० ६०२ तुबद्धक रातीन भारत भाग २, पृ० ४६।

२ वरनी, तारी वे फ़ोरी बताबी, पृ० ४४६६०, त्याद्वक कालीन भारत भाग र पृ० ४।

३ बरनी पृ० १३, भादि तुर्क वालीन मारत पृष्ठ १३१-३२।

x बरनी प्र०१४-१६, चादि तु बालीन भारत प्र०१३४-१४।

x पराजी पुर १५-१६, बादि तुर्क कालीन मारत पुर ११४।

## अनूदित ग्रन्थों की समीद्या

#### जियाउद्दोन बरनी

#### तारीखें फ्रीरोजशाही

सुत्तान फीरोड साह के प्रयम ६ वर्षों का इतिहास उसके समनालीन वयोबूढ इतिहासबार जिलाउद्दीन वरती ने विस्तार में निखा है। वह जिलता है कि, "मैं तारीखे पीरोजसाही का लेखक, जिया बरती, इस्लामी पताकाओं की विजय तथा सफलता का इतिहास इस सीमा तक पहुँचा मका हूँ। मैंते प्रवर्ती जानदारी तथा योग्यता के अनुसार युग तथा काल

सर्पी का नम्य पुल्तान बरान के राज्यकाल में १८०४ हि० (१२०५-५६ है०) में हुना! उसने तारिक्ष आरिक्शांवी की रचना अर्थ हि० (१३५७ है०) में उस वर्ष अ अन्यत्व में सत्वास की। इस इरितास में उसने वरना के स्वास की। इस इरितास में उसने वरना के स्वस्त के आरम्भ है लेकर संस्तार प्रशास है। १८०० १८३५० ६०) एक का शिवास लिखा है। उसका नाना सिचेंद्र सामार हुसासुरीन बरन्त का बहुत क्यां विद्यासम्य मा। उतकी एक सुर्वेद्धक की सुल्तान जलातुरीन के राज्य सामार का स्वास प्रिवास की स्वस्त मामान प्राप्त या। उसके प्रत्य सुर्वेद्धक की सुल्तान जलातुरीन के राज्य में बन्ध समायान प्राप्त या। विद्यास की स्वस्त प्राप्त की सुल्तान करातुरीन के राज्य सामार का प्राप्त की। सह रोज्य सिने अपनी बाल्यकरूप में अपनी सम्बन्धित के स्वस्त के प्रत्य स्वस्त की स्वस्त मा प्रत्य की। बहर रोज्य सिने अपनी बाल्यकरूप में अपनी बाल्यकरूप में अपनी सह सर्वोद्धित की स्वस्त प्रत्य का स्वस्त होने सह सर्वोद्धित की स्वस्त प्रत्य के स्वस्त स्वस्त की स्वस्त मा स्वस्त स्वस्त स्वस्त की स्वस्त स्वस

में हैं और दस्तूरल गलवाब को अति रजा लाइवेरी रामपुर में है। दूसरे सरकरण के समय समवत. इन दोनों ग्रन्थों की कुछ ध्यवस्था हो जावेगी और उनके प्रतुवाद भी प्रस्तुत किये जासकेरी।

"सलजी कालीन भारत', 'ग्रादि तुर्क कालीन भारत' तथा 'तुगलुक कालीन भारत भाग १' के पहचात् मध्यत्राचीन भारतीय इतिहान के घाषारश्चत, पारची तथा अरवी के इतिहासो के हिन्दी धनुवाद की मन्यमाना की यह चीची पुस्तक प्रकाशित हो रही है। 'तुगतुक कालीन भारत, भाग १ तथा भाग २' के प्रकाशन के विषय में निर्णय मई १९५६ 3-3 मार्चित विभाग प्रतीपक विश्वविद्यालय ने, डान्टर जाकिर हुतेन, भूतपूर्व उपनुत्पति, भूतिहास विभाग प्रतीपक विश्वविद्यालय ने, डान्टर जाकिर हुतेन, भूतपूर्व उपनुत्पति, म्रतीगढ मुस्तिम विश्वविद्यालय, के सतत प्रयत्नों के फतस्वरूप किया । पिछनी दो मुस्तको अलाग्ड शुल्सन विश्वविद्यालय, के सत्तत प्रयानी के स्वस्वरूप किया । पिछुना दो पुरुष्का ( ( सालजी कालीन भारत' तथा 'यादि तुकं कालीन भारत' ) का प्रकाशन भी डावटर साहब ही की महती कुता से सन्भव हुत्या । उनकी इस मुलम कुता के लिए मैं जितनी हुततता प्रवट करू थोडी ही है। डावटर साहद को राष्ट्र तथा राष्ट्र भाषा से विशेष प्रेम है। उनकी यह हॉदिक इच्छा रही है कि इस ग्रन्थमाला वी समस्त पुस्तक ग्रसीगढ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा ही प्रकाशित हो और वे इसके लिए बराबर प्रयत्नकील रहे।

इस ग्रन्थमाला की तैयारी में अलीगढ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेशर डा॰ दूरत हमन, एम॰ ए॰, डी॰ फिल्क (धानसन) डारा मुक्ते विवेध प्रेरणा तथा सहायता मिती है। उन्होंने मेरी कठिनाइयो को दूर किया और अपने सन्परासमें एव ध्रमनी सुद् धालोचनाथों डारा मेरे कार्य वो नुचार बनाने की क्या की। बहुमूल्य सुभावो तथा सामयिक प्रोत्साहन के लिए में उनका विवेध धामारी हूं। पुस्तकों के मिलने वो नमस्त कठिनाइयों निर्दाविकार विर्देश का प्रविचारित है। उत्तरिक निर्दाविकार के प्रविचारित है। विद्यविकार के पुरवकातवाध्यक्ष भी सैविद बड़ीस्ट्रीन नी उदार कुपा से दूर होती रही, या यह कहिंदे कि उनकी कुपा ते मुक्ते पुरतको ने मिनते में कठिनाई वा श्रमुभव ही गही हुगा। उनको धन्यवाद देना मेरा परम वर्नच्य है। राजनीति विभाग के श्रम्थक्ष प्रोफेनर मुहस्मद जनार्थ व्यवसाद देना महो परम राज्य है। राज्यात । विमान से जनार्थ जारार्थ है। इसीब हारा मुझे बराबर प्रोत्साहन मिलता र हा है। इसके लिए में उनका प्रामारी हैं। विस्वविद्यालय के इतिहास दिमान के प्रयत्स प्रोक्तेसर शेल प्रब्हुरंबीद नी मेरे ज्यर संस ही कुना रही है। मैं उनके तथा रिसर्च एवं पब्लिचेशन बमेटी ने प्रति भी प्राभार्य, प्रवर्शित करता हूँ। आदर्श प्रेस के स्वामी श्री बद्रीप्रसाद सर्मा ने अपने प्रेस वर्मचारियों के सहयोग से इस पुस्तक की प्रशास निवास करा है। इस पुस्तक की हमाई में जिस परिथम और उस्साह की मर्दावत किया है उसके लिए में वनका ग्रामारी हूँ। मूफ रीडिंग का कार्य श्री धवसमुकुमार श्रीवास्तव द्वारा बड़ा मसन्तना से होता रहा । इमके लिये मैं उन्हे विशेष धन्यवाद देता हैं।

अपने इस कार्य में मुक्ते अपने सभी मित्रों से हर प्रकार की महायता मिलती रही है। स्थानाभाव के बारण में उनके नाम नहीं निख सदा हूँ, किन्तु मुक्ते विश्वास है कि वे अपने प्रति मेरे भावों से परिचित हैं।

ग्रनुमचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ । नवस्वर १६५७ ई०

सैयिद अतहर श्रद्धास रिजवी, एम० ए०, पी-एच० डी० यु॰ पी॰ एजूकेशनल सर्विस ।

जियाजद्दीन बरती मुस्तान मुहम्मद बिन गुगलुक का बहुत बडा विश्वासपात्र था। 
कारण मुस्तान फीरोज शाह से भी उसके धक्छे सम्बन्ध रहे होगे और उसे मुस्तान 
जियाज के राज्यकाल में बड़ी धावार्य भी रही होगी, किन्तु उसने राष्ट्रभी तथा रदबार 
जिनीति ने उसकी समस्त धादाधों का खण्डन कर दिया धीर यह मुस्तान भीरोज शाह 
कष्ट भोगते पढ़े। उसने धपनी समस्त रचनामें भीरोज शाह के राज्यकाल मे ही । की किन्तु तारीर्ज फीरोजवाही, जिनकी रचना में उसने इतना परिश्रम बिया, उसके 
गैन प्रभारों के पद्यन्त्र के कारण फीरोज के दरवार में प्रस्तुत भी न हो सनी थी। 
जैरोज शाह की प्रवास के धपनी लेखनी की सम्पूर्ण धांक समान्य कर दी नियुक्त 
न हो सक्ता, बहु तिक कि उसकी किन्ताहर्यों धपनी बरम सीमा पर पहुँच गई। 
धौतिया के लेखक क्रमीर खुई ने, जो जिया बरनी को मलीमीति जानताथा, 
कि ''जब बरनी की धनस्या सत्तर वर्ष में धांकि समान्य कर पा । धन में कुछ 
रह कर ईस्वर के अनस्या सत्तर वर्ष में धांकि स्वाप्त । धन में मुख 
रह कर ईस्वर के अनस्या मत्त्रों के समान इस लोक से परसीन को सिधार गया। 
गमय उसके पान पैता कीडी कुछ न था। पहनने के बरत भी उसने पाता न रह 
अले जनावे में नीचे एक बोरिया और अनर एक चहर के गतिरिक्त कुछ न रह 
पतानुत नतायस सेल निजापूरीन क्रीलिया के विश्वरतान में अपने पिता की कर 
कितानुत नतायस सेल निजापूरीन क्रीलिया के विश्वरतान में अपने पिता की कर 
कितानुता निजाप सेल किता भीर कर एक चहर के गतिरिक्त कुछ । 
कितानुता निजाप सेल निजापूरीन क्रीलिया के विश्वरतान में अपने पिता की कर 
कितानुता निजाप सेल निजापूरीन क्रीलिया के विश्वरतान में अपने पिता की कर 
कितानुता निजाप सेल निजापूरीन क्रीलिया के विश्वरतान में अपने पिता की कर 
कितानुता निजाप सेल निजापूरीन क्रीलिया के विश्वरतान में अपने पिता की कर 
कितानुता निजाप सेल निजाप सेल सितान में अपने पिता की कितान 
कितानुता निजाप सेल सितान में अपने पिता की कितान 
क्रिया सेल सिता की सितान सितान सितान 
कितान सितान सितान सितान सितान सितान सितान 
कितान सितान सितान सितान सितान सितान 
कितान सितान सितान सितान सितान सितान सितान 
कितान सितान सितान सितान सितान सितान सितान सितान सितान 
कितान सितान सि

ों कठिनाइयों के वाबजूद उसने सुस्तान भीरोज शाह की मूरि-भूरि प्रशसा की सुस्तान मुहञ्जूहीन मुहम्मद विन साम के प्रतिरिक्त देहती के सुस्तानों में सबसे नाह बताया है। उसने देहली ने समस्त सुल्तानों की सुल्तान फीरोज शाह से ग्रपने कथन की पिट की है। वह लिखता है कि 'जिन लोगो को प्राचीन अविन जना ना हुए जा हु। नह स्वयाद्या हु। इतिहास तथा विगत प्रसिद्ध घटनाम्रो का ज्ञान है, उनसे इस तारीखे फीरोजशाही ज्ता न्याय के घनुसार निवेदन करता है मीर इसमें लेशमात्र भी म्रातिशयोक्ति से देहती पर विजय प्राप्त हुई है और हिन्द्रस्तान में इस्लाम का प्रचार हुया है, लेकर अब तक सुल्तान मुद्दरजुद्दीन मुहम्मद बिन साम के उपरान्त समय तथा यग ्रतान फीरोब बाह ने समान नोई भी शिष्ट, सज्जन, हृपालु, दयालु, दूसरो ने गानने बाला तथा वर्त्तव्य-निष्ठ, इस्लाम के नियमों में हढ़ तथा पवित्र विद्यास ादशाह बेहनी के राजसिंहासन पर ख्राक्ड नहीं हुया। मैंन यह बात स्रीतश्योतित, वस्यन प्रशामा करत हुए न<sup>के 627</sup>है और न ये बातें सासारिक लोम के बारण मैंन इस पुस्तक की . इतिहास लिएन का परमावश्यक ग्रेश सत्यता **ं** मुभ्हें फोरोज न्कार में नोई प्रकुल्लता, समृद्धि, सम्पन्नता, इराज्य ने सभी लोगों से पृयक् तथा मिन्न ≀है श्रीर६ विवय में कै नी यह पत्रिन सत्य समभी जा सक्सी है ਰ ਚਿਤ

न मुस्तान ने राज्य ने छ वर्षों ना हाल तथा उसने लारतामें जा मिंते स्वय देखे ११ धप्याम में तिल हैं। यदि ईदार न पाहा और में जीवित रहा और मेरी मृत्यु न हो गई तो मैं इसने धामें में मुल्तान पीरोज धाह के इतिहास तथा नारतामों से सास्तीयत घट्याम जो मेरे निरोक्षण पर मत्वतीयत हाने, लिलूना और उन्हे मुत्तान पीरोज धाह ने काल ने इतिहास की जोण दूता। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो भी ससार ने स्वामी ने नारतामें, पुण तथा इतिहास की रचना में बड़ा परिका पित्रा होते होते हो से तो भी ससार ने स्वामी ने नारतामें, पुण तथा इतिहास की रचना में बड़ा परिका पित्रा है। मुक्त इंस्तर स गावा है कि मरी धीचो न ला पष्ट उठाया है उसे बड़ा थिए का विशेष हो होने दगा। "" आरम्भ में भी उसी चीचो न ला पष्ट उठाया है उसे दहा व्या नारतामें की स्वाप विराम की पांची मार्ग के मुत्तान की स्वयंत वर्षा मार्ग के मुत्तान परिचय इन प्रवार दिया है "इन तारीखे पीरोक्षाहों ने सवस्तवन्ती ने मुण तथा मार्ग के मुत्तान परिचय इन प्रवार दिया है "इन तारीखे पीरोक्षाहों ने सवस्तवन्ति ने मुण तथा मार्ग के मुत्तान परिचय इन प्रवार दिया है "इन तारीखे पांची वात्र को मर्था वर्षा कर कर साम्य के मुत्तान परिचय इन प्रवार है पर इन प्रवार का सामन प्रवाय एवं विराम है कि साम के प्रवार के कि हो है अपने का सामन प्रवाय कि तथा है। यदि में भविष्य म जावित रहा तथा दिवहान है आपा । अपने निराक्षण के मार्गार पर उनने प्रयाप निल्ता, जिससे इत इतिहास में मुत्तान फीरोज वाह ना इतिहान पर उनने गुणा वा उल्लेस १०१ मध्याम में हो जाय। यदि यह समन ने हुया तो ईक्तर जिसे भी इस नाम मी सीप प्रवान नर वही मुत्तान भीरोज साह का इतिहान प्रवान पर वही मुत्तान भीरोज साह विद्वाल उत्तर हो। इतिहास उनने वासन प्रवार वा प्रवार वा पर उत्तर साम मी सीप प्रवान नर वही मुत्तान भीरोज साह वा हतिहास उनने वासन प्रवार वा प्रवार वर । "

ियाउद्देन बरनी न इतिहास था महत्य तथा उसस लाभ, इतिहास वा विययता तथा इतिहासकार से वत्तंच्य और इतिहास था रिजना की सता हा ना उन्लेख सारीखे फीरोडवाहीं की भूमिना में दिया है। वह तिखात है 'इतिहास की रचना करते समय सबसे बड़ी सतं अभीक इतिहासकार के लिए उसने प्रमेनिक्जा नो वेशने हुए आपवरक है, यह है कि बादवाहीं की प्रतिकटत, पुणी, उत्तम बासा, न्याय और नेचिया वा उल्लेख करें। उसे यह भी चाहियें कि उत्तकों युरी बाता और अनाचार को नेचिया वा उत्तिहास की काल प्रमाण न करें। यदि उत्तिव हमें तो समय अपनाचार को ने विद्या हमित समय प्रभावत न करें। यदि उत्तिव हमें तो समय अपनाचार को ने विद्या अपनाचार और जान-सम्पत्र व्यक्ति में ने वेत कर द । यदि प्रम अववा इर ने पारण अपन सममानीन बारशाह के विच्छ कुछ तिस्ता सम्भव न हो तो इनके जिए वह अपन आप वो विवय समक सकता है, विन्तु पिछने लोगों ने विद्या म उत्त न्या पान की उत्त वा काल कि उत्त की पिछने की साम के विद्या सम्भव न हो तो इनके जिए वह अपन आप वो विवय समक सकता है, विन्तु पिछने लोगों ने विद्या म उत्त व्यक्ति की सकता है। विद्या साम की विवय साम सकता है, विन्तु पिछने न वा चाहिय तवा वह किसी की अच्छाई या उत्तर विवय ने विद्या न विचे और न ऐसी प्रमाण वा उल्लेख करे जा कभी न घटी हां । यह उत्तने प्रमाण करात की पिश्ले की प्रभाव के पालन नरन का प्रयत्न विया है। उनने युद्ध तथा विजयों की चर्चा की प्रथेस के पालन नरन का प्रयत्न विया है। उनने युद्ध तथा विजयों की चर्चा की प्रविच विद्या हो तथा है। विद्या हमीरी वे पूर्ण व्यक्तिय को प्रस्तुत करने का प्रयत्न विद्या हो तथा है। विवय स्थान है विवय से प्रयोद्ध हमीरीत विये हुए नियमों की उपेशा करते समय बह इतना उत्साहित हो जाता है। विवय समय है। विवय समित हो विद्या है।

<sup>।</sup> बर्नी, तारीको फीरोजशाही, पृ० ६०२ तुमछन मालीन सारत भाग २, पृ० ४६ ।

२ बरनी, तारी वे फीरोजन ही, पुरु ४५६ ६०, तरालुक काली । भारत भाग २ पुरु ४ ।

३ बहुनी पुरु १३. ब्राद्धि तर्जे बालीन मारुन पुरुठ १३१-३२।

x बरती पुरु १४ १व. शादि तुर् कालीन भारत पुरु १३४-३४ ।

४ परनी पूर १४-१६, बादि तुई वालीन भारत पूर १३४।

जियाज्यान बरनी मुल्तान मुद्रमार विन तुग्रजुक का बहुत बडा विश्वासपात्र था। इस कारण सुल्तान फीरोज धाह से भी उसके प्रच्ये सम्बन्ध रहे होंगे और उसे सुल्तान फीरोज धाह से भी उसके प्रच्ये सम्बन्ध रहे होंगे और उसे सुल्तान फीरोज धाह से भी उसके प्रच्ये सम्बन्ध रहे होंगे और उसे सुल्तान फीरोज धाह से राज्यकाल में बडी प्राधाप्तों में लड़े होंगी, किन्तु उसके श्रुष्ट्यों तथा दरवार के राज्यकाल ने बडी शोचनीय द्वार को प्राप्त हो गया था। उसे कुछ समय तक बन्दीयह के भी क्ष्य भीगने पड़े। उसने धरमी नमस्त रचनामें फीरोज धाह के राज्यकाल में ही समाय की किन्तु तारीज फीरोजशाही, जिनकी रचनामें उसने दत्वा परिश्रम किया, उनके समकलीन प्रमीरो के पढ़्यन के कारण फीरोज के दरवार में प्रस्तुत भी न हो सभी थी। उसने की से ही सकता से प्राप्त सम थी। उसने की से पढ़ के प्रमुख भी न हो सभी थी। विश्व स्वाप्त से सी सिक्त की सिक्त प्राप्त से सिक्त प्रमुख प्रतिक सामल करने हो गई विश्व से किन्तु फिर में कुछ न हो हो वक्त, यहाँ तक कि उसकी किटनाइयों प्रपनी के माने मीति जानता था, विद्या में अपने प्रमीन के से स्वय प्रमीन के स्वयस्त से प्रमुख एकानवान महिल कर तिवार प्राप्त हो पह ते फीरोज धाह के राज्यकाल में उसने प्रमीन किया से प्रमीन के स्वयस्त प्रमीन के स्वयं प्रमीन के स्वयं पान कर से प्रमीन के स्वयं पान के सिक्त राम न रह प्रवे के समय उसके पात भीता की कुछ न था। यहनने के बस्त भी उसके पान न रह प्रवे में उसके जानों में नीचे एक बोरिया घीर अपर एक चहर के प्रतिरिक्त कुछ न रह नया या। मुल्तानुन महायय होश होरा प्रीनिया ने किहस्तान में प्रपने प्राप्त में प्रमीन के किया प्रमा में के स्थायती एकत हुया। ""

प्रथमं किंटगाइयों ने बाबबूद उसने मुस्तान कीरोज चाह को सूरि-सूरि प्रवास की है ग्रीर उसे मुस्तान मुहन्बद्दीन मुहम्मद बिन साम के श्रांतिदिक्त देहनी के सुस्तान कीरोज शाह से उसके देहनी है समस्त मुखानों की मुस्तान कीरोज शाह से जुलान किर के पान के प्रवास के शाह से सुस्तान किर किर के किर किर के कि किर के कि किर के कि किर के कि कि

'पक्षी तया मछनी भी अपन देश में मेरे अतिरिक्त सुखी है।'

र मानीर खुर्द, निवहन भी लया ( दहनी रूप-१ दे० ) पूठ २२३, रोख अ॰दुल इक मुर्दाहम देहलवी, भरवाहन प्रक्रियार ( दहती रहार रेअ दे० ) पूठ रुवर ।

र दरनी पुरु १४८ ४६; तुरालु र बालीन भारत भाग २, पुरु १६।

उसने मुस्तान कीरोज बाह के राज्यकाल ना विवरण ११ ब्रध्यामों में दिया है। उसने मुस्तान कीरोज बाह का इतिहास १० ब्रध्याम में सिवने का निश्चय किया था किन्तु वह समझता था कि नुबादस्वा के कारण वह दस कार्य ने मम्मन न वर सकेता। किर भी उसे अमारा थी कि यदि वह जीवित रहा तो यानी मनोवामना सिख कर सेता। इत ११ ब्रध्यामों में उसने मुस्तान कीरोज बाह के राज्यवाल से सम्बन्धित समस्त घावद्यक वालो का विवरण दिया है। सुस्तान के सार्वजनिक निर्माण कार्यों की भी वह भूति-भूति प्रारात करता है। उसने मुस्तान वहारों नहरी में पुद्धवान ने त्या कृषि के उसति के विषय में वब उसता है कि विवरण दिया है। वह सिदाता है कि 'दियत' ही जानता है कि मुद्ध समय में उन नहरों के किनारे विवरण दिया है। वह सिदाता है कि 'दियत' ही जानता है कि मुद्ध समय में उन नहरों के किनारे विवर्ण दिया है। वह सिदाता है कि 'दियत' हो जानता है कि मुद्ध समय में उन नहरों के किनारे किने मुकार के उसता अपने योग के किनो प्रकार के उसता अपने वार्यों । उन स्वानों भी सानों किनो प्रकार के उसता अपने वार्यों। उन स्वानों भर साना का किनो प्रकार के उसता अपने वार्यों। उन स्वानों भर साना किनो प्रकार के उसता अपने वार्यों। इत समय यो कृषि वहीं होती है तथा जो उत्तान वहीं समाये पये हैं उनते बहुनूयन सहायें पेता होती है।"

#### फ़तावाये जहांदारी

खियाउद्दीन बरनी प्रपन इतिहास द्वारा ध्रपन समनालीन उच्च बग ना पय-प्रदर्शन तथा घरने समनालीन सुत्तान फीरोड बाह के समक्ष एन बादस रचना चाहता था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने पताबाये नहींबारी नानन पुरत्तन की रचना नो। जिन सिद्धातों की पुष्टि खियाउद्दीन बरनी ने तारीखे फीरोडसाहों में एतिहासिन घटनाओं द्वारा की है उन्हीं विद्धातों की पुष्टि प्रचावाये बहादारी में अन्य मुमलमान बादसाहों तथा सलीकामों से सम्बन्धित ऐतिहासिक नथाओं द्वारा नी है।

इस पुस्तक की केवल एक हस्तिबित्त प्रति इण्डिया आिपस बन्दन के पुस्तकाय में मिसती हैं। इसने रूपर पने हैं। विताय दरें इस कानी और पूरें इस चीडी हैं। प्रत्येक एड में १५ पत्तिमी हैं। कही-नहीं पूराजे ने भीच वा तिला हुआ माग मिट गया है। इस पुस्तक १११ थ्र, १११ घ, १७२ व, और १७२ थ्र, का कुछ माग बिल्डुन सादा है। इस पुस्तक में विखावाड्दीन बरनी ने अपना नाम कही नहीं निवास है, विन्तु 'दुवागोय सुत्तानों' अर्थाद 'युक्तान का हित्ती' के पान्य से सात होता है कि यह यवन उपने सिए विधे है। इसके अतिरिक्त नवावाये जहादारी तथा तारीखें कोरोक्षताही ने राज्य-व्यवस्था सम्वन्यी तिद्वातों में जो समानता है वह इस बात वा बहुत बदा प्रमाण है कि दोनों वा लेवक एक ही है विन्तु यह पुत्तक काराकण्ये तथा भारता के आहर किसे रूपल प्रप्तक के है। इसके पहुँ के तो इस पुत्तक का मारावर्ष के आहर किसे रूपल प्रप्तक में सही विता है। विद्वा हो। विद्वा हो स्वर्ण में विद्वा होने वर्ण में विद्वा हो। विद्वा हो किसे भी अपने प्रपत्त के सात विद्वा है कि दोनों वा लेवक एक ही है विन्तु विद्वाहों, मुख्यों, मलिका तथा प्रयोगी प्रचलका में ही विता है। विद्वा हो। स्वर्ण में स्वर्ण में सात किसे हैं, विन्तु वादवाहों, मुख्यों, मलिका तथा प्रसीरों के पर-प्रदर्शन के लिए मेंने जिल प्रकार राज्य-व्यवस्था मम्बन्यों धावित्या का उत्तेष्ट इस प्रत्य में किया है जा प्रकार में महिली लेवक ने नहीं किया।"

कतावाये जहादारी में राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी नुख महत्त्वपूरा उपदेश दिए नय है। विचाउहीन, महसूद नजनवी की अपूपन तथा धारचें वादवाह नगम्बता था। उसने उसके वाद के समस्त पुस्तमान बादचाहों को महसूद की नतान नवाया है। प्रत्येप दिखा, बादचाहोने हस्ताम यमवा फर्जन्याने महसूद प्रधांत् महसूद के पुत्र के नाम से धारम्भ की है।

१ बरती ए० ५६८, तुगलुक कालीन भारत भाग २, १० २८।

२ फल।वाये ⊐हाँदारी पृ०२४० व ।

ड

उमन यह तिद्ध वरने का प्रयत्न दिया है दि प्रत्येत ग्रुए, जिमका उत्लेख फताबाये जहादारी में हुआ है, महमूद में निद्यनान था, ग्रह्म महमूद की मन्तान प्रयाद मुगलमान बादबाही को उत्तरा ध्रमुसरए बरता पाहिये। प्रत्येक उपदेश ने पदबाद उसे स्मुष्ट करने के लिए प्राचीन इंदान और इस्त्रामी इतिहासों की विभिन्न घटनाग्नी से उदाहरण दिये हैं। इस प्रकार फताबाये जहादारी के उपदेशों की दो भागों में विमाजित निया जा सकता है

- (१) सिद्धान्तो वा उल्लेख ।
- (२) इतिहासो से उदाहरए।

फतावाये जहाँ वारी में जिया जहाँ न वरनी ने मुख्तान महमूद को अपने समक्ष रखते हुए अपनी महत्वाकाक्षा इस प्रकार क्यक की है "महमूद यदि एक बार हिन्दुस्तान की ओर आता तो समस्त हिन्दुस्तान के आह्मणों को, जो इस देश में एक छोर से दूबरे छोर तक फुफ तथा कि की प्रवासों को हक बनाने का कारण हैं, गरवा जाता और अनुमानत दो सौ-तीन सी हुआर हिन्दू नेताओं की गर्दन भरवा देता। जब तक समस्त हिन्दुस्तान इस्ताम स्वीकार कर के तथा में पर क्या में पर खता की का कर के ब्यान में न रखता वाची के महमूद आई धर्म का अनुमान के बिच्य में यह आई धर्म का अनुमान के बिच्य में यह आई धर्म का अनुमान के बिच्य में यह आई धर्म का अनुमाने की का का कि स्वास सामक है की नक हिन्दुसों के विषय में यह आई धर्म का वाची का स्वास करावी जाय। हिन्दुसों के विषय में अनुमान की की भी भी भावा नहीं नवीकि न ती उनकी कोई किताव है और न पैगम्बर।"

मुहम्मद तुगलुक के समय ही से देश के उच्च वर्ग की द्यार्थिक दशा डावा डोल हो चुको थी। यलाउ ीन के समय को वह स्थिति, जबकि स्रनाज तथा अन्य बस्तुस्रो का भाव सस्ता कर दिया गया था. अब वर्तमान न थी। जियाउद्दीन दरनी अपने समकालीनो की भौति स्वय बडा अपन्ययी वन गया था। उसने अपने समय के सभी अपन्ययी अमीरो की तारीखे फीरोडबाह्नी में बडी प्रश्ना की हैं । उसने झपने सुख के दिन याद करके फ्रीमू बहाये हैं, किन्तु मुफ्तमानो के इब बर्ग को धन झब किस प्रकार प्राप्त हो सकता था ? जियाडदीन वरनी स्वय देश की श्राय के साधन बढाने के उपाय न सीव सकता था । उसने सुल्तान मुहम्मद नुगलुक भी कृपि भी उनित की योजनाओं भी भी हुँसी सी उडाई है। फीरोज के समय की नई नहरो तया द्यायिक व्यवस्था से भी उसे योई लाभ न प्राप्त हो सका । उसे कोई ऐसा अन्य उपाय भी समक्त में नहीं आया जिससे हिन्दू महाजनो साहनारो तथा धनी लोगो ने धन ना निसी प्रकार भगहरण किया जाय। यह वेवल उसी समय समय या जबकि बादशाह तथा समस्त उच्च पदाधिकारियो को यह समभा दिया जाता कि घर्मनिष्ठ भ्रथवा दीनदार बादशाह का कर्त्तव्य पह है कि हिन्दुकों को अपमानित और तिरस्टत किया जाय। उसे इत बात पर विस्वास या वि सभी हिन्दुकों को अपमानित और तिरस्टत किया जाय। उसे इत बात पर विस्वास या वि सभी हिन्दुकों को मुसलमान बना लेना या उनको तलवार के घाट उतार देना सम्भव नहीं भन्तु उसने तारी ने फीरोज्ञाड़ी तथा फतावाये जहाँदारी द्वारा यह समभाने का प्रयत्न त्वा है कि तम से यम इतना तो होना प्रतिनाय है ति हिन्दुमों नो दरिद्र तवा मुहताज दिया है कि तम से यम इतना तो होना प्रतिनाय है ति हिन्दुमों नो दरिद्र तवा मुहताज बना दिया जाय, उनने पान इतना यन घेप न रहे कि वे ग्राटरपूर्वक जीवन व्यतीत वर सकें। इयसे उसे ग्रापा यो कि मुनलमानों को पुन प्रत सम्यत्ति प्राप्त हो जायेगी घीर उच्च वर्ष की प्रायित समस्यायों वा बुख दिनों के लिए नमाथान हो जायेगा। जहाँ सक साधारस्य वर्गं का सम्बन्ध है उसे जियाउड़ीन बस्ती जीवित रहने वा धीकारी समभता ही न या। यह पाहता या वि गुद्ध के लूट के माल में स सब कुछ राजकीय मे ही न पहुँच जाय प्रपितु मुगलमानों के उच्च बगं को मी प्रिधिक से धीधन लाभ प्राप्त हो।

र भनाशये जडाँदरी पृ० १० च ।

फतावाये जहाँदारी में उसने जिस आर्थिक नीति का उल्लेख किया है, यह वही है जिसका ब्रनुसरण भनाउद्दीन ने निया था। उसवा विचार या कि चीओं का मुल्य राज्य की स्रोर से निश्चित हो, किसी को निश्चित भाव से ऋषिक मूल्य बसूल करने की स्नाज्ञा न हो, बाजार में निरीक्षक तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्त निये जायें जो इस बात की देख रेख करते रह कि राजाज्ञायों का किसी प्रकार उल्लंघन न हो। उसके समय में देश वा सभी व्यापार हिन्दुमों के हाथ में था, अत उसने जिस स्थान पर भी चीर बाजारी की रोकने की शिक्षा दी है उसी स्थान पर यह भी लिया दिया है कि वास्तव में चीर बाजारी हिन्दू तथा वाफिर करते है। इस प्रकार उसने हिन्दू व्यापारियो तथा महाजनो को अपनानित करने की शिक्षा प्रत्येक स्थान पर दी है। ब्राह्मणी का विरोध भी इस कारण किया गया है कि हिन्दू समाज में उनका बड़ा सम्मान होता था। वे धनी भी ये। इसके साथ माथ हिन्दुमों के धर्म सम्बन्धी सभी कार्य उन पर निर्भर थे। जियाउद्दीन बरनी समभता था कि इन लोगो के विनास द्वारा मसलमानो को धन सम्पत्ति एकत्र करने में बडी सुगमता होगी द्यत जियाउद्दीन बरनी के दृष्टिकोस को उस समय के उन मुसलमानो का दृष्टिकोस समक्रता चाहिये. जिनकी ग्राधिक दशाबडी खराब हो चकी थी।

#### शस्स सिराज श्रफीफ

#### तारीखे फीरोज्जशाही

शम्स सिराज अफीफ (शम्सुहीन बिन निराजुहीन) ने अपने इतिहास तारीयों फीरोज-शाही में लिखा है कि जिस समय सुत्तान फीरोज शाह थट्टा से वापस हम्रा तो उसकी मनस्या १२ वर्ष की थी। श्रिटिश स्यूजियम की हस्तलिखित पुस्तको के कैटलाग के सकलनकर्ता ने इस घटना को ७६३ हि॰ (१३६१-६२ ई॰) में रखते हुये शम्म विराज का जन्म ७५१ हि॰ (१३५०-५१ ई॰) में लिखा है, विन्तु शम्म विराज के उपर्युक्त विवरण से यह समय्य नहीं होता कि सुल्तान फीरोज शाह ने बट्टा की वापसी के तुरन्त उपरान्त उन पत्यर की लाटो को स्थानान्तरित कराया ।

शम्स सिराज श्रफीफ के प्ररितामह मिलक सादुलमुल्क शिहाव श्रफीफ को फीरोजपुर के श्रवहर नामक स्थान पर सुस्तान ययासुरीन तुम्खुक द्वारा एक पर प्राप्त था। उत्तक पिता भी सुस्तान फीरोज शाह के दरवार में विभिन्न पदी पर श्वासीन रह बुना था। एक समय वह स्थानी की शब-नवीधी रें तथा एक समय वह देविनों विद्यादन में नियुक्त था। एक समय कह स्थानी की शब-नवीधी रें तथा एक समय वह देविनों विद्यादन में नियुक्त था। वह मुस्तान के साथ जाननगर रें तथा नगरवोट रें के श्रमियानों पर भी गया था।

,, १८६, ,,

१ अफीफ १० ३१०; त्याद्धक कालीन भारत भाग २, १० १२७। २ दिल्लाग १. ए० २४१ व । अपीक पुरु ३७; तुसल्लक कालीन भारत माग २, ५० ५४। ,, ,, १६७; ¥ ,, ,, १६३; , 88 ,

ाम्म सिरान प्रभीण भी सुल्तान भीरोड साट वे दरबार में दीवां विखारन के प्रधि-कारिया व साथ मुल्तान भीरोड साह न प्रनिवादन हुनु जाया वरता था। कर मुल्तान भीरोड साह सिकार सेनने जाता तब भी सम्म सिरान घ्रभीफ उमने साथ होना था। इस प्रकार उत्तवन यह दावा कि उसे भीरोड साह ने सम्म राज्यान ना पूर्ण ज्ञान या मत्य है। उसने बात में उसने पिना तथा दादा एव प्रन्य सम्बन्धियों नी जानवारी वे अनुसार भी बृद्धि हुई थी।

तारीक्षे फीरोजराही में उनने मनाक्षित्रे मुल्तान गयानुद्दीन तुगबुक<sup>3</sup>, मनाक्षित्रे मुल्तान मुहम्मद बिन तुगबुक त्रे तथा मनाक्षित्रे मुल्तान मुहम्मद बिन तुगबुक त्रे तथा मनाक्षित्रे मुल्तान मुहम्मद इन्ते परिरोज क्षेत्रे सहेत किया है। इससे यह न मममना चाहित्र कि उनने इन मुल्तानो के सम्बन्ध में प्रथक् इतिहास लिखे से प्राप्ति समझत उनने देहनी के तुन मुल्ताना का कोई हृदन् इतिहाम निस्ता होगा जिसमें हानकी मुल्तान तथा प्रारम्भिक तुगबुद नाव के मुल्तानो का इतिहाम विस्तार से दिया गया होगा।

उपने अपने इतिहान में दहली में विनास नी चर्चा नई स्थाना पर की है । इस प्रभार सम्भवत उपना इतिहास सुस्तान मुइज्जुदीन मुहम्मद विन गाम से लेनर तैमूर ने आक्रमए तक की घटनाओं से सन्विग्त रहा होगा निन्तु सेद है नि इस गमय जो हस्समिखित प्रतियौ तथा बजबत्ता द्वारा प्रमाधित अप मिलता है उनमें नेवल पीरोज बाह ना इतिहास ही वर्षमान है। अस्य भाग नया हुय, वे नभी मिल भी सनेंगे अथवा नहीं, इसने विषय में पुछ नहीं कहा जा तनता।

जन मुत्तान फीरोड माह के इतिहान की रूपरेला जिस प्रकार बनाई यी उसके मजन्य में वह लिखता है, "मीमाना जियाउद्दीन वरनी ने तारिक्षे पीरोडशादी में मुत्तान ग्रामाद्दीन बरवन ने राज्यकान के स्वट वर्ष ने प्रत्तान की राज्यकान के स्वट वर्ष ने प्रत्ता तत राज्यकान के स्वट वर्ष ने प्रत्ता तत राज्यकान के स्वट वर्ष ने प्रत्ता तत रा हाल लिखा है। उसने मुत्तान फीरोज शाह का हाल १०१ प्रध्याय में लिखना निरक्ष किया था किन्तु वह केवल ११ प्रध्याय ही लिख गका। बयोधि वह देवे पूरा न कर सवा क्रवा देव इतिहासकार ने दम दिल्ला निरक्ष किया था किन्तु वह केवल ११ प्रध्याय ही लिख गका। विशेष हिस्से पूरा ने करमां प्रतिकार किया मी लिख गये हैं प्रीर प्रत्येव मान में १० प्रध्याय है। १० स्वट है कि उनवे पौचर्ष मान में १० प्रध्याय को कि उनवे पौचर्ष मान में भी वेचल ११ प्रध्याय ही मिरते हैं प्रीर देव ३ प्रष्टायों का बोई पता नही।

पन्म विराज घक्तीफ ने मुत्रों के विषय में कोई तत्वेह नहीं हो सकता। उमन धपने इतिहाम में मुत्तान पीरोज तुगलुक ने जन्म में लेकर मृत्यु तक का विवरण विभिन्न अध्यायों में दिया है। वह मुत्तान फीरोज घाह को धर्मीमठा तथा मुद्रुतता से अत्यिक प्रभावित था। वह स्वता अपने मामवातीन मूर्फियों का मुदीद था और मुस्तान फीरोज धाह को उसने एक आवर्ष मुक्तान दिया है। उसने केवल मुद्र तथा अभियानों का हो उसने में वल मुद्र तथा अभियानों का हो उस्लेख नहीं किया है। उसने केवल मुद्र तथा अभियानों का हो उस्लेख नहीं किया है अपितु मुत्तान कीरोज शाह ने राजवान की प्रमुप्त महत्वपूर्ण भूनताओं हो उस्लेख नहीं किया है अपितु मुत्तान कीरोज शाह ने राजवान की प्रमुप्त महत्वपूर्ण भूनताओं

र अक्षीक पृत्र २०१, तुगलुक कानीन भारत माग ४, ५० ११७ १ १ ,, , १२१-२३, ,, , , , , १२१।

<sup>₹ &</sup>quot;, ₹६।

<sup>¥ ,, , ¥2,</sup> ½1

द असी स्वृह्ण १८४।

<sup>&</sup>quot; " " इं॰; तुराहुक वाली न भारत मात ", पूर्व १३ ।

भारतवर्ष के मुसलमानों के इस्लाम के मार्ग से विचलित हो जाने के कारण तथा भारतवर्ष में इस्लाम को घोचनीय द्या को बजह से तैं मूर ने भारतवर्ष पर धाक्रमण किया किन्तु उसी के इतिहास हारा गृह स्था हो जाता है कि इस किया दारा गृह स्था का मुजाबला बहुत से स्थानों पर हिन्दुसो तथा मुसलमानों न सर्पिठत होकर किया भार से तैं मूर के धाक्रमण को भारतवर्ष पर एक विदेशी ना धाक्रमण सम्भत्ने थे। सर्प्युहीन छली अजदी की जो भी व्याख्या हो पर तै मूर रेक्य पर सम्भता था कि भारतवर्ष के सभी हिन्दू तथा मुसलमान उसके शतु है। उसने अपनी सेल्य दािर हारा यहीं के निवासियों वा दमन विया और अयेक स्थान पर जो हत्या वार इस साम सार्वे को बातों में हिन्दू तथा मुसलमान उसके शतु है। उसने अपनी सेल्य सार्पि हारा यहीं के निवासियों वा दमन विया और अयेक स्थान पर जो हत्या वाड इस उसरे सार्पि होने बातों में हिन्दू तथा मुसलमान दोनो ही समान रूप से सामितित थे। इस अवार दारप्युहीन बातों यहती के हतिहास से यह भती-मीति स्पृष्ट हो जाता चाहते थे भार सेर के पर पर पर हो से निकासना चाहते थे भार सेर के उस इस बात की चेतावनी भी दी गई कि यह बही स्थान है जहाँ सुर्माधीर वो भी विवय न प्राप्त हो सकी थी। सरस्कृतीन असी यह वही स्थान है अहाँ सुर्माधीर वो भी विवय न प्राप्त हो सकी थी। सरस्कृतीन असी यह वे है दिहास ने इस बात को सिद्ध कर दिया है मि मुसलमान धवन राज्य के २०० वर्ष के भीतर ही भारतीय राष्ट्र का एक मुख्य अप वन गये थे और यहाँ की जनता हिन्दुस्तानी थी भीर सभी एक साथ भरने थीर मार्र के विवेध किटबढ़ थे।

#### मुल्तान फीरोज शाह

फ़ुतूहाते फ़ोरोचशाही

तवकाते यकवरी में मुत्तान फीरोज याह की इस रचना का उल्लेख हुमा है। तवकाते मकवरी का लेखक निजापुद्दीन लिखता है कि 'मुत्तान ने प्रपन को परामां की परामां की स्वय सकित करके फुतूहाते फीरोजयाद्दी नामक पुरत्क की रचना की थी। तवकाते मक्यी वे लेखक ने उख पुरत्क को देखा था भीर प्रपने इतिहास में मुत्तान फीरोज याह के राज्यकात का विवरण देते हुए वह उस पुस्तक से लाभान्वित भी हुमा था। उसका कथन है नि मुत्तान फीरोज शाह ने फीरोजावाद की जामा मस्त्रिद ने निकट एक प्रप्ताकर प्राप्त के माठों भीर इस पुस्तक के माठ सच्याय पत्यर पर खुदवा दिये थे। उसने उस पुस्तक में से राजनीति, वर व्यवस्था तथा सार्वजनित निर्माण के कार्यों के सन्वन्य में प्रावश्यक सक्तिय उद्धरण भी दिये है किन्तु मब इस पुन्तव वा पत्त नहीं, त पूरी पुस्तक ही कट्टी मिलती है। अफीफ ने भी। सुस्तान की इस रचना का उल्लेख विया है।

कृतुहाते फीरोजदाहिं १८-८५ ई० मे देहली से प्रशासित हुई थी और इसकी दो एक हस्तिसितित प्रतिवाँ मी मिलती हैं विन्तु इसमें मुन्ताल फीरोज शाह के राज्यवाल की घटनाओं ना अधिक विवरण नहीं है केवल राजनीति, अर्थ-ज्यवस्था, शासन प्रवन्ध तथा सार्वजनिक निर्माग के कार्यां वा सिक्त उटलेल मिलता है। इसमें फीरोज शाह ने अपने कारनामें का जो विवरण दिया है उससे पता चलता है कि वह धर्मनिष्ठ सुत्री मुनतमान के रूप में जीवन जवतित नरे तथा सासन प्रवत्य की भी उन्नी होंचे में हालने का प्रयत्न वरता था। हिन्दु मुमलमान तथा इस्ताम वे इस्य फिरवों से उसने का प्रयत्न वरता था। हिन्दु मुमलमान तथा इस्ताम वे इस्य फिरवों से उसे कोई महानुसूर्ति न थी। सरा के विरुद्ध वहुत सी बाती को जा हिन्दुमों के प्रमाय तथा दोनों जातियों वे यनिष्ठ सम्बन्ध के कारण

तक्त्राने भक्तवरी भाग १ ह० २३६।

हाल तचा मुन्तान मुर्ग्नर बिन तुप्रकुर बाह ने बाद ने गुन्ताभा का हाल बहुत कुछ प्रपनी पानकारी के माबार पर निप्ता है। तारी बे मुवारक्यारों ने ममान विभिन्न घटनामी के यम का पता लगाने के लिए यह ग्रन्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मुस्तान फीरोज धाह के उत्तराधिकारियों के इतिहास वी जानकारी के लिए तारीयों मुहम्मदी को वड़ा महत्व प्राप्त है।

#### शरफुद्दोन ग्रली यदादी

द्धपुर नामा

बह पपनी विद्वत्ता तथा पाहिन्य वे तिय बडा प्रसिद्ध या घीर यपनी वाव्यमधी परफा रवनाभी वे तिये उमने बडी हमाति प्राप्त करती थी। उसने ज्योतिष शास्त्र का मौतात मा धीर उगत दम सम्बन्ध में भी एक रचना की थी विन्तु उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तव उपर नामा है जिसे उसने १४२४-२५ ई० में समाप्त किया। दमने तैन्द्र तथा ससीत मुख्यान का दित्सा है जिसे नवंपयम दबराहोग सुख्तान का दित्सा है जिसे नवंपयम दबराहोग सुख्तान का दित्सा है जिसे नवंपयम इबराहोग सुख्तान की तीपूर में मरकारी इतिहासी स्वा धन्य पत्री एव समकातीन विवरत्या में प्राथार पर तैयार विषया था। शरकुरीन ने इसे

बाब्यमयी गद्य में लिखा ।

ज़ार नामा में तंपूर पराजवनात ना पूण इतिहाम बह विस्तार से दिया गया है। उनने भारतवर्ष ने धाकमण राभी लंबन न अपनी माध्यमधी नामा में बहे उचाह से विवरण किया है। तेपूर के कारनामों ने धानाधा तक पहुँचान में उतने नोई नसर उठा न रखी और निम समाने पर धननामों हारा बहु धन्दे पाठाने नो प्रमादित नहीं वर सनता पा वहां उनने विधेय कान में पाध्यमधी भाषा का प्रयोग नरने प्रभावित नरने ना प्रयत्न किया है। तेपूर नो वह धादर्ध तथा प्रमुक्त नाशाहती भागता ही था चिन्तु उपने हम बात को भी सिंद नरने ना विधाय प्रपत्न किया है। तेपूर ना विदाय प्रपत्न के पाद्य तथा प्रमुक्त ने सावित करने ना प्रयत्न में प्रमार सं नाम्यान्यत पे। याची तेपूर को भारतवाय पर धावमण ने में मेरण यहीं वी राजनीवित हुँदेशा तथा उपन पुत्रस क नारा हुई निम्तु धारमुहीन यनदी न पही सिंद निया है।

र शादन्त्र तेमूर ना चीता पुत्र चा अपने विता नी मृह्यु के उपरान्त खुरामान में १४०४ दे० म निहासनाहत दुवा। उनशी मृत्यु १४४० द० म इहा

तथा नासन प्रवाध वा भा विवरस दिया है। मुत्ताा वे सावजीवन निमास वार्था भवनो नहरा इत्यादि वे निर्मास स वर्ष प्रसा समस्त समकालीना वी भौति प्रभावित था। सुत्तान फीरोज बाह ने मुख्य प्रधिनारियों वे विषय में भी उत्तरा विवरस वता ही महत्वपूरा है। उसके इतिहास से ममकालीन सामाजिक तथा आधिक दशाधा व विषय में भी स्पष्ट सक्त मिलते है।

वह प्रपने इतिहास में मुस्तान फीरोज शाह तथा उसने घथिकारियों वा विवरण देते हुय कहीं कहीं इतिहासवार की निप्पक्षता नो भूल जाता है और इस घोर विदोप ध्यान नहीं देता। उसने प्रपना विवरण काव्यमयों भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयत्न विया है वह उसकी प्रप्य दोषों के उनस्य से ऐतिहासिक निष्क्रिय निवासा कठिन हो जाता है, फिर भी सुस्तान फीरोज शाह वे समवासीन इतिहासकार होने ने नारण उनके विवरण के महत्व की उपेक्षा सभव नहीं।

#### यहया बिन ग्रहमद विन ग्रब्दुल्लाह

#### तारीखें मुवारकशाही

मुल्तान फीरोज बाह तथा उबके उत्तराधिकारिया ना सनभग समनातीन होने के नारण मुल्तान फीरोज तथा उसके उत्तराधिकारियों ने इतिहास के सम्बन्ध में यहूमा विन अहमद मिहिस्सी की तारीने मुवारकमाही नो विशेष महत्व प्राप्त है। यहूमा दिन अहमद विन अव्युक्तीर मिहिस्सी की तारीने मुवारकमाही नो विशेष महत्व महत्व महत्व स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त के स्वाप्त ने अपने के सुत्तान मुद्द नहीं अध्युक्त पत्त मुमारक साह की, जिसने नदेश हि० (४४१ ई०) से दश्य हि० (१४३ ई०) तक राज्य निया समाप्त निया। द स इतिहास में मुत्तान मुद्द नहीं निया समाप्त निया। या कि तु बाद म से सक ने इमर्म दश्य हि० (१४३ ई०) तक का हाल निया भया था कि तु बाद म से सक ने इमर्म दश्य हि० (१४३ ई०) तक का हाल मीर बड़ा दिया। जिस समय यह इतिहास निया गया। मुख भय भ्रम जो सब मान्य है सेरल को सबस्य उत्तर हो हों।

मुल्तान फीरोज ने उत्तराधिकारी के इतिहास के निए उसके विवरण को वडा ही महत्व प्राप्त है। तवकाते अववरी तारीक पिरिस्ता तथा प्राप्त इतिहामों में उसी ने विवरण

को थोना बहुत घटा वढाकर नका किया गया है।

#### मुहम्मद विहासद खानी

#### तारोखें मुहम्मदी

मुहम्मद बिहासद लानी मिनकुरार मितक बिहासद शो का जिसे ऐरिय (उप्टेनरिण्ड में) की घनता प्राप्त थी, पुत्र था। मुहस्मद भी जाने पिता के समान एक नफा सैनिय था और उत्तन अपने समये के कई युद्धों से भाग लिया किन्तु बाद म वह गेरिय के एक सूकी यूतुण युद्ध का निष्य हो गया धीर धार्मिक कार्यों में तत्त्रीन रहने नगा।

तारीखे मुहम्मदी में उनन मुहम्मद माहब मे नान मे लेकर ८४२ हि॰ (१४६८ ३६ ई॰) तन ना हान लिया है। घपी ममनालीन इतिहाम मे मम्बायिन उनने नानगी ने मुन्तानी ना ग्रंल तथा मुस्तान मुहम्मर बिन तुगतुक साह के बाद ने मुस्तानो मा हाल बहुत कुछ प्रधनी जानकारी के ब्रावार पर तिखा है। तारीजे मुवारक्साही के समान विभिन्न घटनाम्रो के क्रम का ता लगाने के लिए यह ग्रन्थ बडा ही महत्वपूर्ण है। मुस्तान कोरोज साह के उत्तराधिकारियों के इतिज्ञास को जानकारी के लिए तारीजे मुहम्मदी को बडा महत्व प्राप्त है।

#### शरफ़ुद्दोन चलो यजदी

जकुर नामा

सारकुद्दीन छली यजदी वा जन्म सजद मे हुया था। वह सुस्तान साहरुख का हमरा पुत्र मिर्ज श्रे १४४७ ई० तक राज्य किया, विश्वासपात्र हो गया था। शाहरुख का दूसरा पुत्र मिर्ज श्रे गुल फतह इवराहीम सुस्तान, विश्वासपात्र हो गया था। शाहरुख का दूसरा पुत्र मिर्ज श्रे गुल फतह इवराहीम सुस्तान, विशेष स्पत्र से साध्य प्रशान करता रहना था। जब प्रमुस खाँ, जो बाबर बारदासाह का नात तथा उसके पिता उत्तर रोख मिर्ज कित प्रती सहैद ना ससुर था, उन्तु के तहारा १४६६-२६ ई० मे बन्दी बना निया गया तो शाहरुख ने सुनुस खाँ को, जो उस समय अस्पावस्था में या, रारकुद्दीन की देख रेख मे कर दिया और इस प्रकार वह मुख समय तथा प्रवस्था में या, रारकुद्दीन की के अनुतार शर्मु होन स्वी संबंदी ने अपनी बहुत सी किवतायें सुनुम खाँ नो सार्पित की थी। १४४५-४३ ई० में अबनी एराक के शासक मिर्ज सुस्तान मुहुस्मद ने उसे कुम मे भ्रामतित किया। जब सुस्तान मुहुस्मद ने विज्ञोह किया तो सम्भवत उसकी भी हत्या करा थी निया थि मिर्ज अस्तु करतान मुहुस्मद ने विज्ञोह किया तो सम्भवत उसकी भी हत्या करा थी नाती थि मिर्ज अस्तु करतान मुहुस्मद ने विज्ञोह किया तो सम्भवत उसकी भी हत्या करा थी नाती थि मिर्ज अस्तु करतान की ज्ञा थी ने बीच मे पडकर उसे समरकन्द इस कारए से ने भेज दिया होता कि उन्तु ने को ज्ञाविष्ठ विद्या में उसकी सहायता नी मावस्मवता है। उसकी मुखु १४४४ ई० में हुई।

वह अपनी विद्वारा तथा पाहित्य के लिय वडा प्रसिद्ध था भीर अपनी काव्यमंथी फारसी रचनायी के लिये उसने बडी क्यांति प्राप्त करासी थी। उसकी ज्योतिय शास्त्र का सी बान या भीर उनने इस सम्बन्ध में भी एक रचना की थी विन्तु उसकी साबसे प्रसिद्ध पुस्तम उक्तर नामा है जिसे उनने १४२४-२५ ईं में समाय किया। इसने तैसूर तथा खतील सुख्तान का इतिहास है जिसे सर्वप्रथम इबराहीम सुख्तान ने तैसूर वे सरकारी इतिहासो तथा अम्म पत्री एव समकालीन विवरणों के माधार पर तैयार विया था। अरकुट्दीन ने इसे काव्यमा था में लिखा।

जरूर नामा में तंबूर के राज्यकाल ना पूर्ण इतिहास बढ़े विस्तार से दिया गया है। उनके मारतवर्ष के ब्राह्मकमण का भी लेखक ने अपनी माज्यमयी भाषा में बढ़े उत्ताह से विवरण किया है। तेबूर के कारनामं को आकाश तक पहुँचाों में उनने कोई कहर उठा न रखी और जिन स्थाने पर एटनायों हारा यह धवने पाड़ने ने प्रेमादित नहीं कर सन्ता पा वहाँ उने विशेष रूप से पाड़ने पाड़ने को प्रेमादित नहीं कर सन्ता पा वहाँ उने विशेष रूप से वाव्यमयी भाषा का प्रयोग नरके प्रभावित करने का प्रयत्न किया है। तैसूर नौ वह पादरों तथा प्रमुक्त बाहा को भी सद करने नो वह पादरों तथा प्रमुक्त बाहा को भी सद करने ना विशेष प्रयत्न किया है कि तैसूर के युद इन्नाम की उन्तति देत तथा इस्ताम के स्थार से सम्बन्धित थे। यद्योप तेसूर को भारतवर्ष पर चातमण करने की प्रेरणा यहीं भी राजनीहित हुईया तथा उदल पुषल के काररा हुई निन्तु सरपूर्णन यहारी ने मही सिद्ध निया है कि

र रावित्तव र तैसूर का पीचा पुत्र को अपने विता की सुर्तु के उपरान्त खुरामान में १४०४ दे० में मिदामनास्त्र हुया। उसकी मृत्यु १४४० दे० में हुदे।

मुतलमानों के जीवन का विरोध प्रमावन गई थी ग्रीर विनका सरा के कवित पुजारी अन्य वादसाह अन्त तक भी कभी निराकरण न नरा सने, रोकने का सुत्तान फीरोज शाह ने भी प्रमानस्मान प्रस्तान फीरोज शाह ने भी प्रमानस्मान प्रस्तान फीरोज शाह ने भी प्रमानस्मान प्रस्तान किया। वचित्र सुत्तान फीरोज शाह ने भी प्रमानस्मान प्रसान कि वह यह दिखाये कि किन प्रकार उपने उरा को उनीत प्रदान भी किन्तु उनके विवरण से उस समय की सामाजिक दशा की भी मौकी मिल जाती है ज्वीक हिन्दुस्तान में मुतलमानों ने प्रमुत्ते वातावरण से प्रमावित होकर बहुत सी प्रधामों को, जो इस्ताम में स्वीकृत मां भी, अनुनिवार कर तिया था और इस्ताम की अपेक्षा देश के हित के विषय में सीचने सर्ग थे।

#### निजामुद्दीन ग्रहमद वन्शो

#### तवकाते अकबरी

स्वाजा निजामुरीन ब्रह्मद विन मुह्म्मद मुकीम अन-हरवी अकबर के समय में बस्सी था। सर्वेप्रपम वह सकबर के राज्यवाल के न्हें वर्ष में गुजरात का वस्सी निष्ठुक हुमा। तत्स्वात् १७६ वर्ष में राज्य का बन्धी निष्ठुत हुमा। १००२ हि॰ (१५१४-१५ ६०) में उसकी मुख् हो गई।

उसने तबजाते धकवरी की रचना १००१ हि० (१४६२-६३ ई०) में की किन्तु बाद में १००२ हि० (१४६२-६४ ई०) का मी हाल तिन्त दिया। इनमें ग्रजनिवरों के समय से लेकर १००२ हि० (१४६३-६४ ई०) तक का हिन्दुस्तान का हाल तिला पानी है। देहेगी के मुताबना को हाल तिला है। यहेगी के मुताबना को हाल अदने बढ़े निरुष्त भाव को ताता जाह तथा उसके के मुताबनी मा हाल अदने बढ़े निरुष्त साव तथा उसके उत्तराधिकारियों वा हाल उसने अधिकाद यहना की तारीखे मुबारकदाही से लिया है किन्तु कहीं बहुत सी वार्त, जो तारीखे मुबारकदाही से लिया है किन्तु कहीं नहीं वहन की साव के साव के प्रत्यापिकारियों का हात तो अधिकाशत तारीखे मुबारकपाही पर ही धाधारित है।

#### मोर मुहस्मद मासूम

#### तारीखें सिन्ध

मोर मुहम्मद मानूम बिन संबिद सकाई इन्त हुसैनी ऋल तिरमिखी झल भक्करो १००२-४ हि० (१४६४-२६ ६०) में मकबर की सेबा में प्रविष्ट हुया और उसने २४० का मनसब प्रान्त किया। उसकी मृत्यु १०१४ हि० (१६०६-७ ६०) के उपरान्त हुई।

जमने ताराचे सिल्य घपवा तारीक्षे मानूमी में बरवो द्वारा मिल्य की बिजय से लेकर रै००० हि॰ (१४६२-१६०० ई॰) तह या मिल्य का दिवहात लिसा है। सुस्तान भीरीज प्राह्म में सिल्य नी विजय ना हाल जसने वहे मध्येण में लिया है और जसने हमारे सिल्य ने विगय में आग में नीड प्रसिव बुद्धि नहीं होती।

#### हमीद क़लन्दर

#### खैरल मजालिस

इस पुस्तक में शेख नसीरहीन महमूद बिरागे देहलवी नी गीटियो ना विवरण है। शेस नसीरहीन मुहमूद बिरागे देहलवी शेस निजामुदीन श्रीलिया के सलीफा ( उत्तराधिकारी ) तथा शिष्य थे। उनका जन्म १२६७ ई० में श्रवध में हुया था। उन्होंने नुछ समय वही मातिमों के श्रथीन विद्या-श्रध्ययन किया किन्तु २१ वर्ष की श्रवस्था में उन्होंने सूक्षी वनना निश्चन कर लिया। वे ४२ वर्ष की श्रवस्था तक श्रवय में साधारण जीवन व्यतीत करते रहे, तदुपरान्त प्राप्ती माता के निश्चन में परचाद देहली जाकर शेख निजामुदीन भीतिया ने विषय हो गये। वे मुछ समय तक उत्तक उत्परान्त भवध जाते रहे किन्तु श्रपनी सबसे छोटी बहिन की मृत्यु के उपरान्त वे देहली ही में निवास करने तमे।

मुल्तान मुहम्मद बिन शुगबुक के राज्यकाल में उन्हें मुत्तान के साथ उसके प्रतिम सिन्ध के प्रिमित्तन में भी उसके साथ जाना पड़ा। मुत्तान मुहम्मद विन तुग्रबुक को मृत्यु के उपरान्त नसीक्ष्टीन महमूद चिराने देहलवी ने मुत्तान फीरोज शाह के सिहासनारिह्य के निर्मिय में भी विशेष भाग विषा और मुत्तान फीरोज शाह के साथ देहती बारस भाषे। उनकी मृत्यु १३५६ ई० में हुई। हमीद नक्तर उनना शिष्य था थ्रीर होस नसीक्ष्टीन उसकी रचना-धील से प्रभावित थे। जब बेख नसीरहीन चिराने देहतवी से उसने उनकी गोष्टियों का विवरस्य तैयार करने की प्रमुमित भागी तो शेख ने उसे प्रमुमित दे दी। इस प्रकार स्वतंत्र प्रमुम्पत कर्यन मजालित ७३४ हि॰ (१३४४ ई०) में प्रारम्भ के प्रीर इसमें इस्व १०० गोष्टियों का विवरस्य सकलित किया। बीच-बीच में वह प्रपने विवरसो की शेख नसीक्ष्टीन महसूद चिराने देहतवों को दिखलाता रहता था थ्रीर शेख का ब्राझीवांद प्रपन करता रहता था। शेख नसीक्ष्टीण हो इस गोष्टियों को, जिस समय वे सिक्षी जा रही थी, आसी समय की श्रविद्ध प्राप्त हो गई थी मोर शेख के प्रन्य शिष्य भी इन विवरस्यों के उससे प्राप्त करने का प्रयत्न किया करते थे।

#### ऐनुद्दीन श्रब्दुन्लाह ऐने माहरू

इन्शाये माहरू

पास्त विराज सफोफ ने तारीखें कीरोजशाही में ऐजुलमुहक ऐन माहरू का विस्तार से विवरण दिया है भीर उसकी बड़ी ही प्रसाता की है। उसने उसने पत्नी के सकजन का भी उल्लेख किया है। वह तिस्तता है कि 'ऐजुलमुहक ने बहुत सी पुस्तक देनुस्त साह त्या कीरोज साह के राज्यकाल में तिस्ती। उनमें से एक तरस्मुले ऐजुलमुहकी है जीकि सतार में बड़ी प्रसिद्ध हैं। ' वेद हैं कि ऐजुलमुहकी नी प्रस्त पर्वाची प्रसुद्ध हैं। ' वेद हैं कि ऐजुलमुहक नी प्रस्त पर्वाची प्रसुद्ध प्रमाप्त हैं। इत्याये माहरू की एक प्रति एधियाटिक मुसायटी बगाल के हस्तिविस्ति पुस्तकों के समझल्य में मिलवी है। इसने सितिरफ निशी मान प्रति वगा समा तह पता नहीं वात मका है। प्रलोगड विस्वविद्यालय ह्यार इसी प्रति उसने सी सीत के सामार पर, जो सम्मवत करना की प्रति से वैदार की गई होगी, है प्रस्तिशत कर दिया गया है।

इम पुस्तक में १३३ पत्र हैं। प्रारम्भ दे १२ पत्र मुस्तान फीरीज झाह की श्रीर से लिसे गये हैं जिनमें विभिन्न राजाशायें मन्मिलित हैं। एक पत्र मलिकुश्सक रिहाबुद्दीला की श्रीर से लिखा गया है। मन्य पत्र इसने भपनी भीर से भपने समनालीन अधिकारियों, शमीरी, विद्वानी तथा धार्मिक व्यक्तियो को लिखे हैं। इस प्रकार की रचनाओं के सकलन, पत्र लिखने की शैली का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा शैली की शिक्षा देने के लिए तैयार विये जाते में। भ्रमीर खुनरों ने भी भ्रपने पत्रों का एक बृहत् सकलन, एजाचे खुसरवी के नाम से तैयार क्या था जो प्रकाशित भी हो चुका है। भूगल काल में इस प्रकार के सकलन बहुत वडी सख्या में हुवे थे। इन पत्रों में अधिवासत विदासयी तथा बडी ही जटिल भाषा का प्रयोग किया जाता या और विभिन्न प्रकार के उदाहरता, धार्मिक कथाओं, धारम-विद्या तथा दर्शन शास्त्र सम्बन्धी समस्यामो की मूमिका में लिखा जाता था। यह भूमिकार्ये विशेष रूप से उस उद्देश्य से सम्बन्धित होती थी जिनके लिए इस प्रकार ने पत्र लिसे जाते थे। ऐनुलमुल्क ने पत्रों में भी इसी प्रकार प्रारम्य में धार्मिय, ब्रात्म-विद्या तथा दर्गन शास्त्र से सम्बन्धित समस्याग्री का उल्लेख वरके मूल उद्देश का विवरण दिया गया है। विभिन्न श्रविकारियो तथा सम्मानित व्यक्तियों के नाम होने के कारण इन पत्रों में तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक तथा शासन प्रबन्ध सम्बन्धी बहुत सी समस्याग्रो का समाधान किया गया है और इस प्रकार यह रचना समकालीन रचनाम्रो में विशेष महत्व रखती है। वहुत से पारिभाषिक शब्दों की व्याल्या भी कुछ पत्रों में भिल जाती है। बहुत से पत्रो द्वारा कुछ महत्वपूर्ण घटनाथी का भी जान प्राप्त होता है। इन्ते बसूता ने लिखा है कि सुल्तान का श्रादेश हो जाने के उपरान्त भी किसी व्यक्ति को उस समय तक घन का भुगतान मुगमतापूर्वक न होता या जब तक वह विशेष प्रयत्न न करे। ऐनुतमुल्क के पत्रों से इनकी पुष्टि होती है। उसने घूस का तो उल्लेख नहीं किया है जिसकी देने के लिए इक्त बत्ता से कहा जाता था किन्तु इन पत्रों से पता चलता है कि उसे देहली के श्रिषिकारियों को किस प्रकार प्रभावित करना पडता था। इन पत्रो द्वारा तत्कातीन ग्रिधिक वारियों के पारस्परित्र सम्बन्धों के ऊपर भी प्रवाश पड़ता है और इस बहुमूल्य ग्रन्य हारा हमारी तत्कालीन ऐतिहासिक रचनाओं में एक विशेष बद्धि होती है।

रै अफ्रीफ ए० ४०७, दुरालुक कानीन मारत साव २, ए० १५७ ।

#### मुत्तहर कडा

#### दोवान

मुहम्मद बिहामद खानी ने प्रपनी तारीके मुहम्मदी में मुतहर वडा के नसीदी का कई स्थानों पर उल्लेख किया है। यह नमीदे सुल्तान फीरोड बाह नी विजयो तथा प्रन्य कारगामों से सम्बन्धित है। विहामद खानी ने इन कसीदों में से कहीं कही प्रावरणक उद्धरण दिये है। तारीके मुहम्मदी द्वारा सात होता है नि मुतहर ने मुल्तान फीरोड बाह के उत्पाधकारी सुरतान तुगलुक बाह के विषय में भी कवितायों तिसी थी। वह विस्ताह के कि "इस बादबाह के राज्यनाल में बहुत से बारा ने प्रातिम तथा पूज्य धर्मनिष्ठ व्यक्ति का विद्वार दिया कि स्वी है। मौलाना मुतहर यह से प्रधिन विद्वारमात्र या और वह प्रत्येक वर्ष उच्च कीटि के कमीद तथा कवितायों प्रस्तुत किया करता था गौर उसे खितकतें तथा इनाम प्रदान हुमा न्यूते थे। इस निव के बहुत से दीवान इस बादशाह को प्रधाना से भरे हैं।" अतुतान मुहम्मद को प्रधाना से भरे हैं।" वहाता मुहम्मद को प्रधाना से भरे हैं।"

मुतहर के जीवनवाल के विषय में कोई समवातीन विवरण प्राप्य नहीं है। बाद के लेवकों ने उसकी कविताओं के याचार पर थोड़ा बहुत लिखा है। उसकी कविताओं का सामर मी क्षाया है। इस समय तक दो प्रतियों का पता चल सका है। एवं प्रति लक्ष्यक विद्यविद्यालय के कुत्युमें उर्दू तथा कारासी के अध्यदा प्रोधेक्षर मसद्दर हमन के पान है की दिव्यविद्यालय में है। योगे प्रतियों में कुछ तो कविताओं का समूह स्वर्य हुत्य प्रति प्रति विद्यविद्यालय में है। योगे प्रतियों में कुछ तो कविताओं का समूह बढ़ा हुत्य दहा होगा किन्तु ध्रव वेचल बहुत योगे सी कविताओं ही सिक्ती है। इन कविताओं हारा यह बात होता है कि ऐनुस्तृत्व तथा हुता मुद्दे ला उसके बहुत यह आध्रययाता थे और ऐनुस्तृत्व हारा उद्ये विद्यालयाता थे और ऐनुस्तृत्व हारा उद्ये पोड़ा तथा एवं प्राप्त भी प्राप्त हुत्य ये। उसके ध्रयययाता थे और ऐनुस्तृत्व हारा उद्ये पोड़ा तथा एवं प्राप्त भी प्राप्त हुत्य ये। उसके ध्रयने एक कसीदे में सुस्तान कीरोज बाह ने राज्यकाल की मसस्त प्रमुख ध्रटनाओं का भी विवरण दिया है। भन्य कसीदों में सार्वजन्ति मानीण के कार्यों तथा उसके ध्रया कारनायों का उन्हेख मिलता है। कीरोज ध्राह ने राज्यकाल की मसस्त प्रमुख ध्रटनाओं का भी विवरण दिया है। भन्य कसीदों में सार्वजन्ति की मत्र स्वतार जान भी उसके ध्रया कारनायों का उन्हेख मिलता है। कीरोज कराई के प्रतिहासिक महत्व की उपेशा ग्रयन नहीं

१ वह फबिता जिमम किमी की प्रशामा तथा अन्य दिसी घरना का उल्लब हो।

र तारीखें मुहम्मदी १०४१७ झ, तुगलुक कालीन भरत साथ १,१० २२०।

## विषय सूची

| भाग झ                                                  |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
|                                                        | वृष्ठ        |
| र तारीखे क्षीरोजशाही (बरनी)                            | 1            |
| २—तारीखे फीरोबसाही (ग्रफीफ)                            | <b>*</b>     |
| ३—तारीखे मुवारक्शाही                                   | १६५          |
| ४—तारीक्षे मुहम्मदी                                    | २२१          |
| ४जफरनामाभाग२                                           | २४१          |
| भाग व                                                  |              |
| <del>१ —</del> फतानाये जहाँदारी                        | २७४          |
| २—फुत्हाते फीरोब्रझाही                                 | <b>३</b> २६  |
| भाग स                                                  |              |
| <b>रै</b> —तबकाते शकवरी                                | 388          |
| २—तारीखे सिन्ध                                         | ***<br>***   |
| परिशिद्ध                                               |              |
| ग् <del>रव</del> र्रुन मजालिस                          | <b>३</b> ६४  |
| <del>व—इन्</del> याये माहरू                            | ₹ <b>७</b> ४ |
| स—दीवाने मुतहर                                         | ·            |
| द—मुल्तान फीरोज शाह तमा उसके उत्तराधिकारियों के मिक्के | Yat          |
|                                                        | 301          |



## भाग श्र

#### मुख्य समकालोन तथा निकट समकालीन इतिहासकार

जियावहीन बरनी (क) तारीखें फीरोजशाही

शस्स सिराज ऋकीक (ख) तारीखे फीरोजशाही

यह्या सिह्रिन्दी

(ग) तारीखें मुबारकशाही

मुहस्मद बिहासद स्त्रानी (घ) तारीखे मुहम्मदी

शरफ़ुद्दीन भली यजदी

(च) जफर नामा



## नारीखे फ़ीरोजशाही

[ लेखर-जियाउदीन वरनी ]

सुरतानुल ग्रस्न वज्जसान ग्रल वासिक व नुसरतुर्रहमान फीरोज शाह ग्रसस्तान

(४२७) सद्यगुद्रे फहाँ मैंबिद जलालुद्दीन किरमीनी

दाहजादा फीरोज, बारवन<sup>3</sup>

शाहजादा सवारक खाँ

गाहजादा जकर खौ

(शाहजादा जकर खाँ के) भार पुत्र जो नाहजादों के समात धे

पतह खो, फीराज खा का पुत्र अर्थात सुल्तान मुहम्मद मलिन इबराहीम, नायब बारबक<sup>3</sup>, सुल्तान का भाई

महम्मद खाँ शहिजादा

लाने जहाँ, वजीरे ममालिक, ततार लां (उस पर ईश्वर की दया हो और उसे क्षमा प्राप्त हो) मलिक वृत्युद्दीन, सुस्तान का भाई

मलिक शरफलमुल्क सँपनगुरुव, अमीर शिवार में मेंगना"

शेर वो मलिक महसूद बक

मलिक एतमाइलमुल्क बनीर स्त्तानी

मलिक दहलान, धमीर शिकार मैसरा

दावर मित्रक, सुन्तान महम्मद का भागिनेय

मलिक ग्रमीर मुग्रज्जम ग्रमीर ग्रहमद इकवाल मलिक कामरान, ततार खाँ का पुत्र

धमीर कबतगा, ग्रमीर मेहान

मलिक निजामलमुलक, नायब वजीरे ममालिक"

मद्रुध्युद्र देहली के मुल्तानों के राज्य में अमें सम्बन्धी (इस्लामी) सभी प्रबन्ध तद्रुस्युद्द्र के अधीन होते थे। धर्म आधारित न्याय तथा शिचा सम्बन्धी कार्य की देख रेख करने वे लिए उसके अधीन मद हाते थे । प्रदेशों के काजी मद का कार्य भी उरते थे ।

२ बारवक दरवार मम्बन्धी समस्त वार्थी की देख रेख वरने वाले प्रधिकारियों का प्रकसर बारवर कडलाना था। भ्रमीरों तथा पदाधिकारियों ने छड़े दोने भीर दरनार की शीमा स्थापित रखने का बाय उमीका वर्त्ते व द्वाना था। रै बारबन के सहायक नायद बारबक वहलाते थे।

 अमीर शिकार बादसाइ के शिकार का प्रकल्प करने वालों का मुख्य अधिकारी । मैमना दाविनी और अथवा सेना की दाहिनी पक्ति।

६ भैगरा बार भोर भथवा सेना की बाद पन्ति।

७ लायन बजीरे ममालिक बजीरे ममालिक का सहायक । बजीर अपना बजीरे ममालिक प्रधान मंत्री

को कहते थे। राज्य का शासन प्रदेश्य तथा विच विमाग जमी ५ अधीन हीता था।

मलिव मुईनुलमुल्व ऐनुहीन धमीर, नायव मुल्तान तथा नायब धारिज स देगात र भमीर हसन पुत्र भमीर ग्रहमद व्यवान, भनीस मृत्तानी मलिय पुबूत बुरान स्त्री ग्रमीर मजितस<sup>४</sup> मलिक कमर, सर चनदार काना । मनिक शक, सर सिनाहदार भैनरा मलिए ताज इस्तियार सर सिनाहदार मैमना जपर वर्षे, नायत्र बजीर ग्रजरात मलिव प्रवस्त्रीन दौनतवार, सर जानदार" मैमरा मनिक मूहम्मद दिमनान सर जानदार मैमना मनिक बद्रहीन पूत्र मलिक दौततगह, शाख्रवक प मनिक पत्त्रहीन, बरामनब जग मनिक जलालुरीन दाहनी, कीरबक पलप वर्ष पुत्र स्वर्गीय बनुबुग वर्ष मनिव बुरमनुद्दीन वाजिये यह स्वास हाजिब धीबालपुर का मृत्रना ध मनिक सैयिद्रत हरजाय ११ स्वाजा मारूफ

(५२८) मनिक खारिद नायब मैथिटुल हुज्जाव सैथिद रमुजनार २ स्वरीय सैथिद मुद्दक्तुहीन

- १ नायन सुल्तान की और में किमी प्रान्त का सुरय अधिकारी।
- २ ज्ञायक मारिजे वर्गमान टार्मो की भर्ती तथा उनका निरीचल करने वाला मधिकारी।
- इ. स्ट्रान खर्वी सुरान पदन वाला ।

कभी उनके द्वारा होता था।

- अमीर मञ्जलमं मुल्नान की समाभौ तथा गोष्टियों का प्रदेश वरने वालों का अपसर।
- ५ मर चत्रदार मुल्तान कचन का प्रवाध करने वान अधिकारियों वा अफनर।
- इ. सर मिलाइदार मुल्तान के शहरखरों ना श्रीफारी। जब मुल्तान दरबार करता श्रवन वहीं बाहर आता तो वे उसके साथ माथ रहते थे दाहिनी तथा बाई श्रोर ने लिए प्रथक मर मिलाइदार होते थे।
- जाना ता व उसके साथ माथ रहत थं दीहिना सभा बाह भार ने जिल पूथक मर मिलाहदार होने से । भर जानगर ग्रान्थार ग्रान्थान के महरदार्थों जा भएसर। कभी कभी दी सर जानदार नियुक्त होते थं यक दाहिनी और ना तथा इनसर बाह भीर का।
- मान्तुरवर राही पोर्हों को रखमल वरन वाला भिषवारी। मेना ने दादिनी तथा बार भोर ने बोर्हे की रेस माल कलिर पुश्क अधिकारी हुआ करते थे।
- ह लाम डान्ति हासि ने मधिनारी। शास्त्रक के क्रधीन डाजिन होते थे। वे दरबार अञ्चलता तथा दरबारियों क मण्य में साहे डाते ये भीर उनकी भद्रमणि भिना सुल्यान तक कोड भी त पहुँच मस्त्रा था। समस्त्र प्रार्थना पत्र भी भमीर डाणिन समा डा नमें डार डी सुल्यान क समझ प्रमुत डो सब्द थे। वे सुन्यान ना सन्द्रा भी ल आते थे। वे वेडे दुसल सीनन देते य भीर दुस सवापन भी क्यी
  - २० मुख्ता अक्रतायारवामी। अपना वह मूमि होतीथी जो सेना वे सरदारों को मेना रखने और उसका उचित प्रदेभ वरने कलिए दी जानीथी।
  - ११ सैनिदुल हु जार स्वास हानित अथवा अमीर ताजित को सैमिदुल हु जाद भी कहते थे ।
  - १२ रमुलदार डान्युल "रसाल अथवा रमुलद र देश क बादर में राज्यों से सम्पर्क स्थापित रखता था। बहु एक प्रकार से राजदुर्तों का अधिकारी दीता था।

मनिक इच्याहीम, हाजी दबीर मिनक इच्याहीम, ततार खाँ का पुत्र को विवाह के व्यरान्त मुल्तान का मुक्ता हो गया।

मिलिक ऐतुनसुरुक, नायब मुस्तान मिलिक दाज्य दवीर, जानौर का बाली

दास जिन्हे उच्च श्रेणी प्राप्त हुई :

मलिक रातीन मलिक कुरूल सोराबॉट ग्रादि

र दरीर : दोत्राने इन्हाा (साझी पत्र व्यवहार के विभाग) का पक अधिकारी ।

२ शली: प्रान्त का सब से बदा अधिकारी।

(५२६) समस्त प्रशंमा ईश्वर के लिये है जो समस्त मंगार वा पोपव है। उसके रसूत मुहम्मद तथा उसवी समस्त सन्तान पर बहुत-बहुत इस्ट और सलाम । १

मुसलमानों ना जुमचितक जिया बरनी इस प्रवार निवेदन वरता है कि जब २४ मुहरेम ७५२ हि॰ (२३ मार्च १३४१ ई॰) में सबने समय तथा मुग वा मुन्तान ईस्वर वा विसेष हुपा पात्र, प्रजुल प्रजयकर फीरोज साह मुस्तान (सब्लाह उमके राज्य तथा देश को मबंदा वर्तमान रखे भीर उमके धादेगी तथा गीरव को उतित प्राप्त होती गहे। तथं सम्मति, "धिक्षार वेश्वर उत्तराधिवारी? निमुक्त होते के बारमा, पट्टा के होत्र में क्रिय नदी वे तट पर सेना की बावमी के समय सिहामनाइड हुमां तो इसके पक्तवहण बारीरों में निवले हुए प्राप्त मनुत्यों के सीने में लीट धाये भीर नेना तथा प्रत्य लोगों की घ्रशानित तथा प्रत्यत्वीय का परिवर्तन सान्ति एव सत्तीप में हुमा। सर्व साधारण को प्राप्तों के धातक तथा पट्टा के तहरों के भय से मुनित प्राप्त हो गई। लोग प्राम-यानियों के भय स मुक्त होकर सान्ति पर्वत समय तथा प्रग के बादसाह की प्रताकाओं के पीठे चल पड़े।

इस तारी से भीरोजपाही के सनलन-कर्ता ने प्रुग तथा समय के सुल्तान फीरोज गात ( झल्लाह उसके राज्य तथा शासन को सर्वेदा वर्तमान रस्ते ) के निहासनारोक्ष्म से लेकर छ वर्ष तक के राज्य का हाल तथा इतिहास, उसके शासन प्रवच एव विकय, उसके उत्तरूट ग्रुण एव सम्बर्गत्रता तथा जो कुछ भी देखा है, का हाल, ११ धरपाय में (५३०) तिखा है। यदि में मंबिष्य में जीवित करता तो में दून धप्यायों के आवितिक प्रयोग निरीक्षण के धापार पर ६० धन्य धम्याय लिखूँगा जिससे इस इतिहास में मुन्तान कीरोज-शाह का हतिहास एव उसके ग्रुणों का उल्लेख १०१ धप्यायों में हो जाय। यदि यह सम्मव न हुया तो ईववर जिसे भी इस कार्य की शक्त प्रदान करे वहीं मुत्तान कीरोज शाह का इतिहास उसके शासपाय अवस्था होते हम प्रवच्या हुए। ता ईववर कि साम प्रवच्या ग्रुणों वा हाल, एव उसके धरपिय दान पुण्य की वर्षी व्यक्ति करें।

#### ११ भ्रव्यायो की सूची

द्यस्याय १—समय तथायुग के मुल्तान के सिहासनारोहण, का हाल।

श्रध्याय र—सुरतान भीरोज साह भी डच्च पताकाकी वा विविस्तान से प्रस्थान तथा राज-धानी देहली पहुँचना।

ग्रध्याय ३--- सुरुतान फीरोज साह के उत्कृष्ट गुगो एव सच्चरित्रता का उरुतेख ।

- १ प्रशामा एव प्रार्थना के बाक्य ।
- २ इजनिमा।
- 3 इस्तेडवाक।
- × इस्तेललाप ।
- ५ निवमानुनार इस्तामी राच प्रतिकार स्रवेडकक कथना इस्तेखलाफ, किसी भी मानन से प्राप्त हो मकता था। बरनी वा तारपर्वे यह है कि मुल्डान पीरीब शाद को हर प्रकार से राज्य जीवन रूप से प्राप्त कथा था।
- इ पुस्तक में रहगरों है किन्तु इसे देहगरों होना बाहिये। अन्य स्वानों पर देहगरों है।

श्रद्याय ४--प्रत्यविक इवरार विषा इताम विशे इत ग्रुप राज्यकाल में प्रदत्त हुवे। श्रद्याय १--जुम राज्यकाल में मनत निर्माता।

भ्रष्याम ६-इम शुम राज्यकाल में श्रत्यधिक नहरों का खुदबाया जाना ।

भ्रष्याम ७---मुस्तान कीरोग्र गाह के गुन राज्यकाल में राज्य व्यवस्था के नियमी की श्वता।

भ्रध्याय द--लखनौती विजय का हाल।

प्रध्याय १--- हजरत ममीरल मोमिनीन के पास से संसार के यरण-राहा एव स्वामी के पास दो बार मन्तूर ( बाजा-पत्र ) एव विश्वयत प्राप्त होना ।

ग्रध्या १०० ससार के स्वामी की शिकार से ग्रत्यधिक रुचि।

(४३१) मध्याय ११ — मुल्तात फीरोखसाह के सुन राज्यकाल में घरेबखानी मुपर्ली के शाक्रमण के भय का सन्त

#### द्यध्याय १

समय तथा युग के बादशाह फ़ीरोज शाह मुत्तान का सिहासना-रोहरण श्रोर मुसलमानों तथा उनके परिवार का मुग़लों के उत्पात एवं यहा के उपद्रवियों से मुक्त होना।

यह सिहासनारोहण हिन्द तथा निन्ध के विद्वासपात्रों, प्रतिष्ठित व्यक्तियो एवं दरवार के निकटवृत्तियों की सहमति तथा अधिकार से हुया । स्वर्गवासी सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलुक जात ने अपने जीवनवाल हो में कुछ बर्प पूर्व अपने दरबार के विश्वास-पात्रों में से तीन व्यक्तियों को चुन शिया था धौर इन तीनों का सम्मान ग्रंपने समस्त मिलको, धमीरो, विश्वासपानां तथा महायवां की अपेक्षा नहीं प्रधिक बढा विया था। वह उन्हें अपना वली-ग्रहद तथा राज्य का ग्रविकारी समस्ता था। मिस्र के खनीफा भनीवल मोनिनीन के प्रार्थना पत्रों में तीनी नी चर्चा नी भी भीर इन तीनी में खलीफा नी सेवा में प्रयक् प्रार्थना-पत्र लिखबाये थे। उनमें से एक मलिक क्यूल खलीफती था जिसका निधन सुल्तान मुहम्मद विन तुगद्दक बाह के जीवनकाल ही में हो गया था। दूसरा अहमद प्रयाज था। उसके विषय में मैंने तथा दरवार के मनेक विश्वास-पात्रों ने सुल्तान महत्मद शाह से सुना था कि 'बहमद भयाज बेकार ही चुका है। उसकी सबस्या ७० से अधिक ही चुकी है और ८० के निकट पहुँच रही है। वह अम न चलने फिरने में समर्थ है और न अस्वारोहता ही कर सकता है। उसके बैंबार ही जार्न से दीवाने विजारत के के कार्य में विष्न वड रहा है। अब उमकी भवस्था राज्य का वार्य करने योग्य नही । यदि वह एकान्तवासी ही जाय भीर होख निजामुद्दीन की खानकाह में निवास करने खगे तो लोगो में उनका मान सुरक्षित रह (४३२) जायगा । असके मुँह पर यह बात कहने में मुक्ते लज्जा धाती है । यदि वही इस विषय में निवेदन करें तो अच्छा होगा । में दीवाने विजारत किमी ऐसे के अधीन कर देगा जिसमें दीवान" के कार्य में किसी प्रकार का किस्त स पड़े !"

र दिहानों तथा थार्मिक लोगों को दी जाने वाली सहावता । १ वह पृप्ति जी किसी से प्रशन्न होकर कथवा प्ररस्तार के रूप में प्रदान की जानी थी ।

१ दीवाने विचारत : प्रधान मेंत्री का विभाग दीवाने विचारत कहलाता था।

४ रोख निवामुरीन भीलिया देवली के बहुत बड़े मुक्ती थे। अनवा निधन ११२४ ई० में हुआ।

१ दीवान : विभाग: विक विमाग की कभी कभी केवल दीवान निखा जाना था !

पुस्तान पुहम्मद का तीमरा विश्वास-पात्र समय तथा युग का बादमार को गेड छाह मुस्तान ( प्रस्काह उसके राज्य तथा सामन को सर्वदा वसंमान रख्ये ) था जो मुस्तान का चिपरा भाई था। सुस्तान पुहम्मद ने उसे प्रथम उत्तराधिकारी निष्ठुक किया था। विस तमय पुस्तान सेना में रूपण हो गया थीर सुस्तान रागे बहुत वह गया तो सामार के स्वामी ( कीरोड ) ने मुस्तान मुहम्मद का बडा उपचार विमा और प्रथमे हवामी को कुरवान, सुस्तान कीरोड में बहुत बड़ सर्वदा उत्तरा पुरस्तान कीरोड में बहुत सह स्वामी के प्रति रखता था, उसमें बहुत कर सह स्वामी के प्रति रखता था, उसमें उत्तर सह सर्वदा हो के स्वामी के प्रति रखता था, उसमें उत्तर सह स्वामी के प्रति रखता था, उसमें उत्तर सह स्वामी के प्रति रखता था, उसमें उत्तर सह स्वामी के प्रति रखता था, उसमें उत्तर समस्त वसीयतें में सामार के स्वामी के प्रति रखता था, उसमें उसमें समय निकट भाग्या तो उमने राज्य में सम्बन्धित नमस्त वसीयतें मतार के स्वामी ते की भीर उमें विरोध रूप में प्रयाग बनीयहद स्ताया।

जिस दिन सिन्ध नदी थे किनारे घट्टा के निनट मुस्तान मुहम्मद स्वर्गवासी हुम तो सेना में हाह्गकार मच गया भीर सम्मद या कि केना वाले तथा सर्वेनाधारण एक दूसरे म मिड वार्ध भीर मामवासी, लोगों की सम्मत्ति ना विनाम वरके लोगों की कियों तथा सर्विना सारियों को छोन से लागों । उस दिन मेना उसी स्थान पर वहाँ गुस्तान का निभन हुम ठहरी रही। नथे-गये आप हुमें मुग्वों के मामवार मुग्वे ति मामवार मुग्वे के सामवार मो के मामवार मुग्वे के सामवार मो के सिन्धों में स्वर्ग के स्वर्ग में से सेना के बामवारियों के इर में, जो सेना वालों के भन-मम्पत्ति, पोडी तथा मम्प होगों की स्थियों भीर वालकों के विनास की योगनाये बना रहे ये तथा उपयह मचाने की तैयारी कर रहे थे, नेना वाले ब्यू एव ब्यानुष्य थे। उस भय तथा हाहाकार में दो तीन हायों दूसर तट से लाते समय हुव गये। (५३३) उपरब, प्रणावि एव सुटमार तथा भवन परिवारों के विनाम के भय म दो तीन हिन तक सोजन तथा जन किमी के कठ के नीचे मलीमीवित उतरा।

मुल्तात के निधन, तथा मेना के नोगों की निस्सहाय धवस्था एव ध्रव्यवस्था को देख कर धमीर करणन के भेवे हुये मुगन मैनिक हाथा मारने की तैयाशियों करने की धमीर इस विषय में परस्पर परामधं करने कारे। समार के स्वामी ने सिंहासनारूड होने के पूर्व, प्रतिष्ठित मिलकों के परामसं से मुल्तान मुहम्मद की मेना की सहायवार्थ धमीर करनन के भेवे हुवे सवारों धमीराने नदा के अमेराने हजारा विषय अस्तुत बहादुर को उनकी धेएती के स्तुनार खिलसन तथा इनाम प्रदान किये। उन्हें लीट जाने की भी धाला दे दी। इस मय म कि मुगन कही मेना ने उपदव न मचा दें, उमने उन्हें धादेश दिया कि वे शाही मेना के प्रस्थान करने के पूर्व मेना में पुषक् होकर दूर चने वार्य, वहीं से श्रीधाविशीध धपनी-सुपनी

मुनन, नेना ने पुषक् होकर दूर निकल गये धीर वहीं पडाव डाला। ऐनी धवस्था में अब कि लीग खुटमार के मय से धातकित ने, तुम्मीरीन के जामाता नीरीज कूरवन ने, जो बसी तम मुल्तान मुहम्मद के पायब में हमाम एवं मामान प्राप्त कर चुरा था, ख्लमना प्रस्त क की। यह दुस्लामी नेना ने घपने सहायको एवं सम्बन्धियों के माय माग कर मुगकों के पास

१ वसीयत वह आदेश जो कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय लोगों को देता है।

२ १०० मेनिकों के अधिकारी।

१००० सैनिकों के अधिकारी।

५ विशायत: साथारवातवा प्रान्त को विज्ञावन कहते थे। विभिन्त स्थानों पर इसका प्रथे भिन्न सिन्त है। यहाँ इसका कर्ष राज्य अथवा देश है।

पहुंचा ग्रीर सपद्रव सड़ा कर दिया। उसने उन लोगो को बहका वर कहा कि ''बादशाह की मृत्यु के कारण उसकी मेना निम्महाय हो गई है। सभी लीग व्याष्ट्रज है। देहली मे दूर होने के कारण छोटे बढ़े प्रश्वारोही तथा पदाती विसी को भी भपने हाथ पैर वी सुख बुध नहीं। दी दिस हो गये किन्तु कोई भी मिहासनाहढ नहीं हुआ जो लोगों को सगठित करता। मुक्ते जनके विषय में पूर्ण ज्ञान है। भैं तुम्हारा महासक हो गया हूँ। कल मेना वा प्रस्थान होगा। स्कि कोई भी बादगाह मिहासनारूद नही हुमा है, प्रस्पान वे समय प्रत्येव (४३४) बिना किसी सगठन के अलग-प्रलग प्रस्थात करेगा। सेना के प्रस्थान करते ही हम लोग उन पर हुट पडे। राजकीय तथा स्त्रियों को लूट लें। खुदानग्दजादा, सुस्तान मुहम्मद की बढ़ी बहिन, मलिको की स्त्रियों ने साथ एक्ट्र होकर यात्रा करेंगी। यदि सम्मव हो तो उन्हें भी हानि पहुँचाई जाय।" इतन्ती तथा वाफिर बच्चा नौरीज कुरहुन उन मूगलों से मिलवर उन लोगों को नाना प्रकार से बहकाने लगा। उसने उन लोगों से वहा कि "इतने परेजान तथा ब्याकूल लोगों, उनके परिवार एव मत्यधिक धन सम्पत्ति को पुन: हम इस दशा में कदापि न पायेंगे कि जनका बादशाह जनके सिर से वठ चुना हो, भीर ये प्रवनी राजधानी में हजारों कीस दूर जगल में पढ़े हों।" उन पृथक पढ़े हये मुगलों ने चपद्रवी नौरोज कुरगुत की बातो पर विश्वास कर लिया और नभी ने संगठित होकर छापा मारता तिक्षित कर लिया।

सुल्तान मुहरमद के निधन के तीन दिन पश्चात् बाही सेना ने यहां से चौदह कीस की दरी से (जुर्ज उसका शिविर था ) सिविस्तान की श्रोर लौटना प्रारम्भ कर दिया। मेना के सभी ममूहों ने बिना किसी संगठन तथा नेतृत्व एव योजना के प्रस्थान करना प्रारम्भ कर दिया। मार्गमें वे बिना किसी क्रम के चले आर्त थे। किसी को किसी की चिन्ताम थी ग्रीर न कोई एक दूसरे की बात मुनता था। वे भ्रमावधान कारवान वालों की मौति सिविस्तान का मार्ग पकड़े हुये चले जा रहे थे। इस प्रकार वे एक दो कोस ही पड़ाय से धारी बढे थे, कि मुगल लूट मार के लिये तैयार होकर सामने था गये। थट्टा के उपद्रवी पीछे से बढे । प्रत्येक दिशा में हाहाकार तथा चीरकार होने लगा । मुगलों ने लूट मार प्रारम्भ करदी । जो स्त्रियाँ, वासियाँ, घोढे, मवेशी, सवार तथा धन सम्पत्ति सेना के आगे घी खट गयी । वे ग्रन्त पर पर भी हाथ माफ करने वाले थे तथा उँटों से राजकोप उतार कर से जाने वाले ही पे। सेना में जो ग्रामवासी में वे भी उपद्रव की प्रतीक्षा कर रहे में और उन्होंने भी हाम (५३५) पर फैला दिये। जो सामग्री दाहिने बायें घषवा जानी हुई मिनी, खूट ली। पीछे से यहा के उपद्रवी सेना के विछते भाग पर टूट पडे। मेना बाले सवार सथा प्यादे स्त्री पुरुष इधर उधर खडे के खडे रह गये। प्रस्थान के समय सेना पर इतनी बडी दुर्घटना ग्रा गई कि यदि वे द्यागे बढ़ते थे तो मुगलों ने चगुल में फैसते ये मौर यदि पीछे हटते थे तो पड़ा के उत्काती उनका विवास कर देते ये। जैसी कि कहावत है लीग "अमीतुल्लाह", अमीनुल्लाह" कहते हुथे पहले पहाब पर पहुँचे। जिन लोगों ने स्त्रियों, दानियों तथा सामान की सारी भेज दियाया, उनकामय कुछ नष्ट हो गया। मेनामें न तो कोई व्यवस्थायी घीरन रक्षाका प्रबन्ध । इस प्रकार वे नदी तट पर उतरे । सभी लोगो ने अपन प्राखो, धन-मम्पत्ति तथा परिवार में हाय थो लिये थी। उस रात्रि में लोगों की व्याकुलता तथा चिन्ता के कारण रात्रि में निम्ना नहीं मार्द । वे उदिग्न तथा व्याकुल अपनी भौतों को साकाश की मोर सगाये हुए थे।

दूसर दिन भी पहले दिन की भौति जबकि एवं कोर से प्रुप्त प्राक्रमण कर रहे **पे धोक** 

पीछे से यहा के उपप्रवी लूट मार कर रहे थे, लोग किसी न विसी मुक्ति तथा उपाय से दूसरे पड़ाब पर पहुँचे। नदी तट पर पड़ाब किया। चूकि सेना वी परेशानी सीमा से प्रधिक हो गई यो भीर लोगों के प्राएगों तथा धन-मध्यित का विनाय सभी के समय पा भीर सभी के क्श्री तथा बातक नष्ट होते हिंगुभार हो गई थे, घतः मन्दूसणादा घटनामी,' घेडु-पुग्नुख मिनी'रे सेव नसीहित का प्रदेश का मन्दूसणादा घटनामी,' घेडु-पुग्नुख मिनी'रे सेव नसीहित का प्रदेश का

मुस्तान फीरोज बाह ने बहुन क्षमा मांगी किन्तु राज्य तथा धर्म के प्रतिष्ठित लोगों ने कोई बात स्थीलार न नी। सभी सालियों, मतायल', मलिकों, समीरों, साधारण तथा विसेव व्यक्तियों, नेना यानों, बावारियों, धोट बंद लोगों, मुनलमानों, हिन्दुधों, सवारों धोर प्यादों, स्थियों धीर बालकों, प्रोड तथा प्रप्रोड ने सर्व सम्मति सं कहा कि 'राजवानी देवनी तथा सेना से विशिष्ट में फीरोज बाह के प्रातिरिक्त लोई भी नुशस्य के योग्य नहीं। यदि बड प्राज सिहासमाल्ड नहीं होता थीर सुगनों को यह आत मही होता कि वह बादवाह हो नमा है तो कल में वाया पड़ा नियासी हम में से किनी को जीवित न छोड़िंगे। "

रें मुहर्रम ७५२ हिं० (२३ मार्च १३५१ ६०) को समय तथा युग वा सुस्तान फीरोब साह सामारण तथा विवोध स्वस्तियों की सहमति से सिहासनारूट हुया। सिहासनारोहण के सुदारे दिन सतार के स्वासी ने इस सुन्यवस्था से प्रस्थान किया और तेना को इतने प्रचेह हम से सामें बहाया कि बिन्न और से भी मुगन सनार साक्रमण करते उनकी हरया नर से आती ध्यवा वे बन्दी बना निये जाते। उसी दिन ससार को घरण प्रदान करने वाले बादशा हुने कुछ समीरों को सेना के निष्ठते भाग पर नियुक्त किया। उन प्रमोरों ने यहा के उत्पातियों में से मुख लोगों का जो नेना के यह साम में सूट मार कर रहे पे, वध कररा दिया। उन ह्रयानियों में से मुख लोगों का जो नेना के यह साम में सूट मार कर रहे पे, वध कररा दिया। उन ह्रयाने के यस से पड़ा के उत्पातियों ने पीछा नरना छोड़ दिया भीर कोट गये।

दात्य । तिवाउद्दान बर्गा तथा द्रवन बच्चा न उमका मावस्तार उल्च्य क्रिया ह २ मिस्र का रोखरहायुक्त । यह अन्यामी खलीपा की घोर से मिस्र मे आया था ।

शेख नमीरहीन महमूद रोख निजामुहीन श्रीलिया के शिष्य तथा रात्तीका है। इनवा नियन
रवेश्व हैं में हथा। वे चिराये टेडली भी बहलाने थे।

भ मवारों के यक देनी ना भक्ष्मर सरक्षेत बहुताता था। सरलेतों का अक्ष्मर मित्रहमालार महक्षाता था। मित्रहमालारी का भक्ष्मर मित्रह बहुताता था। क्रमीरों का भक्ष्मर मित्रह बहुताता था। मित्रहमालारी का भक्ष्मर लाग बहुताता था। (बरती वारीके पीरोजशाही पु० रथ्य, कारि पुकै कालीन मात्राव पु० २२४, कारि पुकै कालीन मात्राव पु० २२४,

<sup>¥</sup> सकी।

मिहाननारोहरा के तीमरे दिन मुस्तान पीशेब गाह ने कुछ समीरों को प्रादेश दिया (१२६) कि वे भुगनों पर पाक्रमशा कर के बुछ समीराने क्वा गया समीराने हवारा को जीवित हा बन्धी बना कर राजिसहानत के मानशा ट्रियन करें। जिस दिन पुगनों की राज्य हुई, जी दिन मे पुननों का उत्थान समाज हो गया। वे शाही सेता मे २०-४० कीम की हुई। पर निजल तमे सोर नांग को स्वीद परांच की हुई। पर निजल तमे सोर पांच की सीर परांच होकर वायन चने गये। फीनोब शाह के भाग्य के सार्धावाँ में मोग, सुगनों के नीट पढ़ने ने कारण तथा पहुं। वे उत्पादी मी विकास में जिए सार्च हो से ये, उनमें मुक्त हो गये। इस प्रयाग मुनतान ने प्रपत्ने मिहासनारोहरू के प्रयम दिन से ही नेता वानो नया सन्य सोगो को सनुष्टानित बता लिया। सभी मेना वाले, प्रतिस्थित हो पत्री हो सेत लोग उत्पत्त तथा हुए हो सेत हैं सेत हो सेत हो सेत हैं सेत हो सेत है सेत हैं सेत ह

जब मुगर्नो तथा पट्टा निवासियों में उत्पात मचाने भी शक्ति भ रही तो वे पीछा करना स्वाय कर और गये धीर ममय तथा युग का बादशाह निरन्तर क्रूच करता हुमा सिविस्तान पहेचा । पदत्रो तथा सैनिको के विधाम हेतू बुद्ध दिन बहाँ ठहरा । सेता के समी व्यक्तियों का उपनार किया । मलिकों, धमीरों, प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य व्यक्तियों को शिवधने प्रदान की। ब्रानिमों तथा मुक्तियों को जनुहात विदे; दरिद्वों को स्वीक्षावर प्रदान किये; हशवर को विशेष इनाम दिये। फीरोज शाह के समुद्रशाली भाष्य से सेना में जान का गई। पाँडे सच्चर चरागाह की पास में जो एक बढी प्रशिद्ध चरागाह है एक सप्ताह में मोटे हो गये। इस्लाम के बादशाह ने मिविस्तान निवामियों को भी सम्मानित किया । अनके सदरार, इनाम, ग्राम तथा मूर्गि जोकि जस्त हो गई थी और खालमें में मस्मिलित करली गई थी, प्राचीन सुल्तानों के मादेशानुसार उन्हें पून: सीटा दी गई । जो कुछ उनके पिता तथा पितामहों को प्राप्त था वही पूत्रों तथा पौत्रों को प्रदान कर दिया गया । नये ग्रदरार तथा वजीफ़े पिछले की भेपेशा बढ़ाकर दिये गये। संमार को भरागु प्रदान करने बासे बादगाह फीरोज काह ने मिविन्तान के बुज्यों के मजारों के दर्शन विषे । भिन्तारियों, यात्रियों, दरिही तथा निर्मनों की (५३६) योछावर वितरण किये। जो लोग हेरात, मीस्तान, घटन, मिस, कुसदार सथा धन्य स्थानों मे बाकर मुल्तान मुहम्मद विन (पृत्र) तुग्रनुक शाह के दरबार में उत्तर की प्रतीक्षा में पढ़े थे, उन्हें संसार के स्वामी ने उनकी श्रेणी के धनुमार व्यय देकर उनके देशों की बापस भेज दिया।

### दूसरा श्रध्याय

क़ीरोज शाह को शाही पताकाओं का सिविस्तान से प्रस्थान, मार्ग में देहली तक के प्रदेशों एवं क़स्वों के घालिमों, सूफ़ियों तथा सहायता के पात्रों पर शाही कुपाइब्टि, घ्रहमद घ्रयाज के विद्रोह के समाचार की

र मृत्र : वह उपहार को भानिमों तथा स्कियों को दिया आना है।

१ मेना, विशेष इत में केन्द्रीय मेना।

श्रीमानवाः वह मूर्वि जिल्हा प्रवच्य वेन्द्रीय सरकार की भीर में किया जाना था। देश कात होना है कि मुल्यान मुहस्पद किन नुषानुक के राज्यकान में देश की मूर्ति का बहुन वहा माय कालसे में गरिमिक्त कर विया गया था।

४ पुस्तक में हरीबद है।

प्राप्ति तथा उसके उपद्रव का शान्त होना, शहर (देहली) में शाही पताकाग्रों का पहुंचना, राजधानी में सिहासनारूढ होना तथा राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रवन्ध को पुनः दृढ़ता प्राप्त होना।

हर प्रकार से शान्ति तथा सन्तोप प्राप्त बरने में उपरान्त संसार ने स्वामी ने मिवि-स्ति।त से प्रस्थान विया भीर निरन्तर याता के उपरान्त बहु भक्तर पहुँचा। भवतर निवासियों पर भी उसने हर प्रकार से कृपाहिष्ट प्रदक्षित की। भवकर के बुजुर्गी के रीजो के दर्शन विवे । भवनर निवासियों के पिछने बदरार तथा इनाम फिर से निश्चित विवे । भवतर निवासियों को वर्षों क उपरान्त शान्ति प्राप्त हुई। भवतर से ईश्वर की शरण में प्रम्थान वरके वह उच्च पहुँचा। उच्च वालो को भी नाना प्रकार से उपकृत निया। उनकी जीविना-वृत्ति, ग्रदरार, भूमि तथा धजीफे (वृत्ति) जो वर्षों पूर्व ग्रपहुन हो चुके थे, उन्ह पुन श्रदान किये। उच्च निवासियों की प्रार्थनायें स्वीवार कीं। जिन लोगा की बुत्ति प्राप्त न पी श्रथवा जीविका का कोई साधन न या उन्हें बुत्ति प्रदान की गई। उक्व निवासी (५३६) शेख जमायुद्दीन की खानकाह को, जो लगभग नष्ट हो चकी थी, पून भ्राबाद किया। उनक ग्राम तथा उद्यान, जो खालमें में मस्मिलित कर लिये गये थे, शैल जमासुद्दीन के पुत्रों को प्रदान कर दिये। उन्हें इनाम प्रदान किये। उस बद्या को जिसका पतन हो चुका था पुन: उन्नति प्रदान की। जिस समय ससार वा स्त्रामी मक्कर स उच्च की धोर प्रस्थान कर रहा था, उस बीच में मुल्तान के भ्रालिम, सूपी, प्रतिष्ठित तथा गण्यमान्य व्यक्ति, मुकट्टम , जमीदार तथा साधारण लोग बाही शिविर में श्रात ग्रीर उनके प्रार्थना पत्र स्वीनार होते थे। उनको जो भूमि पहले प्राप्त यो, वह पून प्रदान होती और उसके सम्बन्ध में फरमान लिखे जाते. और वे बादशाह के जीवन की देश्वर स शुम कामनायें करते हये, पूर्ण रूप स सन्तुष्ट लौटते थे ।

जब सत्तार वे स्वामी ने विजयी सेना लेवर भवनर में प्रस्थान निया तो उसे मार्ग में मूचना मिली नि प्रमन्य प्रयाज ने देहली में विद्रोह कर दिया है, लोगों मो भीका देने के नियं छ सात वर्ष के एक विजनमें बालक को सुल्तान मुहम्मद वा पुत्र प्रसिद्ध निन्ने उस स्वम में वर्षप्त में के उस स्वम में वर्षप्त में के ति सीति निवासी वर्षे क्ष्म कुछ ही दिन के विद्रो प्रपत्न क्ष्म प्रभे हुट्टम्ब के प्रगल सकट में बाल विद्रोह पा प्रकार के प्रमुख के प्राप्त सकट में बाल विद्रोह पा सिक्तो, प्रतिष्ठित एव गण्यमान्य व्यक्तियों को प्रहमद प्रयाज के विद्रोह पर वदा धारवर्ष हुमा । उन्हें उस पर दिवस भी न होता या धीर वे उसे स्थीनार भी न करते वे । के धापत में वहते ये कि यदि मुल्तान मुहम्मद के नियम के उपरान्त देहली ना राज्य किसी प्रपत्न सम्बन्ध व्यवसाय ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता जिसका नोई स्वर्धनार भी न होता तो भी भ्रहमत्व स्वराज के लिये, इतना बडा पद प्राप्त करते हुये एव बृद्धावम्था ने कारण, यह उच्चित्त न या वि वह विद्रोह करता । ऐसी दया में वह नित्र प्रकार विद्रोह कर सकता है जब कि मुल्तान भीरोंच राज्य ना उत्तराधियारी तथा उसके भीत्र है। यह मुल्तान मुहम्मद ने चाला प्रमुत्त वा वती भ्रहर, मुल्तान तुग्नुक शाह का भावीना तथा मुल्तान मुहम्मद ने चाला (१४०) ना पुत्र है। वेरता, पीरत तथा सोर्म में वह सित्स पे वाद सित्र स्वराद वे । यह

१ मुक्कदम गाँवकामुखिया।

२ ईरान काण्क पीरास्त्रिक बीर पहलवान।

शुक्तास्त्र, मा पुत्र, देरान ने क्यानी वश मा पाँचवाँ वादशाह । स्त्तम के समान नह भी अपनी नीरता के लिये प्रसिद्ध था ।

भ्रकेलाही सेनापर हट पहताहै और एव ही भ्राक्रमण में ससार को उलट-पुलट डालताहै। भ्रहमद भ्रयाज निस प्रकार ऐमे अनुभवी सुल्तान से जिसे सम्राम में सेना की भी आवश्यकता नहीं युद्ध कर सनता है। मुल्तान भीरोज शाह युद्ध, सम्माम, तथा पूर्वजी द्वारा प्राप्त एव स्विशिक्षित वीरता और पौष्प में ऐसा है कि उसके विषय में निम्नाकित छन्द पढ़ना उचित तथा न्याय-यक्त हेगा.

"हे। तू भ्रदेशाही सकडो वीर सेनावाधन कर सकता **है**, है। तू दैनी रहस्य के घेरे का आभूपरा है। सभे मेना की आवश्यकता नहीं और स स्वय ही समार की मेना के शिविर का अधिकारी है। विजय में तु रुस्तम है ग्रीर शक्ति में फरामुर्ज, तेरा गौरव जमशेद के समान है और तू व्यूमुर्स के समान बीर है। धली भे समान तू नाल सिंह है, यद्यपि न तो त बदखरा के बादबाहों ने है और न समिद ही है। इहिशाही के सिहासन पर और जमशेद की गदी पर, त उदरीम क ममान सर्वदा जीवित रह वर्णीन तेरा मुख स्वर्ग के ममान है।"

फीरोज शाह की सेना के सरदार तथा सेनापति, पथभ्रष्ट तथा बलहीन घटनद श्याब के विद्रोह तथा विराध की खितली उडाते थे क्यों कि अपने जीवनकाल में उपना मुक्त कार्य, व्यवसाय तथा योग्यता या तो भवन निर्माण की यी या कठारता, निष्ठरता एक रतपात द्वारा दीवानी का धन (कर) वसन करना थी। मेना के सभी बृद्धियान इस बात में पूर्ण रूपेगा सहमत होकर कहते थे कि या तो ब्रह्मद अयाज की बुद्धि मारी गई है धीर या थाय की अधिकता के कारण उसकी जिन्तन शक्ति समाप्त हो गई है और या दिनी हैने व्यक्ति नी, कि जिस पर उसने श्रद्धाचार विया था, उसके विषय में श्रद्धन कामना स्वीकार हो वर्षि है भीर उसनी मृत्यु निकट भागई है। वह अपना ही सतु बनकर तथा हुस्यान होश्रर भपने प्राण स्थाग देगा और अपने हाथ से अपने मूत्र ना बिनास करेना। मेना नारे या वात मली भांति समक्त गये ये वि जब फीरोज शाह का धावाग-नुन्य अत्र शहर (देहली) हे २०-३० नोस नी दूरी पर छाया डालेगा श्रीर जब ग्रींग काटने बायों की अनवारों की विद्यात चमवने लगेगी और अहमद धमाज मुनेगा कि विजयी मैना के बीर तथा रुन्तम बुद १५४१) तथा सम्राम के लिये तैयार होनर आ रहे हैं और अपनी क्याने करका रहे हैं और भ्रापन वास्पों को तेज कर रहे हैं भीर जब शाही मेना बाते भहमद समाब तथा उनकी सेना को जंगली गर्ध प्रथवा कीलगाय के समान जगल में पायेंगे तो इस निर्वन प्रयाम बुद का पिता फट जायमा श्रीर जैमे ज्वर चढ़ धायेगा, या वह धारी डारीर की दरान में रिक्त कर देश, भिता कर पान । या प्रपने गले में रस्ती बपवा वर तथा घपना शीर मुख्य कराइन तरी निर मुन्तान भीरीज शाह ने प्रासाद ने झार पर स्पत्तिव हो जानेगा। उनके कुछ परामर्ग-दाना श्री उसने चारों छोर पौरम की होगें मारा करते हैं और दीवार्ये है निव के मानत प्रम दूरहे

१ रुस्तम दा प्रमा

र देशन का एक माचीन न त्याह नो झाने दैंग्य ने लिये पूर्वित सा १ देशन के प्राचीन पेशदादी वश का ब दशहर ।

४ अनी मुद्दम्बद महत्व के बामाना नवा चीने संशोध्य को कारी निरुद के निर्दा के निर्दा के इनवा निधन ६३० ई० में हुमा।

खूतर के समझ सपने साप को रूननम तथा इसकन्दियार बनाते हैं, उसे सपो स्थान पर निस्महाय सबस्या में छोर कर प्राय जायेंगे नधीनि इसम पूर्व भीत नह गय हूँ कि दीरों ना पुछ मेदान में देखा जा सकता है सीर नामदों, जीनि भित्तिचित्र वे समान होत हैं, की दींग मुद्ध तथा समस्य समझता चाडियें।

छ-द

"बीरो की वीरता रणक्षेत्र में देखो,

दीवार का चित्र वित्र वाम का चाहे वह रक्षान का हो भीर चाहे इमकल्दियार का।"
जब मेना वाला को यह जात हुमा कि नम्भू सोधन, एक नायक का पुत्र, खान हाजिब नियुक्त हो गया है और महनद अयाज के नमका सोरो म बुद्ध करने का दावा करता है तो विजयी सेना के मनुभारी तथा मेकडा, जो अधम नायक के पुत्र को हुम दीना बिशु समझत थे, उसकी जिल्ली उडाते थे, यद्यपि वह अपने आप को अवस के नायका ने मध्य में इसफिटयार स्याहरूत कहनवाता था।

253

"प्रत्येक दूध पीना शिद्यु हफ्तस्वा" नहीं पार कर सकता। चाहे तेरा पिता तेरा नाम इसफन्दियार रख दे।"

(५ ४२) अयाज के विद्रोह के समय में समार के स्वामी न कई बार दरवार के मुलिकों तथा ग्रमीरो से वहाथा कि महमद भयाज ग्रद्ध करने वाला पूरप नही। जिसने भाजीवन भ्रपने हाथ में धनूप न लिया हो भौर तेज घोडे पर सवार न हमा हा उसको युद्ध, सम्राम तथा सेना के सवालन एवं सेना लेकर चढाई करने से वया सम्बन्ध । मुफ्री उम दृद्ध में लज्जा श्राती है। पता नहीं कौन ऐसा व्यक्ति वा जिम पर उसने अत्याचार किया या और उसनी श्रमुभ कामना उनके विषय में स्थीकार हा गई कि उसा जानबुभ कर भ्रपन भाषको इस क्टर में डान लिया है और रक्त की नदी में इंबकी लगा रहा है। उसन एमा काय करना प्रारम्भ कर दिया है जो न ना उसका ही कार्य है और न उसके पुत्रजों ही का काय है। मुक्ते उस जैसे मयोग्य व्यक्ति के निये सेना की नया मावश्यकता और न मुक्ते निमी तैयारी की चरूरत है। वह कौनसा योद्धा तथा बीर है जिससे युद्ध करने की मुक्ते झावश्यकता हो । मैं उसको पराजित करना कोई काय नहीं समभता। जब मैं देहनी के निकट पहेंचूँगा वह नि सदेह धपना कुष्णामुख करके दूसरे द्वार से बाहर निक्लेगा । मैं भपने कुछ शिकरादारी की भेज दूगा, को उमे उमकी पालकी से उतार कर मेरे समझ पक्ड लायेंगे। उस दृष्ट को अपने आरथ में, गपने ईश्वर से ग्रौर ईश्वर के दासों के समक्ष लज्जा नहीं ग्राती कि उसने बुद्धावस्था में भपहरण किया है। खजाना जानि वैनुल माल<sup>3</sup> है उसके पाम ग्रमानत छोड़ दिया ग्रमा गा; उसे वह इम ममय, जब कि उमन स्थामी का निधन हो गया और दूसरा आश्रयदाता, उत्तरा-थिकारी एवं सब सम्मित संबोदणाह हो गया है, व्यर्थ नब्द कर रहा है। बुख अपन परामर्श्याता, जो उसक समझ डीग मारत हैं, क्या चीज है और क्या शक्ति रखते हैं। हमारे पास कौनमा ऐसा खेर है जिनमें उनसे बच्छे २०-३० बादमी नही ? यह बात स्पष्ट

रै बह कठिन सार्यभारत बार रूपना ने देशन के बादशाह कैशक्त को बन्दीगृह में छुताने ये जिल् पार किया था। जहां जाता है हि इसमें सात पशत थे और प्रत्येत पृक्षत पर देश नय यह श मामना करना पहला था।

र शिनरादार शाही जिनरादार<sup>7</sup> की देख रेख करने नात ।

१ वेतून मत्त्रस्नाभी रापशेषः

४ क्षेत्रं सहस्ति। यस्ति।

तमा निश्चम है कि हम जैसे ही मरमुती तथा होती की सीमा में प्रिथन्ट होंगे तो मल्लाह ने (५४३) चाहा तो सभी लोग भेरे पात बले आयेंगे धीर घरा तथा नीति के अनुनार मेरा अधिकार समप्रक जायेंगे। जिस समय उसके सपटन का खड़न हो जायगा धीर वह सुनेगा कि हम निल्ट बहुँच गये तो बसवा दम पुटने लगेगा धीर उमका हृदय कम्पित हो जायगा धीर इस आतक में पता नहीं वह जीवित रहे अधवा न रहे। में इतने बची से उसकी निवंसता तथा प्रयोग्यता देव रहा हुंबि हजार मुनून के कोडे पर बढ़ने में बनकी स्था दसा हो जाती है। उसमें इतने प्रीक्त हम अपने स्था हि जाते हो जाती है। उसमें इतने प्रीक्त हम अपने स्था हो जाती है। उसमें इतने प्रीक्त हमने प्रीक्त हमने पर स्थाने स्थान पर रह सके।

लीटते समय समार के स्वासी ने मुख दिन तरु प्रमिद्ध नगर दीवालपुर में विशाम किया। मेना के बीवायों ने धरवाधिक यात्रा के उपरान्त ध्वाराम विया। यहाँ से इस्लाम के सादवाह ने वह वैर्ष में तथा धानि-मूर्वन राजवानी हो और प्रस्वान निया। ससार बा स्वामी मेनून इस्लाम फरीडुनीन ( के महार ) के दर्शनार्थ प्रजीवन नाया। उस प्रािद्धित वस को जो पूर्णनेवा छित मित्र हो गया पुतः धाव्य प्रदान नरके मुख्यदिष्पत प्रािद्धा वस क्षत्र हो गया पुतः धाव्य प्रदान नरके मुख्यदिष्पत निया। येव धावाडुनीन के दराशों को नियसत तथा इनाम प्रदान किये। उन्हें भूमि तथा प्राम इमानक में प्रदान किये। धाने को स्वाम हमानक में प्रदान किये। धाने का विवास वी वा वा विकास के विवास में यह मुना कि वह जीवन। तथा वृद्धित पाने का धावकारों है जसे उसने वृद्धित वा वीवित्र ने सापन प्रदान किये। प्रमिद्ध नगर दीवालपुर से देहली तक उस फ्रीर के सभी क्यों ने निवासियों को प्राचीन तथा नवीन धावरार तथा वृद्धित के सम्बन्ध में करमान दिये पर्ये। इससेक इस्ते के प्रचीरी तथा दिव्धित को प्रकास दिये पर्य । इससे कर के प्रचीरी तथा दिव्धित को प्रमुक्त कर स्वीयों वर्ष प्रचीर विद्यास्त्र हो स्वीय के प्रचीर के स्वीय करमान दिये पर्य । इससेक इस्ते के प्रचीरी तथा दिव्धित को प्रचान करमान दिये पर्य । इससे इससे के प्रचीरी तथा दिव्धित के सम्बन्ध में करमान दिये

जितने दिन तक मेना दीवालपुर में रही, देहली से यही समाचार मिलते रहे कि शहमद अयाज उपद्रव की धन्नि को भड़का रहा है. अपने दामों को राजगी पद प्रदान कर दिये हैं, शेव जादा विस्तामी नत्यू मींधल तथा कुछ मन्य परामग्रंदाताम्री को भावना महायक तथा विश्वामपात्र बना निया है, लोगों को बहका तथा मार्ग भ्रष्ट वर रहा है, (१४४) उस विजन्मे बानक को कठपूतनी की मौति राजमिहासन पर देठाया जाता है, वे भन्य मूर्वों को दिखलाने के लिये अपने आप को सजा कर उसके समक्ष अभिवादन करते हैं, नगर ने भागे हये सोगों तथा प्राभीगों को कस्बों में बुला-बुला कर हदाम (मेना) कहा जाता है. स्वर्ण तथा राजकीय नप्र किया जा रहा है; बहुर के माघारण तथा विशेष व्यक्ति उसमें धन प्राप्त करते हैं और उसकी खिलकी उडाते हैं, उसका बिनाझ निकट ही पाते हैं, समार ने म्वामी नी दौर्घायु की रात दिन ईस्वर ने सुभ नामना निया करते हैं, भीरोज साह की मवारी के पहुँचने की प्रतीक्षा किया करते हैं। क्योंकि शहमद अवाज का मृत्य काल निवट आ गया था, उसके हृदम में कोई उचित वात आती ही न थी। उस बीच में उसका नोई नित्यो तथा विस्वामपात्र उसके हिल की तथा उचित बात भी उसमे न कह सका। गहर के मभी बिहान, बुदिमान, प्रतिक्षित, मूर्च खास व प्राप्त स्त्री, पुरुष छोटे बढे तगुर निवासी, ग्रामीएा, स्यायी रूप से रहते वाले तथा यात्री, ग्रामणी तथा मूलों की बात देख नर बहुते थे •

रे गेल फरीट्रीन गेजराकर प्रसिद्ध निश्ती सूकी थे। उनका निथन १२६४ टै० में हुआ। उनका मजार सुल्यान में अनेथन अथवा पाक्तरत्न में है।

र पार प्राप्तान जनायन सबसा प्रान्तरन सह। र मेल भागहान :रोक फरीद्दीन गैसाकर के बैरा में से। इस्ने बस्ता ने भी इतसे भेंट नी भी। (देगल क गलीन नारत साग रे पुरु रेफर) इनकी सुख रेरेड्र ईस्ट ने हुई।

है वह भूमि नो धार्मिक लोगों की सहायता के लिए दान के इन में दी जानी थी।

छन्द

"वब मनुष्य का भाष्य धन्धकारमय हो जाता है, वह समस्त ऐसे कार्य करने लगता है जिससे उसे कोई लाम नहीं होता ."

जिस दिन पुण तथा समय ना बादमाह भीरोज पाह मुस्तान विजयी सेना सेनर फतहाबाद पहुँचा तो मिलक मक्जूम, जो धाज कल खाने जही तथा बजीर ममालिक है, भपनी पुणो तथा जामाताओं को लेनर एव मिलक नकतान, फमीर मेहान तथा धन्य समीर प्रयाज ने पुत्र को धिकार कर कोर धातिरित्त तथा बाहा कर ने उस समाने ना साथ छोड़ नर सुस्तान के दरबार में उपस्थित हो गये भीर सतार ने स्वामी के समझ मूर्यि पुण्वत नर्पसे सम्मानित हुए। खाने जहीं ने रस्त-जटित कर प्रयान निये गये और यह धाज तक अबित कु वर्ष व्यवीत हो चुके हैं समृद्धि तथा सकस्तापुर्वन जीवन व्यवीत कर रहा है। याने जहीं के पुत्रो तथा जामताओं तथा धन्य समीरों ने भी खिलकत प्राप्त निये और उनभी (४४४) नमक हतासी तथा स्वामित्रक की प्रश्ना सभी सना वाकों ने बी। खाने जहीं के पुत्रो तथा जामताओं तथा धन्य सम्मान का धार से रहा है सुनाम तथा सामाने में ने से निव नर पह है। सामें जहीं के पह साम सम्मान स्वाम सम्मान सम्मान सम्मान स्वाम स्वाम स्वाम सम्मान स्वाम सम्मान स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम सम्मान स्वाम स्व

पराहाबाद से मून्तान हाँभी पहुँचा । हाँसी निवासियो तथा हाँसी के ग्रासपास के नम्बी सया स्थानों के लोगो पर अत्यधिक कृपादृष्टि प्रदर्शित की गई। इस्लाम के बादशाह ने हौसी के पीरों (सन्तो) के (मजार के) दर्शन किये। पकीरो को न्योछ।वर दी गई। जिस दिन विजयी पताकान्नी ने हाँसी से राजधानी की न्रोर प्रस्थान किया, तो शेख जादा विस्तामी नत्यू मोधल, दुष्ट हसन, हुमाम प्रदहन तथा प्रहमद प्रयाज के कुछ परामर्श-दाता जो उसने सहायन तया विश्वास-पात्र बने हुये थे, नगे गले में रस्सी बाँवे हुये उपस्थित हुये और उन्होंने भूमि-चुम्बन किया। ग्रहमद ग्रयाज का सघटन हूट गया। योग्य लोग दरबार मे उपस्थित हुये। भन्त में ग्रहमद श्रयाज भी कापने लगा ग्रीर वह श्रातकित हो गया। उसका पित्ता फटने लगा। भय तथा डर के कारण ग्रीबा में रस्मी बेंबबाकर तथा शीश का मुण्डन कराकर नगे मिर मुल्तान के शिविर के द्वार पर पहुँचा। सुल्तान ने आदेश दिया कि उस अधम दृष्ट द्वारा दरवारे ब्राम में भूमि चुम्बन वराया जाय। भूमि चुम्बन के समय सुल्तान के धादेशानुसार उससे यह प्रदन किया गया कि, "जब तू इस कार्य के योग्य न या तो तूने इस कार्य में बयो हस्नक्षेप किया निमन का हक बयो न अदा किया और अपने स्वामी से बयो विश्वासधान किया ?" ग्रहमद अयाज ने उत्तर दिया, "जब तक भाग्य भेरा साथ देता रहा तो मुक्तमे अपने ग्राथय-दाताग्रो तथा स्वामियों की इच्छानसार कार्य होते रहे। इस समय जब कि भाग्य ने मेरा साथ छोड दिया और सौभाग्य मुक्तमे विमुख हो गया तो मुक्तमे ऐने कार्य होने लगे कि (५४६) में ससार में कुरुवात तथा कयामत में दड का पात्र हुँगा।" राजसिंहासन से झादेश हुमा कि, ''इसे लौटा ले जाया जाय ग्रीर एक स्थान पर रखा जाय ।"

जब साही पतावार्य दहसी के पास तीस कोस पर पहुची तो राजधानी के लोग जो बादसाह के प्रति वर्षों से निष्ठाबान के, विश्वय तथा भाषारण व्यक्ति, प्राविम, मूकी, कन-दर, हैदरी?, व्यापारी, सोदागर, (सभी समूहों के) प्रतिष्ठित लोग, साह, सर्राफ तथा बाह्यण, प्रगवे अपने दल, गिराह तथा समूह के नाथ दरबार में पहुँचते थे धीर भूमि-चुब्बन करकें सम्मानिन हीते थे तथा साही प्रवृत्मा एव प्रोस्ताहन से आध्य प्राप्त करते थे।

इस तारीखे फीरोजबाही के सकलन-कर्ता ने विश्वस्त मुत्रो से निरन्तर यह विचित्र

१ कलन्दर तथा देंदरी स्वतन्त्र विचार ने सुकी।

कहानी भुनी है कि उन महीनों में जब घ्रहमद घ्रयाख ने विद्रोह कर दिया या घीर शहर (देहनी) के निवासियों को वस्त्र, तन्के तथा जीतल प्रदान कर रहा था तो लोग उसमें थे यस्तुमें प्राप्त कर लेते ये ग्रीर राज प्रामाद के बाहर निवलवर उसकी धिवकार देते थे ग्रीर हृदय से उसका पतन तथा विनास चाहते रहते ये ग्रीर सुस्तान फीरोज साह की सवारी पहुँचने की प्रतीक्षा किया करने थे। लोग प्रत्यक्ष रूप से ससार के स्वामी के लिए गुभ क्षामनायें किया करते थे। अहमद अयाज का जो कार्य भी वे देखते उमे कोई महत्त्व न देते थे।

जमादी उल-ब्रांखिर मास ने भन्त में ( भगस्त १३५१ ई० ) शाही पतानामें राजधानी में प्रविष्ट हुई । एक शुभ घडी तथा मगलबद नक्षत्र में, ससार के खुसरक्षो (बादशाहो ) ना सूत्र, विश्व का कैंसुसरी , भूमि तथा समुद्र का मुस्तान, आकारा का सहायता पात्र, अपने शत्रुया पर विजयी, समय तथा युग का सुलेमान , ईश्वर द्वारा हट सहायता प्राप्त, कीरोच ाह मुस्तान (ईस्वर उसने राज्य तथा सामत को चिरस्पायी बनाये ) राज प्रसाद में जमसेद तथा चुनरों के राजीवहासन पर सास्ट हुया। इन प्रकार राजवानी को बादसाहे इस्लाम वे राज्य मे गोमा प्राप्त हुई। सर्वे साधारण वे हृदय सनुष्ट हो गये। महमद धयाज की मुखता के कारण जो ग्रजानन तथा विघन एवं व्याक्तता उत्पत्न हो गई थी, वह समाप्त हो गई (५४७) और शान्ति तथा हडता प्राप्त हो गई।

गाही पताकाओं के राजधानी में पहुँचने के प्रथम दिन में ही सभी उपद्रव भारत हो गये । विरोध तथा विभिन्नता ने स्थान पर मधटन तथा धान्ति उत्पन्न हो गई । बिना किसी रक्तपात, ग्रयवा किसी वश या कुल के विनाश के तथा बिना किसी दड, भत्याचार भयना हत्यानाण्ड ने जो विद्रोत तथा उपद्रव शांत करने के निये घावस्यक समक्ते जात है. शामन-प्रबन्ध सञ्चवस्थित हो गया । राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी कार्य हट हो गये । विशेष तथा सर्व माधारण व्यक्ति सन्ध्य हो गये। सुसलमानो तथा हिन्दुधो नो सन्तोप प्राप्त हो गया। सर्व-साधारमा अपने अपने व्यवसाय में लग गये।

लगभग चालीन वर्ष से राज्य तुग्रसुक शाह के बग्र में है। मुस्तान गयासुदीन तुगलुक साह के उपरान्त वह उसके पुत्र को और भ्रव उसके भतीजे को प्राप्त हुमा है। समय तथा यूग का सुस्तान देहली के राजसिंहासन पर उत्तराधिकार, ग्राने हक के काराण सर्व सम्मति तथा नामजद होने के कारण आरूड हमा है। वह अपने पितस्य तथा घवेरे भाई के समय में राज्य का बहुत बड़ा स्तम्भ रह चुना है। उनके सिहासनारोहरा के बारए। कियी बदाका विनाध न हुमा। न तो दरबार के विसी प्राचीन श्रीधकारी सहायक तथा विद्वासनात्र को हत्या हुई, न कोई परिवर्तन किया गया, न विसी का पद ही घटाया गया ग्रीर न कोई पदच्युत हुआ, न तो किसी का शोपए। हुआ ग्रीर न किसी को देश से निकाना ही गया। सभी वश तथा कुटुम्ब उसी प्रकार वर्तमान रहे। वेवस भार पाँच व्यक्तियों को जा ग्रहमद भ्रयाज के बिद्रोह के नेता थे, तथा जिन लोगों ने उस निस्तराय तथा निवेत बालक की कप्र में डाल दिया था, प्रथक कर दिया गया किल् उनके परिवार. तथा तथा चान रहे । जार के प्रश्निक के प्रश्निक के प्रश्निक के स्वाद के स्वा

र ररान के क्यांनी वंश का तीनरा प्रतापी बादशाह ।

२ एक प्रतापी पैसम्बर्।

१ इस्लाम के बादशाह ।

४ व क्रमें व इस व इस्त्रदेश ल व इन व इतना व इस व इस्तेळवांस् ।

हानि न पहुँचाई गई। सभी प्रपने प्रपने स्थानो पर सवा प्रपने प्रपने परों पर शास्ति-पूर्वक (४४६) जीवन व्यतीत करते रहे। विद्योहियो के सहायन तथा आश्वित पुग तथा समय के स्वामी के राज्यकाल में जिस प्रकार मुरक्षित रहे उस प्रकार क्सिी ग्रन्य राज्यकाल में न देखे गये।

### तीसरा अध्याय

समय तथा युग के वादशाह फ़ीरोज शाह सुत्तान के उरकृष्ट गुए। तथा प्रश्नंसनीय चरित्र जिसके फलस्वरूप राज्य मे शान्ति तथा सुशासन उत्पन्न हो सका ग्रीर जिसके कारए। हिन्द तथा सिन्ध के राज्यों की उथल पुथल तथा निकृष्टता का ग्रन्त हो गया ग्रीर वे पुनः प्रफुल्तित, सुखी तथा ग्राबाद हो गये।

जिन लोगो को प्राचीन मुस्तानों के इतिहाम तथा यिगन प्रनिद्ध घटनाधो वा जात है, जनमें इस तारोखे फीरोज्ञाहों का सक्तनकत्ती त्याय के प्रमुतार निवेदन करता है धौर इसमें केलमात्र भी प्रतिवागोत्ति नहीं नि जब से देश्ली पर विजय प्राप्त हुई है धौर हिन्दुनतान में इसमें केलमात्र भी प्रतिवागोत्ति नहीं नि जब से देश्ली पर विजय प्राप्त हुन्य हुन्य हुन्य नि मुहन्यतान में उपरान्त नमय तथा प्रुप के बादबाह मुस्तान फीरोज चाह के समान वोई भी विष्टु मण्डन, कृपाञ्च, द्यानु, दूसरा के प्रथमार पर्याप्त है सि विष्टु मण्डन, कृपाञ्च, दूसरा के नियमों में हुज तथा पित्र विजय सम्पत्त के समान वोई भी विष्टु मण्डन, क्या महत्त्व की प्रमुप्त के प्राप्त करते हुन्य हुन्य की प्रमुप्त में महत्त्व की प्रमुप्त में महत्त्व की प्रमुप्त में प्रमुप्त की प्रमुप्त मान्य के स्वाप्त के सभी लोगों में पूष्त करता मान्य के स्वाप्त के सभी लोगों में पूष्त नया भित्र है। यशि प्रमुप्त के माने विष्य में में राज्य के सभी लोगों में पूष्त नया भित्र है, में उन लोगों में हु जिनके विषय में एव छन्द (४४६) की यह पित्र स्वस्त समसी जा सबती है धौर जो विसी प्रम्य के तिए उपित होती।

'पशी तया मछली भी अपने देश में भेरे श्रविश्क्त मुखी है।'

चाहे में समुद्रशाली रहूँ अथवा न रहूँ मुफ्ते इतिहास में टीव ठीक तथा सत्य बात तित्वनी चाहिये, अपने लेख वो असामाणे तथा तक वे तिद्र करना चाहिये। यदि वोई प्राचीन मुहनाने के इतिहास तथा हाल से अनिकत यह अध्याप प्रकार अप्याप-पूर्वण यह वहने को वि विश्वा करनी ने (अपनुचित) प्रमाता तथा काच्य तित्वा है धौर यह परामय रचना है कि देहुली की विजय से इस समय तक समय तथा युग के मुल्तान भीरोज चाह के समान चोई भी मिहासतामक नहीं हुआ और निसी में भी मुल्तान फीरोज चाह के समान उल्ह्य पुणान ये, वो उम धसावधान को प्राचीन मुहनानों के इतिहास तथा देहती के यादवाहों की तथारीय पर प्रियात करना चाहिये। वजे जात हो जायगा कि ससार भी यह प्रमा हो गई है तथा निमम वन गया है कि मुलानों के परिवर्तन में रक्तवात होना है और वयो तथा खातदानों का बिनाश हो जाता है। जब तक प्राचीन एव इब बचों का विनाश नहीं हो लाता उस समय तथा के कि सुत्रा हो यह यह सम विस्वात है कि इत्राची वा सह वात कि स्वार का समय तक नये वया स्वार विद्यात वात वा विद्यात नहीं हो गते। यह

नहीं ऐसी बात हो जाती है तो उसे यही विचित्र तथा अद्वप्त बात सममनी चाहिये। अप्रुप्तवी सीसो को यह बात पैतृक राज्यों में दिश्यत हुई हैं। ऐसे राज्य के विदय में, जो विजय' द्वारा प्राप्त हुमा हो, जिसमें बर्तमान काल के बादगाह के बरा तथा कुल का कोई व्यक्ति प्रवाद करना कोई समझ्यों नमी बादगाह न हुमा हो, यह बात बड़ी हो सक्त है कि तह विजयों व्यक्ति कर तक प्रमुख्त के बादगाह के सभी हिट्टीपयों, विरवादपायों, सम्बन्धियों तथा सहायकों को, जिस प्रवाद तथा जिस उपयों से सम्प्रव हो, हत्या नहीं करा सेता प्रपत्त अपर्य को बादगाह न ही स्वाप्त को बादगाह नहीं समभता। इसके प्रतिरिक्त यह पिद्यान्त तो निश्चम हो चुना है नि (१९४०) विचा रक्तपात के बादगाह का प्राप्त हम स्वाप्त को समस्य हो प्राप्त प्रोप्त का स्वप्त के सार्वाह की स्वाप्त की स्वप्त हो चुना हो स्वप्त स्वप्त की स्वप्त हो चुना हो से स्वप्त हो स्वप्त हो

जब मुस्तान सम्मुरीन दस्तुतिमार हेश्ती के राजिवहासन पर सास्त्र हुमा तो जब तर उनने नावी सार कावी एमार, कावी हुमान भीर कावी निवान की, वो समुझ सदम्मा गरेदेशों के मागितेय में, भीर मनेक छोरी ममोरों की, बिग्हें मुस्तान मुद्दवर्दीन मुश्म्मद द्वारा हिस्तुतान मुद्दवर्दीन मुझ कर कर स्तान स्तान स्तान स्तान ता सुद्दान वा सुद्दान ता सुद्दान यह कर स्तान मुद्दवर्दीन मुझ कर स्तान स्मान स्तान स्त

उसी प्रवार मुस्तान प्रम्मुहीन की मृश्यु के उपरान्त सुस्तान सम्मुहीन के पुत्रों के 
क पर्यीय राज्यकान में जब केहरागानी तुर्के परिवार-सम्पन्न बरे से तो मनेक प्रतिष्ठित 
तथा गव्यमाग्य स्थान, जो प्राम्धी राज्य-काल में बढ़े गौरवाध्वत तथा विद्वासपात्र में, 
मरया दाने गये। उनके रक्त की नरी बहा दी गई। उन उल्लुष्ट प्रमोरों की भवतार सवार 
सप्ता यादे अधिकार में कर लिए गये और घोर रक्त्यात हुमा। जब सुस्तान बस्तन मिलक 
था तो उनने बदा रक्त्यात किया और जब बहु सान था तो उनने प्रवान में स्वावासपारि 
की, जिस प्रकार सम्मव हो सक्ता, हरया करा दो; उनके बदा में निवास कर दिया। 
इतिहान के गाउकी में यह बात खियी नहीं। बस्तन का हर्यावाश्यद प्रसिद्ध या। यह बात 
(१११) बड़ी प्रसिद्ध है कि मुस्तान बस्तन ने तुगरित के साथ वितने विद्राहियों की हरवा 
कराई। तुगरित के स्भी धौर बच्चों तथा उसके सहायकों एस सम्बन्धियों की विसा प्रकार 
हरया कराई ते हा सादिव दिया कि मार्ग को दोनों पत्तियों में मूनियाँ तरहाई लाखे। 
पुरस्तर्होंन केहबाद के समय का रक्तयात तथा बचो एक परानों का विनास खुटों भीर 
पुरस्तें ने रहवा है।

१ मुल्बद्दाय तराल्लुन ।

२ साथियो ।

लोग जिन्होंने उसके राज्यकाल का हरवाकाण्ड तथा रत्तवात देखा है सब भी जीवित है। मुस्तान क्वुबुदीन (बुवारक बाह) तथा मुस्तान मयामुदीन तुगबुक साह के राज्यकाल में मताई राज्यकाल की मपेशा बहुत कम रक्तपात तथा हरवाकाण्ड हमा। जो मुख हुमा वह वास्तव में हुमा। मुस्तान मुहस्मदं विन (बुक) बुगबुक बाह के राज्यकाल के हत्वाकाण्ड एव रक्तवात तथा बंदी के पिता का उसके समझ मही।

देहली के बादशाहो के रत्तपात तथा हत्यानाण्ड का जो उल्लेख सबलनवर्त्ता ने क्या उसका उद्देश्य यह सकेत करना है कि कीनमा ऐना बादशाह है जिसने भ्रपने राज्य ने हित तथा लाभ के लिये हत्याकाण्ड तथा रक्तपात न विया श्रथवा कौनसा ऐसा बादशाह है जिसे हत्यावाण्ड एव रक्तपात के विना राज्य करना सम्भव हो सवा। इसके विरुद्ध समय तथा युग के बादशाह प्रवृत मुजपफर भीरोज शाह (ईश्वर उसने राज्य तथा शासन नो सर्वदा वर्तमान रखे ) वो, जोकि प्राचीन तथा वर्तमान बादशाहों में प्रद्भुत है, श्रास्तिको तथा मुसलमानो कारक बहाये विना तथा वशो एव घरानो के विनाश के बिना राज्य तथा शासन करना (५५२) सम्भव हो सका है। छ वर्ष से मुस्तान फीरोज शाह (जो हजार वर्ष तक जीवित रहे) देहली के राजसिंहासन पर आरूढ है धीर हिन्द तथा सिन्ध में उसके आदेशों का पालन होता है। पाँच छ व्यक्तियों के श्रतिरिक्त, जीकि विद्रोहियी तथा उपद्रविधों के नेता थे और जिन्होंने बादशाही के काय तथा व्यवस्था में उथल-पूथल कर दी थी. ग्रीर जो मिहासनारोहण के प्रथम वर्ष में भार गये, विसी की भी हत्यान की गई विन्तु उनके पुत्रो पुत्रियो, जामानाग्रो, सम्बन्धियो, सहायको तथा ग्राधितो को हानि न पहुँचाई गई। वेवल कुछ पूर्वकों की जिन्होंने बड़े ही भयकर विद्वीह की योजना बनाई थी छीर कुछ दिनों तक इसका संचालन भी किया था, हत्या करा दी गई। प्रथम तथा दितीय समूह के मनुष्यों की कुल सरया १५-१६ से अधिक न थी। इनके अतिरिक्त मुस्तान फीरोज झाह ने इतने अपराधियों में से किसी को भी प्रामा दण्ड न दिया। किसी भी मुसलमान मुबहहिद वो राज प्रासाद के समक्ष हत्यान कराई गई। विभी भी राज्य तथा माल के प्रपराधी का बाल बाँवान हमा भौर निसी वश तथा घराने ना विनाश न हुया। नया यह बात ईश्वर नी महत्त्वपूर्ण स्रनुकम्पा नहीं कही जा सबती कि मुत्नान फीरोज धाह के हृदय में मुखलमानो की हत्या का ध्यान भी नहीं श्राता ग्रीर (ईश्वर न) उसे क्लमा (एक ईश्वर के श्रतिरिक्त कोई मन्य ईश्वर नहीं भीर मुहम्मद उसके दूत है) पढन वालों के हत्या बाँड से सुरक्षित रखा है ?

में, जोनि तारी के कीरोजवाही या तक राक को जिया बराी हूं, यह वात लिखता हु वि देहनी की विजय में मुस्तान मुहरजुद्दीन मुहम्मद साम ये अतिरिक्त कोई भी बादशाह कीरोज शाह ने समान दिहासनाम्द नहीं हुया है। ईस्वर ने दिसी भी मुसलमान मुद्रहिद्द की हुए या इससे मम्बन्धित नहीं के हैं। उसके हारा बन्ध वादशाहों के समान मुद्रहिद्द की हुए या इससे मम्बन्धित नहीं के हैं। उसके हुए। द्वाव तथा मुद्रम्भा एव ईस्वर से मय अपने वनत्य के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुन करता हूँ। मेंने जो कुछ निक्षा है वह न्याय से लिखा है भी पुन कहता हूँ तथा विश्वता हूँ कि हवम विषय में, जो जहांदारी (राज्यस्वरस्य) के दो बाहू हैं, मुख्ता कोरोज बाह के राज्यक्षात में तथा प्रमाण नोग जो कुछ देखा रहे हैं वह कई करगे के देहनों के वादबाहों के समय में नहीं रखा प्रमा कि सी मी इस बात की स्मृति नहीं कि हसम में वादशहों के समय में नहीं रखा प्रमा के सिवा में मही रखा प्रमा कि सी भी इस बात की स्मृति नहीं कि हसम में

१ देश्वरवादी।

२ मेना १ जरन दम, बीम, नीम पर्याच्य कि १२० वर्ष तक की प्रदेशप्रक्रिय

हुनिथा-पूर्वक प्रविष्ट होने के लिये हुस्या े वो हसम में प्रविष्ट होने के लिये बडा हो करटानक है साप्त हुमा हो। हसम, जिन्हें वेतन के स्थान पर ग्राम प्राप्त है, अपने दास, वेयक तथा सम्बन्धी अर्चे के समय प्रस्तुत कर देते हैं और उनका वेतन स्वय से नेते हैं। वो मुख मम्पन्तता, सतीय तथा विवासमय जीवन उहे प्राप्त है वह सभी वो नात है। वो दुख हम में को इत्त हम में प्रचार होता है, अर्घाभ पह लिस्तवार कभी नकर, कभी पत्रो के रूप में प्राप्त होता है, अर्घाभ पहें लिस्तवार कभी नकर, कभी पत्रो के रूप में प्राप्त होता है कि तह ताराम भी किसी की वाली पर नहीं माता। वहन सी ऐमी मुविधाय पैदा करदी गई है वि बहुतों भी पत्रो पर के तेते हैं (गवन कर लेते हैं) तो उसे वादाता होती है कि वेते हैं (गवन कर लेते हैं) तो उसे वादाता है भीर के सामार सामार से सो सो सो सो हो से ही लिखा जाता है और वह रक्तम उसे प्रदान कर सो प्रचाती है और में प्रमान कर से प्रचान कर से प्रचात कर से प्रमान के से सामार से कही हो की स्वाप्त का से सामार से सामार से सामार से सामार से कही हो से से प्रमान कर से सामार का लेते हम से सामार का लेते हैं से सामार सामार से सामार सामार सामार सामार समया प्रमान पर सी मही में में प्रमान स्वयं से प्रमान स्वयं से सामार सामार से सामार सामा

प्रजा की मुख मध्यन्तता, समृद्धि की ब्रामा तो सम्भव ही नहीं। दुकानदारों, स्वापारियों, काफले वाको, साहों, (साहुक्तरों) सर्राको, ऋखदाताको तथा मुह्तकिरान की धन सम्मत्ति, माल तथा नकद लागों वा धार करने करोडों तक धृहें के गया है। खुतो, मुबद्दों के धरों में घोडों, सबेपियों, धनाज तथा सामान के कारण, स्थान दोंप नहीं भीर प्रजा के यहां कभी का नाम नहीं है। प्रयोक प्रयानी स्रोधों के सहसार घरों तथा समुद्राक्षी हो गया है।

जब में, जिसा बरनी, इन इतिहास का सक्तनवत्ता, भटनर के किले में या तो शीत उहतु में योडी सी परेसानी हो गई। तिचले मान के लीग किले के बारों फ्रोर एक प्रहों गये। योडों तथा मबेसियों की धूल के कारण दिन में इतना धंपेरा छा गया कि एक दूगरे का प्रख्य दिलाई न दता था। उस स्थान पर जो भीड एक न हो गई थी उसमें से केसल हजार में स एक मान किए इसन घोडों को लेकर भटनेर के किले में प्रविष्ट होता सन्भव हो। सन प्रकार में में प्रविष्ट होता सन्भव हो। सन में में पर्विष्ट से सिना था कि १३ थोड़ हजार-थो हजार तक के मान के प्रविष्ट से हजार-थो हजार के महत्व में स्थि हो से प्रविष्ट होता सन्भव भी हजार तक के मान के स्थान हजार से स्थान स्

बाजार वातों को जिस प्रकार समृद्धि तथा सम्बन्धता पूर्वक जीवन व्यतीत करता, पर बनवान तथा सम्बन्धपूर्वक जीवन व्यतीत करता कीरोब बाह के राज्यकाल में प्राचा हो सका, यह उन्हें किसी राज्य में प्राप्त न हुआ। ब्यापारी हो सभी सामानी के अधिकारी थे। जिस प्रकार जनवी इच्छा होसी से मील वेते हें भीर जिस प्रकार उनकी इच्छा होती है वह बेचते हैं। खराज नहीं अदा करती। न तो वे फिल्ही से मंगडा करते

१ दुल्या सैनिकों नापर्श्व विवस्य ।

र अर्ज सेना की निरीइय तथा नई भरती।

र भैनिक के बाहर रहने पर आधा बेतन प्राप्त करने की अनमति।

४ दिना पारसमिक के नोइ नाये।

४ व्यक्तिम, मुन्शी।

<sup>े</sup> आपाया हारा। इ स्वताश में दिपाकर एकत करने वाने तथा बाद में अधिक मूल्य पर रेनने वाने, तीर शाचारी करने बात।

७ नास्माना उर्देह।

**<sup>⊏</sup>** वरा

है भीर न कुछ मिलाबट वरते हैं। उनके घरों में श्रित दिन सी-दो सी तन्के घाते हैं विन्तु एक तनका भी कर के रूप में घदा नहीं करते। यदि में जिया बरनी समय तथा ग्रुग के सुस्तान कीरोज बाह के प्रशासनमधी धावधा तथा धनुरूष्णा के कारणा हारीखे कीरोजशाही में यह न लिब्दूँ कि देहती की विजय से लेकर इस समय तक सुस्तान कीरोज बाह के समान कोई भी बादधात सिंहाननाल्ड नहीं हुमा तो यह बात न्याय तथा सत्यता के धनुमार (४११) ठील न होगी।

मैन सुरुतान फीरोज शाह के (ईश्वर उसके राज्य तथा शासन को चिरस्थाई बनाये) चरित्र के शुर्धों की श्रीरुवा का उल्लेख कर दिया है। में तक तथा प्रमाण सिंहत पुन लिखता हूँ कि मेंने सुस्वान फीरोज बाह की (ईश्वर उसके राज्य, बाधु सिंहासन तथा धुरूक की जिरस्याई रखें) जिस प्रकार अपने खानो, मिनकों, अमीरो, सहायको, सम्बन्धियों, राज्य के सेवकों तथा दरवार के हितंपियों को दाही अनुकम्पा से सम्मानित करते हुए अपनी आँखों मे देखा है उन प्रकार किसी भन्य राज्यकाल अथवा समय में नही देखा। उसने उपर्युक्त श्रोती की लाखों करोडों तथा हजारों के मूल्य के वेतन एव इनाम निश्चित कर दिये हैं। पत्री, जामाताश्रों, प्राचीन दामी तथा उन लोगों को, जिन्होने उसकी प्रमाणित सेवायें की थी. प्रथक बेतन, इनाम, ग्राम तथा उद्यान प्रदान किये। खानों, मलिको तथा ग्रमीरो को को कुछ प्राप्त या उसके मितिरक्त देवत, इनाम, कस्बे, प्राम, उद्यान तथा भट्टियाँ प्रदान की। इसके बावजूद दरबार के विदोप व्यक्तियों को सर्वेदा सवा में उपस्थित रहत के वर्ष्ट से मक्त कर दिया। दरबार के सभी गण्यमान्य व्यक्ति कीरोज बाह की अत्यधिक अनुकन्पा से समिद्धि तथा शान्ति-पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और धन सम्पत्ति विलासिता तथा सुख बाल्ति से पर्पिपुर्ण जिन्दगी गुजार रहे हैं। इस्लाम के बादशाह की श्ररयधिक दया तथा कुछ भागत च राष्ट्रिय जिल्ला है उत्तर हैं । उत्तर का प्रशास कार्यकार का भागवान वार्यकार अमुक्तम्य के कारण किसी के हृदय में कोई कट्ट, दु.स, स्मुदिवा तथा परेवानी नहीं । जिस तिमि में सुस्तान फीरोज वाह सिहासनास्ट हुसा है उस दिन स बहु स्वयन स्माधितों ने पद में निध्य बृद्धि कर रहा है। वह दरबार के सहायको तथा आश्रितों को किसी प्रकार अपमानित तथा खद नहीं होने देता । दिसान कितान के कारण उनका अपमान नहीं होने देता । उ हे किसी तमे बाय के बरने का घादेश नहीं देता जिससे उन्ह कब्द हो । ग्रधिक हस्तक्षेप, जिससे ग्रधिकारियों (४५६) की कटट हो, वह दरवार के लास व ग्राम के लिये पमन्द नहीं करता और किमी की देखा देखना उसे ग्रन्छा नहीं लगता । यदि जिया बरनी ने न्यायपूर्वक तथा मत्य ग्रीर ठीक ठीक इस इतिहास में लिखा है कि जब से उसको तथा अन्य बूदो को याद है. सस्तान फीरोज शाह वे समान पुरावान तथा चरित्रवान कोई भी सुत्तान सिहासनारूढ मही हुआ है तो उमने कोई ऐसी दात नहीं लिखी जो पूर्णंतया उचित तथा सत्य न हो :

मैन उसकी श्रेट्टरा का जो उस्लेख किया है उसका एक प्रान्य इन्ज्वन प्रमाश यह है कि मेरी प्राप्त ढाई करन हो गई भीर इस बीच में जिन बादबाओं की मुक्ते स्पृति है उनके दीवाने विचारत में मैने कभी ऐसा न देखा कि प्रगरिक, प्राप्तिल, विवास, वार्याकारी

र साधारख प्रकार की मूमि।

२ मुशान्क प्रान्तों तथा भवताओं से प्राप्त दिमाद दिनाद की जॉन मुगरिक दारा दोती थी ।

इ पराधिकारी। साधारणदेवा धानों में मूर्ति-वर क्खल करने वाना । ब्रामों में उसका तथा मुनसर्फि का प्रक ही क्षेत्रव कीता था।

अलवा : प्रत्येक प्रान्त में बचीर की सिक्परिस पर एक क्वाण कववा साविव दोवान नियुक्त होता था। यह प्रान्त का दिसाब किताब रक्ता था तथा बेन्द्र में भेवता था। कारताओं में वह मुख्ता का क्षीन होता था किन्तु बेन्द्र से नियुक्त होने के कारण उमे विरोध क्षिकार प्रात थे।

तथा नशीकिन्दे मुद्ध प्रमीरो तथा वालियों से हिसाब को कही औच न कर रहे हों, उन्ह बन्दी वनाकर तथा प्रमानित तथा खुद न निया जा रहा हो। विनक्ते विषय में भी दीवान विचारत में धन की जीच की आतो प्रपत्ता हिनाब दिवाब होता वे खुन पुक देते थे। क्योंकि में शेरीबनाइ के पुन राज्यकान में यह बात नहीं देखता पिनु खुँ तथा हजारवें माग तन यह दशा नहीं पता, प्रत यदि इस इतिहास में यह निसा है कि जब से पुनी स्मृति है मेने चौद भी बादसाह ममय तथा युग के मुतान शीरोब शाह के ममान नहीं देखा है तो मेने यह न्याय पूर्वक तथा ठीक जिसा है।

यदि फिर भी बोई मूर्ण तथा महानी पाठक मेरे बतच्य को, दिसे मेने तक तथा प्रमाला हारा मिद्र कर दिया है, प्रतिश्वाणिक बताये भीर प्रमाल समफ्रे ती यह उसकी मूर्सता तथा प्रमाला होगी। मुक्ते तथा मेरे बहुत व समक्तानी की समराल है कि पुत्रकाल में मुक्त पा स्वाण प्रमाला होगी। मुक्ते तथा मेरे बहुत के के बारण विशेष तथा साधारण क्यांक बहे प्रमाल के समक्षात की कर तथा साधारण क्यांक बहे प्रमाल है कि पुत्रकार देश पान नहीं वर सकते थे। देश्वर (४१७) ही जानता है कि पुत्रकार साधारण क्यांक बहे के और में, किर्ने कुष्त भी शात न हीता या उनसे कुछ न्योकार का लेते पे और इस प्रकार व के कीर में, किर्ने कुष्त भी शात न हीता या उनसे कुछ न्योकार का लेते पे और इस प्रकार न जाने कि तर्म मुख्यों की हत्या हो। यह तथा विनये बार्ग का विनास हो। गया। मैंने कीरोज शाह के इस प्रमार का कि तथा में स्वाण की हत्या हो यह तथा कीर के प्रमार का कि तथा में सिक्त का विनय प्रमा हो थी। उनके के जोर से २००-२०० मुद्यों के जिपस में तिस्ता विचा विचा या हो कि व इस प्रकार करते हैं। मैंने यह तिस्ता हूं कि मेरे अपने जीवन में कीरोज शाह के समान विद्या पान कीर का निवा मा व्यक्ति में कीरोज शाह के समान विद्या पान कीर का स्वार में कीरोज शाह के समान विद्या मा व्यक्ति में इतने स्वामांविक ग्रुल नहीं देशे तो ऐसी प्रवस्था में में ही बात कर रहा हूं जीकि सस्य तथा ग्यायपूर्ण है।

# चौया द्यध्याय

इंदरार तथा इनाम की ग्रिधिकता तथा खालते में सम्मिलित हो

जाने वाले ग्रामों, भूमि, मफरूज<sup>र</sup> तथा बेकार भूमि का युग तथा समय के सुल्तान फ़ीरोज शाह द्वारा राजधानी के निवासियों, कस्बे वालों तथा प्रदेश वालों को वितरसा, एवं उनका फिर से उन्नति प्राप्त करना।

धनेर दरिद्रियो वो नये इदरार, वजीके, ग्राम तथा प्रूमि प्रदान हुई । देहली वे मभी विशेष तथा साधारण व्यक्तियों ने देखा है वि सुस्तान फीरोज शाह वे सिंहासनारोहल के उपरान्त विशेष कर प्रथम दो तीन वर्षों में कोई दिन ऐसा ब्यतीत न होता था जब दीवाने रिसालत वाले बडे स्तेह से सैंगियो, शेखो, आलिमो, विद्यार्थियो, सूपियो, हापित्रो, मस्जिद वालो, कलन्दरो, हैदरियो, रौजों के सेवनो, मफरूजियो, कृपनो, भिखारियो, सहायता पाने वे वास्तविक अधिकारियो, सूले लगडे लोगो, वेकार व्यक्तियो, बृद्ध स्त्रियो तथा अनायो के प्रार्थना-पत्र राजिसहासन के समधा न प्रस्तुत करते हो ग्रीर ससार को शरण देने वाते बादशाह की अनुकम्पा से उनकी इच्छानुसार उन प्रार्थनामा को स्वीकार न कर लिया जाता हो। ईयवर प्रशासनीय है—कीन सुल्वान फीरोज धाह ने वान पुष्प की सीमा ना जनते कर सकता है? सीयरो, ग्रांविमो, रोहों तथा ममस्त स्वायता के योग्य व्यक्तियों के इदरार इनाम, ग्राम तथा भूमि के विषय में १७० वर्ष के बीच में जो मिसाल (ग्रादेशपत्र) ग्राप्त हुये ये ग्रोर जो (जमीन) ग्रज खानसे में सम्मितित हो चुकी धी, वे उनको (स्वामियों की) सन्तान को उन्हीं भादेश पत्रों के भाषार पर प्रदान करदी गई। उन्हें नथे सिरे से दीवानी (४५९) क मियान (आदेशपय) तथा करमाने तुगरा मास हुये। जिनके पास पुछ न था भ्रोर जिन्हें जीविशा साधन की भावस्यकता थी उन्हें उनकी भाषस्यवतानुसार इदरार, इनाम, आपत् वाजाता सुधि प्रदान की गई। बैंजुलमाल से सहायता वाने के पात्रों ने हर प्रकार से स-बुष्ट कर दिया गया। झासपास के प्रदेश वालों की भी झावस्यक्ता की पूर्विकर दी गई भीर उनके भी हृदय सन्तुष्ट हो गय भीर वे शुभ वामनाये करते हुये तथा प्रशसा वरते ता पड़ कार जाक का हरूप राजुड़ हुए राज कार सुज राजागा परता हुए राज हुमें लोट गड़े। हेहली के मालिमाँ, सेली, झटमापणे मुणिवसी, "धुविररी", विद्यापियों, हुम्पिजो, "सुरात पढ़ते बालों, मस्जिद बारों, मन्त्ररों के नेवणों, हैदरियों, कालन्दरों, महायता के पात्रो तथा दरिद्वियों के इदरार, इनाम तथा वजीफ सहस्रों की सख्या का श्चतित्रमात् वरने लालो तक पहुँच गरे। प्राचीन तथा नवंत पाठणालाएँ, मदरसे एव मस्जिदें, जो न्सि तथा उजह गई थीं, श्रद्धापको, भुजिन्सें तथा श्रन्तेवासियो से भर गई श्रीर विद्यानी शोभा प्राप्त होगई भौर शिक्षा का काम पुन चालू हो गया। भ्रष्यापको को हजारो (की सस्या में) इदरार, ग्राम तथा इनाम प्राप्त हुये। उनक भादर सम्मान में वृद्धि हो गई।

रै वह भाम ओ किसी विशेष कार्य के लिये राज्य की भ र से पृथक कर दी जाती थी।

दीवाने रिमालत देहती के ग्रल्याना ने समय ना व्य प्रमुख विभाग था। दसना अध्यक मद्र सुग्रहर होता था। दरिदियों, अनाभों, विश्वपाओं तथा थामिन न्यतियों आदि को सहावता वर्ष वृद्धि प्रदान नरना रमी दीवान का कार्य होता था।

१ परमाने तुत्तरा बद करमान जिम पर मुल्तान की कास मुद्दर लगी हो। भूमि सम्बन्धी फरमान, परमाने तुत्तरा बदलाते थे।

अ मुक्ती वह अधिवारी जो इस्लामी धर्म शास्त्र वे अनुमार मुकदर्भों में तथा विभिन्न समस्याओं में अपना मत दते थे।

<sup>&</sup>lt; मुखबिर तक्कीर (धर्मोपदेश) परने बाले।

इ शानिज वेलोग निन्हें क्रान बंटम्थ हो।

जिनने इदरार १००-२०० तन्के में घीर वे समाप्त हो गये में घीर उन्हें पंजिकाकों से निकाल दिया गया था, उन लोगों ना ४००-१००-७०० तथा १००० तन्के तक इदरार निश्चित किया गया। जिन विद्याजियों नो १० तन्के मी न मिनते में उनने इदरार १००-२०० तथा २०० तक निश्चित किये गये। दाउर (वेड्सी) के घालिय तथा विद्याजी छोटे से बडे तक सक निश्चित किये गये। दाउर (वेड्सी) के घालिय तथा विद्याजी छोटे से बडे तक श्चान तथा समुद्ध हो। गये। वे पक्षीरों, उथाम, दरितता तथा निर्मता से मुक्ती गये। उपशुक्त समूत् के बहुत में लोग जिनके पास ठीक में बूतियाँ तन न थी सुस्तान पीरोज बाह की प्रमुक्त पास के कारण उत्ताम बक्त पारण करने लगे, चुने हुये पोडो पर सवार होने लगे। वे धिकतर पर्म की विक्षा तथा दार्स्ट मोटेशों की विद्या देने में तस्तीन रहते ये तथा धर्म (इस्ताम) को प्राध्यव देने वाले बादशाह की प्राप्तु पी बुद्धि की ईस्वर से प्रार्थना रिया करने से प्

(५६०) निरम्रत के ऐस मध्यापनो, हापिजो, मुखिनो, नुलेख लिखने वालो, मुखिरों, भेजान देने वालो, (मन्वरों के) मुजाबिरा, मब्लो तथा फरीसो, जिनके पाम जीविकासाधन तथा नीई इंदरार एवं वजीका न रहा या और जो दरिवता क्षया उपवास नरके जीवन असतीत नरते से श्रीर जिस्सा ही चुने से, जनमें से अबेक सनार ने सुतान पीरोज साह नी मतुकस्पा से १०००, १००, ३०० तथा २०० तकी प्राप्त नरते लगा और प्रत्येक जीविकोपाजेंन की धीर से मतुष्ठ हो गया। जहीं कोई आववस्वता, व्यानुनता तथा परेसानी न रही। रातदिन वे मुहम्मदी धर्म के नियमों को उपित देने में तस्लीन रहने लगे भीर हवस से सवार के वादसाह तथा शाहजारों के जीवन वृद्धि मी प्रार्थमा नरते हमें।

शहर (देहमी) तथा घासपास की खानकाह धीर प्रान्तों के बार-पाँच कोस के करने तक की सभी खानकाह, जो वर्षों से बही हुईसा में रही थी घीर जिन में पत्नी तक उत्तर त पहुँचता या तमा प्यासा जल तक न पाता था. मुल्तान फीरोज शाह की अनुकरणा से मेवकों, मुस्तिमं, पापिम व्यक्ति में परिपूर्ण हैं। पीरोज शाह के अनुकरणा से मेवकों, मुस्तिमं, पापिम व्यक्ति माम के बारण उन खानकाहों को आवाद तथा उपजाक प्राप्त प्राप्त कर दिने पत्ने हैं। हैं। पीरोज शाह के उत्तिशील भाग्य के बारण उन खानकाहों को आवाद तथा उपजाक प्राप्त अदान कर दिने पत्ने हैं। हैं के प्रत्ने क्या है क्यों हो तथा यापियों के ज्योंनार के लिये प्रतान किये पत्ने हैं। लेव फरीडुदीन, शेल व्यविद्वा उन उन्हें पत्निवासी तथा हुए अपन्य आवाद तिमासी तथा हुए अपन्य साथान वीटो में बन माले प्राप्त भूति तथा उत्तान, पानर किर से प्रप्ते स्थान पर हड़ हो गये हैं। मुस्तान फीरोज शाह की धनुकरणा डाया तमस्त सतार को सुख प्राप्त हो प्राप्त है। प्रतान कियों में पत्ने स्थान के स्थान स्थान से । प्रतान कियों में पत्ने हिंस तथा प्रतान कियों के स्वार्त के सिलता रहता है। उन समा में से प्रयोक सतार के स्वामी भी मानुव्वित के लिये पूर्ण कृतान के पत्न स्थान वाल को स्वार्त के उत्तरन प्रतान की स्वार्त के उत्तरन प्रतान की स्वार्त के उत्तरन प्रतान की स्वर्त के लिये पूर्ण कृतान की ना चान की कर स्था के उत्तरन प्रतान की स्वर्त के उत्तरन प्रतान की स्वर्त के लिये पूर्ण कृतान की स्वर्त कर स्वामी भी भाष्ट्र मुद्धि के लिये पूर्ण कृतान की ना साथ की कर स्वराप्त के लिया प्रतान के स्वर्त के स्वर्त के लिये पूर्ण कृतान के स्वर्त कर स्वर्त है। मिन्तामं नामांने के उत्तरन प्रतान कर स्वर्त के स्वर्त के लिया प्रतान कर साथ के अपने के अपने स्वर्त स्

१ किरश्रन : बुरान की उचित स्वर मे पदना।

र मुक्तरी • ब्रान का पाठ वरने वाने ।

वहाउदीन खरियाः मुल्यान के प्रसिद्ध सुद्रदवरी सिलमिले ने सूकी। उनरी मृत्यु १२६६ दे
 में दूरे।

४ देवली के मिस्स मुक्ती रोज निकामुदीन भौजिया। इनवा निधन १३२५ ई० में हुना। ४ रोज मद्द्रीन मारिक से पुत्र कथा रोज बहाउदीन कमरिया के दीत्र।

६ करान का पाठ वरने बाली।

ण करान का प्रथम का बाब।

पढते हैं भीर तक बीर कहते हैं तथा निश्चित होकर उपासना, इबारत, तस्वीह तथा (१६१) तहलील किया करते हैं। सतार का स्वामी बुढी, बुढामी, विध्वामी, स्वाधानी, प्रधानी, विध्वामी, स्वाधानी के स्वाभी के लिये हुमकामनायों करता है। सभी लीग साधारण तथा विद्या व्यक्त प्रधानी के स्वाभी के लिये हुमकामनायों करता है। सभी लीग साधारण तथा विद्या व्यक्ति प्रधानी के स्वाभी के लिये हुमकामनायों करते रहते हैं। किसी के हृदय में कोई दुख, विरोध, भय तथा व्यक्तिता नहीं उत्पन्न होती। राज्य के धनो लीग समुद्ध होकर तथा निवादी निश्चित हाकर जीवन व्यक्तित कर रहे हैं। सभी सुत्व चंन से हैं। यह सित्त हते हैं। सभी सुत्व चंन से हैं। यह समा सुत्व चंन से ही विद्या करनी मुद्धान की से सम्मानत हो यवे पे, इमलाक के स्वामियों की सन्तान की पुत्र प्राप्त पत्व के स्वामियों की सन्तान की पुत्र प्राप्त करते देखकर एव दनने मौति के नीमों को इस प्रकार इसरार, इनाम, ग्रम तथा पूत्र के मुस्त करते दिखकर यह स्वत्व में सित्त से नीम तथा पुत्र के मुस्तान की राम, स्वत विद्या सित्त की सा स्वत स्वत प्रत के स्वता की स्वत स्वत हो सि मैंने समय तथा पुत्र के मुस्तान की रोग का सा है के समान किसी को सुत्त समानों को प्रधान प्रदान करने तथा मुहस्मद साहब की रास के घाटें में सान किसी को सुत्त समानों को प्रधान स्वत है। स्वत सा हु है देखा है तो यह सान स्वत के स्वत प्रधान के लिखा की सी स्वत सा साहब की दार के घाटें के स्वता के लिखा करते।

## पाँचवाँ श्रध्याय

फीरोज शाह के अष्ठ राज्यकाल में भवन निर्माण तथा संसार के श्रदुभुत भवनों का बनाया जाना श्रीर उनसे सर्व साधारण को लाभ /

स्यों कि ईश्वर ने मुस्तान फीरोजबाह को दान की खान तथा उपकार का स्रोत बनाया है तथा उसका अन्म ससार वालो को लाम पहुँचाने के लिए हुआ है अत उसके धुन राजयनाल के प्रारम्भ में ऐसे मदनो का निर्माण हुआ। जिनके समान भवन न तो राजधानी (५६२) देहनी में घीर न प्रन्य इकतीमों वें यांचे जाते हैं। जल तथा स्थल मार्ग ने यात्री भीरोज बाह ने राज्यकाल में निर्मित भवनों को देखकर देग रह जाते हैं।

मुल्तान पीरोजदााह के राज्यकाल की ग्रुभ इमारतों में एक जुमा मस्विद है जो बड़ो ही घदपुत दमारत है। यह वडी ही घटचा है। ग्रुभ मस्विद के मेहराव प्रालघ के मिहराव में ममानता का दावा करते है। यह वीडी संघ्य है। ग्रुभ मस्विद के मेहराव फील है, है हरवर ने इस्ताम के बादघाइ ह्रारा सम्प्रक कराई है। सभी मोमिन, मुनी, एक देश्वर को मानने वाले मुसलमान, जिन्हें ममाज से जारा भी घी के है, इस बाद का घोर प्रयत्न किया करते हैं कि जुमे को नमाज उनी मस्विद में वढ़े। जुमे के दिन नमाज पढ़ने वालों की धीयकता से मनत के ढके भाग, इत तथा समूर्ण प्राप्तमा में स्थान मही रहता और नमाव पढ़ने वालों की धीय सभीय की गीन्यों में पित्तवी वता कर नमाज पढ़ने वालों की धीय सभीय की गीन्यों में पित्तवी वता कर नमाज पढ़न का प्रयत्न का करता और कडी-हाँ से धाना, रहनी भीड़ कर लेगा कि स्थान तक न रहे भीर सभीय की धीन्यों में भीचना में मान पढ़न बड़ी हो हो धाना, रहनी भीड़ कर लेगा कि स्थान तक न रहे भीर सभीय की धीन्यों में नमाज पढ़े। वडी ही चित्रव का हो भीर दस वात वा प्रमाण है कि ईस्वर लें भी धीन्यों में नमाज पढ़े। वडी ही चित्रव बात है भीर स्थान वात वा प्रमाण है कि ईस्वर लें भी धीन्यों में नमाज पढ़े। वडी ही चित्रव बात है भीर स्थान वात ना प्रमाण है कि ईस्वर लें का धीन स्थान है कर है कर है कर है।

१ अल्लाहो भक्षर (ईश्वर महान है) का सुमिरन

२ ईश्वर् के नाम का सुमिरन ।

इक्तभीम जलवायु के प्रदेश । मध्यकालीन सुमलमान भूगोलवेशाओं के श्रम्तार समार सात इक्त्रीमों में विभागित था । बडे बडे प्रान्त समया स्वतंत्र राज्य भी इक्रलीम कई नात्र थे ।

ईमान बाले, धर्मनिष्ठ मुनलमान।

इन बादमाह के उत्त पुष्प पार्य को स्वीजार वर लिया है। ईस्वर इस मस्जिद तथा अन्य भवर्मीका निर्माण युग तथा समय के बादभाह मुस्तान फीरोज शाहकै लिये ग्रुम तथा कत्याल-कानी बनाये। ईस्वर इसके आर्थीवाद से उसे दीर्घायु प्रदान वरे।

समार के स्वामी द्वारा निर्माण कराया हुआ दूसरा शुत्र भवन मदरसये फीरोजशाही है। यह अदस्त इमारत अलाई होज के सिरे पर बनी है। अपने गुप्तदो की केंचाई, कला की मृदरता, प्राग्णों के अनुपात, बैठन वे स्थानी तथा प्रयोग में आने वाले कमरी का प्राक्पेण -गव हृदयग्राही (खम्मो की) पक्तियों के कारण यह भवन संसार की प्रसिद्ध मदनों से वढ गया है । यह ऐसी विचित्र तथा अद्भुत इमारत निर्मित हुई है कि जो कोई भी सदरसे का (४६३) स्थायी निवासी ग्रंथवा यात्री इसन प्रावण होता है तो वह सोचता है कि मानी वह स्वमं में पहुँच गया हो । वहां पहुँचते ही प्रविष्ट होन वाले क हृदय के दूख दूर हो जाते हैं। हृद्यप्राही इत्र्या को देखकर घके हुये ब्याबूल प्राशियों में जीवन तथा प्रफूलता उलग्न हो जानी है। प्राचीन दुल, दशका के हृदय में निकल जाते हैं। लीग भवन पर इतने मुग्य तथा मदरम की हवा पर इनने मासक हो जाते हैं कि उन्हें अपने घरो की स्मृति नहीं रहती। वे अपनी आवश्यकतार्ये एव अपने कार्य त्याग देते हैं और अपने पग मदरसे के बाहर नहीं रखते। शहर के निवामी मदरसे की हृदयग्राही वायु के कारण अपने निवास स्थान त्याग कर मदरसे में निकट श्रुपने-प्रपन भारत बनेवा हिते हैं। जब तक १५-२० बार वे मदरमें में नहीं श्राजाते उहें मन्तोप नहीं होता। यात्री मदरने की हवा के कारण यही दिन जाते हैं और प्रपनी यात्रा ना उद्देश्य मून जात है। उनकी यही इच्छा होती है कि वे अपने जीवन का शेप आग यही व्यक्ति करदें। जो यानी ससार के विभिन्न भागों से यहाँ आते हैं वे मदरसे के ग्रदमत भवन तथा वाय क ज्ञाकपण को दखकर बढी-बढी शपय खाकर यही कहते हैं. "हम ससार ने विभिन्न भागों में चक्तर काट चुने हैं भीर अनेत नगर देख चुने हैं जिन्तू ऐसी सन्दरता तथा ऐसी हदयग्राही वायू जैमी कि इस मदरस की है हमने समस्त ससार के किसी भी महान में नहीं पाई है। मदरसये फीराज्याही भवन की सुन्दरता, इमारतों के ग्रमुपान तथा भाकपंक वायु वे कारण विचित्र है। यदि यह सिनमार द्वारा निर्मित कराये खुरनक वया किमरा के महल के से बढ़ जाने का प्रयत्न करे तो यह उचिन होगा। क्योंकि मदरसयी (१६४) क्षीरीजनाही उत्कृष्ट कार्यों तथा उपनार नी खान है यत यनिवार्य एवं बन्य एवंदर्जे यहाँ होती रहती हैं। पाँची समय की सामूहिक नमाज यहीं पृत्री जाती है। सूद्री की भारत, इरारान, फॅन्झज-जवाल, अवाबीन तथा तहज्बुद की नमाजें पहीं पट्टी है। रात दिन जिक्र किया करते हैं तथा बादशाह ने लिए गुम कामना एवं उपनी प्रसस किया करते हैं। मोनाना जलालुहीन रूमी जो वडे धुरन्यर विद्वान है सर्वदा लीगों ने साम के सिए स्कूप दीनी नी शिक्षा दिया करते हैं; विद्यायियों को सर्वेदा पदाया करते हैं तप्रतीर, दिस्हर तथा हदीस पढ़ाते है। नित्य हाफिज आदोपान्त क्रुसन बढ़ने में मुत्रम रहते है। माहिसी

रे गोमान दिन मनबिर दारा बैदिनोनिया में निर्मित करावा दुण महत्र बिनदा निर्मीय विनयर ही देव रेस में दुद्या था।

र नीशीरवाँ किमरा का महल।

रे भिन्न भिन्न नगाउँ जो अनिवार्य नहीं।

४ देश्वर के नाम का सुनिहन। ४ धर्भ सम्बन्धी सान।

६ मुरान की टीका।

प्रस्तामी धर्म शास्त्र के अनुसार नियमावनी।

म मुद्रमाद सादन की वाणी भ्व उनके मम्बन्धियों बादि की कर्ता वर गरन

के तकबीर की घ्वनि धाकाश तक पहुँचती रहती है। धजान देने वाले पाँचो समय प्रजान दिया करते हैं। वे इस्लाम के बादशाह के कल्यारण तथा समस्त मुसलमानो की उन्नति के लिये ईश्वर से प्रार्थना किया करते हैं। मुल्तान फीरोज शाह के दान के कारणा उपर्युक्त समूह की इदरार, इनाम तथा विभिन्न प्रवार के भोजन प्राप्त होते रहते हैं। चाहे वे धर्मनिष्ठ मुसलमान हो, चाहे विद्यार्थी, चाहे हाफिज, चाहे नमाज पढने वाले, चाहे ईश्वर का नाम जपने वाले, चाहे साधारण लोग हो यदि वे मदरसये फोरोजशाही में निवास करना ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें हर प्रकार की सुविधायें तथा मुख प्राप्त हो जाता है भीर वे रात दिन निश्चित्त होकर बादशाहे इस्लाम के, जिसने इस उपकार को स्थापित कराया, दीर्घाष्ट्र होने नी प्रार्थना किया करते हैं। यदि ईश्वर ने चाहा तो उनकी प्रार्थनायें स्वीकार भी होगी। यदि यह गुभ भवन तथा कल्याण-कारी इमारत जोकि ग्रालिमो, पवित्र लोगो, उपासकों यात्रियो तथा स्थायी निवासियो के लाम की खान है, एरम जैसे ग्रनुभ भवन से श्रेष्ठ होने वा दावा करता है, जिसे धमाने धदराद विन (पुत्र) ख़ाद ने बननाया था और किससे मानव तथा जिन्नात को कोई लाभ न हुमा, तो इसके निर्माता कीरोज शाह के इस्लाम में हट तथा पूर्ण विश्वास के श्राधार पर श्रयवा इसमें होने वाली ग्रत्यधिक उपासना एव ईश्वर मिक श्रीर (५६५) उन्कृष्ट कार्य तथा उपकार के साधार पर कोई सानिम तथा बृद्धिमान इसके दावे के महत्त्व को घटा नहीं सकता और एरम के भवन से श्रेष्ठ होने की बात का कोई विरोध नही भर सकता । इसके विपरीत लोग झान, बुद्धि, धमं एव न्याय के प्राधार पर इसका दावा स्वीकार करेंगे। यदापि देहली में पिछले वादसाही ने बहुत से भवनो का निर्माण कराया है भीर इस कार्य में भागार धन सम्पत्ति व्यय की है भीर वे भूतो तथा परियो के निवास स्थान हो गये हैं किन्न जितना सौन्दर्य. बाकर्यण तथा धानन्द मदरसये फीरोजशाही में है. वह बात किसी भी भवन में नहीं। इस प्रवार का सन्दर भवन धभी तक नहीं देखा गया है।

> धन्द इस प्रकार का सुन्दर वोई भी भवन नहीं। यदि कोई होगा तो भी इतना सुन्दर न होगा।

देहनी में मुस्तान फीरोज वाह की बनवाई हुई तीसरी पुन इमारत सीरी का बाता बन्द है। बहु ऊँवाई में माकाग-दुन्द है। मबन निर्माण क्ला को मुक्तरता एव बाग्नु की युद्धता को देखते हुने यह ऐसी इमारत है जिस निर्माण क्ला को मुक्तरता एव बाग्नु की युद्धता को देखते हुने यह ऐसी इमारत है कि उन तमार की समी इमारत ईप्मा करें। लासत प्रवनों में किसी में मान से इसकी जुलता नहीं को जा सकती। यह बड़ा ही प्रदृष्ठ भवन है। यदि वेन महत्त कहा जाय तो भी उचित है, यदि खानकाह कहा जाय तो भी ठीक है भीर पदि इसे मदरसा कहा जाय तो भीर भी उचित है। यदि देहती में कोई भी भवन मदरसने भीरोज्जाहों की किसी प्रकार बरावरी कर तकता है तो सीरी के हीज के किनारे यही बाला वन्द है क्योंकि उनकी सुक्तरायी काम तकता है तो सीरी के हीज के किनारे यही बाला वन्द है क्योंकि उनकी सुक्तरायी काम तकता है तो सीरी के हित्या हों। यही बाताती है। दर्शकरण इस मब्द मनन के जिस भीर मीरिएयत करते हैं उन्हें हर्मा करी उच्चान तथा हरियाची हिएगत होती है। उस भवन की मार्थिक सुक्तरा वा उस्केल प्रवास निकास वासों की सेवलनी द्वारा सम्मव नहीं। माजकल इस्लाम के बारशाह की सुक्तरपा हारा बहूं बड़ा हो मध्य मदरमा निर्मत हुमा है। इसामों तथा भातिमों के तेता सीयद नजपूर्शन समरकार वो बोच द्वारा गुड़ है उस मदरस के गुम भवन में निष्म (५६) प्रवान करते हैं। उनके लिये प्राम, इदरार तथा इसाम प्रवान किये मंदे है। बहुत

र कहा जाता है कि उसने स्वर्ण के समान एक उद्यान बनवाया था।

੨ ਗੈਂਖ:

ने विद्यार्थियों को बहाँ भोजन प्राप्त होता है भीर वे तित्य उपयुक्त ग्रुष्ट के प्रयोन घामिक शिक्षा प्रत्य करते रहते हैं और ईक्बर से सर्वेदा बादबाह के दीर्घांद्व होने की शुर्म कामना विद्या करते हैं। ईक्वर मुक्तान कीरोब बाह के उच्चेक पुष्प के क्ष्मारको तथा समस्त दान के कार्यों के कारएं जो माणित तथा मतस्य हैं, उसके दीर्घांद्व होन के कारएं बनाये भीर भविष्य में ईक्बर के यहाँ उपका उपकार हो।

मुल्तान फीरोज धाह ने नित्स उनित्यील माय्य के कारण यमुना तट पर एक बड़े ही उन्कृष्ट स्थान पर फीरोजाबाद के हड़ नगर की नीचें पड़ी है। यदि में फीरोजाबाद नगर, जो कुछ ही समय में बट़े-बड़े नगरों को लिखत करने वाला ही जायगा के मयनों के हृदय पाही गुणो, आवर्षक बायु तथा झरबीबन लामों का उन्हेल प्रारम्भ कर हो गोष्ट एक पुणक् अन्य की रचना करनी पड जायगी। एक अन्य हड़ नगर का हांगी, सस्तीत स्था पीरोजाबाद के मध्य में फतहाबाद के नाम से निर्माण हो रहा है। उसने एक हड जिला भटनीर के संव में निर्माल को स्थान के मध्य में फतहाबाद के नाम से निर्माण हो रहा है। उसने एक हड जिला भटनीर के संव में निर्माल कराया है धीर यह पूरा हो खुका है।

ईश्वर के दानों के लामार्थ वसरें कहाँ कहाँ कि नहरें खुरवाई हैं जिनमें जन का प्रवाह है। वे नहरें उन सहर पनाहों के नीचे स निकाली गई हैं। उन नहरों से उचान, प्रेंग्नर के बंगीचे तया खेत सीचे जाने लगे हैं। जगल तथा भैदान जो बबूल के नीटो से मरे ये उचान तथा फुनवारी वन मये भीर निस्य उनमें शुद्धि होती जाती है। ईश्वर इस मायत वें प्रमुतार ''ओ कि मानवजाति के निये लामप्रद हैं वह पृथ्वो पर दोय रहता हैं" मुस्तान फीराव-माह को जो विदोय तथा साधारण व्यक्तियों का प्राथम दाता है राजिसहासन पर मस्विधक वर्षी तक वर्षीमान रखें।

#### **बठा अध्याय**

रेगिस्तानों तथा जंगलों में, जहां के लोग जल के ग्रभाव तथा तृषा के कारण मर जाते थे, सर्वसाधारण के लाभार्थ नहरों का खुदवाया जाता।

 पक्षी अपनी चोच भिगो मकँ ग्रीर पशुग्रो के जीवित रहने ने लिये जहाँ हरियाली का कोई (४६८) साधन न था, वहाँ फरसग के फरसग बोद डाले गये हैं और गंगा यमुना के समान नहरें बहने लगी हैं। मुल्तान फीरोज बाह के छादेशानुसार जो नहरें खोदी गई हैं उनके निनारे यदि वडी बडी सेनायें पडाव डाले करनो तक पडी रहे तो भी उनके कारण किसी में भी जल यी वमी न होगी। ईश्वर ही जानता है कि कुछ समय में उन नहरों वे विनारे वितने हजार ग्राम वस जायेंगे। प्रजा के कृषि करने तथा जीतने बीने के कारसा उन ग्रामी में न जाने वितने प्रकार के उत्तम अनाज तथा उत्तम वस्तुएँ उत्पन्न होने वगेंगी। उन स्थानी पर अनाज न जाने विनना सस्ता हो जायगा । इस समय जो वृधि वहाँ होती है तथा जो उद्यान वहाँ लााये गये हैं उनसे बहुमूल्य वस्त्यें पैदा होती हैं। इस तिथि से जब से कि हिन्दुस्तान भ्राताद हुआ इन स्थानो पर मवेशियों के लिये जल की बमी के कारण ग्रामों के स्थानो पर तिलीदी -हुन्ना करते थे। तिलौंदी बैलगाडियो के समूह को कहते हैं। प्रजा को शिम स्थान पर भी थोडे से जल का पता चल जाता है वहाँ वे अपनी बैलगाडियाँ तथा मयेशी ले जाते है धौर वहीं वर्ष के बारह महीने अपनी स्त्री तथा बच्चों के साथ निवास करते हैं। ग्रव फीरोज़ बाह वे सुशासन के बारए। वहाँ की प्रजा ग्राम बसा लेगी तथा घर बनवा सेगी। वे तथा उनकी स्त्रियां एव बालक गाडियों के नीचे जीवन व्यतीत करने के क्यू से मुक्त हो जायेंगे। मोठ तथा तिल वे स्थान पर, जो वे उस भूमि पर बोया करते थे और जिन्हें वे मैदानों में रखते धे, अब वे जल ने कारए। गन्ना, गैहूँ तथा चना बोने लगेंगे और अपने धरी में ले जाया करेंगे। जनके मवेशी नदी रूपी नहरो की अधिकता के कारण हजार गुना वढ जायेंगे। मूस्तान फीरोज साह की अनुकम्पा द्वारा उम भूभाग की प्रजा समृद्ध हो खादगी और वालियो तथा मबनों को ग्रामी के आबाद होने वे कारहा सुवामन में सुविधा होगी धौर खराजर तथा कर स्थायी रूप से प्राप्त कर सकेंगे। उस भ्रोर की प्रजा जिसने गन्ता, गेहूँ, चना मेथा तथा (५६९) बाग के फूल भपनी मांखों से न देखें थे, और जो केवल (इनके विषय में) काशों से मुना करते ये तथा गेह, चना, मिश्री, व्यापारी देहली तथा देहली के खासवास से क्पडे के समान ले जाते थे और कपडे के मूल्य पर बेचते थे तथा जहाँ के लोग मिश्री न खरीदते थे और विवाहों तथा पहनाई के धितिरिक्त गेहूँ की रोटी व साते थे, अब मुल्तान फीरोज बाह की नहरी के जल के बाहुत्य के कारण गन्ना, मेहूँ, चना एव विभिन्न प्रकार की उत्तम वस्तुर्ये बोने नने धौर समद्भ रहने लगे। वे ग्रपन भपने घरो को नाना प्रकार की उत्तम वस्तुओं से परिपूर्ण रखते थे। जिस प्रकार शकर, मिश्री, गन्ने, गेहुँ तथा चने का राजधानी देहली के आसपास से व्यापारिक सामग्री के समान इस धोर बायात होता था उसी प्रकार इस भू-माग से ब्राय प्रदेशो को जाने लगेगा। एक समार तथा विश्व मुख तथा ग्रानन्द-पूर्वक धन-घान्य सम्पन्न होकर जीवन व्यतीत वरने लगेगा। उस घोर की प्रजा तथा सर्वनाधारण ससार को शरण प्रदान बरने बाले मुस्तान के, जो इम प्रकार के सार्वप्रतिक कार्यों का सस्वापक है. दीर्घीय होने की सभ वामनायें करते रहेंगे। पीरोज शाह का गुरायान तथा यक्ष-मान क्यामत तक होता रहेगा । उसका ग्रुगा-मान तथा यदा-मान कयामत तक वयो न होता रहे ज्य कि जिन मरु-भूमियों में कटिदार फाडियों के ग्रतिरिक्त कोई ग्रन्थ वस्तु उत्पन्न न होती थी, श्रीर जिन जमीनों पर परसगों तक इन्द्रायन, बबूल तथा श्राग के बुक्त हुआ

र फरसन, फरमवः तीन मील के श्राहर होता था। प्रत्येक मील, ४००० गज वा तथा प्रत्येक गख २५ जीतुन वा होता था।

२ स्वराजः भूमि कर।

मूल पुस्तक में नान व दिन्ता है पिन्तु इसे 'बाने हि ता' गेहूँ की रोटी होना चाहिये।

<sup>🗴</sup> एक प्रकार का विवेला बृद्ध ।

करते थे, वहाँ नहरो के जल के बाहुल्य के कारण भरपधिक कृषि, खेती उद्यान तथा अपूर भी बेलें होने लगेंगी । बाटिकापें, उद्याम, गन्ने और गेहूँ हिष्मोचर होने लगेंगे । उन बाटिकाभी सपा उद्यानों में लाज गुलाव, हजारा गेंदा, करना के फूल तथा सेवती उगने लगेंगे। धनार भ्राप्त, सेच खरबुवा, मीठा नीजु, करेदी व अनजीर, नीबू, करना, सवानक, झाम, (१७०) वाक्सा तथा पीरता चगने तगेंगे। काला यन्ना तथा पींडा, उधानी में बीया जाती लगेगा । खिरनी, जामुन, इसली, बहहत, जटा-माँसी, पीपल तथा गुल<sup>3</sup> के बुक्ष लगाये जाने लगेंगे। फ़ीरोज बाह की बटती हुई समृद्धि के कारण निकट के सनों ही में न कि देर में इस म-भाग में इतनी धाधक उत्तम बस्तयें उगने सर्वेशी कि बाहस्य के कारण विरने के लिये देहली में जाने सगेंगी । नहर खुदबाना इडा ही विचित्र क्ल्याए-नारी कार्य है। इससे ईरवर के दासों को सहस्रो लाभ प्राप्त होते रहते हैं तथा मिवय्य में भी प्राप्त होते रहेंगे। जितने दिन व्यतीत होते कार्येगे लोगों क साम में वृद्धि होती जायगी। जिस मू-माग पर वापी क्री-वर्ष दित तक तथमपुम करके नमाज पट्टे ये, दक्के उपरान्त पाँचों समय की नमाज स्तान करके बढ़ने लगेंगे। जो सोग लू के भय से, जो उन मार्गों में बला करती है, रात्रि में मात्रा किया करते थे. तथा अपनी ग्रीवा में प्यात सटकाये रखते थे, तदुपरान्त मूर्य की उपस्थिति में यात्रा क्या करेंगे और उन्हें किसी भी दशा में छागल, जल से भरो हुई छोटी ध्रयवा बढी महाक से जाने की कदापि धावश्यकता न पहा करेगी। समस्त जिन्तात" तथा मन्ध्य इस उन्हुए उपकार के कारण विससे सर्वेद्धाधारण का कस्याण होगा, ससार के स्वामी के लिये शम कामनायें करते रहेगे । सिह के प्रकार के पश, बन पश तथा पक्षी जिनकी प्यास के कारण बडी दुरंशा हो जाती थी (सुल्तान) के दीर्घायु होने की शुम-नामनार्ये नरते हैं तथा करते रहेंगे। यह ऐसा उपनार है जो वर्धों तथा अरनी तक ईश्वर के वासो के मध्य में रहेगा और इस्लाम के बादशाह के दीर्घायु होने का कारण बनेगा। मुहम्मद माहब ने जिस चीज को सदकये जारिया कहा है भीर जो वर्षों तथा करनो तक लोगों के मध्य में बर्तमान रहता है. वह बाह्य तथा बास्तविक रूप मे नहरों ना खुदवाना है जी सर्वेदा पलवा रहता है। सुल्तान फीरोज शाह के नहर खदवाने से इवर्ग प्रधिक लाम प्राप्त हैं कि इनका उल्लेख सम्भव नहीं।

मैंने, जो इस तारीक्षे फीरीखबाही वा सवलन-वर्त्ता है इस प्रकार के सर्व साधारण के दित तथा मत्याग के नार्य, जिसमे समस्त मनुष्यों तथा जानवरों की लाम प्राप्त होता है ाहत वाच पर्याण के पान, पान वाचर गुल्या वस आजन के स्वास के सिक्ष हिस्सान की रोज साह के रिजन हो सिक्ष होने के सिक्ष हिस्सान की रोज साह के राज्यकाल में रेखे अपने जीवन बाल में सम्म बादलाहों के समय में नहीं देखे हैं। मैंने दस इतिहास में तिला है कि मुल्तान कोरोज बाह के समान बादबाह, जीकि नैतिकता-पूर्ण बातों, दानशीलता तथा उत्हृष्ट युणो का महार है, मुक्त याद नहीं कि देहती में सिहासनास्ट हुमा हो। ईस्वर ने समस्त बादशाहों में से इस पुग तथा काल के सुस्तान श्रीरोज शाह को इतने बत्याण एव उपनार के कार्य करने की बोग्यता प्रदान की जिनकें से प्रत्येत के द्वारा सर्व व्यापी

रै क्ल प्रशास्त्रा सीवृत

र इमके विषय में कृद्ध दात नहीं।

र यह छाये की कशक्ति है। यहाँ कुछ भीर होना चाहिये था।

४ तवम्मम : जल के ममाव में मिटी पर दाय मार कर प्रवित्र द्वीता ।

१ जिल्लामः मुमलमानों के विश्वाम के बनुमार एक तेजन बोलि।

६ देमा चपदार जिममे लोगें को निरन्तर लाम होता रहे।

पक्षी अपनी चोच भिगो मर्के और पशुषों के जीवित रहने वे लिये जहीं हरियासी का नीई (४६६) सामन न या, नहाँ फरसम<sup>ा</sup> के परमम लीट डासे गये हैं और गया यमुना के समान नहरें बहुने लगी हैं। मुस्तान फीरोज बाह वे बादेबानुसार जो नहरें सीदी यई हैं उनये क्लिपे यदि बडी बडी सेनायें पढ़ाव डासे करनों तक पढ़ी रहे हो भी उनने बाबसा विसी में भी जल भी नभी न होगी। ईस्वर ही जानता है कि कुछ समय में उन नहरों ने किनारे कितने इजार ग्राम बस जायेंगे। प्रजा के कृषि करने तथा जोतने बोर्न के कार्या उन ग्रामों में न जाने वितने प्रवार के उत्तम प्रनाज तथा उत्तम बस्तुएँ उत्पत्र होन लगेंगी । उन स्थानी पर प्रनाज न जाने कितना सस्ता हो जायगा । इस समय जो वृषि वहाँ होती है तथा जो उद्यान वहाँ लाये गये हैं उनसे बहुमूल्य यस्त्यें पैदा होती हैं । उस तिथि से जब से कि हिन्दुम्तान ग्रायाद हुआ इन स्थानो पर मवेशियों के लिये जल की कभी के बारण ग्रामो के स्थानो पर तिलौंदी हम्राक्रते थे। तिलौंदी वैलगाडियो के समृह को कहते हैं। प्रजाको जिस स्थान पर भी थोडे से जल का पता चल जाता है वहाँ वे अपनी बैलगाडियाँ तथा मवेशी से जाते हैं ग्रीर वही वर्ष क बारह महीने भ्रपनी स्त्री तथा बच्चों के साथ निवास करते हैं। भ्रव पीरोज शाह वे सुशासन के वारण वहाँ की प्रजा ग्राम बसा सेगी सवा घर बनवा नेगी। वे तथा उनवी म्बियाँ एवं बालक गाडियों के नाचे जीवन व्यतीत करने ने कप्ट से मुक्त हो जायेंगे। मीठ तथा तिल के स्थान पर, जो वे उस भूमि पर बोया करते थे चौर जिन्ह थे मैदानों में रखते थे, ग्रव वे जल ने कारण गना, गेर्हें तथा चना बोने लगेंगे और ग्रपने घरों में ले जाया नरेंगे। जनवे मबेदी नदी रूपी नहरो की अधिकता के कारण हजार गुना बद जायेंगे। मुस्तान फीरोज शाह की अनुकम्पा द्वारा उस सूमान की प्रजा समृद्ध हा खायगी और वालियो तथा मुबतो को ग्रामो वे माबाद होने के कारण सुशासन में सुविधा होती धीर सगज तथा कर स्वायों रूप से प्राप्त कर मकेंगे। उस भारे की प्रशा जिमने गता, मेहूँ, चना मेवा तया (४६९) द्वारा ने फूल घपनी प्रांखी से न देखें ये, और जो केवल (इनके विषय में) कानों से मुना करने थे तथा गेहू, चना, मिश्री, व्यापारी देहली तथा देहली के खासपास से क्पडे क समान रो जाते थे भीर कपड़े के मूल्य पर बेचते ये तथा जहाँ के लाग मिश्री न खरीदते ये और विवाही तथा पहनाई क श्रतिरिक्त मेहूँ की रोटी व स्ताते थे, अब मुल्तान फीरोज शाह की महरो के जल के बाहुत्य के कारए। गन्ता, गेहूँ, चना एव विभिन्त प्रकार की उत्तम वस्तवों बोने लगे और समृद्ध रहने लगे। वे ग्रपा घपने घरो को नाना प्रकार की उत्तम वस्तुओं से परिपूर्ण रखते तपुर्व ५ है। जान निर्मात क्षेत्र हो है है है। जा चने ना राजपानी देहती के झासवास से स्थापरिक सामग्री के समान इस भीर सायात होता था उसी प्रनार इस मून्भाग से झाय प्रदेशी को जाने लगेगा। एक समार तथा विश्व मुख तथा ग्रानन्द-पूर्वक घन-घान्य सम्पन्न होकर जीवन ब्यतीत नरने लगेगा। उस श्रीर की प्रजा तथा सर्वनाधारण स्सार की शरण प्रदान बरने बाले मुत्तान के, जो इम प्रकार के सावप्रतिक वार्यों का मध्यापक है, दीर्घायु होने वी श्रम वामनायें बरते रहते। पीरोज शाह का ग्रुए।यान तथा यश गान वयामत तब होता रहेगा । उत्तरा हुए-गान तथा यदा-मान क्यामत तक क्यो न होता रहे जब कि जिन सरु-मूमियो में कटिदार फाटियो के ग्रांतिरक्त कोई ग्रन्थ परंतु उत्पन्त न होती थी. श्रीर जिन जमीनों पर फरसगों तक इन्द्रायन, बबूल तथा श्राग<sup>४</sup> के बुक्ष हुन्ना

१ फ़रसग, फरसक्त तीन मील वे वरादर होता था। प्रत्येक मील, ४००० गण वा तथा प्रत्येक गण २४ चोनुण वा होता था।

२ स्वराज भूमि कर। ३ मूल पुस्तक मॅनान व डिन्ताई पिन्तु इमे 'नाने दिता' गेहूँ वी रोटी द्वोनाचाहिये।

र पक प्रकार का विभेला कुछ ।

करते थे. यहाँ नहरों के जल के बाहत्य के कारण अत्यधिक दृषि, खेती उद्यान तथा अंगूर की बेलें होने लगेगी। बाटिकार्स, उत्तान, गर्ने और मेहूं हाँग्रोपर होने लगेगे। उन बाटिकार्सी क्ष्मा उद्यानों में लाब ग्रुलात, ह्वारा गर्दा, करना के फूल तथा खेवती उगने लगेंगे। धनार, ग्रमुर, सेव खरवुजा, मीठा नीव, जन्हेरी व धनजीर, नीव, करना, भवानक, ग्राम, (१७०) बाकला तथा पीस्ता उगने लगेंगे। काला गन्ना तथा पींडा, उद्यानी में बोया जाने लगेगा । ख़िरनी, जामुन, इमती, बहहुल, जटा-माँसी, पीपल तथा गुल<sup>3</sup> के बृक्ष लगाये आने लगेंगे। फ्रीरोज बाह की बटती हुई समृद्धि के कारसा निकट के सनी ही में न कि देर में इस भ-भाग में इतनी अधिक उत्तम बस्तमें उपने लगेंगी कि बाहत्य के कारण विकने के लिये देहली में जाने समेंगी । नहर खुदवाना बडा ही विचित्र कल्याण-कारी कार्य है। इससे ईश्वर के दासों को सहस्रो साभ प्राप्त होते रहते हैं तथा भविष्य में भी प्राप्त होते रहेंगे। जितने दिन व्यतीत होते जायेंगे लोगों के लाम में बृद्धि होती जायगी। जिस भू-भाग पर यात्री कई-कई दिन तक तयमुमम वरके नमाज पढते थे, इसके उपरान्त पाँची समय की नमाज स्नान करके पहने लगेंगे। जो लोग लू के भय से, जो उन मार्गों में चला नरती है, रात्रि में ब्राथा किया करते थे, तथा अपनी ग्रीवा में प्यात्र सटकाथे रखते थे, तदुगरान्त सूर्य नी उपस्थित में यात्रा किया नरेंगे और उन्हें किसी भी दशा में छागल, जल में भरी हुई छोटी ग्रमवा बड़ी मज़क ले जाने की कदापि आवश्यकता न पढ़ा करेगी। समस्त जिन्नात तथा मनुष्य इस उत्कृष्ट उपकार के कारण जिससे सर्वसाधारण का कल्याण होगा, मसार ने स्वामी के लिये सभ कामनाय करते रहेगे। सिंह के प्रकार के पश्, बन पशु तथा पदी जिनकी प्यास के कारण वहीं दुवंबा हो जाती थी (मुल्तान) के दीर्घाय होने की पम-नामनायें करते हैं तथा करते रहेते। यह ऐसा उपनार है जो वर्षों सथा करनों तक ईश्वर के दासो के भध्य में रहेगा भीर इस्लाम के बादशाह के दीर्घायु होने का कारण बनेगा। मुहम्मद साहब ने जिस बीज को सदक्रये जारिया कहा है और जो वर्षों तथा करनो तक लोगों के मध्य में बत्तंमान रहता है, वह बाह्य तथा बास्तविक रूप मे नहरों का खुदबाना है जो सबंदा बलता रहता है। सुल्तान कीरोज शाह के नहर खुदवाने से इंद्रों ग्राधिक साम प्राप्त हैं कि इनका स्टलेख सम्भव नहीं।

मैंने, वो इस तारीखे फीरोज्याही का संकलन-का हूँ इस प्रकार के सर्वे साधारण के दित सथा क्याग के कार्य, जिससे समस्त मनुष्यों तथा जानवरों को साम प्रास होता है (१७११) प्रोर करनो प्रया वासो तक प्रास होता र देगा, जैसे कि सुल्तान फीरोज चाह के राज्य-का में देखे प्रपने जीवन काल में मान्य बादमाहों के समय में नही देखे हैं। मैंने इस विहास में सिक्स है कि सुल्तान फीरोज बाह के समान बादयाह, जोकि नैतिकता-पूर्ण बातों, वान्योंतता तथा चल्छ पूर्णों का महार है, हुके बाद नहीं कि देखती में विहासनाक हुआ है। देखर ने समस्त बादयाहों में से इस पुण तथा काल के सुल्तान फीरोज चाह को दतने करनाए एवं चलकार के कार्य करने की सीम्यता प्रदान की जिनसे से प्रश्लेक के द्वारा सर्वे व्याप्त

१ क्त प्रधार का नीवृ।

र रमके विषय में कुछ शान नहीं।

र यह दापे की कार्य दि है। यहाँ कुछ और होना चाहिये था।

४ तवम्मुम : जल के समाद में मिट्टी पर द्वाप मार कर पवित्र होता । १ जिल्लान : समलकारों के विश्वास के सतुसार एक तजल सोति ।

<sup>े</sup>मा उपदार जिसमें लोगों को निरन्तर हाम होता रहे।

तथा अत्यधिक लाम प्राप्त होते रहते हैं। उसने उसे भत्यिषक सौभाग्य एवं नाना प्रकार की उत्कृष्ट वस्तुमें प्रदान की हैं।

#### अध्याय ७

नियमों को हृदता जिनके पालन से मुत्तान फ़ीरोज शाह की राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रवन्ध शीघ्र मुचार रूप से चलने लगा और उपद्रव, प्रशानित, उयल-पुथल तथा परेशानी जो नाना प्रकार के अत्याचारों के कारए। देश में उठ खड़ी हुई थी, उसके सिहासनारोह्ए। के प्रथम वर्ष में ही सुव्यवस्था तथा सुप्रवन्ध के कारए। ठीक हो गई। इसका निरीक्षण राजधानी देहली एवं राज्य के प्रदेशों के समस्त साधारए। तथा विशेष व्यक्तियों ने किया था।

युग तथा काल के मुल्तान फीरोज बाह के सिहासनारूड होने के पूर्व हिन्द तथा सिन्ध के प्रदेशों में, नया धकाल, नया सक्रामन रोग, नया निद्रोह एव उपद्रव, नया नठीर दडो ( मृत्यू दहों ) की मधिकता, क्या सर्वसाधारण की घुणा के कारण-हलचल मची हुई थी भीर जन साधारण में प्रशान्ति फैल गई थी। सबं साधारण तथा विशेष व्यक्ति. बुद्धिमान, दरवेश, नवीसिन्दे, सेना वाले, प्रतिष्ठित तथा साधारण लोग, क्मीने तथा कुलीन, स्वतंत्र तथा बाजारी, व्यापारी, कपक, काम करने वाले और वेकार सभी दर्दशा तथा परेशानी में ग्रस्त थे। प्रत्येक (४७२) समृह तथा वर्ग में उथल-पूथन भीर परेशानी फंली हुई थी। प्रत्येक क्रीम तथा गरोह में विरोध तथा विद्रोह उत्पन्न हो गया था। कुछ लोगो का ग्रवाल के कारण विनास हो गया ग्रीर कुछ व्यापक रोगो के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गये। कुछ लोगो ने कठोर दह (मृत्यू दण्ड) के कारण प्रामा त्याग दिये । कुछ लोग घर बार छोड कर दूर दूर के स्थानों को चले गये ग्रीर परदेश तथा दीनता स्वीकार कर ली । कुछ लोग पर्वतों तथा जगल के ग्राचलों में घुस गये। युग तथा काल के सुल्तान फीरोज बाह ने, जो हजार वर्ष तक राज्य व्यवस्था एव गामन प्रवत्य करता रहे अपने मिहासनारीहरण के प्रथम वर्ष में कुछ अधनियमी की हढ बना कर उन ग्रव्यवस्थित एव परेशान तथा शान्ति से झून्य प्रदेशों को इस प्रकार सुव्यवस्थित एव मुशासित कर दिया कि माना इन प्रदेशों में घवाल, सक्रामक रोग, कठोर (मृत्यू) दड, उपद्रव, विद्रोह तथा प्रणा कदापि ध्यापक न रही हों। युग तथा काल के सुल्तान फीरोज शाह के मौभाग्य तया प्रताप के कारण हिन्दुस्तान के विस्तृत प्रदेशों में, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर तक प्रत्यिक सुस्पटन, प्रावादी, कृषि, च्वान, प्रश्नुद की बेलें, खेत क्षाम, मुनाफा, सालि, सनीप निश्चित्ता, समृद्धि, प्राराम, प्रमुखता, प्रानन्द उल्लास, भोन-विलास, सफलता तथा रोनक ब्यापन थीं । समार वाले इस सीमाग्यशाली राज्य में अपने व्यवसाय तथा परिश्रम में सफल होते रहते थे।

मुल्तान फीरोज साह ने राज्यस्थवस्था को हड बनाने के लिए पहला नियम यह बनाया कि उत्तान कोरोज साह के समुद्ध राज्य(४७३) काल में विश्ती भी एवेरवरवादी मुख्यमान मेरिन नुझी, साम्राकारी विममी, सीहिन नुझी, साम्राकारी विममी, सीहित, हरिद्ध, धर्मनिष्ठ तथा धर्मा की राज्यानी के द्वार के समस कठोर रड (मुजु दर्भ नहीं दिया गया। भूमि से मनुष्यों की उपज होती थी तथा आकाश से मनुष्यों की वर्षा होती थी। सपार जन समूह तथा प्रयोक वर्ष एतं एवं परोह के धरवाधिक लोग राजधानी देहवीं में पैरा हो गये थे और प्रदेश नये सिरी से धावाद तथा समुद्ध हो यथे थे। ससार वालों को सानित प्राप्त हो गये थे।

में जिया बरनी, जो इस तारीखे फीरोजशाही वा सवलनकर्ता हूँ ग्रीर जिसकी ग्रवस्था ७४ वर्ष को, जो ढाई करन होते हैं पहुँच चुना है, जिस किसी भी खुमा मस्जिद में जाता हूँ, मयवा जिस ईद की नमाज पढ़ने जाता है भथवा जिस घर में भी प्रविष्ट होता है, तो जन समूहकी प्रधिकतातथालागों की सुद्ध शान्तिको देख देख कर चिकत हो जाता हूँ। जिस समूह भ्रमवा वर्ग को देखता हूँ तो (नमक्त में नही माता) कि इतने उपयोगी लोग कहाँ ये भीर कहाँ से उत्पन्न हो गये। मैं भालमो. होखों, सुफियों विद्यार्थियों, मकबरे के रक्षकों, एनान्तवासियों, जाहिदो, प्राविदो, हैदरियो तथा कलन्दरो को इतनी बडी सख्या में देखता हैं किन्तुएक को भानती पहचानता ग्रीर उन्हें मैंने कभी भीनहीं देखाया। मैं बहुत से अमीर सिपहसालार, सेनानायक तथा प्रतिष्ठित स्यक्ति देखा वरता हूँ। बहुत से नवीसिन्दे जो नाम मात्र को रह गये थे और अनका तथा की मिया हो गये थे अधिकाश दृष्टिगत हीते रहते हैं। युग तथा काल के सुल्तान फीरोज शाह के न्याय तथा परोपकार के बाहुत्य एव भरयधिक प्रेमभाव तथा कृपा भीर ग्रत्यन्त मर्यादा के कारण इतने अधिक उपयोगी मनुष्य एकत्र हो गये हैं और इतना जन समूह इच्छा हो गया है कि मुक्ते स्मृति नहीं और न में जानता है कि किसी भी युग भ्रमया काल में इतन भ्रधिक लीग इस प्रकार श्राराम से तथा धन यान्य सम्पन होकर निश्चिन्त एव शान्ति से जीवन व्यतीत करते हो । अन्य इदिमान लोग भी जानते हैं कि स्त्तान फीरोज बाह के न्याय तथा परोपकार की प्रसिद्धि, सुशीलता तथा मर्यादा की प्रसिद्धि, कृपा तथा स्तेह की स्याति से वे लोग जो जा चुके थे, लौट श्राये । जो (५७४) लोग छिप गये थे, वे प्रकट हा गये। भागे हुये लोग, लौट झाये। जौ लोग छिन्न-भिन हो गये थे वे एव त्र हो गये। जो लोग भयभीत हो गये थे उन्हें शान्ति प्राप्त हो गई। जो लोग परेशान हो गये थे वे सत्तप्र हो गये। विद्योही प्राज्ञाकारी बन गये। उपद्रवनारियों ने मधीनतास्वीकार कर ली। जो घृशा ब्यापक भी वह कम हो गई। विद्रोह तथा उपद्रव भूमि के नीचे पहेंच गये। समार नये सिरे से प्रसन्न तथा हर्पमय हो गया। ससार वाले तम्ब तथा ग्राबाद हो गये । प्रदेश पून सुव्यवस्थित हो गये ।

मुत्तान फीरोज घाह ना दूमरा घघनियम, जिसकी इडता से हिन्द तथा सिन्ध के प्रदेश समुद्ध हो गये, यह है कि खराज तथा जिजये को उत्पत्ति के झाधार पर वस्तुल करने का घादेश दिया गया। बटाई, प्रत्योधक बमूली, प्रसफल कृषि तथा काल्पनिन हिसाब किताब को प्रजा के मध्य से पूर्णतया उठा दिया। मुकातेमागीरों मुह्दिजयो के तथा सौफीर करान

र स्थामी।

मक वाल्पनिक पत्तीओ अप्राप्य है।

र रसायन विद्या, मीना गाँदी बनाने ही विद्या ।

४ विजया वह कर जो जिम्मियों से बसल विया जाता था। इसना एव नारण यह भी था कि जिम्मी सैनिक मेवा से, जो मुमलमानों के लिये धनिवार्य थी, गुक्त थे। यहाँ पर निवये का अर्थ साथारण मित कर है।

**५ वर दुवमे दा**सिल ।

६ सुकातेकालीर किसी वो प्राम वे वर व उक्त शवरके देवेला ताकि वह निश्चित भन दें सके, मुखातेमा कहलाता है (क्स्कूल कल्बाब, रामपुर पृ०१५व) विसी भृति के लिए देवे पर नर भदा करने वाल मुखाते शारि बहलाते थे।

सुइप्तित्व भूमि के बदले में सेना भर्ती करने वाले। ऐसे लोगों को कृषि की उन्नति की कोई चिता न होती थी।

म तीफीर दीवान के कर की अत्यधिक बढ़ा देना तीफीर कहलाता है (दस्तुरुल अल्बाव रामपुर १६ म)

वालों को प्रान्तों की विलायतो तथा धवताओं के निकट भी फटकने न दिया जाता। वह उसी निविच्न कर से संतुष्ट रहता था जिसे प्रजा हृदय से बिना किसी आपिए, विलाई तथा करोरता के मदा कर सक्ती थी। वह उपकों से, जो मुनलमानी बंगिए, विलाई तथा करोरता पन किसी को पह उपकों से, जो मुनलमानी के वैद्युवसात (खाने) के रासक है, वारोरता एन विन्दुरता न करता था। उपर्युक्त मानियम की श्टाता सा विलायतें मांवाद हो गई। वोभों तथा फरसखों तक इत्य होने सभी। जालों वियायतांनी तथा मर्स्य मुनियों में कृषि तथा खेती होने लगी। खेत उद्यान तथा ग्राम एक दूसरे से मिले हुवे पंत गये। ससंसाधारएा ने हृदय में प्रणा, जोकि मासद हो चुकी थी, एकबारणी निकल गई। खराज तथा जिबके की मारित के प्रधार रप समूल होने के कारएा विश्वी मानियने, मुदलिएक तथा कारजुन अधितु किसी वालो धयवा मुक्ते को कोई हानि न होती थी भीर मनताधी तथा विलायतों में विमूल होने के) कुछ भी धेप न रहता था। पदाधिकारियों को दीवाने विवारत के मुताववों तथा हिसाब किताब के कारएा (दड) न भोगना पढता था। मुसलमान वत्यी-मुद्ध की गूं खलाओं में जकने जाने, मार-पीट, भगमानित तथा तिरहत होने से मुक्त थी। यह विवोयता फीरोब वाह के राज्यकाल के भिरिक्त किसी प्रग्य राज्यकाल में विवार की विवार की स्वीयता फीरोब वाह के राज्यकाल के भिरिक्त किसी प्रग्य राज्यकाल में में किसी गी।

(५७५) सुल्तान फीरोज शाह के राज्यकाल का तीसरा ग्रचनियम, जिसके हड हो जाने से समस्त प्रदेशों में सुत्तान फीरोज बाह का न्याय तथा परोपनार ब्यापक हो गया श्रीर प्रत्याचार तथा ग्रन्थाय ने द्वार बंद हो गये, यह है कि दरबार के सहायक, विश्वास-पात्र तथा पदाधिकारी और विलायको के मुक्ते तथा वाली सभी सदावारी, परोपकारी, न्यायकारी तथा इसाफ पसन्द चुन जाते थे भीर निसी भी दृष्ट, भत्याचारी तथा ईश्वर ना भयन करने वाले नो नेतृत्व एव सम्मान न प्रदान किया जाताचा। इस कारए। कि ईदवरने इस युग तथा काल के बादशाह अबुल मुखफफर फीरोज शाह सुल्तान को नैतिकता-पूर्ण बातें, ग्रत्यधिक दया तथा कृपा, ग्रत्यन्त मर्यादा, सदाचार, न्याय तथा परोपकार द्वारा मुत्रोभित किया है बत इस लोकोक्ति के बनुसार कि "प्रजा बादशाह के धर्म का पालन करती है" दरबार के सहायक, विश्वासपान, विशेष व्यक्ति तथा निकटवर्ती, और प्रान्तों के बाली, मुक्ते सेनापित एव सेनानायन समार के बादबाह के गुणों तथा उसकी नैतिकता पूर्ण बातों का प्रनुसस्ण करने बाले नियुक्त हुये। जपर्युक्त मधनियम के जीकि राज्य व्यवस्था सम्बन्धी सेमस्त नियमो में सर्वश्रेष्ठ है सुदृढ हो जाने के उत्तरान्त, कोई भी दृष्ट, कामी, दुर्जन, भत्याचारी नीच, झूर, ईश्वर का भय न करन वाला तथा प्रदे म्रादत वाला मुसलमानो तथा जिम्मियों का मधिकारी न दनाया गया। सदाचारी तथा चरित्रवान दुट्टो तथा दुष्ट स्वमाव वालो के प्रधिकार-सम्पन्न होने के कारण दीन तथा निस्सहाय न हो पाते थे। उपर्युक्त प्रधनियम के उपमोग के कारमा राज्य की समस्त विशेष तथा साधारण प्रजा सुल्तान फीरोज शाह के प्रति सर्वदा कृतज्ञता एव प्रामार प्रकट किया वरती यो। सर्वदा देश की समस्त प्रजा समार को शरण प्रदान करने वाले सल्तान ( ईश्वर उनके राज्य तथा प्रदेशों को सुरक्षित रक्ख ) के प्रति भत्यधिक श्रद्धा तथा निष्ठा के कारण भ्रवने भ्राप को तथा भारने परिवार को मुस्तान फीरोज शाह के घोड़े के पैरो के नीचे न्योछायर कर देने की ग्रमिलापा रहतो यो।

१ क्यामिल ग्रामों में भूमि कर दम्ब करने वाल।

२ मृतमर्रिक ग्रामों में किमानों से मृशिकर बगुल करने बात। कथिकारी, आमिल ।

३ कारकुन: भूभि वर का हिसान किनान रखने वाला।

४ मुतादवाः वह धन त्री मदा करनाही ।

में, जोकि सक्लनवर्सा हैं, यदि फीरोज बाह के समस्त पदाधिकारियों, सहायकों, मेनापतियों तथा सेनानायकों के यश का इस इतिहास में उल्लेख करूँ तो, इस कारण से कि वे बहुत वडी सख्या में है और उनकी सुख्याति इससे भी घषिक है, सम्भव न हो सकेगा, ग्रत (१७६) में उल्लेख नहीं करता विन्तु ऐसे यशस्त्री व्यक्तियों की चर्चा से में अपने इतिहास वी मुद्रोमित करता है जिनकी प्रशसातमा जिनके ग्रुएों एव नैतिकतापूर्ण बातो की चर्चा के धादी खां ( ईश्वर उसे दीर्घाय प्रदान करे तथा उसके सम्मान को बढाये ) है जिसमें उत्कृष्ट सदाचरमा तथा साहजादगी का प्रताप विद्यमान है। ससार का बादशाह उस शाहजादे की उत्कृष्ट भाजाकारिता से भाग्यन्त सतध्य है। वकीलदरी का उत्कृष्ट पद, जो दरबार के पदी में बहुत बड़ा पद है, स्नाखों कुराओं तथा घन्य दया-भाव के साथ उमे प्राप्त है। वह इतना शिष्ट, सम्य, उदार तथा सज्जन है कि क्षागु-क्षागु पर उसके प्रति चाही कृपा में वृद्धि होती रहतो है। परमेश्वर समार के बादशाह की हिट्ट के समक्ष उत्कृष्ट शादी लाँ की दीर्घाय तया समद्भि प्रदान वरे ।

भ्रन्य शाहजारे यदावि खान की उपाधियो, वहे-बहे पदो तथा प्रसिद्ध अक्तामी हारा सम्मानित है, विन्तु ग्रल्यावस्था के कारण कुरात पढ़ने तथा मुलेल की शिक्षा प्राप्त करने में व्यस्त है भीर भभी तक उनके प्रवक दरवार स्थापित नहीं हुये हैं भीर उन्हें स्वतंत्र मादेश प्रदान करने के प्रधिकार प्राप्त नहीं हुये हैं। उनके नव्याव के शाहजादों की सेना तथा प्रक्ताओ का नार्य नरते हैं। परमेश्वर हमारे शाहजादों को ससार के बादशाह वी हिष्ट के समझ दीर्पायु तथा समृद्धि प्रदान करे भीर प्रत्येक की किमी इक्रलीम, राज्य तथा प्रदेश का शासन प्रवन्य प्रदान करे, ( तयास्तु ! हे परमेश्वर ! ) । इस कारण कि ससार के स्वामी की हांटर के समक्ष उनकी शिक्षा तथा अनका पालन-पोपण सेनानायकी एव सरदारी के लिए ही रहा है घत

धाशा है वि वे उच्च थेली तथा मरदारी तक उन्तति कर सकेंगे।

#### परा

'एक सिकन्दर के ममात्र विश्व विजय करेगा. दसरा खिचा 3 के समान ग्रमर रहेगा। ग्रन्य एराक तथा खरासान की प्रपत्ने धर्घीन करेगा. धन्य निदंधी ग्राकार्य को धननी चौखट पर पायेगा'।

(४,३७) विशेष रूप से भाजम पतह खाँ, जो शहशाह के नेमों का प्रकाश है भीर छ वर्ष की प्रवस्था में उत्हरूट सदाचरण से सम्यन्न तथा सरदारी एव अंटठता के प्रताप से सुशीमित है, साहजादों में एव विवित्र व्यक्ति उत्पन्न हुमा है भीर मुक्त पर, जोनि ससार को सरसा देने वाले सुल्तान का प्राचीन श्रमचिन्तव है, बडी कुपा ट्रप्टि रखता है। परमेदवर पतह खी मुमरजम की समार के बादशाह की हिष्ट के समझ वृद्धावस्था का सीमाग्य प्रदान वरे भौर विसी इव नीम का शासक बनाये। (तमास्तु)।

समार के स्वामी के भाइयों में से प्रत्येक सहस्रों साधुवाद एव लाखों प्रशासामी का पात है। सप्तार को सरता देने वाले बादशाह के माई होने के सम्मान से बढ़कर कीनसा बढ़ा,

र वदीलदर राश्ची महल तथा सुल्तान के विशेष कर्मचारियों का प्रबन्ध करने वाला सब से बड़ा भिथिकारी ।

२ प्रतिनिधि।

किंग एक पैतान्तर जिनके विषय में प्रमिद्ध है कि वे सर्वेदा जीवित रहेंगे।

भव्य एव उत्हृष्ट सम्मान सोवा जा सकता है। इस्ताम वे बादसाह का सम्बन्धी होना, विदेश रूप से भाई होना, बदा ही उत्हृष्ट तथा उच्च सम्बन्ध है धौर समस्त सम्मानों में सर्वभेट हैं। स्तने वर्ष्ट्य सम्मान के होते हुये वे सहावनरण, दूसरों के अधिवार को पहचानने, हुसरों के अधिवार वो प्रदान करने एव स्वामिमित्त के ग्रुण में सरमन्त है। वे हुपा की सान तथा न्याय का सोत हैं। उन्हें सर्वाधित उच्च प्रेणी प्राप्त है।

ससार के स्वामी के भोइयों में से एक मिलकुल प्रुक्त जनरा कृतुकुल हु वहीन है। वह मिलकों में सर्वयेष्ठ है । वह मिलकों में सर्वयेष्ठ है और दरवार के सरकार) (तेलापितमाँ) में है। वह सदावरण तथा प्रवानीय गुणों में सम्मत्र है तथा अरविषक हुए।, दया एवं इत्याक्ष के स्वयं से मुशोभित है। सम्मत्र जनके स्वयं से मुशोभित है। सम्मत्र जनके हुए में माओवन निसी भी महत्यावार, कटोरता तथा भन्याय का विचार न माया होगा तथा किसी को कुट पहुँचा कर कभी भी कलित न हुमा होगा। जनको प्रविचत दान पुण्य करते तथा इत्याम के बादयाह वे उत्वह हु कार्यों यो प्रसारित करते देवा गया है। उनके पर्म तथा देवा सम्मत्री कार्यों में सभी को विकास है। वह सर्वरा निस्सहायों की सहायता तथा दीनों की मदद में सलान करता है। परिस्तों जीने जस पुण्यान मिलक को कभी किसी ने कोई स्वयं गरा के विरद्ध करते नहीं देखा है।

(१९००) समारे के स्वामी का दूमरा भाई मिलनुद्दालं पमस्ट्रीला यही। मुद्दुन इहनाम वल मुस्लिमीन, परिवर्ती जैमे गुण रसने थाना मिलन इवराष्ट्रीम मुखरवम गायव वारवल (ईश्वर उवले मुणों में बुद्धि करे) है। देश तथा राज्य वे प्रति उनका सरसण तथा समार को वरण प्रदान करने वाले बारवाह की उवले प्रति दया तथा प्रथा पूर्ष के समान रिष्टु है। इस कारणा वि समार के स्वामी भी हुगा हाँच्य नाथव वारवल पर प्राथिति है, उसने उसे एवं उच्चे मां तरहा हो राज्य प्रयासिक है, उसने उसे एवं उच्चे मां तरहा हो है। उसना करने प्राथियों की प्रार्थनाय बारवाह के बानों तव पहुँचानों है। यह ऐसा कार्य है कि जिबरीयों भी प्रार्थनाय बारवाह उच पहुँचाने की मार्वांश किया करते थे। स्वामी की स्वपार हवा के वार्य, सिलन नामव बारवक जब बभी उख्छ राजिसहासन में समक्ष जाता है तो सम्मानित कार्नो तक प्रार्थियों भी प्रार्थनाय के समक्ष जाता है तो सम्मानित कार्नो स्वयं प्रार्थन भी स्वयं हुमें की स्वयं ए सुत्तान से समक्ष जाता है। सार्थनाय स्वयं प्रार्थनाय सुवान है स्वरं के सेवयों वी प्रार्थनामी पर सुत्तान से सार्थन प्रार्थन सेवा स्वयं है। सार्थनायों पर सुत्तान से सार्थन प्रार्थनायों है स्वरं के सेवयों वी प्रार्थनामी पर सुत्तान से सार्थन प्रार्थना है।

## छन्द

'वह भी जियरील के समान काय करता है, ससार के स्वामी के समक्षा'

किसी ने भी इस परिस्तों जैसे ग्रुए। रखने वाले मलिक को दाराके विरुद्ध कोई कार्य करते नहीं देखा है।

उन लोगों में से, जिन्हें सुसार के स्वामी ने समस्त मिक्को नी घपेशा उन्नति प्रदान की, धौर खान की उपाधि, चन्न<sup>9</sup> तथा दूरवाण<sup>3</sup> प्रदान करके सम्मानित किया धौर जिनके प्रति सुस्तान की कृपा तथा उत्कृष्ट दरबार के प्रति जिनकी निष्ठा एव राज मिक्त सेखों तथा बार्ती में मही समा सकती, एक उतुन जुनसुने धाजम, हुमानू लान जहाँ नजीरे

१ जिबरील एक शरिशता जो मुहत्मद साहब के पाम देश्वर वा सदेश ले ज ता था।

२ चत्र छ

दूरवारा दूर रही। वह लक्ष्मी जिमसे चाकरा तथा नशीय जनमाधारख को सुल्तान के पास पहुँचने से रोका करते थे।

मगानिक मृत्रजून मुल्तानी (ईश्वर उसे सर्वेदा सम्मानित रखें) है जिसे छ यप से राज्य के प्रदेशों को विज्ञास्त प्राप्त है। दीवाने विज्ञास्त के समस्त मिष्कार तथा कार्यकार उसे प्रयान कर दिये गये हैं भीर उसे पूर्ण रूप से स्वतन कर दिया गया है। जितनी हुए। साम्राप्त उसे (१७६) हा स्वामी साने जहाँ के प्रति प्रदीनत करता है, उतनी हुए। साज्यानी देहजी में किसी भी बादगाह ने भ्राप्त नहीं ने प्रति निर्माण कर्म होंगी। यह सम्मानित दरवार का इतना बद्धा विद्यासवान है कि इसना उस्लेख सम्मय नहीं। इस नार्यु कि भाजम साने जहाँ में प्रति प्रविद्यान ने स्वत्य (इसरों को उनका) प्रविक्तार प्रदान करन की भाजम स्वामित और प्रवास कर वह सम्मय नहीं। इस वास्त्य का साम्राप्त का स्वत्य के स्वत्य देश सुच्छ दासों में प्रविद्यान वाई आर्थी है, मतः वह समने भाव को दरवार के कुच्छ से सुच्छ दासों में प्रविक्त सुच्छ समस्ता है। यह प्रयानी भाविक तुच्छ समस्ता है। यह प्रयानी भाविक तुच्छ समस्ता है। यह प्रयानी भाविक स्वत्य के साम्राप्त कि कारण भावना परवार वाद्याह के दासों के दास के सिर वर से स्वीद्यावर कर देने की माकामा किया करता है। दीयोगी विज्ञारत के कारण स्वता परवा है। सीण (कर) की ध्रियत से यदा वरने वालों को समस्त विद्यार से वालों को स्वाम करता है। सीण (कर) की ध्रियता से यदा वरने वालों को कर्म विद्यान से हैं। सीण (कर) की ध्रियता से यदा वरने वालों को कर्म विद्यान है। सीण (कर) की ध्रियता से यदा वरने वालों को कर्म विद्यान है। होता विद्यान परवा है। सीण (कर) की ध्रियता से यदा वरने वालों को क्षेत्र की ही होता है।

जरहुए गुम दरबार द्वारा जिहें अस्तिषिय विद्वाम प्राप्त है, जनमें आजम ततार शी बहादुर है वो अभीरल मोमियोन ( मुत्तान )—ईस्वर जसना सम्मान सर्वदा बढ़ाता रहे—का दोस है जा मुत्तान के प्रति निष्ठा एव रावमक्ति में समस्त मिलनों तथा प्रमीरों म बढ़कर है। समार को सरफा प्रदान करन वाले वाद्याह नी साही हुगा के नारण, जसे वहा उज्व स्थान मास है। सात हो सरफा उज्व स्थान मास है। श्रात को स्थान हानिस है। श्रात जो साथादिन सम्मान की सात है को उज्व मेणी के साथ-माय, अपनी धर्मानिष्ठता, ईस्वर की वशासना, प्रदत्ती प्रमान की सात है को उज्व मेणी के साथ-माय, अपनी धर्मानिष्ठता, ईस्वर की वशासना, प्रदत्ता, प्रार्थिता, इदीस तथा जिल्ह के ज्ञान में सलस्ता, विधागों की इद्धा तथा स्वयान मी पविवता ने नारण, प्राचीन तथा गवीन सानों एव मिलनों में उद्धाप्त स्थान प्राप्त है। वित सोगों ने सगार के साथ-साथ धर्म नो एवत्र किया है, उनमें धायम विदार की स्थानम से बड़ि करे।

र इत्से मन्द्रल . वे दान जो दूमरी वे कथन पर भाषारित है। २ इत्से मास्त वे दान जो तर्ने पर भाषारित है।

रै हुत्तानुत स्थलाम स्थाम मुहस्मद राष्ट्रवाची रहेन वहे मालिम तथा सूची थे। उनशे मृत्यु ११११ है।

४ इमाम फलारहीन मुहस्यद राजी भी बहुत वहै विद्यान थे। उनकी मृत्यु १२०० है० से हुई।

४ सद स्मुद्र, जाजिये ममालिक ऋषदा मुर्य न्यायाधीश होता था।

म्रधिकार प्रदान वर दिये हैं। राजधानी तथा समस्त प्रान्तों के सभी मालिमो नो इदरार एव इनाम प्रदान करने का नार्य सद्रे सुदूरे जहीं को गाँव दिया गया है। ये उसके दाइतक्रजा' के धारेको के घानि है। इस नारण नि युग तथा समय ना मुख्ता मारोड बाहू-ईश्वर उसे प्रसप्तता प्रदान करे—ईश्वर के रमूल (मुहम्मद साह्य) के पर नालो के प्रति निष्ठा एव घन्तिम नवी के बरा याजों से प्रेम नरने में ससार के बादबाहों से बढ़ गया है धीर इस विषय में मत्यियन उप्रति नरंगया है प्रत, नया सदे मुदूरे वहीं नया समस्त पातमी सेंपिद, सभी के प्रति नाना प्रनार नी प्रयातचा दया प्रदिश्ति करता है। यह सैयिदो के वश से प्रेम ना नारए। है कि उसने खुदाबन्द को पर्यात स्वर्गीय सुरावन्द जादा क्रियामुद्दीन विरमित्रो नो चत्र, दूरचास तथा यादवाही चिल्ल प्रदान कर दिये। उतना प्रतीवा प्रतिक सैकुलपुरक, जीवि मुहस्यद साहब के पवित्र वस से है—ससार को दारण प्रदान नरने वाले बादसाह का घमीर शिवार है। मनिकुम्सादात वल उमरा घरारकुषमुल्न, जो उहरा के नेत्रों का प्रकाश घौर प्रसदुल्लाहु की घोल तथा ज्योति है , इस्लाम के बादशाह के राज्यवाल में सम्मानित तथा उत्कृष्ट है। उसे नायब बकील दर" का पद प्राप्त है। क्षण क्षण पर वह बाही क्रमा द्वारा सम्मानित तथा श्रेष्ठ होता रहता है। संविदुत्तवारत प्रसाददीन संविद रसूस दाद, सरवार ना विस्वासवात्र हो गया है। मुल्तान फीरोज बाह उस पर कृपा-दिष्ट रसूल बाद, दरबार या विद्यावधान्न हो गया हो । सुलान फाराज बाह उस पर कुणान्हार प्रदर्शित निया परता है। यह नाना प्रवार को बाही कुषा होरा सम्मानित हुया वरता है। (५८१) सुल्तान के सर्विष्ण विद्यास वी पित्रता एवं त्रूया ने वारण राजधानी तथा राज्य के प्रान्तों के समस्त सैक्टियद, इनाम, धाम तथा सूमि हारा सम्मान्ति एवं उत्सृष्ट सैपीर समस्त सैक्टियों वा पुनस्त्यान हो गया है और वे सुल्तान के दीर्घातु होने की ग्रुम नामनामें किया करते हैं।

किया परत है।

किया परत है।

किया भोगों को पुस्तान फीरोज बाह का प्राचीन दास होने तथा प्राचीन मेनाधी वे कारण समान प्रदान हुमा है भीर जो बहुत बढ़े मिसक एव पुस्तान के सहायन तथा मदरागर है थीर कि है बहुत बढ़े-बढ़े पद प्राप्त हैं। उनमें से सभी नाना प्रवार के प्रणो होरा सम्पन्न हैं। वे सपने दान एक्य हैं प्राप्त के प्रणो होरा सम्पन्न हैं। वे सपने दान एक्य हैं सिये बढ़े प्रसिद्ध हैं। सारा को रारण प्रदान करने वाले बादधाह के प्राचीन दानों को नविंग सम्मान तथा शेष्ट्रता प्राप्त हैं किये वढ़े प्राचीन दानों के नविंग सम्मान तथा शेष्ट्रता प्राप्त हैं किये उनसे हारा प्रदिश्त की हैं, विवेष कर मिसन वीद्या एक्य प्रमुद्ध कुछ स्वार्थ के द्वारा प्रदिश्त का स्वर्ध हैं। स्वर्ध के स्वर्ध स्वार्थ के स्वर्ध स्वर्ध

कार्तिये समालिक का विभाग ।

२ अहम्मद साहब की पुत्री, पातमा स<sub>र</sub>रा।

३ अली। ४ सैयिद है।

४ बकील दर का सहायक।

६ आस्त्रि समालिक सथवा अर्थे समालिक दीवाने धर्व (सैन्य विभाग) वा सबने वहा स्रिकारी। मेना की मत्ती. निरीक्य तथा सेना वा समस्त प्रबन्ध उसक मधीन वर्मचारियों दारा दोता था।

n मैन्य विभाग ।

<sup>=</sup> बोडाओं।

वर्गों से हम तथा अन्य लोग यह देश रहे हैं वि मितिकुत्त्वर्क एमादुनमुल्य वसीर सुस्तानी, सेना पर जो धर्म (इस्लाम) तथा देश वी रत्तव है, माना तथा थिता से अधिव देशायुं है। धूमि ममं तथा राज्य वे प्रति कर्तृत्व्य उसवे हृदय को वटा ही प्रिय है भीर इस कारण वि वह मुन्तान के प्राचीन दानों में मद से मिथक दयायु एव विस्वासगाय है अत सेना की उत्तित-सब्यायों को प्रापंता-पत्र मो बहु राजसिहासन के समझ प्रस्तुत वरता है, उसे सोकृति का सम्मान प्राप्त हो आला है। ससार को रास्प्राप्ता वरते वाले बादशाह वे निराय-प्रति बढ़ने वाले प्रताप के वारण, उसते वि वह से प्रति प्रताप के स्वार का स्थार का एमादुन (५६२) सुरूक, जो दया तथा कुगा ही खान है, सेना पर निमुक्त हुमा है।

दिशेष दासो तथा सम्मानित दरबार के विद्यायात्रों में दूसरा मिल्रून उमरा विकारवर देहसाने मुस्तानी है जो मुस्तान का प्राचीन दास है। वह मिल्र बडे ही प्रमानीय चिरत, दूसरों ने समिनार पहचानने तथा राजमिक के मुखां वा स्वामी है। वह सम्मानित दरबार का बहुत बढ़ा विद्यासपात है भीर उसमें बढ़ी विशेषतायों हैं। स्थितात दरबार का बहुत बढ़ा विद्यासपात है भीर उसमें बढ़ी विशेषतायों हैं। स्थितात वह वादशाह के प्रासीन दोना तथा प्रामियों सम्मानित तथा उत्कृष्ट एविनिहामन तक पहुँचता है। नयांकि वह प्राचीन दाम है भीर बहुत बढ़ा विश्वास-नात्र है सत दासों को सायप प्रवान करने बाला वादशाह उन्ह स्वीहित के मानो से सुनता है तथा पाणी इस प्राचीन दास की मिलारिस से दरबार द्वारा स्मानित वर वादशाह ने हिंगे के साम के स्वान करने हिंगो के साथाह की देश प्राचीन दास की मिलारिस है सत्यान वादशाह की हो हो के सह कि स्वान व्यति हो हो है। इस वाचिन के साम कही हो साथा की स्वान वादशाह की स्वान की ही अव्योग समानित वाद रहा है। इस वाचिन वाद वाद की स्वान वाद की स्वान व्यति हो साथा की एका की प्रवान ने गई। उसके प्रवान वाद की एका की प्रवान की प्रवान वाद वाद हो से स्वान वाद की साम की एका की प्रवान की वाद की साम की साम की साम की एका की प्रवान की साम की एका की प्रवान की की साम की साम की एका की प्रवान की प्रवान की साम की साम की एका की प्रवान की वाद की साम की एका की की साम की साम की साम की एका की की साम की साम की साम की एका की की की साम की साम की साम की एका की साम की साम की साम की साम की प्रवान की महिता ही साम की मान की साम की साम

ससार वो रारण प्रदान करने वाले दरबार द्वारा जिन सोगो को उप्रति प्रदान हुई है उनमें एक मलिक नहसूद वन है। यह सेर भौ की उपाधि द्वारा सम्मानित हुखा है। सुरुतान उनने प्रति नाना प्रकार की कृपा तथा दया प्रदोगत विचा करता है। सेर खो बाबीन मलिकों

र पुस्तर में दिमलान है दिन्तु मन्य स्थानों पर देहलान है।

तया प्रमीरों में से है। उसनी प्रवस्था ६० वर्ष से श्रीयन हो चुनी है भीर सो के खाने में पहुँच चुनी है। यह तथा उसके विता, जो बहुत यहे श्रमीरों में ये, प्रपने प्राध्य-दाता के प्रित सिद्ध ये। उन्होंने नभी भी निसी विद्रोह प्रशान्ति, वयावत तथा पितने में नोई सहायता श्रदान न नी थो। मितनों तथा प्रमीन के लिये प्रिद्ध ये। उन्होंने नभी भी निसी विद्रोह प्रशान्ति, वयावत तथा पितने में नोई सहायता श्रदान न नी थो। मितनों तथा प्रमीर्थ का मह सुख्य वहा ही उत्हर्य होता है। उननी चतान को हतात-क्यारणी द्वारा लाम प्राप्त होता है। हमान क्यारणी द्वारा लुक्तानों मा विद्यास प्राप्त होता है। यह एवं विदिश्च मितन था, जितने सिपहसानारी तथा प्रमीरों से क्षेत्र मितनों एव खानी में पद तन, लगमम १०० वर्ष को प्रयस्था को प्राप्त होने तक, विश्वी भी विद्रोह, फितने, बगायत वा स्त्रातित में निशी की सहायता न नी थी। वह सर्वेदा हनाव स्वारणी तथा वर्षोय पहचानते हुए प्रमान जीवन क्योत किया करता था।

सम्मानित दरबार द्वारा जिन्हें उग्रति प्राप्त हुई है उनमें साने पुष्पचम वर्षण है जिसे नियानते विचारत का पर प्राप्त है। उन्हुष्ट शीमान के पर्यों में निवारत के उपरात्त यहीं क्वीं स्वाप्त के उपरात्त यहीं सर्वों क्षिण हो है। इसे पर है। इसे पर ने प्राप्त हों में प्राप्त वात सदाचार द्वारा सुवोभित निया है तथा दयानत भीर सत्यता द्वारा सत्यक्त दिया है। उने कुरान करुष्य है भीर तह कुरान पढ़ने में प्रदित्तीय है। नमाज में तथा नमाज के सिंतिरक्त वह रस प्रवार कुरान पढ़ता है (४८४) कि स्रोतागल रोने समन्ते हैं। यह प्रपनी स्वाप्ती क्षा मिलन की के समय उपर्युक्त प्राप्त कारण, एक विचित्र सान तथा मिलन था। कार्य-पुरावता, योग्यता, साहस, वीरता तथा दान-पुष्प में बहु श्रदितीय है।

दो बढ़े प्रमीर जादे जिनके पूर्वज घगेड खाँ के समीर तुमन रह चके हैं घौर जिनने पूर्वज सदेदा सम्मानित तथा उल्लेट होते रहे हैं, सम्मानित दरवार के दिवसाम-पात्र हो गये हैं और उन पर नाना प्रकार की दया तथा हुए को जाती है, वे रात दिन राजींहहानन की सेवा किया करते हैं, बारवाह की बढ़ी हो विशेष मोहियो में वे प्रविष्ट हो सकते हैं वे बादबाह के इतने निकटतन हैं कि उतका उल्लेख तथा उतकी विशेषता का वर्णन नहीं किया जा सरता। व्योजि वे थेष्ठता, पैरवर्ष तथा प्रताप हारा सुशीभित हैं घौर धपने पूर्वजों की घोर से पहान हैं घट साथ साथ र मुख्तान की सेवा में उनका सम्मान बढ़ता हता है। दर्गीय उन चीन तथा छता के दो बुवुंग आदों में एक प्रमीर कहताथा प्रमीर महाना है है। दर्गीय (५८%) सुस्तान मुहस्मद विल तुमनुक बाह उतका बढ़ा समान करता या मौर उन समान स्थाप माने के समीर स्वाप्त महान है है। दर्गीय प्रमान बहुत सहा बहु स्वप्त वह सुन सुन सुन करता प्रमीर कहता माने करता साथ स्वाप्त उन समान स्वाप्त स

१ पुस्तक में मेहमान है। भन्य स्थानों पर मेहान है।

तुमन का नाती है जिसने खान घहोद वो पराजित निया था। समस्त प्रगुतिस्तान में उसके समान कोई प्रमीर जादा नहीं। यह प्रमुत्तमान हो गया है। वह प्रमीर जादा वडा सान्तिप्रिय है। यह इस सोग्य है कि उसको सर्वेदा उच्च श्रेसी प्राप्त रहे। उसके द्वारा कोई विश्वास-पात तथा इतान्त्रता हरिन्गत नहीं हुई है। उसे इस्लाम में इड दिश्यास है। उसने व्यर्थ रफलात नहीं किया है। उसकी श्रेष्ठ एव सम्मानित रखना धनिवार्य है।

दूसरा मिलक मुध्रद्यम सभीर ध्रहमद इनवाल है। चपेच साँ के मिलनों तथा समीरों में वह प्रदेशुत है। धपने पूर्वजों की भीर से वह धमीर तुमन तथा प्रमीर जादा है। वह स्वस वहा सम्मानित तथा उत्तरृष्ट है। यह दूसरों के भिष्वार पहचानता है मोर उन्हें प्रदान करता है। वह दरवार के प्रति निष्ठावान तथा राजमत्त है। सत्तर को दारण प्रदान करते वाले हमारे वादाह की उनके करा ध्रायिक दया तथा हमारे । वह नेतृत्व तथा परदारों के सोग्य है। धर्म (इस्ताम ) वी रक्षा करने वाले हमारे वादशाह हारा उत्ते वेदा इसाय दक्षामा प्राप्त होता रहता है। वह इस दरवार का जितना वहा विद्वासमाध है उत्तर उत्तरा वस्ता वस्ता

मुल्तान भीरोज थाह ने बुख सहायनों तथा मित्रों के उस्लेख से मेरा उद्देश यह है कि विम युग तथा नाल में मुनते तथा वालो सभी चरित्रदान तथा ग्रुएवान हो भीर जिनमें नयाय, नगी, इस्लाम के प्रति त्रिष्ठा ईस्वर ना भय, इसा तथा दया निवामान हो भीर जिस बादधाह के राज्यकान में दूधो, दुरावारियों, प्रत्याचारियों तथा प्रवामों रे को राज्यव्यवस्था में कोई स्थान न प्राप्त हो तो उस प्रुप नी राज्य व्यवस्था तथा उस काल का शासन प्रवन्ध वहे ही उत्तम स्था मुनार रूप से सम्प्रत्य होता हो में स्था न प्रत्य वहे ही उत्तम स्था मुनार रूप से सम्प्रत्य होता होगा। उस नाल के बादधाह तथा वादधाह के सहायकों (५८६) व्य मित्रों का हाल, इतिहासों में निक्षने के योग्य होता है। उनके प्रस्रु तथा जनवा हाल इतिहासकारों हारा विध्यद होनर क्यामत तक वर्तमान रहता है।

### अध्याय =

युग तथा काल के बादशाह फीरोज शाह की कुछ दिग्विजयों का हाल तथा सम्मानित पताकाग्नो का लखनौती की ग्रोर प्रस्थान तथा लखनौती विजय करना श्रौर पर्वत-रूपी हाथियों एवं उस प्रदेश से श्रत्यिक लूट की धन-सम्पत्ति को लागा तथा लखनौती के शासक का सम्मानित दरवार के प्रति निष्ठावान एवं श्राज्ञाकारी बनना।

१ बल्बन का ज्वेष्ठ पुत्र । २ पुलिस क अधिवारी जो बड़ी कठोरता से अ देशों था पासन वराजे से ।

३ भनुषारी।

ग्रीर उस सीमा के प्रदेशों को परेशान कर रहा है, ग्रापहरए। द्वारा वत प्राप्त करके मस्ती, मत्याचार, जुल्म तथा सूटमार के कारण उसे मपने हाथ पाँव की सुध बुध नहीं रही है, बह उस प्रदेश यो नष्ट तथा विध्वस यर रहा है, मुनलमानो समा प्रवासी कष्ट में डाले हुये है; व्ययं के विश्वासघात के कारणा जो उस घरणाचारी के सिर पर सवार है, वह मुसलमानो के नगरो ना विनाश वर रहा है। इस पारए। कि धार्मिक (इस्लामी) जोश तथा इस्लामी मूर्य को चन्नति देने वा चत्साह, ऐदवर्य (प्रदक्षित वरने वा प्रयत्न) दिग्विजय तथा दूसरो को माध्यय प्रदान करने की भादत, शीरोज बाह में, जिसे भ्रमीस्त मोमिनीन ईरवर के रसूल के चाचा के पुत्र वो मोर से समस्य दासन व्यवस्था सम्बन्धी कार्यो एव उलिए (४८७) ग्रमरी वे पूर्ण प्रधिवार प्राप्त हुये हैं, स्वामायिक रूप से पायी जाती है, ग्रत वह १० शब्बात ७४४ हि० (द नवम्बर, १३५३ ई०) को एव बहुत मारी सेना सेवर राजधानी देहली के बाहर निकला भीर लखनीती तथा पहुवा की भीर प्रस्थान करके निरन्तर बुच करता हुमा भवध प्रदेश में पहुँचा। हिन्दुस्तान वे समस्त राय, राना सथा मुक्टम, जो सुरतान फीरोड बाह के सिहामनारोहण के पूर्व विद्रोही तथा उपद्रवी बने हुये थे, अपने प्रस्थारोही तथा पदाति लेक्स सम्मानित पताराधो के पीछे पीछे सखनीती की घोर प्रपत्नी इच्छा तथा रुचि से रवाना हुये। याही निविर में बहुत वडी सेना एवज हो गई। बाही पताबाम्रो ने भपार सेना के बाब सरयू नही पार की । साही पताबाम्रो के वहुँकने से लयनीती के शासक इलियास तथा उसके माइयो एव मित्रो की मूचना हो गई। वे इन भीमाओं म लौट बर तिरहट पहुँचे । यद्यपि यह भग ने नशे में बाही सेना से युद्ध तथा मुनाबले वी शीग मारा करता था विन्तू (शाही सेना) के सामने घाते ही वह भाग खडा हथा। अब इस्लाम के बादशाह ने ईश्वर की रक्षा में सरयू नशी पार की तथा आवाश का चुम्बन करन वाले शाही चत्र की छाया खरीसा तथा भोग्खपुर पर पडी भीर विगयी सेनायें उपयुंक्त रायो पताराय गोरखपुर तथा खरीसा ने क्षेत्र में पहुँची तो गोरखपुर का राय, जो बहत वडा राय है, तथा खरोसा का राय, जो प्रशान्ति, उपदव तथा विद्रोह के पूर्व प्रवध की शिव को खराज पदा करते ये ग्रीर जिल्हाने वर्षों से विद्रोह करके खराज रोक लिया या शाही पताकाश्चों के पहुँचने पर उपयुक्त शाही चीखट के समक्ष उपस्थित हुये भीर उन्होंने मत्यधिक उपहार के साथ दरवार में खाकबोम<sup>3</sup> किया। गोरखपुर के राय ने अपने उपहार के साथ हाथी मेंट किये और घाही म खानकारण जिला । गारिकुर का राज्य निवास करें के लिए के सार करें के किए के किए हों के स्वाहरण के जिला हाता, रातन करित कहा (चित्रपति) वार्ष चीन सिहंद घोडे प्राप्त हुने (४८८) हुन्छ भ्रय मुक्तद्वर्भों को भी, जो उनके राज्य में थेष्ठ तथा राता से, खिलमतें पहनाई गर्दी। खरोबा के राय ने भी भ्रमते राज्य (नो शक्ति) के श्रनुतार उपहार मेंट किये तथा भागनी दिलायत के मूनहमों ने साथ जिलग्रतें प्राप्त नी। इस प्रकार (उन नोगो) ने अनुप्रह के बस्त्र धारण किये।

उपयुक्त रायों ने ग्रानी निष्ठा के बारण दासता स्वीकार कर सी भीर सम्मानित कीसट के माताकारी तथा प्रयोग ही गये। विद्युत्ते वर्षों के ग्रेय कई तास वाँदी के तस्त्रों को नेना के खबाने में पहुँचा दिया भीर मिविष्य में निदियत खराज भदा करना स्थीशर विद्या श्रीर खराज के इकरारनामें सम्मानित दीवान में दायिल किये। उल्हुष्ट राजनिहामन की श्रीर से प्रराव

१ श्रद्धामी खलीपा।

२ बादशाही।

३ अभिवादन का यह सध्यकालीन निवम हो भूमि चूम कर निया जाता था।

वभूत करने वाले निष्ठुक हुये। उपर्युक्त राय अपने समस्त मन्यारोहियो तथा पढातियो सहित सम्मानित पताकायों के पीछे-पीछे लखनीती तथा पडेडा की और रवाना हुये। कुछ दिन तक सम्मानित प्रताकाये उपर्युक्त रायों के राज्य में ठहरी। इन रायों ने पूर्ण रूप से माज्ञाकारिता प्रदित्ति की धौर म्नादेशों का पाश्चन क्या। उनकी मनीतता एव म्नाज्ञाकारिता के कारण साही कुपा द्वारा शुभ दरवार से यह करमान जारी हुमा कि विजयो सेनायें उन रानामों के किसी आप का क्या तथा विनास न करें; यदि उन्होंने किसी को दास बनाया हो तो उसे मुक्त कर दें।

जब सम्मानित पताकार्य उन रायों की विलायत से लखनीती तथा पहुंचा की थ्रोर रवाना हुई और इिलयास को सम्मानित पताकाक्री के पहुँचने की सूचना मिली यो वह ध्यर्ष में युद्ध करता छोट कर और तिरहुट से शीझातिश्रीय मान कर पृद्धा पहुँचा, वह विवयों की माने के कारण पहुंचा में भी न टहरा तथा एकदला नाम एक स्पान में, थ्रो कि पहुंचा के कारण पहुंचा में भी न टहरा तथा एकदला नाम एक स्पान में, थ्रो कि पहुंचा के निकट है और जिसके एक और नदी तथा दूसरी और जगल है, गढबली करके बेठ रहा। पहुंचा से शीय तीयों को उनके परिवार सहित साकर एकदला में पुत गया और अपनी रक्षा में सलान हो गया। इस्ताम के वादशाह, युजाहिंदो तथा विजयी सेना के थ्रोडायों के मातक के कारण उसके तथा उसके प्रवारीहिंधों एवं पदातियों के बारीर से (५८६) प्राण उह मये ये और वे ध्यने मुत्यु के दर्गण में प्रामी मृत्यु देख रहे थे। वे बडी भ्रतानि एवं स्वसमयत में मृत्यु वा में पढ़ विशा में पढ़े से ।

साही पताकार्य गोरखपुर से अगत पहुँची और अगत से सैर करती हुई तिरहुट में आया बानने लगी। विराहुट का राथ तथा जस प्रदेश के राता एव खमीबार लोग वरवार में जयिवन हुये और उन्होंने उन्ह

अब इस्लाभी बेना पडुवा के पास पहुंची तो ससार के स्वामी ने भावेश दिया कि जो निस्सहाय लोग पडुवा में रह गये हैं, उन्हें कोई भी कटटन पहुंचाये भीर इतियास के

र Westmacott के अनुनार यकरला प्रान दिनाधनुर किले के धनकर परतने में है। यह स्थान मार्क्स किले म (इसर) पंतुका के उत्तर में वह मील पर दे और लावनीती अथवा गीड के उत्तर में ४२ मील वर्ष दे जानल बीतवाडिक यूनास्त्री बंगाल, १०७४ ६० २४४-२४४) दोरीवाला, दृब्हरर-१६१२

(५६०) पर तथा उद्यान को जलाया एव विष्युत न किया जाय घोर बहुवा को कोई भी होनि न पहुँचाये। घाही सेना के घरिम दल के जो गुळ घरवारोही तथा पदाति पहुँचा पहुँचे उन्होंने बढ़ी के निवासियों को कोई मी कि नहीं हुए विद्रोहों पदाति, जो इलियास के घर में थे, मार झासे गये। उसके पर में जो घोड़े मिले उन्हें नष्ट कर दिया गया। सम्मानित पताबाय ने के निकट एकरवा के सामने उहरी। इस्तामी के निताय उस उत्तर करी। उपलेखित हारा घादेश हुमा कि सेना वाले उत्तर करी में पर उत्तर पत्ती। उपलेखित इसा घादेश हुमा कि सेना वाले उत्तर पत्ती। उपलेखित का सामने उद्देश हुमा कि सेना वाले करपर में रेने नदी पार करने की तैयारी में सलमा हो, लम्बी नीवाये तथा पुत्त जिस किसी से मी नदी घीड़ातिब्रीझ पार की जा सकती हो एक्झ करें। ससार के स्वामी ने वहा कि जब नदी पार करने की सामयी तैयार हो जायगी तो समस्त सेना को एक साम पार करने का आदेश दिया जायगी से सन्तर सेना को एक साम पार करने का आदेश दिया करकी सहस नहस कर दिया जाय।

. सेनावाले कटघर तैयार करके नधी पार करने की चेष्टा में सलग्न हो गये भौर वीद्यातिसीघ्र नदी पार करते तथा एकदता की विष्वस करने तथा एकदता के पहुलवानों की सन्दी बना लेने की कामना करने को। सखार के स्वामी के हृदय में उसकी पर्मानिष्ठता के कारण यह बात माई कि जब सेना नदी पार करके एकदला की हामियो द्वारा प्रदासत करके विष्वत करेगी तो निस्तदेह उस भीड में मनेक अपराधियों तथा निरपराधियों की हत्या कर दी जायगी, विद्रोही इलियास के प्रपहरण के कारण प्रत्यधित निरंपराधी मुसलमानी का रक्तरात हो जायगा तथा सुन्नी मुसलमानी की स्त्रियाँ एव पुत्रियाँ गुण्डो, पदावियों, धनुर्धारियों मुश्वरिकों सथा काफिरों के हाथ पढ जायेंगी, खुल्लम खुल्ला व्यभिचार होने लगेगा, मलबी, बुद्धिमान, सुक्ती, बिवार्धी, दरवेश, एकातवासी, दरित्र तथा वाश्री नष्ट हो जायँगे; निरूपराधियो, बीन-दुखियों की धन-सम्पत्ति सेना के गवारी द्वारा नष्ट कर दो जायती, शाही हाथियो द्वारा पददलित किये बिना किसी मन्य उपाय से मपहरखनतियों, पद्यत्रकारियों तथा (४६१) विद्रोहियो, जो एक स्थान पर घूस गये हैं घोर नदी तथा जगल द्वारा गृढवन्दी विये हये (२२१) विद्राहिषा, जा एक स्थान पर धुस नेय हैं घार नदा तथा ज्याज होरा नवक्दा । ये हुय हैं, का उपद्रव ग्रान्त न हो सकेगा । सदार का स्वामी उपर्युक्त सौव-विचार में, जो उसके सैमान के फलस्वरूप या, सलान रहता या । प्रत्येक नमाव के उपरास्त यह बढी दोनता तथा विनयपूर्वक ईस्वर से प्रार्थना किया करता कि वह इलियास के हृदय में यह डाल दे कि वह चिद्रोही तथा उपद्रवी सेना को लेकर एकदला के थाहर निकल मार्थ भीर इस्लामी सेना से पुत्र करें। ईवर ने एक प्रात काल को मुसलमानों के बादसाह की प्रात काल की प्रायंनाय स्वीकार करलों। एक दिन साही भादेश हुमा कि सेना शिविर की भोर न जाय, क्योंकि उस जिविर में सेना कई दिन से टिकी हुई भी भीर उसके चारो मोर बहुत बडी भीड़ एकन हो गई थी। इस कारण सेना वाले असन्न हो गये। बाजारी तथा भन्य सोग चिल्लावे तथा हो गई था। इस कारण सना वाल प्रसन्त हो गये। बाजारी तथा धन्य सोग चित्साती तथा स्वा सोग चित्साती तथा स्व सोग चित्साती तथा स्व सोग सित्साती होग स्व सित्साती होग स्व सित्साती होग सितसाती होग सित्साती होग सित्साती होग सित्साती होग सित्साती होग सितसाती होग सित्साती होग सित्साती होग सित्साती होग सित्साती होग सितसाती होग सित्साती होग सितसाती होग सित्साती होग सित्साती होग सितस

१ रचाके लिये यक प्रकार का लकड़ी का किला। पुस्तक में वखर है।

१ सैयिइ

लहाई प्रारम्म करदी। उस जैसे दुष्ट ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया। इस्लाम के बादशाह ने पपनी इस प्रार्थना के स्वीकार होने के कारण कि प्रपराधी निरपराधियों से प्रयक् हो जायें भीर विद्रोही युद्ध करने के लिये मैदान में निकल झायें, दो रकात नमाज पढी, ईश्वर की वन्दनातपास्तुति की घौर पुद्ध के लिये सवार हुया। जब इस्लाम के योदाघो की तथा सेना की पित्तयों का विनाश कर देने वालों की हरिट उन भ्रमागे तथा बूरे दिन वालों पर पडी (४६२) तो दे उसी प्रकार प्रसन्न हो गये खिप प्रकार कुशल शिकारी मूर्गो सया फाखतामों के फुण्डको जगत में देसकर प्रसार हो जाते हैं मौर उन्हें मपने मैसे में बचा हुमा समस्त्री हैं। उन लोगों ने उन बिद्रोहियों को, जो एक स्थान पर एक्ट्र में, घपने घोडों के खुर के नीचे दुन दे-दुक वे तथा चकना चूर समऋ लिया। क्यों कि वे सत्य तथा न्याय को प्रपती ग्रोर तथा मूठ एव भ-याय की शत्रु की भार समभते थे, भत देवी विजय तथा सहायता का भपने मानको पात्र समामने थे। वे प्रमागे दुष्ट कुछ वालो के पहुँचने की दूरी तक (बाही) सेना से युद्ध करने के लिए प्रप्रसर हुये। दिश्विकयी बादसाह ने सेना के कुछ मानों को उन दुष्टो पर माक्रमण करने का घटन मादेश दिया । इस्लामी सेना ने भजगरी ने 'मल्लाही मकबर' का नारा लगाते हुये मियान से तलवारें निकाल ली और पहले ही आफ्रमण तथा पहले ही घावे में उन्होंने लखनीती के शासक इलियास की, जिसके मस्तिष्क में सरदारी का ग्रीममान भरा था भीर जो इस्लामी सेना से युद्ध करने निकला था, सेना तथा समस्त सहायकों, मित्रो, मस्वारोहियों एव पदातियों को पराजित तथा तहस नहस कर डाला, विद्रोहियों तथा उपद्रवियों का मिनमान समाप्त कर दिया, रक्त की नदियाँ वहा दी, युद्ध के प्रारम्म ही में तलगीती के शासक के चत्र, दूरवाश, ढोल तथा पताका एव ४४ हाथियो पर धिकार जमा लिया। इलियास जो सरदारी तथा बादशाही के श्रीमान में भरा हुशा था, पलक मध्यनाते हुये पराजित हो गया भीर इस प्रकार भागा कि लगाम तथा दूमनी भीर रिकाद तथा वाठी के उभड़े हुये माग को न पहचान सका। इस्लामी सेना के ग्राची पराजित इलियास की सेना के विद्युले भाग के प्रश्वारोहियो तथा पदातियों के सिर, बीरों का विनाश करने वाली तलवार द्वारा, इस प्रकार काटते थे जिस प्रकार धनाज से भरे हुये खेत की किसान की हिसया बाटती है। पतक मत्पकाते हुये उन दुष्टों की सार्वी के ढिर सना गये। वे बिदोही, उपदवी तथा चुटेरे इस्लाम के सम्मान के मय से इस प्रकार बहरे, प्रत्ये, प्रसावधान सथा बेहोस होमये कि उहें प्रयत्ने हाथ पांव की भी सुध बुध न रही, उन्हें भागने तथा दाहिने या बार्ये सिधी (४६३) स्रोर जाने का मार्गन मिलता था। वे इस्लाम के योद्धासी तथा धर्म के वीरो वी तलवार अपने सिरों पर क्षाते ये भोर अपने प्रास्त नरक के रक्षकों की सौंप देते थे। बद्धाल ने प्रसिद्ध पायक (पदाति) जो वर्षों से अपने आप को अबू बङ्गाल नहते में और अपने आप का बीर वहलात ये धीर जिन्होंने इलियास भगी के समझ धपने प्राण त्याग देने का सकल्प कर लिया था और जो उस पागन की रिवाब के सम्मुख दलदली बङ्गाल के रायों के विरुद्ध बढी वीरताका परिचय दिया करते थे, अपनी दो अँगुलियो को अपने मुह में डाल कर सिहो की पराजित करने वाले योद्धामी तथा विजयी सेना के घनुर्घारियों के सामने यूद्ध के समय सावणान रहन वा सकेत करते थे। जहोंने अपनी तलवारें तथा वासा फेंक दिये, अपना माथा मूमि पर रगडा और तलवार का भीजन बन गये। एक घडी दिन भी व्यतीत न हुमा था कि समस्त युद्ध मूर्मि चारी घोर लाशों के देर से पट गई। इस्लामी सेना विजय तथा रे नमाज में खड़े होकर कुछ पढ़ने के बाद मुकतना, सिच्दा करना तथा फिर चठना--इस पूरी निया को

रवात कहते हैं।

र भगसाने बाल।

सफलता पाकर ब्रोर घरव्यकि लूर की सम्पत्ति प्राप्त करके बिजा निर्मा सैनिख के एक रोम की हार्नि कराये हुवे, सुरक्षित वापस हुई। जब सायकात की नमाज का समय ब्राया ब्रोर जब ईरवर की सहायता से इतनी बड़ी विजय प्राप्त हो गई घोर पूर्ण सफलता के विल्ल हाष्ट्रियोचर हो मये तो बादसाह बाही सिविर को सीट गया ब्रोर उनने विजयी छेनाक्री की मी ब्रपने विभिन्न विश्राम के स्थानो को लौट जाने को अनुमति देदी। लखातीती के शासक इतियास के पदाधिकारी, खान, बानीर तथा विश्वासपात्र जो बन्दी बनाये गये थे शाही शिविर में द्वार के सामने (इस प्रवश्या में लाये गये। कि उनके हाथ उनभी गर्दनो वे पीछे वधे थे। बाही चत्र, त्राप्ता (राज्याचन) ने पाल पन) में जान होने जाता पत्ता पत्ता पत्ता है योहे वस में आहे जाते. इसवार, बादसाही के चिल्ल, ४४ हाथी, जीन तथा दिन खुत किये गये। दर्शक पर्वट क्यों साथे गये। हाथी राजसिंहासन ने समक्ष उसी समय प्रस्तुत किये गये। दर्शक पर्वट क्यों गजी नो देख कर झाइवर्षयंक्तित हो गये थे। साही गजदासे के प्राचीन पीतवानो तथा महावतों ने एक स्वर से राजिंतहासन के समाथ प्राय लेकर निवेदन किया कि इस प्रकार के विचित्र हाथी, जिनमें से प्रत्येव लोहे का पर्वत तथा सीसे का जिला ज्ञात होता था, किसी (५६४) भी राज्य में किसी भी देश से देहली न ग्राये थे। जब ये हाथी राजसिहासन के समझ महतुत किये जा रहे ये तो सतार के स्वामी ने उहे देख वर मिलने वाजा प्रापीरों है, जो वहीं उपस्थित में, वहा, 'ये हामो ही लखनीतों के मासन इतियास को सद्भुट में हाले हुये ये ब्रीर इन्हीं ने डसके मस्तिष्क में यादशाही वा ब्रांगमान भर दिया था, इन्हीं हाथियों के य प्रारं इन्हों ने उसके सास्तरक म वारवाहा वा प्राप्तमान मरावया था, इन्हा हाथया क बल पर उसके हृदय में देहती की सेना से युद्ध वा विचार प्राया करता था। ग्रव खर्वार्क ये हाथी उससे छिन वसे हैं तो वह सूर्यता के निवट क्यापिम जायमा और निहा तथा मित्रता का व्यवहार करेगा और प्रत्येक वर्ष नाना प्रवार के उपहार, बहुपूत्य वस्तुये तथा मेंट देहती मेजा करेगा। हाथी, विशेष रूप से इस प्रवार के हाथी, मस्तिक में व्ययं वी बातें उत्पन्न कर देते हैं, खास तौर पर यदि वे किसी मूर्य की प्राप्त हो जायें। बठे-बडे बादशाहों ने कहा है कि 'उस बादशाह के गजशाने के घतिरक्त जिसकी बादशाही न्याय-पुक्त हो किसी ग्रन्थ के लिये हाथी रखना चिचत नहीं। यदि सयोगवय निसी धृष्ट ग्रयहरराण्चर्ता के हाथ दुछ हाथी पड जाते हैं तो धत्यधिक सङ्गट उसके मस्तिष्य में जन्म पा जाते हैं और नहीं उसके तथा उसके परिवार के विनास का सामन बन जाते हैं"। जब यह वार्तालाए समास हो गई तो सुन्तान ने ब्रादेश दिया कि हाथी शाही गज्याला तथा घोड़े शाही ब्रश्चकाला में ले जाये जायें। इलियास की सेना के श्रमीरो तथा श्रतिव्वित व्यक्तियो ने थिपय में झादेस हमा कि उन्हें गुलार को सौंप दिया जाय। ससार का स्वामी उस रात्रि में देर तक जागता रहा भीर इस देवी विजय के लिये ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता रहा।

दूसरे दिन विजय के उपरान्त विजयी सेना के समस्त व्यक्ति—ईस्वर उनकी सहायता करे—सास व माम, भ्रद्रवारोही तथा पदाति, मुसलमान तथा हिन्दू, साधारण लोग तया सेना वाले एक होकर बाही दरवार के समस्त माये और उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें एकरवा की विश्वक करने को साम करने की आप न पदातित करने और द्वित्या से सहायानी के लोग करने के अनुसति प्रदान की जाय। सुल्तान ने प्रवानी अवयोक धर्मिष्ठाता के कारण, तेना (४९६) वालो को एकरवा को पदवित्त करने की धनुमति न थी। उसने वहा 'ध्वित्याय लोग, जिन्होंने विद्रोह दिया वा और जो विद्रोह की धनुमति न थी। उसने वहा 'ध्वित्याय लोग, जिन्होंने विद्रोह दिया वा और जो विद्रोह की धान ये युद्ध में नाम माये। हायों, जो दिल्लास के मोमाना तथा राज्ञीह का कारण, तेना प्राप्त कि साम प्राप्त के स्वर्णन करने हमें सफलता तथा विजय प्रदान कर वी है। देवी हमा की पर्यो न प्रमुष्त प्राप्त है कम प्राप्त है। इसने यह निर्ध्य क्षित्र माया कि साम साम है कर हमन यह निर्ध्य क्षा विजय प्रमुष्त कर सुप्तित है, हमी प्रकार

मुरक्षित प्रवन-प्रपने घरो को सावस हो। ऐसी विजय तथा सफलता के उपरान्त प्रत्यधिक प्रविक्तामा करना उचित नहीं"। जो तीन द्वार कं नमल एकत्र हुवे ये, उन्ह लीटा दिया।

धाही पतानाधो ने विजय तथा सफलता प्राप्त नरने राजधानी टेहली की घोर प्रस्थान हिया धोर निरन्तर कून नरती हुई तिरहुट तथा जगन के संज में पन्नैन गई। उस प्रदेश में वाली, नावन तथा पराधिनारी नियुक्त विये गये। यह यान मादेन दिया गया ि रहनामी लेता ने वनाल नी रहलीम से जिन दिनी नो मी रास बनाथ हो उसे उसी स्थान से मुक्त नर दिया जाय। यहाँ से सम्मानित पतानाधें सरुप्त नर उप पहुँची। विजयी समाधीन देश में पात के पात कर विया पर वाली से हिल्लान ने थोर के नातियों, प्रमोरी, रायो तथा मुक्त की विदार पर खाकरावाद पहुँची। हिल्लुतान ने थोर के नातियों, प्रमोरी, रायो तथा मुक्त में को स्वनित्यों तथा पहुंचा के पुढ के लिये शाही पतानाथों ने मधीन नियुक्त हुये थे, लीटने की मनुमित प्रदान करदी गई। जब बाही पतानाथों ने का व मानिकपुर के संज में गुगा नदी पार नी दो उसने उन स्थानों के प्रधिद्ध तथा प्रतिद्ध तोगों से स्थान कि समानित दिया और बहुत से लोगों ने मनावित मरातिन व्या हाम (रखने की प्रतुमित) प्रदान की। कहा मानिवपुर न संधिदा, प्राप्तिमी, मूर्णियो तथा सामारण लोगों की प्रार्थान्य स्थाना न महित से से से स्थान की प्रदान की स्थान की प्रदान की स्थान की स्

यहाँ से ईस्वर की रहा। की छाया में धाही वतावामें निरन्तर कून करती हुई बोल में पहुँची। प्रामों तथा नगरों के भिक्षारियों तथा दरिष्टियों की धाही दान प्रदान हुआ। व सम्मानित तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति, एव पदाधिकारी विजय तथा मफनता की वयाई देन तथा (श्रद्ध) धाही धाविर के स्वागानां बहुन वयी सक्या म धावे। में मुन्तान की वया के सम्मानित विषे गये। धावम हुमायू धावे क फनस्वरूप खिल्यात तथा दनाम हारा सम्मानित विषे गये। धावम हुमायू धावे जहाँ, ममीरो मिलना, दीवाने विज्ञास्त के प्रतिकारियो, शहर (हुहली) क शहरों, सदे सुदूरे वहाँ, कावियों तथा सूचियों सहित मनकर तथा बन्दीवर्ष न विजय की वयाई देने तथा स्वापतां था। धाव भी एवसे समझ उन्हां ज्ञीन वील क्या।

यादी पताकाथी ने ईस्वर की रक्षा की ह्याया में कबूलपुर पाट पर नदी पार की। प्रावण हुमान्ने लाने जहीं ने बबुलपुर से पाट पर उत्तम उपहार, बच्चुर्य, सोना-चीदी, प्रस्वी तथा तातारी पोडे, जीन सहित तथा किना जीन के दननी प्रधिक तक्ष्य में मेंट किय कि व जगर तथा मैंदान तक में न मानी है। दश्वों मी ही विभिन्न रंगो ने उपहार दल वर चवाचीय हो जाती थी। १२ शावान ७५५ हि० (१ सितन्वर १३५५ ६०) को एक शुभ नव्यत्र उत्ता समाने प्रधान प्रदेश होती हो। स्वित्त कार्य मन्दर रेग्न सुभ नव्यत्र उत्तर साथ कर रहे राज्यानी में प्रवित्त हो। हाथी तथा पोडे, जो लक्ष्यतीयों भी पहुंत को विजय के उपरारत साही मारहातों में पहुंच मने ये तथा सक्ष्यतीयों के सावक इतियास के प्रमीर, विश्वाहराज वादा स्वित्त व्यत्ति, जो विवयों सेना हारा व दो बना तिए पाये थे, राज्यानी भी भाम सडक पर लागे गये। सहर के दर्यक, साल व माम, सेना बाते तथा बाजारी, प्रमानान तथा हिंदू, हती तथा पुरस छोडे तथा वथे सक्ष्यतीयों के दूद नी पन-मनासि इक्कर सुधियों मनति से सहर है। सहर में मू-अं सजा दिये गये थे। सतार के स्वामी के इतनी वडी दिव्यत स्वास सफता प्राप्त हरके बागस साने पर कोण पर न्योहण्यर नरते थे स्वार प्रदेश मुद्दर्श में

र बादशाही के विशेष चिछ ।

२ दोनों स्थान बुल दशहर (उत्तर प्रदेश ) में हैं।

रे पुन्दे एक प्रकार के द्वार यो राज्य भी नद्भत बड़ी नदी स्वतियों ने अवसर पर सजाये बाते थे।

दावतं होती थी। गितथों तथा बाजारों में तागीत भीर पूर्य होता था। बयों कि सभी सोग मुस्तान फ़ीरोज साह के दरबार ने सबक, दास, हितंथी तथा मित्र हैं प्रत वे मुसो के मारे पूने (४६०) न समाते थे। बिटोदियों नी वो घन सम्पत्ति सूटी गई थी, उसने सुनियों का हृदय बडा प्रसस था भीर व उनने दीर्घांतु होने की गुम नामनायें करते थे भीर उसकी प्रसदा ने गीत गाते थे। सहार के स्वाभी ने—ईस्वर उसका देश तथा राज्य सद्यं प्रसित रखें—यहर के सभी निवासियों को देशाम प्रदान किया भीर पादेश दिया नि चौटों की थैंतियों जामा मिल्जद तथा खानकाहों में से जायों आगे भीर राजधानी के उन दोनों, दुलियों, दरिद्वियों तथा मिलारियों को प्रदान की जायें जो रात दिन धर्म (इस्लाम) के रसक बादसाह के विजय पत्र सक्ताता नी प्रमंत्र में क्या करते थे। दिश्विययों यादसाह के दान पुण्य द्वारा, राजधानी के आनियों ने हनाम, खानकाहों ने सेगों ने मुतूह क्या मुआदिरों क्या (वर्गतवाशियों ने प्रसा प्रमंतियां कि सा

दस्याम के बादताह ने, विजय तथा देवी सहायता के प्रति इतक्षता प्रगट करने के लिये सृष्टियों के मधारों के दर्शन किये भीर दान पुष्य किया। राजधानी सवा प्राप्तों के निवासियों, सास व मान, के हुदर वाही प्रताक्षाओं के पुरिक्षत तथा विजय भीर सफलता प्राप्त करके लोटने एव सूट की धन-प्रश्तिसाने के कारण सदुष्ट स्वाप्त प्रस्ता हो गये। उपर्युक्त विजय के उपरा्त, जो विजयों सैनियों को भीरता हारा प्राप्त हुई थी, सबनोती के चुंता किया के उपरा्त हो गये। उपर्युक्त ने विजयों सेनामों की विजय के सम्बन्ध में जो पुष्ठ देवना था रेख जिया भीर यह प्रधीन स्वाप्त सेनामों की विजय के सम्बन्ध में जो पुष्ठ देवना था रेख जिया भीर यह प्रधीन स्वाप्त सामा स्वाप्त हो सेना सेनामों के प्रवार्थ कर गर्व कर सामा विजय से सुक्तान की मित्रता तथा उसके प्रतिस्थित स्थानियों वे हाथ कर सामा अपने हैं। उसने समीर (मुस्तान) की सर्वाधिवार-सम्प्र स्वीकार करते हुये एक प्रधार्थन प्रभी नेजा है।

#### ऋध्याय ६

(४६८) युग तथा काल के सम्राट कीरोज शाह मुस्तान को स्रमीहल मोमिनीन म्राब्वासी खलीका द्वारा बड़े वंभव तथा ऐइवर्य से दो अव-सरों पर शासन का मन्शूर तथा राज्य की लवा (पताका) प्राप्त होना श्रौर जनके द्वारा संसार के स्वामी का राज्य तथा शासन को इंढ करना।

बर्यों कि एरोस्वर ने सतार ने सम्राट, युन तथा बात के बारवाह, मुस्तान फीरोब गाह को पपनी निरवता की ख़ाबा में माम्रव प्रधान किया था, धोर बते बारचिक ईस्वर की छाया बनावा था धत उसने घरने सु वर्ष के सासन कान में-परोस्वर उसने राग्य तथा देश पर पूर्वों की क्यामत तत्र रखा करता रहे—प्रमीक्त भीमिनीन हारा दो बार राग्य का मन्तुर बादवाही की खिलबत तथा पताका प्राप्त की। परमेश्वर हमारे बादवाह की, जो धर्म ना रसक है, ग्रमीक्त भीमिनीन के मन्तुर, खिलबत्त, पताका तथा खलीका के दूतों का सम्मान करने के विषय में निर्देश करता रहे। धमीच्त मीमिनीन के उपहारों ना बादवाह ने स्वायिक सार्यर सम्मान किया और उसने ऐंगा समुक्त विषा माने प्रभीक्त मोमिनीन के मन्तुर, तथा

१ किमी वन शादि वे मेवव

खिलपत प्राकाश तथा गुहम्मद साहब-र्इश्वर का प्राशीवींद उन्हें प्राप्त होता रहे—के दरवार से पाये हो। प्रमोक्त मोमिनोन के प्रति प्रत्यधिक दीनता एवं प्रधीनता वा भाव प्रकट करने के लिये बादशाह ने उसकी सेवा में प्रार्थना-पत्र तथा उपहार भेजे।

प्रवासी ससीका के मन्पूर तथा खिलवात के प्रासीवाद से गुक्रवार तथा देव की नमाज दरलाम के अनुवायी बहुत बड़ी सख्या में पढ़ने समें हैं और मुहम्मद साहब—दिवर का आमीवाद उन्हें आत होता रहे—के बावा के पुत्र की प्राप्ता प्रमुति के कारण देव मुग्न की प्राप्ता तथा अनुमति के कारण देव मुग्न की प्राप्ता पर देवी अनुकम्प की निरुष्त वर्षों होती रहती है और देवी कोए—प्रकाल तथा (१९६९) ज्यापक रोम—के द्वार बन्द हो गये हैं। उनके उन्हण्ट विश्वास तथा दस्ताम के बादबाह द्वारा दोन पर्दरी व दीन पनाही (धर्म इस्ताम को मान्यव देना तथा उत्तकी रहा) के कारण उनके राज्य में विद्रोह का भव पूर्वत्वा समास हो गया है। राज्य की प्रजा, खास व प्राप्त के के वरण दस्ता के प्रति प्रमीनता, प्राप्ताकारिता, मित्रता तथा राज्य कि भावों से परिपूर्ण हो गये हैं। प्रत्येक दिवा में शानित तथा निर्मयता का सवार हो रहा है। तोगों के द्वय से विरोध, विद्रोह, उपदव तथा तथा का प्रत्य हो गया है। स्वार एक वार किर समृद्धि, भवन निर्माण, इपि की जन्नत, उप्यानों तथा प्रसुर की वेवों के समयारे का परिस समृद्धि, वार्षा है। इरिया प्रदर्श स्वर्ण देवा प्रवास का प्रत्य हो कि वेवों के समयारे का के कारण तर व ताजा है तथा प्रवास का प्रति सम्बार है।

#### अध्याय १०

संसार के स्वामी की शिकार से, जो बादशाही का चिह्न तथा बढ़े-बढ़े बादशाहो का मुख्य गुल है, ग्रत्यधिक रुचि ।

शाही पताकाश्रो ने भनेक बार हाँसी तथा सरस्ती की भोर शिकार के लिये प्रस्थान किया। प्रथम बार वे पर्वत की घोर गई। ईश्वर प्रशसनीय है—यदि में उसके शिकारों के वैमन तया उनके बार-वार भाषोजित होने के विस्तत वर्णन में से योडा बहुत भी लिख तो मुक्ते एक 'शिकार नामये फोरोजशाह" की रचना करनी पडेगी सौर दो बडे-बडे ग्रन्य लिखने पड़ने। जिस प्रकार से हमने ससार के रक्षक सुल्तान कीरीज शाह को शिकार के विषय में घोर प्रयत्न करते देखा है, उस प्रकार किसी भी सुल्तान को नहीं देखा। यद्यपि सुल्तान शम्सुहीन (इल्लुतिमिश) की शिकार से अध्यधिक रुचि के विषय में पुस्तकों में लिखा है भीर उस विषय में मुल्तान ग्रयासुद्दीन बत्बन की श्रेष्ठता की बढ़ी प्रश्नास की जाती है भीर इसके विषय में मैने भपने दादा से सूना भी या और यद्यपि मैंने स्वय ग्रयनी आँखों से सत्तान श्रनावहीन खनजी की शिकार से रुचि तया प्रेम देखा है किन्तू ये बादशाह पक्षियों का शिकार करते थे और केवल (६००) शीत ऋतु में चार मास तक बाज उडाया करते थे। जो व्यक्ति सिही तथा जगली जानवरी भीर पक्षियों का शिकार करता रहता है और साल के १२ मास में कभी भी बिना शिकार के नही रह सकता, वह ससार का रक्षक सुल्तान फ़ीरीज शाह है। थोडे से उन भवतरो पर जब यह शिकार खेलने उन स्थानो पर गया तो उसने जगल में न तो कोई चीता छोडा भौर न कोई भेडिया, नीलगाय हिरन या बारहिसद्या, न मुभ कोई पसी ही हवा में उडता प्रयदा जल के निकट उतरता हुमा दिसाई देता है। प्रत्यिक पशुमो नी हरता के कारण बेना के शिविर में बुस्तान कीरोज साह के सिकार के बिविर से इतना मधिक मौस भाता या कि कसाइयो को बहुत समय तक गाय भयवा भेड की हाया करने की भाषश्यकता ही

१ फीरोज शाह के शिकार स सम्बन्धित पुस्तक ।

न पडती थी श्रीर न सब पडती है। ससार की रक्षा करने वाले बादशाह की शिवार में सत्यिक सममता के नारण स्मीर शिकारान नो इतनी उक्ष श्रेणी प्राप्त हो गई है जितनी उन्हें कभी न प्राप्त हुई होगी धौर न उन्हें इतना स्मिक सम्मान तथा वैभव प्राप्त हुस्स होगा। स्मिश्यान शिक्ररा, उनके प्राप्तिकारी, देख भाज करने बाले तथा समन्त पाज बाले शाही सनुग्न्या तथा बान द्वारा सम्मानित होते रहते हैं। उनके द्वारा नाना प्रवार का सुख भोगने के कारण उनकी सख्या शीमा से स्मिक्ष हो गई है। राजधानी के तमस्त शिकार जेलने वाले बादधाह के जिकरे खाने की तेष में प्रविद्य हो गये हैं। वे निरन्तर शाही सिकरो की, जिनकी सख्या बहत प्रविक्त हो गई है तथा जो सम्मिण्ड हैं, भोजन पहिचाने में सलगर उत्ते हैं।

निम्नाकित छत्द सुस्तान फीरोग्र शाह के शाही शिवार के शिविर में वरावर पढे जाया करते हैं :

''उसके बाएा द्वारा रह वर दिये जाने का विचार करके मृत के लिये दूध रक्त के समान हो जाता है और रक्त उसके (बाएा द्वारा) स्वीवार हो जाने की सम्भावना से दूध हो जाता है।

जर्म हो जुड़ी ने बर्सी की गोलाई के समझ, सिंह बारहिसिये की सीयों के समान भ्रमनी पीठ सिज्दे में दोहरी कर देता है।

मैंने मुना है कि पूर्वभी के इस सिंह के भय तथा झातक के वाररा, झावाश का सिंह (सिंहुराशी) शान्ति की प्रार्थना करने लगता है '।

#### अध्याय ११

फ़ीरोज शाह के शुभ राज्यकाल में चंगेज खाँ के मुगलों हारा कष्ट का अन्त।

(६०१) हिन्द तथा सिन्य के सभी योग्य कोगो ने देख लिया है कि फीरोज बाह के गुभ राज्यकाल में, योज खों के मुक्तो के प्राक्तारण क्या धन्त हो गया है। उनके लिये देश को सीमा में लूट तथा थिनात के लिये प्रियंप्ट होना सरक नहीं और न दे मित्रता तथा राजभक्ति के बहाने हो से प्राक्त परव्यधिक धन के जा सके हैं।

बन्होंने दो बार साहस विया। एक बार वे सोदरा नदी पार वरके आसाम के प्रदेश .
में धुन मामें किन्दु कुछ इस्लामी सेनाधों ने उन तुष्ण्य लोगों से युद्ध किया भीर देशे विवय राम सहाया के कारण, जो मुलान फीरोज साह नी पताकाओं के साथ सर्वदा रहती है, बहुत से पुरुष सार आदे निये भीर बहुत से पुरुष सार आदे निये भीर बहुत से पुरुष सार आदे निये भीर बहुत से पुरुष सार अपने मामें में दो शाखों वाली लक्ष्यों आक कर पुमवाया गया। इनमें से बहुत से सुद्धी को पराजित होकर मामते समय अपने हाम पांच की सुख धुप भी न रही और वे समाम तथा भोड़े के साज की दुमधी को भी न पहिचान सकते में भीर सोदरा नदी बार करने के प्रमुल में हुत गये।

दूसरी बार जह गुगल गुजरात पर आजमण करना पाहते थे तो वे सवा-पुग्य हत प्रान्त पर हर पत्ने । हुन्न प्याप्त के कारण पर गवे बीर कुछ की इस्लामी सेना ने हत्या कररी । बहुत से पुत्रपान ने पुजर्मों के रात्रि के आक्रमण के समय नरट होंग्यों । खाँ के इन दुष्ट पनुवाद्यों में से दम में से एक भी राज्य की सीमा न पार कर संका । परमेश्वर ने पानी विशेष कृषा से संसार की रहा। करने बाले, पुग तथा काल के सुस्तान

१ शिकरों की देख देख करने वाले।

फ़ीरोब साह—ईश्वर उसके देश तथा राज्य को सर्वदा रक्षा करता रहे—के राज्य को प्रपती देशी विजय तथा सफलता से सम्बद्ध किया है। ईश्वर उसकी क्षेत्राफो तथा पताकाफो को जिम दिया में भी वे जाती है विजय तथा सफलता प्रदान करता है।

(६०२) में तारीखे फीरोजवाही का लेखक, जिया बरती, इस्लामी प्रताकामों की विजय तथा सफलता का इतिहास इस सीमा तक पहुँचा सका हूँ। मेंने प्रपत्नी जानकारी तथा सोम्यता के प्रतुवार प्रुप तथा काल के मुत्तान के राज्य के छ वर्षों का हाल तथा उसके कारता को मेंने स्वय देश रह प्रध्याय में लिखे हैं। यदि ईस्तर ने चाहा कोर में भीवित रहा भीर सेरी मुखु नहीं गई तो में इसके आगे भी मुस्तान फीरोज बाह के इतिहास तथा कारतामी से सम्बन्धित प्रध्याय जो मेरे तिरीक्षण पर प्रस्वाधित होंगे लिखूबा की रचते मुस्तान फीरोज बाह ने काल के इतिहास में जोड दूँगा। यदि मेरी मुखु हो गई तो भी सप्तान के कारतामें, गुणु तथा इतिहास इस प्रकार के हैं कि वे लिखे गये बिना नहीं रह सकते। मेने इस इतिहास की रचना में बड़ा परिधम किया है। मुक्ते ईस्तर से प्रागा है कि मेरी सोखों ने जो बट छठाया है उम द्वार्थ नट्ट नहीं होगा। कुरान में लिखा है— ईस्तर उक्कारियों के उपकार को नप्ट नहीं होने देता। सतारों के रक्षक प्रस्ताह की बचना तथा उनका प्राग्नीवाद मुहम्मद साहव एव उनकी समस्त सतान की प्राप्त होता रहे।



# तारीखे फोरोजशाही

[ तेलक—शस्स सिराज अक्षीक ] प्रकाशन—कलकत्ता १८६० ई० सुत्तान फ़ीरोज शाह

(२०) मुल्तानुल माजम फीरोज बाह २४ मुहर्रम ७४२ हि० (२३ मार्च, १३५१ रै०) को विहासनारू हुमा। धान्य सिराज मफीफ इस प्रकार निवेदन करता है कि सुल्तान फीरोज बाह सफर खाल बाला (भीरो), जैंबी भाक तथा लम्बी बाढ़ी बाला था। वह म बहुव लान्य और न म्यत्यत्व छोटा था। उसके मुटाने तथा इस्तेपन में मी सम्मुलन हिंदा था। वह म बहुव लान्य भीर न म्यत्यत्व छोटा था। उसके मुटाने तथा इस्तेपन में मी सम्मुलन हिंदा था। वह मत्यविक सहनवीस तथा उसकुर स्वमाव वाला था। उसमें बतीयों (सत्यों) के जैसे मुटाने तथा मालमां जैसी बातें थीं। यह सेता वामा प्रजा के प्रति उदार था। विद्याचार में उसे मुहस्मद साहब के मनेक प्रणु प्राप्त थे। वह सम्मित स्वत्य में काहिनों करते तथा सैकटों मणहरण करते दो वह किशी को कठोर वचन से भी करू न पहुँचाता था। बाह फीरोज ने वाहर फीरोजाबाद के सामने के दरवार के महत्त ने वहे मुन्त पिछने मुहत्यानों की यह मा विख्वा दी भी भीर सह भी विख्वा दिया था कि पिछने मुहतानों के राज्य का माधार यह छन्द था जिसे वे वय-दर्शन मातते थे

#### छन्द

'यदि तू प्रपने राज्य की स्थाई रखना चाहता है, तो तलवार को विश्राम न देना चाहिये'।

उसी के नीचे युक्तान ने धपना हाल इस प्रकार लिखनाया या कि 'यदापि पिछले पुक्तान इस छर के धनुसार धाचरता करते ये किन्तु वे इस बात पर ध्यान न देते ये कि राज्य (२१) का स्वासी रहना ईरवर की इच्छा पर निर्भर है। वे यह न जानते ये कि बेचारी माता कितने कटरों से बातक को जम्म देती है, ह मास तक गर्भ के कष्ट फेनती है, रे वर्ष तक इस पिछाती है, जन्म देने के कष्ट सहुन करती है। एक प्राप्त को अचानक वे लेना जीवत नहीं। मुक्तान फीरोज बाह ने जनी स्थान पर यह लिखा दिया या कि 'से इस ख' तक हुना धारता करता था कि 'से इस ख' द के प्रनुतार धाषरण कहना।'

#### छन्द

'इस बात पर दृष्टिपात कर कि किस प्रकार दयासु माता ने, मपने उस पुत्र के लिये कितना कष्ट चठाया'।

नती स्थान पर फ्रीरोज बाह ने यह गया निसना दिया था: 'नथोकि में इस नियम पर सापरागु नरता हूँ मोर दोनों नो मानवपकतायं ग्यायपूर्वक पूरी करता हूँ मठ ईश्वर ने मपने प्रताप से तमनार के किना ही मेरा मार्वक साथारागु सथा विग्रेप व्यक्तियों के हृदय पर ऐसा प्रास्ट्रकर दिया है कि समस्त संसार मेरी ग्रोर बला ग्राता है"। उसके राज्यकाल के ४० वर्ष के बीच में ग्रुगल सेना सिन्य नदी से देहनी की ग्रोर न भा सकी। इस बीच में उसके दान तमा उदारता के फलस्यस्त वोई भी विरोध को ग्रेग्रुपी न हिला सका।

- (२२) जबकी मृत्यु के जनरान्त देहमी में बढी उचल-पुषत ही गई यहां तक कि मुनतों ने इसे विध्यान कर दिया। •••••• के कुनुबुद्दोन मुनब्बर ने मुफ्त से प्रतेक बार यह चर्चा की यी कि सुल्तान फीरोज श्राह सेख (सन्त) है जोकि राजमुद्धट पारला किये है।
- (२३) मुस्तान फ्रीरोज शाह बिजय में इतना सफल चा कि जिस भोर भी मुझ करता, ईश्वर के ग्रादेशानुसार बिना ततवार के ही उस स्थान पर विजय प्राप्त हो आती। यहां तक कि देहती निवासी फीरोज शाह के राज्यकान में ब्रुड करना भूत नये भोर सरम-सरम का कोई मूल्य ही सेय न रह गया। कीरोज शाह के राज्यकाल में किसी पर भी ऐसा कोई सत्याचार न हुमा जिसका न्याय न हुझा हो। सहनशीलता को सभी धर्मों में शब्दा बताया गया है विशेष कर इस्लाम में ! ......
- (२५) यदि कोई सैकडों प्रपराप करता थीर उसे फीरोज दाह के समस सेजाया जाता थीर वह इरता करिता उसके सम्मुख जाता तो मुल्लान फीरोज उसे देखते ही उससे तमता-पूर्वक वार्ता करता थीर उसके सममुख जाता तो मुल्लान फीरोज उसे देखते ही उससे तमता-पूर्वक वार्ता करता थीर उसका धरराप शाम कर देता था। मुल्लानों के निरुट बड़े से बड़े धरराप मर्थों न किया हो यह उसे समा कर देता था। मुल्लानों के निरुट बड़े से बड़े धरराप प्रस्ताची है धरवा पन सम्बन्धी। पन सम्बन्धी प्रपराप यह है कि कोई पराधिवारों किसी कार्यों में राजकोग का पन नष्ट फर दे। प्राप्त सम्बन्धी धरराप यह है कि कोई पराधिवारों किसी कार्यों में राजकोग का पन नष्ट फर दे। प्राप्त सम्बन्धी धरराप यह है कि कोई पराधिवारों किसी कार्यों में राजकोग कार्या से पराधिवारों कर देता था। यदि वह किसी पर क्षेत्र कर कर देता था। यदि वह किसी पर क्षेत्र कर कर तो से एक देती है के स्वर्पाय समितार कर देते से रोक देता। मुख्यों तथा कर देता। बोरों तथा खूनी तीर्मों की, जो दूसरों था हक छीनते हैं, कटोर (मुख्य) वण्ड देता था। विद्यंत सुत्ता राजव-ध्यवस्था जया धासन प्रवस्था में अधिक सहस्यों कर तथा पार्थ देवा वा प्राप्त कोरों के स्वर्पा के परचार के होते हैं के कारण ईस्वर ने ४० वर्ष तक उसकी सहन्धीनता को बहा ही सफल बनाये रखता। यदि कोई ईप्यों के कारण उतका पहित्त बाहता तो ईस्वर उसे हीन तथा धरपराण के होते हुं के कारण सुत्ता कीरोज के समस्य नहित्त बाहता तो ईस्वर उसे हीन तथा धरपराण के होते हुं के सित्त फीरोज उसम होता होता हो। इस्वर्ग कर देता। स्वरित कारोज पर उसके बनी वार्यों सुत्तान कारोज उससे समस न देता अधितु उसके सीट जाने पर उसके बनी बना देता कि विद्या के विद्या कार्य साम का साम कर होता। स्वरित सुत्तान काराहीन वार्यों साम की वहुं सुल्लान काराहीन वार्यों साम की वहुंच सुल्लान कीरोला पर साम सीमा को वहुंच सकी साम वार्य साम कीरोज सहस्रों सहस्रों साम की सहस्रों साम की सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों साम की सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों साम की सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों साम की सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों सहस्रों साम
- (२७) मुल्तान फीरोज धाह की राज्य के विषय में भविष्य साही चार मुफियी (मत्तो) हारा प्राप्त हुई थी . (१) सेल फरीदुई।न के नाती सेल धनाउदीन हारा । इस मिवध्य वाही का उप्तेल इस मुख्य लेलक धम्म विराज मफीफ ने मुल्तान प्रयास्त्रीन तुगलुक बाह की प्रयास (हाल) के मन्यत्य में विस्तार से कर दिया है। इसमें ये कुछ इस स्थान पर पुन. लिला जाता है। जब मुल्तान तुगलुक दोवालपुर का मुक्ता की तमने सेल धनावदीन से मेंट करना निश्चय विस्ता है। इसमें सेल असावदीन से मेंट करना निश्चय विस्ता। मुक्तान तुगलुक दोवालपुर का मुक्ता की सेल करना निश्चय विस्ता। मुक्तान सुहम्मद तथा मुक्तान फीरोज, जो उम समय मह्लावस्त्रा में में, उसके

१ शेख निजामुदीन श्रीनिया के चेते [ तुरालुक वालीन सारत, भाग १, ए० १४४-१५७ ]।

साय गये। उस समय दीन मलाउहीन के समक्ष एक विना सिला हुमा कपटा माया या। शेख ने ४६ गज कपडा फाड कर सुल्नान तुगलुङ की, २७ गज कपडा सुल्तान मुहम्मद की तथा ४० गंज क्पडा सुल्तान कीरोज को सिर पर बांधने के लिमे दिया। जब वे तीनों बाहर आये (२८) तो दोख भलाउद्दीन ने कहा कि 'ये लोग राज्य वे स्वामी होंगे'। वर्योक दोख ग्रलाउद्दीन ने ग्रेप कपडा मुस्तान फीरोज शाह को दिया या शत बादशाही उस पर समाप्त हो गई। उसकी मृत्यु के उपरान्त देहली नगर विध्वंस हो गया।

दूसरी भविष्य बाली शेख रारफुद्दीन पानीपती द्वारा प्राप्त हुई घी। जब सुन्तान तुगलुक, मुल्तान फ़ीरीज तथा मुल्तान भुद्रम्मद, शेख की सेवा में मेंट करने गये तो शेख ने मपने सेवकों से कुछ भोत्रन लाने के लिये वहा। शिख के सेवक एक प्याले में भोजन लाये। जब तीनों लोगों ने भोजन की ग्रोर हाथ बढ़ाया तो रोख ने नहा नि 'तीन वादताह एक ही प्याले में भोजन कर रहे हैं'।

तीमरी भविष्य वासी दोख निजाभुद्दीन द्वारा प्राप्त हुई थी। जब मुल्तान ग्रल्पावस्था में या हो वह ग्रयासपुर शेख के चरण छूने गया। ग्रेख ने मुल्तान फीरोज से पूछा "तुम्हारा क्या नाम है" ? सुल्तान ने उत्तर दिया "बमाजुद्दीन"। सुल्तान की पदवी बमाजुद्दीन थी। शेख ने यह सुनते ही यहा 'भायु पूर्ण सीमाग्य तथा समृद्धि के साथ"। ग्रन्य भविष्य वासी घेख (२६) नसीयहीन महसूद द्वारा प्राप्त हुई थी। जब सुल्तान मुहम्मद, तग्री वा पीछा वरने के लिये यहा गया तो श्रेष नमीरहीन की भी अपने साथ ले गया। जब मुख्तान मुहम्मद का यहां में निधन हो गया और मुल्तान फीरोज धाह बादशाह हुआ तो शैंख नसीरहीन ने मुल्तान कीरोज शाह के पास सन्देश भेजा कि 'इन लोगों के साथ न्याय करोगे अथवा इन मुट्टी भर दीनों ने लिये कोई दूसरा अधिकारी भल्लाह से माँगा जाय'? सुल्तान फीरोज शाह ने वहला भेगा कि "में सहनशीलता तथा न्याय से वार्य वरूँगा"। शेख ने यह सुन कर उत्तर भेजा "यदि तू ऐसा करेगा तो मैने भी ईश्वर से तेरे लिये ४० वर्ष तक राज्य करने की प्रार्थना की है। कुछ लोगों का क्यन है कि शेख नसीश्हीन महसूद ने सुल्तान फ़ीरोज बाह के निये ३६ छहारे भेज थे।

(३०) मीलाना जियाउद्दीन बरनी ने तारीखें फीरीजशाही में मुल्तान गयामुद्दीन बल्बन के राज्यकाल के धारम्भ से लेकर सुल्तान फीरोज शाह के राज्यकाल के छठ वर्ष के ग्रन्त तक का हाल लिखा है। उसने सुल्तान फीरोज शाह का हाल १०१ मध्याय में लिखना निरचय कियायाकिन्तुवह देवल ११ प्रध्याय ही लिख सका। ययोकि वह इसे पूरान कर सका श्रत इस इतिहासकार ने इस इतिहास में ६० अध्याय तिखे हैं। यह ६० अध्याय ५ विस्म (भाग) में लिखें गये हैं घीर प्रत्येक भाग में १८ प्रध्याग हैं।

# पहला भाग

सुल्तान फ़ीरोज के जन्म से सिहासनारोहरा तक १८ ग्रस्याय में

#### अध्याय १

(३६) फीरोज बाह वा जन्म ७०९ हि० (१३०६-१० ई०) में हुन्ना। मुल्तान के पिता का नाम सिपेहसालार रजय था। वह मुल्तान ग्रयासुद्दीत तुगलुक गाजी का माई या। इस इतिहासवार ने उनके जन्म ना हाल सुल्तान तुगलुक के हाल के सम्बन्ध में विस्तार से दिया है। तुगलुक, रजब तथा अबूबक, तीनों भाई मुल्तान अलाउहोन के राज्यवात शाह को सिंहासनारूड किया। सुस्तान फीरोज ने कहा कि वह हज करने जाना चाहता पा; (४४) किन्दु पट्टा में सुस्तान मुहम्मद के साथ जितने खान, मलिक, काजी, म्नालिम तथा सूकी थे, उन्होंने सुस्तान फीरोज ही को सुस्तान चुना।

जब यह हाल पुस्तान तुमहुक की पुत्री सुदाबन्द जादा को, जो दावर मिलक की माता थी, और जो उन दिनों साथ थी, बात हुआ तो उबते मिलिकों के पास सुनना भेजी कि 'मेरे पुत्र वावर मिलिकों के पास सुनना भेजी कि 'मेरे पुत्र वावर मिलिकों के पास सुनना भेजी कि 'मेरे पुत्र वावर मिलिक के होते हुवे, मिलक नागव समीर हाजिब को बादसाही के सिये जुनना उचित नहीं। मेरा पिता सुल्तानं तुगहुक बादसाह था और मेरा भाई मुद्रमण्य साह था। मेरे पुत्र के होते हुव कोई सम्य केंसे विहासताक्ष्य हो सकता है"। कुछ लोगों का क्यन है कि सुराबन्द जादा ने बहुत तो मतुर्वित बाठें भी कही। जब यह सदेश मिलिकों ने प्राप्त को प्राप्त होता कि तो ने भी उसे परावन कि का। मिलिकों तावा सुल्यों ने मिलिक पेस्ट्रीन (४६) खूज को, जो बडा स्पष्टवादों था, खुदाबन्द जादा के पास भेजा। उसने स्पष्ट क्य से कह दिया कि 'प्यदि सुत्तान कोरोज के स्थान पर तेरे पुत्र को जुन दिया जाय हो न तो तु पर वह मुद्दे हें सी हो न सम्य न तावा बातकों का, कारण कि तेरा पुत्र कुमार्ग-गामी है भीर राज्य नहीं कर सकता। हम दूसरों की प्राप्त पर पहुँच कुके हैं और मुत्राजें को तेना हमारे सिर पर है। यदि कुशत-अंग चाहती है तो जो कुछ हम सोगों ने निश्चय कर लिया है, उससे समुद्दे हो था। सुत्तान कीरोज का पर तथा उपाधि प्रपर्त्त तायव सारकों तेरे पुत्र की प्रदान कर दी जावागी"। सुरावन्य जादा, मिलक संपूर्दीन खूज की बात सुन कर चुन हो रही।

मुस्तान फीरोज सभी के सहमत हो जाने पर भी बादबाह होना स्वीकार न करता था। उस समय तातार खीं ने, जो सब लोगो से अधिक वृद्ध या, खडे होकर जवरस्रती सुस्तान फीरोज को राजींसहासन पर वेंटा दिया। मुस्तान ने नमाज पढ़ी, ईस्वर से सहा- यता थी प्रार्थना की भीर राजवुकुट धारए किया किन्तु मुस्तान फीरोज व मुस्तान मुहम्भद के तिथक के सक्त न उतारे। राजवीं बस्त उन्हीं बस्तो पर पहुन सिये। सभी लोगो ने प्रत्यन हुपं तथा उस्कार का प्रस्तान किया। उसका विहासनारोहए २४ मुहर्म ७५२ हिं (२३ मार्च १३५१ ई०) को हुआ। मुस्तान फीरोज का जुनूत हाथी पर निवाला गया। वहीं वे बह मन्त पुर पहुना और सुदायन जादा के चरएों। पर सीर्थ रख प्रत्यान की सुदायन जादा के चरएों पर सीर्थ रख प्रत्यान की सुदायन जादा के चरएों पर सीर्थ रख प्रत्यान की सुदायन जादा के चरएों पर सीर्थ रख प्रत्यान की सुदायन जादा के चरएों पर सीर्थ रख सुदायन जादा के चरएों पर सीर्थ रख स्वाच सुदायन जादा के मुस्तान की सुदायन की सुदाय की सुदाय।

# अध्याय ४

### मुगलों से सुल्तान फ़ीरोज शाह का युद्ध

मुगल सेना शिविरो के बिनास के उपरान्त देहनी की सेना के शिविर के स्थान के निकट ही पड़ी थी। सभी खान तथा मिलक एकत्र हुये। सुक्तान कीरोज ने मुगल सेना से युद्ध (४६) करना निश्चय कर विया। सुस्तान की विजय हुई। त्रिन लीगो की मुग्रकों ने बन्दी बना लिया था, वे मुक्त हो गये। मुगल बड़ी किनाई से प्राएत बचा सके। विजय तथा सफलता प्राप्त करके सुस्तान ने समस्त हाथियो तथा सेना सहित देहनी की झोर प्रस्थान किया।

#### अध्याय ५

सुत्तान मुहम्मद के एक पुत्र को ख्वाजये जहाँ ग्रहमद श्रयाज हारा वादशाह बनाने की भूल।

नहा जाना है नि सुस्तान मुहम्मद ने दोलतायाद नी भ्रोर धानिम बार प्रस्थान करते समय नुख सोगो को देहती छोड दिया था: (१) मिलन कबीर (२) जुतलुम छाँ (३) सुस्तान फीरोज जो उन दिनो धमीर हाजिब था। मिलन नवीर तथा मुतलुम छौ की मुत्तान के निषम के पूर्व ही मुख्त हो की मिलन के से सुस्तान हो के निषम के पूर्व ही मुख्त हो की सुस्तान की से सुस्तान मुहम्मद ने ध्वान के लाई को महा से धमनी धमुरासिकों के कारण प्रपान नामव बना कर देहती भेग दिया। मुख मिलन उसके साम पे ध्वार्य की कारण प्रपान नामव बना कर देहती भेग दिया। मुख मिलन उसके साम पे धर्मात मिलन किवामुलमुक्त खाने बहुँ, मिलन हुसन, पहिन हुसामुद्दीन उज्जुक, मिलन खात तथा प्रत्य सोग। मुद्धान मुहम्मद के नियम तथा मुस्तान फीरोज ने सिहासनापरोहण के समाचार पाकर मूर्व ब्वानये जहाँ ने मुख्तान मुहम्मद के पुत्र को देहती में सिहासनापरोहण कर दिया धीर मुस्तान फीरोज के मुद्ध वर्ष ने निय तथा महो हो या प्रजा को मिनन सिमा विन्य संवाधारण को यह बात ठीन नहीं ताल हुई। इस दिहासनार ने इस पटना वा (११) हास विस्वार छी बन (पुत्र) विस्त खा बहराम पेवा से इस प्रकार सुना है:

जब सुत्तान मुहम्मद ना पट्टा में नियन हो गया तो सुरावान के स्मीराने हजारा ने, जो सुत्तान मुहम्मद नी सहायतार्थ सावे थे, बढे बाजार नो सुट निया। इस इतिहासनार ने इस पटना का सदितार उल्लेख सुत्तान मुहम्मद के हाल में कर दिया है। सेवेल इस पटना का सदितार उल्लेख सुत्तान मुहम्मद के हाल में कर दिया है। सेवेल होने के स्वादान स्वादान के सिहासनास्क, होने के पूर्व मतीह तुन-तुन गुलाम, जिसे हवाबये जहाँ ने सुत्तान मुहम्मद के पास भेजा था, उसी उपबंद के समय देहती भी और माण गया। उसने देहनी पहुच कर सब हाल स्वाजये जहाँ को सताया भीर पट्ट भी कहा कि "वातार हो तथा मिलन समीर हाजिब सम्मद सुत्तान कीरोज सा पता नहीं। यह बात नहीं के बे मुनतों के हाथ पट गये स्वयना मार हाले गये। स्विकास मिलक उस मुद्द में सहीद हो गये।

(१२) मतीह यहा प्रसिद्ध दास था। स्वायये अहाँ ने मह समाचार सुनकर सुत्तान सुद्धम्य के निधन तथा सुत्तान फ़ीरोंड के सन्तव्यनि हो जाने का बहा थोक सनाया। स्वायये अहा को सुत्तान फीरोंड से सन्तव्यनि हो जाने का बहा थोक सनाया। स्वायये अहा के सुत्तान मुह्यम्य के पुत्तान निहासन के प्रस्तान प्रसायये अहाँ ने सुत्तान मुह्यम्य के पुत्त ने सिद्धानाक्ष्य कर दिया। साम्यवा स्वायये आही ने साम्य ति स्वाय की। "" उससे देह-ी में ससस्य सेना एकत्र की श्रीर सोगों को सेवायें प्रदान की। " रे० हवार सवार एकत्र किये। सोगों को सेवायें प्रदान की। रे० हवार सवार एकत्र किये। सोगों को स्वाय राजकोय में सन की वही कमी थी, कारता कि सुत्तान मुहस्य ने सपने २७ वर्षीय राजवान में आविक स्वाय की की सेवायें प्रसान की स्वयं स्वयं का स्वयं प्रसान की स्वयं स्वयं का स्वयं स्वयं राजकोय में स्वयं की कमी के कारता स्वयं मही ने स्वयं, रखा वार सोने स्वयं माने क्यायार पाकर चारों सेवायं से तीन उसने व्यवहारात मी नष्ट कर डाले। उसके दान के समाचार पाकर चारों सोर से लोग जबने सहकर की सोर चल तब है हिये हम्म कामाचार पाकर चारों सोर से लोग जबने सहकर की सोर चल तब है हिये हम कामाचार करते से पा न तो स्वयं यह से सेवायं सह है कि लोग पान तो स्वायं सह सेवायं सह सेवायं सह है कि लोग पान तो स्वयं का सेवायं सह सेवायं सह है कि लोग पान तो स्वयं का सेवायं सह सेवायं सह सेवायं सह है कि लोग पान तो स्वयं स्वयं स्वयं सह सेवायं सह सेवायं स्वयं सेवायं सेव

स्वाअये जहाँ के पास समाचार पहुँचते-पहुँचते वह परिचम दिशा के द्वार के समझ पहुँच गया। मुस्तान मुहम्मद तुमझक के राज्यपाल में किवामुलपुरूक का निवास स्थान परिचम दिया के (११) द्वार के समझ था। किवामुलपुरूक करने घर पहुँचा धोर तुरस्त मुत्रहरे पुज्यत पर स्वार होकर कोर सेना ते चर दिन के समय प्रपने मन्तपुर (की दिन्यों), पुणे, मित्रों, तथा लावलरकर लेकर मैदान के द्वार में आगया और स्वायये वही की दिलाग की। वब किवामुलपुरूक मैदान के द्वार में आगया और स्वायये वही की दिलाग की। वब किवामुलपुरूक मैदान के द्वार में आगया होर स्वाय न कर सका पहुण विश्व धीर भीरे पीरीज साह में और चल पदा। मुस्तान भीरोज साह सरमुत्री से राजा है। युक्त था। मुख पढ़ाय। मुख पढ़ाय। मुस्तान की प्रपान के दिलाग है। मुक्त था। मुख पढ़ाय। मुख पढ़ाय। मुख पढ़ाय। मुख पढ़ाय। मुख पढ़ाय। स्वार कर करने में सेन के साह की स्वार साह सर्वी से राजा है। मुक्त था। मुख पढ़ाय। मुक्त पढ़ाय पहुँच कर तक स्वार पर तता था। किवामुलपुरूक में भीरोज साह के पास पहुँच कर तक सरस्य पूर्व। तस्ती दिन साहजादा कीरोज साह के पास पहुँच कर तक स्वार पढ़ाय। पढ़ाया। मुक्तान भीरोज को उस पढ़ाय पर दुहरी प्रवस्ता प्रात है। एक किवामुलपुरूक के मिसने की, दूसरी कीरोज सो के पुत्र के कम्म की। वहाँ सत्वत वहुत बढ़ा नगर बसवाया प्रोर उसरा नाम प्रतह स्वार रच्छा। उस विद्या वाम कार है। स्वर वहुत वहुत नगर बसवाया प्रोर उसरा नाम प्रवह स्वार उसरा । उस विद्या वाम करहर स्वर रचर नगर वसवाया प्रोर उसरा नाम प्रवह स्वर देखा। उस विद्या वाम प्रवह वहुत बढ़ा नगर बसवाया प्रोर उसरा नाम प्रवह स्वार प्रवह सा उसरा प्रात प्रात है।

#### अध्याय ६

## ख्वाजये जहाँ का सुल्तान से मिलना।

(६६) स्वाजये जहाँ ने जब देखा कि कियामुलमुल्क उसके पास से बला गया तो वह बडा परेशान हुमा। उसके सहायनों ने किवामुनमुल्क का पीछा करने की अनुमित मीपी (६७) किन्तु ख्वाजये जहाँ ने कोई उत्तर न दिया । यह सोचने समा कि वह भी सुल्नान फीरोज से मिल जाये । सक्षेप में किवामुलमुल्क बृहस्पतिवार को देहली से निकला था । उसी दिन वह देहली से २४ कोस पर इस्माईल नामक पढाव पर उतरा । हवाजये जहाँ ने शुक्रवार की नमाज के उपरान्त देहली से प्रस्थान किया और हीजे खास मलाई पर उतरा। उसके सही-यक मिलक, हो जे खास पर उसके साथ थाये धर्मात् मिलक हसन, मिलक खताब, मिलक (६=) हसामुद्दीन उजयुक झादि मलिको ने स्वायये जहाँ से पूछा कि "आपने सुस्तान फीरोज के पास जाना निक्चय कर लिया है, हमारे निये क्या बादेश होता है ?! स्वाज्ये जहां ने उत्तर दिया "मित्रो । सुल्तान मुहम्मद ने पुत्र के चुनने में, मैं ने विसी लोग से कार्य नहीं क्या क्योंकि इमामत (नेतृत्व) बादबाहों का कार्य है। विचारत बढीरों का कार्य है। यदि बादबाह बजीरों के कार्य की क्रीर मजीर बादबाहों के कार्य की इच्छा करते लगें तो राज्य में विध्न पढ जायेगा। मैंने सुस्तान मुहम्मद के निधन, मुगलों के भाक्रमण तथा मुख्यान फीरोज एव तातार खाँ के मजात हो जाने के समाधार पाकर शहर बातों के हित में इस कार्य में हस्तक्षेप निया। इसमें मुक्ति बढ़ी भूल हुई। """ मैं मुल्ति प्रहरमद के राज्यकाल में मुख्तान कीरोज की पुत्र कहा करता था भीर वह भी हुने पिता कहता था। मुझे सात नहीं कि इसमें ईस्वर की क्या इच्छा है। तुम सीन भी मेरे (६६) साथ भाषी। सुल्तान फीरोड वडा ही सज्जन है। मेरी बात का विरोध न भरेगा घीर तुम लोगो को भी दामा बर देगा।" लोग स्वाज्ये वहां की बात को सुवकर बहुत रोगे। उस समय स्वाज्ये जहां को घदस्या ५० वर्ष के कुछ उत्तर गहुँच जुकी थी। वह बढा बुद्ध हो गया या **भोद उ**त्तर<sup>ी</sup> स्त्रीय हो मह बी। वह बोसून इस्त्राम धेख निजापुद्दीन मौलिया<sub>र</sub>

#### अध्याय प्र

मुल्तान मुहम्मद के एक पुत्र को ख्वाजये जहाँ ब्रहमद अयाज हारा वादशाह बनाने की भूल।

अब मुल्तान मुहम्मद का यट्टा में निधन हो गया तो खुरावान के स्रमीराने हजारा ने, जो मुल्तान मुहम्मद की सह्यतायाँ भाये थे, बढे वाजार को लूट निया। इस इतिहासकार ने इस परना का सनिस्तार उत्लेख मुस्तान मुहम्मद के इस में कर दिया है। चेक्षेप में, जिस दिन शिविर लूटा गया सोग दिस-भिन हो गये। मुस्तान कीरोज के सिहासनास्ट होने मु पूर्व मसीह तून-तून गुलाम, जिसे हजावे वहाँ ने मुस्तान मुहम्मद के पास मेंना था, उसी उपन्नव के समय बेहनी की भीर माग गया। उसने देहनी पहुच कर शब ज्हान क्वाजये जहाँ को बताया भीर यह भी कहा कि "तातार को तथा मिलक प्रमीर हाजिब समाद मुस्तान मीरोज मा पता नहीं। यह शाद नहीं के बे मुक्तों के हाथ पट गये प्रयना मार डाले गये। प्रधिकाश मिलक उस मुद्र में सही हो गये।

(१२) मलीह सहा प्रसिद्ध दास था। स्वाब्धे जहीं ने यह समाचार मुनकर सुत्तान मुहस्मद के नियन तथा मुस्तान फ्रीरोड के भन्तव्यान हो जाने का बड़ा थोक सनावा। स्वाब्धे अहा को मुस्तान फ्रीरोड से भन्तव्यान हो जाने का बड़ा थोक सनावा। स्वाब्धे अहा को मुस्तान फ्रीरोड से भरतां भा मा नाववा स्वाव्धे अहा के मुस्तान कीरोड से भरतां किया। माण्यवदा स्वाव्धे आहीं ने भ्रमने निर्माप में भूत की। \*\*\* उसने देहती में समस्य सेना एकत्र की भीर लीभों को वेशवां प्रसान की। देश कीरा लीभों को वेशवां प्रसान की। देश स्वाद्धे का पन वी बड़ी कार्य प्रवच्या प्रसान की। देश समय राजकोध में भन वी बड़ी कार्य प्रवच्या मा राजकोध में भन वी बड़ी कार्य प्रवच्या में भा कार्य प्रवच्या मा स्वाव्धे कार्य प्रवच्या कार्य क

हााह को सिंहासनारूड किया। सुरतान फीरोज ने कहा कि वह हज करने जाना चाहता चा, (४४) किन्तु बट्टा में सुरतान मुहम्मद के साथ जितने खान, मिलक, वाजी, मालिम तथा सुकी ये, उन्होंने सुरतान फीरोज ही को सुरतान चुना।

जब यह हाल मुन्तान तुगनुक की पुत्री खुदाबन्द खादा को, जो वाबर मिलक की माता थी, श्रीर जो उन दिनों साम थी, श्रात हुआ तो उत्तर मिलिक के पास सुन्ता भेजों कि 'परे पुत्र वाल मिलिक के होते हुये, मिलक नायब समीर हाजिब को बादबाही के विशे जुनना उचित नहीं। मेरा पिता सुन्तानं तुगनुक बादबाह था श्रीर मेरा भाई मुहम्मद माह खा। मेरे पुत्र के होते हुए कोई समय लेंगे सिहासवास्त्र हो धिकता है"। कुछ लोगों का कथन है कि खुदाबन्द आदा ने बहुत सो मुन्तित बातें भी कही। जब मह सदेस मिलिक के प्राप्त हुए को सात हु सा तो किशी ने भी उत्ते पस्त मा । मिलिको ताबा मुक्तिगों ने मिलिक पेस्ट्रीन (४६) सुन्तु को, जो बडा स्पष्टवादी था, खुदाबन्द आदा के पास मेजा। उसने स्पष्ट कर हे कह दिव्य कि "यदि हुततान फोरोज के स्थान पर तेरे पुत्र को जुत तिया अपन को नती तु पर का मुंह देखेंगी भीर न हम स्थी तथा बालको का, कारण कि तरा पुत्र कुमार्थ सामों है भीर राज्य नहीं कर सकना। हम दूतरों की मुमि पर रहिव कुके हैं भीर मुन्तों को सामों है धीर राज्य नहीं कर सकना। हम दूतरों की मुमि पर रहिव कुके हैं भीर मुन्तों की तमा हमारे सिर पर है। यदि कुजल-क्षेत्र चाहती है तो जो कुछ हम कोगों ने निश्चय कर तिया है, उससे समुष्टी हो जा। सुन्तान फीरोज का पद तथा उपाधि प्रचीद नायब सारकों तेरे पुत्र की प्रदान कर दो जायगी"। सुदाबन्द खादा, मिलक सैकुरीन खूज की बात सुन रह पुर हो हो हा हस्ता स्वार कर पुत्र हो हो सह सुन्तों वात सुन रह पुर हो हो।

सुस्तान फीरोज सभी के सहमत हो जाने पर भी बादबाह होना स्वोकार न कस्ता या। उस समय तातार छों ने, जो सब लोगो से अधिक बृद्ध था, खड़े होकर जबरदस्ती सुस्तान कीरोज को राजीं महामन पर बैटा दिया। सुस्तान ने नमाज पढ़ी, ईश्वर से सहा- खता की प्राचेना की भीर राजमुकुट पार्त्य किन्तु सुस्तान फीरोज व सुस्तान मुहम्मर के निधन के सोक के वस्त न उतारे। राजसी वस्त्र उन्हीं बस्त्रो पर पहन बिये। सभी लोगो ने प्रयस्त हुपे तथा उस्तान का प्रस्तान किया। उत्तक्ता किहासनारोहरू पर्ध प्रहर्स प्रथ रहे हि (२३ मार्च १३५१ ई०) को हुया। मुस्तान फीरोज वा जुत्स हाथी पर निवाला गया। वहीं से यह पन्त पुर पहुँचा और सुस्तान द्वारा के चरलो पर सीर्थ रख निवाला कीरोज वा साम सिक्तान सीरोज का साम सिक्तान सीरोज का साम सिक्तान सीरोज का साम सुस्तान साम सुस्तान सुहम्मर बाह का ताज, जो उन बादबाहों की सादगार तथा एक ताल तक के मुस्त का या, मुस्तान फीरोज को पहना दिया।

### अध्याय ४

### मुगलों से सुरतान फ़ीरोज शाह का युद्ध

मुगल सेना धिनियों के बिनास के उपरान्त देहती थी सेना के शिविर के स्थान के निगट ही पड़ी थी। सभी खान तथा मिलक एकत्र हुये। सुल्तान कीरोज ने मुगल सेना से मुख् (४६) वरता निरुष्य कर लिया। सुल्तान थी विजय हुई। त्रिन लोगों की मुख्तों ने बन्दी बना लिया था, वे मुक्त हो गये। मुगल बटी बटिनाई से प्राप्त बचा सके। विजय तथा सफलता प्राप्त वरके मुस्तान ने समस्त हाथियों तथा सेना सहित देहनी थी सोर प्रस्थान विया।

#### अध्याय प

मुस्तान मुहम्मद के एक पुत्र की ख्वाजये जहाँ म्रहमद श्रयाज हारा बारशाह बनाने की भूल।

ब ब मुलान मुरम्पद ना बहा में निधन हो गया तो खुराधान के खागेराने इन्नारा ने, बे खाना मुहम्पद नी खुतावार्ष धाये थे, बढे बाजार मो लूट निया । इन इतिहासकार ने हव बटना का सिक्तार उनलेख युक्तान युहम्पद के हाम में कर दिया है। खेरीप में, जिस दिन तिविर दुता गया लोग हिम-निम हो गये। युक्तान फीरोज के मिह्तसनास्व होने के दूर बे बजीह सून-तून गुनाम, बिगे हनाजये जहीं ने खुत्तान युहम्पद के पात मेजा था, उन्नी उपक्रम के हिम दे हिम के की कोर माग गया। अनने देहनी पहुष वर सब हाल हजाजये जहीं को बताया धीर यह भी नहीं हि वे युग्तों के हाम प्रक्र मागेर हाजिब प्रयोत युक्ताल पीरोज रा ला तहीं। यह तात नहीं वि वे युग्तों के हाम प्रक्ष गये अथवा मार हाते गये। ध्रियकार सिक उस युक्त में सहीद हो गये।

### अध्याय ६

ख्वाजये जहाँ का मुल्तान फ़ीरोज के सिहासनारूढ़ होने का समाचार प्राप्त करना ।

वहा जाता है कि जब स्वाजये जहीं को सुत्तान के राज्य के विषय में ज्ञात हुआ तो उसे अपनी भूल पर यहा खेद हुआ। दोनो सेनाओं में विभिन्न चर्चायें होती थी। कुछ बहुँ कि स्वाजयें जहाँ ते यह निश्चय कर तिया है कि जब सुत्तान को सेना देहनी पहुँचेगी तो स्वाजये जहाँ विजयों सेना के अपनी के ताय हो जायेगा। यह भी बहु जाता था कि (४४) स्वाजयें जहाँ विजयों सेना से अपनी के ताय हो जायेगा। यह भी बहु जाता था कि (४४) स्वाजयें जहाँ बार्चें विजयों सेना से सुत्र करना चाहता है। यह सब समावार पाकर विजयों सेना के सभी मिलक तथा लान सर्वसम्मति से कहते थे वि मुत्तान मुहम्मद के कोई पुत्र न था। उसके केवल एक पुत्री सुत्तान तुम्छुक के राज्यकाल में हुई थी। स्वाजयें जहाँ मे सुत्तान पुत्र मान को स्वाजयें जहाँ में सुत्तान पुत्र मान को स्वाजयें जहाँ में सुत्तान अहम्मद को पुत्र कहतें थे। सभी स्वाजयें जहाँ पर आक्ष्य करते थे। सभी स्वाजयें जहाँ पर आक्ष्य करते थे और सुत्तान फीरोज यही विचार करता हुमा देहनी की भीर रवाना हुमा। सेना वाले तथा बैहती के लोग सुत्तान फीरोज वी ही सफलता चाहते थे।

(११) सुस्तान फीरोज ने मुस्तान की क्षीमा तक पहुँचने तक कोई भी बात ख्वाजये जहीं (१६) के विषय में न कही । "" जबने सीचा कि सेना अध्यिक नष्ट भोग जुकी है। यदि स्वाजये जहीं के विषय में सेना में कुछ प्रशिद्ध हमा तो सेना वाले समफेंगे कि कवाचित मुस्तान फीरोज ख्वाजये जहाँ से इरदा है। उनके दिल दूट जायगे। इसी कारए उसने मुस्तान पहुँचने तक रस विषय में कुछ न कहा।

### अध्याय ७

### सुल्तान फ़ीरोज का यट्टा से देहली की स्रोर प्रस्थान।

(५७) यहा से लीटते समय मुस्तान फीरोब ने लोगों से परामर्श किया कि देहती किस मार्ग से लीटना चाहिंदे । हुछ लोगों ने कहा कि "गुजरात के मार्ग से लागा चाहिंदे । तिससे गुजरात का धन हाथ सम जाय।" मुस्तान फीरोब ने कहा "मेरे बाता चाहिंदे । तिससे गुजरात को धन हाथ सम जाय।" मुस्तान फीरोब ने कहा "मेरे बाता मुस्तान सुण्डुक ने सुसरो की के किसोह के दसन हेंदु दीवालपुर के पाम से सम्मान किया ह्या । इसे मी म्राधिय हेतु मुस्तान तथा दीवालपुर के मार्ग से देहली की भीर से मार्ग के समाचार प्रमाह है वो वे लोग के प्रसाचन प्रमाह के वो वे लोग के प्रसाचन प्रमाह के वो वे लोग के प्रसाचन हमा हमें हुए मार्ग सा प्रसाव के वो के साम वे प्रमाचन प्रमाह के वो वे लोग के प्रसाचन हमा हमें प्रमाण प्रसाव के वो के साम के प्रमाचन प्रमाह के वो वे लोग के प्रसाव हमें शिव उस मार्ग से प्रमाण के प्रमाण प्रसाव हमें मेरे सा वा प्रसाव के प्रमाह हो चुकी थी भीर स्वावन प्रमाण प्रमाण से प्रमाण के प्रमाण के

तो उसने कहा 'ईश्वर की छुपा चाहिये, स्वावये जहां तथा मन्य भोग क्या कर सकते हैं।'' सबीय में सुल्तान, मुल्तान नगर में प्रविष्ट हुआ भीर मुल्तान के मधायख (मुफियों) को दान (६१) दिये। तत्तरकात अभोधन पहुँच कर सेख फरीडुट्टीन के (मजार के) दर्शन किये। वहाँ से सरस्तुतो पहुँचा। सरमुतो देहसी से ६० कोस होगा। सरमुती के सर्राको तथा वकालों ने एक्य होकर बुछ सांक तत्त्रके मेट किये। सुत्तान ने कहा ''पुम्हारा उपहार क्या है। स्वतान ने कहा ''पुम्हारा उपहार क्या है। स्वतान ने कहा ''पुम्हारा उपहार क्या है। स्वतान ने कहा से इस्ता वहें हैं। यह वक्य अपरा कर दिया जायगा।' मिलक एमाडुल मुक्त वसीर को मादेश हुमा कि देहनी पहुँचने के उपरास्त उनका घन लीटा दिया जाय। की मोज वह सब पन सेना को बाट दिया। वक्ष सर वालों को व्यय हेतु पन मिल गया।

इस स्थान पर सेव भसीरहीन ने मुस्तान फीरोज से बहा कि "इस स्थान तक ईश्वर से प्रायंना करके मंने लोगों को पहुँचता दिया। इस स्थान से शेख कुनुबुदीन मुनब्बर' की विचायत (सन्तलोव) की सीमा है। उनकी मेवा में लिखी।" सुन्तान ने यही शब्द सेव चुनुबुदीन मुनब्बरों की सीमा है। उनकी मेवा में लिखी।" सुन्तान ने यही शब्द सेव चुनुबुदीन में लिखा कि "अयोंकि माई सेख (६२) नसीरहीन (इन स्थान से) लोगों को मेरे हवाले करते हैं तो में ईश्वर से तुम्हें देहली प्राया होने के विषय में प्रायंना करता हूँ।" सेख नसीरहीन ने यह बात सेख कुनुबुदीन मुनब्बर की प्रतिष्ठा-वृद्धि के लिये वहीं थी, अन्यया दोनों में बढा प्रेम था और दे एक ही ग्रुष्ट के शिष्य थे।

### अध्याय =

किवामुलमुल्क ध्रर्थात् खाने जहाँ मकवूल का मुल्तान फ़ीरोज से मिलना।

कहा जाता है नि मुल्तान, दीवालपुर, सस्युती तथा प्रस्य स्थानो के लोग सुल्तान भीरोज शाह के उसी प्रशार प्रधीन हो गये जिस प्रकार सुल्तान मुह्नमन्य साह के ये। """
(६३) उस घोर के सभी ३६ राजा लोग भी प्रधीन हो गये। """ यद्याप देहली वाले भी समय समय पर उसते मिनने जाते थे किन्तु फीरोज धाह सन्तुष्ठ न होता था, यहाँ तक कि मिनक कि का प्रकार प्रसार स्थाप पर उसते हो गये। जब स्थायये जहाँ को जियापुत्रमुल्क की योजना से विषय में जात हुआ तो उसने कियापुत्रमुल्क की योजना से विषय में जात हुआ तो उसने कियापुत्रमुल्क की योजना के विषय में जात हुआ तो उसने कियापुत्रमुल्क को बरा सन्तु में कोठे पर (६४) रहता था। जब जियापुत्रमुल्क हजार सन्तु के निकट पहुँच भीर उसर जाना चाहता था तो उसी समय स्थायये जहाँ को एक निकटवर्ती उसर से मीचे आया भीर जियापुत्रमुल्क को देस वर सनते समनो प्रमुत्र को निक स्थाय प्रशास की स्थाय प्रसुत्त के निक पर सनते समन गया भीर इस प्रकार वन गया भानो पर्नु हो। उसने समस गया भीर इस प्रकार वन गया भानो पर्नु हो। उसने समस गया भीर इस प्रकार वन गया भानो पर्नु हो। उसने समस गया भीर इस प्रकार वन गया भानो पर्नु हो। उसने समस गया भीर इस प्रकार वन गया भानो पर्नु हो। उसने समस गरा है। पर से इस स्थान तव बती कठिनाई से धाया है। उसर साना समय नही। " जियापुत्रमुल्क तत्र साना सम्पन्न नही। "देश पर त्र का समझ मारा। उसने के लिए गया। इसावये जहाँ ने मह सुनकर परने कुछ प्राथमी विचार के कितापुत्रमुल्क से हुई कि उसने प्रति के कितापुत्रमुल्क से इस हिम्म सुन सहक के माराज्य में वहने माराज के कितापुत्रमुल्क से कहाँ कि प्रवास कि सामा विचार सामा हिनापुत्रमुल्क के पहला कि माराज में प्रति सामा माराज नहीं के भाराभी जियापुत्रसुल्क के पासा पहुँचे भीर स्थायों विचार के सामा विचार सुन माराज के उपरान्त ही सा जालेगा।"

इसे स्थाप विचार को नाम के अपरान्त ही सा जालेगा।" वे देशो ग्रायक कालोन भारत साम मारा न नाहीं भारवाहीतर ही माराव वे उपरान्त ही सा जालेगा।" है देशो ग्रायक कालोन भारत सान मही। स्थाद्र सा नामा वे उपरान्त ही सा जालेगा।"

हवाजये जहाँ के पास समाधार पहुँचते - पहुँचते वह पश्चिम दिशा के द्वार के समक्ष पहुँच गया ।
पुरतान मुहस्मद तुम्लुक के राज्यशास में कितामुनमुक्क का निवास स्थान परिवम दिशा के
(६५) द्वार के समस्य था। किवामुनमुक्क प्रश्ने पर पहुँचा भोर तुरत सुनहरे पुज्वत पर
स्वार होकर भीर तेना तेकर दिन के समय अपने अन्त पुर (नो दिश्यों), पुत्रों,
भित्रों, तथा खावसरकर लेकर भैदान के द्वार में आगवा और कावये कहा की कि चिनता न
की। जब किवामुनमुक्क भैदान के द्वार में आगवा और कावये कहा की कि चिनता न
सी। जब किवामुनमुक्क भैदान के द्वार में समक्ष पहुँचा तो द्वारपाल ने द्वार यन्द करना
चाहा किन्तु सवार तसवार लिये पहुँच गये और द्वारपाल द्वार वन्द न कर सद्या। किवाप्रमुक्क भीरे भीरे फीरोज शाह की और चल पड़ा। मुख्तान फीरोज शाह सरमुती से रवाना
हो चुका था। कुछ पढ़ाव पार मरके एकतार नामक पढ़ाव पर उत्तरा था। किवामुनसुक्क
ने फीरोज शाह के पास पहुँच कर उनके चरण भूमे। उत्ती दिन शाहजादा फीरोज खाँ के
पर में पुत्र को जन्म हुमा। मुख्तान फीरोज को उन पढ़ाव पर दुत्ररी प्रसप्तता आत हुई।
एक कियामुन्तुस्क के मिलने की, दूसरी फीरोज को के पत्र के जन्म की। यहाँ उत्तने एक
बहुन बड़ा नगर बसवाया और उत्तरा नाम प्रतहाबद रक्खा। उस शिशु का नाम फतह।
खीरवा।

#### अध्याय ६

#### ख्वाजये जहाँ का सुन्तान से मिलना।

(६६) ख्वाजये जहाँ ने जब देखा कि किवामुलमुल्क उसके पास से चला गया तो वह वडा परेशान हुमा। उसके सहायकों ने कियामुलमुल्क का पीछा करने की मनुमति मौगी (६७) किन्तु टवाजये जहाँ ने कोई उत्तर न दिया। वह सोचने लगा कि वह भी सुल्नान फीरोज से मिल जाये। सक्षेप में कियामूलमूल्क बूटस्पतिवार को देहली से निकला था। उसी दिन वह देहली से २४ कीस पर इस्माईल नामक पडाव पर उतरा। ख्वाजये जहाँ ने शुक्रवार की नमाज के उपरान्त देहनी से प्रस्थान किया भीर ही जे खास मलाई पर उतरा । उसके सहा-यक मलिक, हीचे खास पर उसके साथ आये अर्थात् मलिक हसन, मलिक खत्ताय, मलिक (६=) हुसामुद्दीन उजबुक भादि मलियो ने स्वाज्ये जहाँ से पूछा वि 'भापने सुस्तान फीरोज के पास जाना निरुचय कर लिया है, हमारे लिये क्या आदेश होता है?' ख्वाजये जहाँ ने उत्तर दिया "मित्रो । सस्तान मुहस्मद वे पूत्र के जुनने में, मैं ने किसी लोग से कार्यं नहीं किया क्यों कि इमामत (नेतृत्व) बादशाहों का कार्य है। विजारत वजीरो का कार्य है। यदि बादशाह बज़ीरों के कार्य की श्रीर बजीर बादशाही के कार्य की इच्छा करने लगें तो राज्य में विष्त पड जायेगा । मेने सुस्तान मुहम्मद के निघन, मुग्नलो के आक्रमता तथा मुल्ठान फीरोज एव तातार खाँके झजात हो जाने के समाचार पाकर शहर वालो के हित में इस कार्य में हस्तक्षेप किया। इसमें मुक्तते बड़ी भूल हुई। \*\*\* मैं सुल्तान मुहम्मद के राज्यकाल में सुल्तान फ़ीरोज को पुत्र कहा करता या भीर वह भी मुक्ते पिता कहता था। मुक्ते ज्ञात नहीं कि इसमें ईश्वर की क्या इच्छा है। तुम लोग भी मेरे (६६) साथ आप्रो । मुल्तान फीरोज वडा ही सज्जन है। मेरी बात का विरोध न नरेगा भीर तुम लोगो को भी क्षमा कर देगा।" लोग ख्वाजये जहाँ की बात की सुनकर बहुत रोपे। उस समय ख्वाजये जहाँ की श्रवस्था ८० वर्ष के कुछ ऊपर पहुँच चुकी थी। वह बड़ा बृद्ध हो गया या ग्रीर उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी। यह ग्रीखुल इस्लाम धेख निजामुद्दीन भीतिया का चेला था।

मिनको ने उसको बात जुनकर उससे प्राप्ता माँग कर कहा, "राज्यव्यवस्था एव वासन प्रवास के नियमानुवार पिता तथा पुत्र के सम्यत्य पर विवास नहीं किया जाता! यद्यिष प्रीरोब शाह बहा सज्जन मनुष्य है किन्तु मुस्तानों की प्रया के विवास कोई कार्य न करेगा।" कारावसे जहां ने उत्तर दिया, "यदि जोट करो की था सहस्पनाह में यन्य हो जाऊं तो, यद्यि मेटे पात तेना तथा हाथी है मुस्तान पीरोब को सेता के देहती वी शहरपनाह पर प्रिकार जमा तेने पर तो मुम्तमानों की स्त्रियों दुष्टों के हाथ पड जायोंगा। मुक्ते इसका (७०) ज्यामत में उत्तर देना पडेगा। में कब तक जीवित रह सकता हूं।""" यह देश पर हुछ मांगे स्वास्त वहां के साथ मुस्तान फीरोब ने पास रवाना हो गये भीर कुछ पुष्ट हिया था।

#### ञ्रध्याय १०

# सुल्तान के मित्रों की ख्वाजये जहाँ के विषय में वार्ता।

(०२) भी गेज बाह स्वाजये जहाँ को कोई हानि न पहुँचाना चाहता या भीर पुनः वजीर बना देना चाहता था. "फिन्तु मिलक एमानुनमुहक तथा धन्य भागेरों के (०४) विरोध पर मुत्तान ने मिलक एमानुनमुहक के कह दिया कि 'स्वाजये जहाँ वा निर्णय पुन्हीरे हाथ में पिया जाता है।" उन कोगों ने मुस्तान की धीर से स्वाजये जहाँ के पास (७६) मुनना मेजी ''तुम बुद्ध हो गये हो। सामाने की धनना तुम्हें इनाम में प्रदान की जाती है। वहीं ईडवर की जनता किया करो।"" " सक्षेप में स्वाजये जहाँ को मामाने की भीर भेज दिया गया। जब स्वाजये जहाँ वाही सेना से मुद्ध मिलक थानी सामाने की भीर पहुँच गया तो उसी के पीछे पोछे पोछे पोर खीं भी पहुँचा मोर उसमें मेंट किये दिना दूसरे स्थान (७६) पर उत्तर पड़ा भीर उसकी हत्या करा थी।

१ धानसूर हिमार के उत्तर में न मील पर।

र अगरोहा जीवन होगा। यह हिसार के उत्तर पश्चिम में १३ भील पर है।

३ दरवेशों के पहनने बाली टोपी। ४ खेमे-डो।

५ पुल्नान के व्यक्तिगत प्रयोग की सनारी।

#### अध्याय ११

### फ़ीरोज शाह का हाँसी पहुँचना।

सुल्तान अकरोदह ने पडाव से शहर (देहली) की ओर चल पडा। कुछ पडाव के उपरान्त हाँसी पहुँचा भीर उसके निकट उतर पड़ा। उस दिन शुक्रवार था। फीरीज शाह नमाज के पूर्व शेखुल इस्लाम शेख क्तुबुद्दीन मुनव्वर के दर्शनार्थ शहर-पनाह में प्रविष्ट हुमा। उस समय शैख शुक्रवार की नमाज हेतु खानकाह के बाहर भागे थे और अपने द्वार के समक्ष खडे थे। उसी समय सुल्तान फीरोज पहुँच गया। ..... होख ने सुल्तान को कूछ उपदेश (७६) दिये । उन्होने बहा 'मैंने सुना है तुम्हें मदिरापान से बडी रुचि है । यदि सुल्तान तथा धर्म के नेता मदिरापान में तल्लीन रहेगे तो दीनो की ग्रावश्यकतायें पूरी न हो पायेंगी। ईंश्वर ने कूछ मुसलमानों को तुम से सम्बन्धित कर दिया है, अत उनकी **धोर** से भ्रमावधान होना उचित नहीं।" उस अवसर पर शहशाह ने कहा, "भ्रव मदिरापान म करूँगा"। (<o) दूसरा उपदेश यह या कि "बाबा! सुना है तुम्हे शिकार खेलने से बडी रुचि है। यह बात ठीक नहीं। विना ग्रावश्यकता के शिकार करना उचित मही।" सुरुतान ने शेख से कहा 'बाप ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर मुक्ते इस बात से रोक दे।" रोख ने कहा, "मेरी प्रार्थना का निर्वेध करने वाले ऐसे ही होते हैं। यह नहीं कहता कि तीवा करता है।" शेख (पर) यह कह कर मस्जिद को चले गये। " सल्तान ने घोख के लिये एक बहमूल्य खिलग्रत भेजी विन्तु शेख ने स्वीकार न की। ईश्वर को घन्य है कि ऐसे ही दोखों (सन्तों) के (=२) चरणों के बाशीर्वाद से हाँसी नगर मुगलो के उत्पात से सुरक्षित रह गया ।

### अध्याय १२

## शेख कृतुबुद्दीन मुनव्वर तथा शेख नसीरहीन महमूद की हांसी में भेंट।

कहा जाता है कि सुस्तान मुहम्मद सेख नसीग्रहीन महसूद वो अपने साम पट्टा से गया था। योख मसीग्रहीन भी मुस्तान फीरोज के साथ लीट ये। जब वे हाँसी पहुँचे तो वे विशेष कर रोख सुरुद्वीन मुनक्यर से भंट करने उनकी खानकाह में गये। दोनों को सेख निजापुद्दीन (८३) मीलिया ने एक ही दिन खानेका (उत्तराधिनां) बनाया या धीर सोनों के भास्यों के (८३) सीलया ने एक ही दिन खानेका (उत्तराधिनां) बनाया या धीर सोनों के भास्यों के (८३) सामा रहते का प्रादेश दिया था। """ सेख कृतुदुद्दीन, सेख नधीग्रहीन के पहुँचन की सुरुद्दान की पत्र की साम प्रत्य की सुरुद्दान की प्रत्य कर की सुरुद्दान की स्वत्य रोये। त्यार कर की सुरुद्दान सुरुद्दान सामा का आयोजन हुमा धीर दोनों कई दिन तक सामा मनते रही।"" (८७) तत्य स्वत्य से सामा का आयोजन हुमा धीर दोनों कई दिन तक सामा मनते रही।"" (८७) तत्य स्वत्य से सामा की सुरुद्दान सुरुद्दान सुरुव्व स्वत्य सुरुद्दान सुरुव्व हुद्दा होता होने हिम्म के बीच में दी सास तथा मुख दिनों का प्रत्य सा

### अध्याय १३

### सुल्तान फ़ीरोज का देहली पहुँचना।

(दद) फीरोज ज्ञाह के देहली पहुँचने की प्रसप्तता में खुशी के ढोल बजाये गये भीर समस्त

- १ स्फिबों का ईश्वर की याद में संगीत तथा मृत्य । २ १≂ रमजान ७५७ हि० (१६ मितम्बर १६५६ ई०)।
- इ रह जीकाद ७५७ दि० (२१ तवम्बर १३५६ ई०)।

नगर को भ्राप्तुपत्यों तथा सुन्दर बस्त्रों से सलाया गया। चारो भ्रोर कुम्बे विधि गये। कहा जाता है कि सहर देहली में छ कुम्बे लगाये गये थे। उस समय तक फ़ीरोजाबाद नगर प्रावाद न हुमा था। प्रत्येक कुम्बे में गिक रही दिन तक जदन होता रहा। प्रत्येक कुम्बे में एक लाख तक्के व्यय हुये। किसी को भी भीजन, धर्वत तथा तीवूल से न रोवा गया। सीग चारो भीर से कुम्बे देखने प्रात थे। जो कोई भी इन्हें देखने प्राता उसे सुल्तान फ़ीरोज साह के प्रावेदात स्वार्थित प्रतान प्रतान किरोज को कही में ये भीर कुम्बे सक्की के तहीं के ये भीर जन पर विभिन्न प्रकार के रा विरावे कपड़े लिपटे हुये ये, प्रत्येक कुम्बे के नीचे गायक गारी गाते थे, नर्तिकर्या नृत्य करती थी। """

#### ञ्रध्याय ५४

सुल्तान फ़ोरोज का देहली बालों को सम्मानित करना तथा शेष को क्षमा कर देना।

- (६०) कहा जाता है कि सुन्तान भीरोज ने सर्वसाधारण के निये दान तथा दया के द्वार क्षोत्र दिये द्वतिये कि देवनी निवासी घनान तथा महामारी के पारण वह पीटित थे धौर अवाज तथा वस्त्र की बडी कमी देख चुके थे, गुल्तान भीरोज ने प्रत्येक मनुष्य को जितना (६१) उसने मौगा बससे प्रीष्ठ प्रदान किया यही तक कि उससे पूर्व प्रत्या ने जो वप्त भोगे ये उनका निवारण होषणा धौर सभी सन्तुष्ट हो गये।
- (१२) उन दिनो में स्वाजा पखा सादी मजमूबादार था। सुल्तान मुहन्मद ने प्रपते जीवन काल में बौलताबाद से आने के उपरान्त देहली के प्रदेशों को भावाद करने के लिये दो करोड घन देहली वालो को सोन्घार र के रूप में दे दिया या ताकि जो मूमाग, कस्बे तथा ग्राम प्रकाल में नष्ट हो गये थे पून. बाबाद किये जायें। इसका उल्लेख मुहम्मद शाह के हाल में किया जा चुका है। यह सब घन लोगों को अदा करना था। स्वाजये जहाँ ने भी अत्यधिक हीरे जबाहरता वितरण नर दिये थें। समस्त घन का उत्सेख दवाजा फल सादी सजसूता दार की पविकामों में या। उसने उन सब को लावर मुख्तान भीरोज साह के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। सस्तान फ़ीरीज धाह ने इस सम्बन्ध में किवामुलमूरक अर्थात खाने जहाँ से परामदी किया । उसने समभाया कि यह धन मुल्तान मुहम्मद ने विशेष परिस्थिति में दिया (१३) था भौर मब उसे लोगों से बायस मांगन में बदनामी के म्रतिरिक्त कुछ हाम न मायेगा भीर लोगो को बढ़ा वष्ट होगा घत. इसे क्षमा कर देना चाहिये। सुल्तान फीरोज ने तदनसार (९४) वह धन समा कर दिया ! उस दिन फ़ीरोज साह ने किवामुलमुल्क की सनद तथा पत्र प्रदान किया ग्रीर उसे देहनी के राज्य का दड़ीर नियुक्त किया। राज्य का कर नये सिरे से निश्चित विया गया। इम कार्य हेनु ख्वाजा हसामूहीन खुनैद की नियुक्त विया गया। छ, वर्ष में स्वाजा ने राज्य के नस्वों में घूम घूम कर अपने निरोक्षण के आधार पर कर निहिचत किया। ६ करोड ७५ लाख तन्के जमये मुमलेकत विदिचत विया गया। सुस्तान भीरोज के राज्यकाल में ४० वर्ष तक देहली की जमा यही रही।

१ राज्य के रिवार्ड (हेखा मादि) रखने वालों का मधिकारी।

२ ऋख, (तहाबी)। द्वपलुक्त कालीन मारण, मांग १, ९० ५०।

१ राज्यका कर।

#### अध्याय १५

#### सुल्तान फ़ीरोज शाह द्वारा नयी वृत्तियों के नियम।

कहा जाता है कि सुल्तान फीरोज शाह ने लोगो को अत्यधिक वृत्ति बाँटी जिससे उन्हे बडा सुख प्राप्त हुआ। कुछ को १०,००० तन्के, कुछ को ५०००, कुछ को २००० उनकी योग्यतानुसार प्रदान किये तथा समस्त हशमे वजहदार को भी प्रदान किया। (EX) यह विशेषता इसी बारशाह की है इसलिये कि पिछले बादशाही के समय में यह नियम न था। कोई ग्राम वजह में न दिया जाता था और यह बात किसी की समक्र में न धाई थी। मुफ्ते लोगो ने घनेको बार बताया कि सुल्तान भलाउद्दीन इस विषय पर वार्त्ता किया करता था ग्रीर सकार्य किया करता था कि ग्राम वजह में न देना चाहिये इसलिये कि एक ग्राम में २००-३०० पूथ्प निवास करते हैं और सब के सब एक वजहदार वेतन पाने वाले के प्रधीन होते हैं। यदि इस प्रकार के कुछ वजहदार प्रभिमानवश तथा दूराचार के कारए। एकत्र होकर सगठित हो जाय एव विद्रोह करदें तो आश्वयं न करना चाहिये। इसी वारता सस्तान भलाउद्दीन किसी को वजह के बदले में ग्राम न देता था। जब सल्तान फीरीज शाह सिहासनाहड हुमा तो उसने सन्त होने के कारण सभी पर कुपा दृष्टि प्रविश्वत की ग्रीर मसलमानों के लामार्थ विशेष प्रयत्नशील हुमा। उसने हर प्रकार की शकायें सपने हृदय से तिकाल दी। उसने समस्त ग्राम अस्वे तथा खिले बेना को बाँट दिये। निश्चय ही यह बडा (६६) उत्कृष्ट कार्य था। क्योंकि सुत्तान फीरोज शाह ईश्वर में लीन हो चुका मा मतः उसके ४० वर्षीय राज्यकाल में एक पत्ता भी न हिला।

इसी प्रकार जब फीरोज बाह ने राज्य का कर तेना को वेतन के बदसे में श्रदान कर दिया तो जसने दूसरा नियम यह पनाया कि यदि सेना में से किसी की मुखु हो जाती तो उसकी जीवका (याम) उसके पुत्र की प्रदान करदी जाती। यदि किसी के पुत्र न होता तो जामाता को देवी जाती। यदि जमाता भी न होता तो उसके दाक प्रदान कर दी जाती। यदि दात भी न होता तो उसके किसी सम्बन्धों को देवी जाती। यदि यह भी न होता तो उसकी द्वियों को दे दी जाती। मुस्तान ने प्रपने ४० वर्षीय राज्यवाल में वही नियम रक्का।

#### अध्याय १६

#### सुल्तान फ़ीरोज शाह द्वारा प्रजा-पालन।

(६८) सुल्तान फीरोज प्रजा-पालन हेतु प्रत्यन्त प्रयत्न-शील रहता था । भूतपूर्व सुल्तानी

१ सम्भवतः वेदान पाने वाली स्थायी सेना ।

के समय में भ्रत्यधिक कानून (कर) थे। राज्य की प्रभाकर भदाकरते करते नष्ट हो जाती थी। इस सुत्रो से मुक्ते ज्ञात हुन्ना है कि प्रजा के पास केवल एक गाय छोड़ दी जाती थी और सब कुछ ले लिया जाता था। सुल्तान फीरोज शाह ने शरा के विरुद्ध समस्त (करो) का (६६) अन्त करा दिया और जो (कर) शरा के अनुकूत थे, उनमे भी कभी करदी । दीवानी के मुताल्यों में दीबान के महसूल को छोड़ वर पिछले करों में से तन्के में दो जीतल ही लेन का नियम रहने दिया। यदि कोई कारकुन अपना कर्मनारी उत्तम अधिक लेता तो गडी पूछताब की जाती। यदि कारखानो के लिये कोई सामान धमवा वस्तु मोज ली जाती तो प्रचलित भाव एवं स्थाययुक्त दाम देकर मोल ली जाती। बाजार के छोटे बडे सभी प्रसन्न थे। जहाँ कही कोई उत्तम वस्तु भयवा सामान हाता तो लीग उसे कारखानी के लिये एक कर सेते कारण कि भाव न्याय पर आधारित होता और मूल्य एकपुरत झदां कर दिसा जाता था, भतः लोगो को बढ़ा लाभ होता था। सुल्तान कीरोज साह ने ईश्वर का ग्रत्यधिक भय रखने के कारण, राज्य के पदाधिकारियों को चेतावनी दे दी थी कि किसी पर किसी लोम के कारए। कोई प्रत्याचार न हो। इस चेतावनी के कारए। प्रजा समृद्ध हो गई। यहाँ तक कि प्रत्येक धवता, परगरे तथा कीस पर चार ग्राम वस गये। प्रजा के घरो में इतना धनाज, धन, घोडे एवं सम्पत्ति एकत्र हो गई कि इसका उल्लेख सम्भव नहीं । प्रश्येक (१००) के पास अत्यधिक सोना चौदी एव सम्पत्ति हो गई। प्रजा में, स्त्रियों में से कोई ऐसी स्त्रीन वी जिसके पास माहूपए। न हों। प्रजा में से प्रत्येक के पर में सुन्दर विश्वीने, भ्रष्टिं पतान, श्रत्यधिक वस्तुयें एवं धन सम्पत्ति एकत्र हो गई थी। सभी के पास भ्रत्यधिक वस्त्र ये। समस्त देहली का राज्य धन सम्पत्ति की मधिकता के कारण निश्चिन्त हो गया था ।

#### श्रध्याय १७

खुसरो मलिक तथा खुदावन्दजादा, जो सुल्तान तुरालुक्त की दुत्री थी, का पड़मन्त्र।

सुल्तान तुग्लुन की पुत्री खुदाबन्दजादा तथा उसकायित खुसरो मिलक देहुली में मुल्तान पुरुष्टमद में प्रत्य, प्रस्पेत पर में निवास करते थे। सुल्तान फीरोज शाह का नियम था कि शुक्रवार की नमान्य के जगरान खुदाबन्दजादा से भेट करने विशेष रूप से जामा कर कर कर हो जाता भीर सिमान बर्दा था। जे सुल्तान फीरोज शाह खुदाबन्दजादा से भेट करने विशेष रूप से आगे बढ़ कर खड़ा हो जाता भीर सिमान बरता। इस समय खुदाबन्दजादा भी प्रादर पूनक प्रमिवादन करती। सुल्तान फीरोज शाह तथा खुदाबन्दजादा एक ही कालीन पर (१०१) प्रातीन होते। सुन्तान फीरोज शाह तथा खुदाबन्दजादा एक ही कालीन पर (१०१) प्रातीन होते। सुन्तान फीरोज साह समय खड़ा रहता। दावर मिलन खुदाबन्दजादा के पीछे बठता। मुख देर इसर उपर को बातांताल के उपरान्त खुदाबन्दजादा पान देती स्मीर सुन्तान फीरोज सीह आयेक सुक्रवार को नियमित कर से उसरे पाल की उसरे पाल की स्वापित कर से उसरे पाल की स्वापित कर से उसरे पाल की स्वापित कर से उसरे पाल का स्वापित कर से उसरे पाल का स्वापित कर से उसरे पाल की स्वापित कर से उसरे पाल जाता था।

ध्यों के बारण खुसरी मलिक तथा खुदाबन्दजादा ने निश्चय किया कि सुल्तान

१ चौग्रने माम ।

९ वमा साना।

फीरोज वाह को छल से पकड कर उत्तरी हत्या करा दी जाय। उत्त महल में छत पर भी हमारत थी जिसमें बाजू में दो कोडिएसी थी। सुसारे मिलक ने बुछ मनुत्यों नो तिर से पाँव तर नवस पहना कर साजू को दोनों नंडीरियों में छिया दिया और उन्हें समफ्रा दिया कि जब खुदाबन्दवादा प्रपने सिर का पस्सू सीधा कर तो वे बाहर निवल तर मुख्तान फीरोज का सीधं यौरि से प्रवर्भ करेंदे। बुठ क्वय पारियों नो दुःसील सुबरों मिलक ने बाहर के हार के उत्तरी के नीचे छिता दिया और उन्हें बता दिया कि यदि मुख्तान फीरोज (१०२) साह पिसी प्रवार पर के बाहर के सीस वित्तर कारी में दें सुक्तान पर दूट पड़ें भीर उसे सरीसत बाहर कारी में !

पुक्रशार के दिन जब नमाब के उपरान्त गुन्तान फीरोज साह नियमानुसार खुदाबन्दजादा से मेंट करने गया तो मेंट के उपरान्त दोनां छत वे न ने एक नाशीन पर बैठे। दावर
मानिक खुदाबन्दन्जादा के गोधे दिनत शुन्तारों को मीति बैठा। दुए सुनरों मिलक खुदाबन्दजादा का दूसरा पित या। उस समय ईक्वर के पादेशानुमार दावर मिला सुन्तान फीरोज
साह को देखते ही प्रपनी प्रभूठ के गास की प्रयुत्ती दोतों से नाटने समा घीर घोलों से
सकेत करने समा कि बहु उस स्थान से बीद्रमाजियों माने पर चला आय। सुन्तान
फीरोज साह मान की प्रतीक्षा निये बिना ही उठ खड़ा हुआ घीर खुदाबन्दआदा के रोकने
पर भी न रुका। उत्तने कहा, "पन्दह खीं स्थल है दिश्विय बीद्रम जा रहा हूँ। ईक्वर ने पाहा
(१०३) तो दूसरे दिन घीड़ प्रार्टमा गी सुन्तान सुरस्त खुदाबन्दआदा के पर के बाहर
दिक्त सथा। जो कवचवारी बाड़ भी कीठरीं में सु दे इन बातों की सुनना नपा सके।
ईक्वर की दूसर से उन सोपों को भी बो हार के पास के सहतों के नीवे दिसे पे मुत्तान
के प्रविष्ट होने की तो सुचना हुई किन्तु बाहर जाने की कोई सुनना न हो सके।।

वह ईश्वर की कृपा से उन दुष्टो के घर से निक्ल कर चिल्लाया ग्रीर ग्रपने हितैपिथी को बुलाने लगा। शुक्रवार के कारणु अधिकतर मलिक लौट गयेथे। राय भीरह भट्टी सुल्तान फीरोज शाह का मामा उपस्थित था । उसने उत्तर दिया। सुल्तान ने सम्राटों के समान गरज कर राय भीरह से तलवार मांगी। राय भीरह समक्ष गया कि कार्य बिगड (१०४) चुका है। उसन कहा 'मैं तलवार सीचे सुदाय-दे धालम (ससार के स्वामो) के पोछे-पोछे चलगा।" सुल्तान न इसकी बात न सुनी। राय भीरह के हाथ से तलवार से ली भीर मियान से निकाल कर सुल्तान मुहम्मद के अन्त पर से बाहर निकल भाषा भीर प्रपने राजभवन के ऊपर चढ गया। तत्काल दरबार के समस्त खानो तथा मलिको को वलवाया। समरो मसिक तथा खदावन्दवादा का घर घेर सिया गया। उन कवचघारियो को अपस्थित किया गया । उन लोगो ने समस्त बातें स्पष्ट रूप से वह दी । सुल्तान ने का कोगों से खुर, "तुम्हें हमारे विषय में भो कोई सूचना थी ?" उन्होंने वहा 'हमें म्रापके जाने के विषय में सो बात है चिन्तु लौटन वे विषय में कुछ पता नहीं," सुरुतान ने इस घटना-के प्रमाणित हो जाने के उपरान्त खुदाबन्दजादा को एकान्त-पात ग्रहण कर लेने का ग्रादेश दे दिया और उसकी शृति निश्चित करदी। खुदावन्दजादा के पास ग्रत्यथिक धन सम्पत्ति थी। सुसरी मिलिक ने तस पन से पद्मार पदमा पहिला में साथ स्वापन भी प्राप्त है। भी। सुसरी मिलिक ने तस पन से पद्मार पदमा पहिला में छत. वह सब धन राजकीप में दाखिल कर सिया गया धीर छुसरी मिलिक नो (देश से) निकास दिया गया। दावर मिलिक को ब्रादेश दिया गया कि वह प्रत्येक मास की पहली तिथि को बारानी तथा जूते पहन कर सससे (सुल्तान स) मेंट करने बाया करे।

### अध्याय १=

ईदों तथा जुमे के अवसर पर सुल्तान फ़ीरोज शाह हारा 'खुस्वे में भूतपूर्व सुल्तानों के नाम का सम्मिलित करना तथा सुल्तानों के सिक्कों का जल्लेख ।

- (१०६) देहनी के मुस्तानों नी यह प्रया यो कि ईद तथा जुमे के खुन्यों में यर्तमान मुस्तान का नाम पढ़ा जरते ये धीर देहनी ने भूत पूर्व मुंस्तानों का उल्लेख नहीं करते थे। जब मुस्तान फीगोज बाह ना राज्यशान प्रारम्भ हुमा तो लोगों ने मुस्तान फीरोज के नाम ना खुत्वा यदना चाहा। मुस्तान ने पहा नि 'यह र्जनित नहीं कि भूत काल के मुस्तानों का नाम खुत्वे में इपक् कर दिया जाय। सर्वययम मुक्ताल के मुस्तानों पनाम पढ़ा जाय भीर तरपस्यात मेरी चर्चा हो। ' भूतकाल के मुस्तानों के नाम दक्ष प्रकार रक्खे गये:
  - (१) स्त्नान शिहायुद्दीन मुहम्मद बिन साम
  - (२) मुल्तान शम्मुद्दीन इल्नुनिमश
    - (३) मुल्तान नासिरहीन महमूद
  - (४) सुल्तान गयासुद्दीन बल्बन
  - (४) मुस्तान जलालुद्दीन फीरोज
- (१०७) (६) मुल्तान अलाउद्दीन मुहम्मद खलजी
  - (७) मुल्तान नृतुबुद्दीन मुवारक
  - (c) मुल्तान गयानुद्दीन'तुगुबुक साह
  - (६) सुल्तान मुहम्मद ग्रादिव<sup>२</sup>
  - (१०) मुल्ता पीरोज शाह

मुस्तान पीरोड याह के परचार् दो बादवाहों के सुखे निश्चित हुवे : (१) मुस्तान मुद्दम्मद बिन पीरोड साह (२) मुस्तान म्रतान्हीन सिनन्दर शाह<sup>3</sup>

#### ताजदारो<sup>४</sup> के सिक्के<sup>४</sup>

समस्त संसार याओं वो जात है कि मुत्तान कीरोज बाह ने ताजवारी के नियमानुसार राज्य व्यवस्था एव शासन प्रवन्ध हेतु २१ सिनको ना तथा राज्य-व्यवस्था की २१ प्रका-मर्तो का प्राविष्णार किया। यह इतिहासनार पाठनो के लाभार्थ प्रस्थेक वी चर्षा विस्तार रूप से पुणवु-पुषक् नरता है।

- ग खुला उस प्रवयन को यहने हैं औ दोनों देतें तथा जुने की नमात्र के साथ पढ़ा जाता है। फमें देवर को खुलि तथा मुहम्मद महत्व प्यं उनके मित्रों तथा बंग वालों की प्ररामा के उपराप्त समात्रीन वरत्याह का वर्षेच होता है। बहि राम्य के लिमी प्रदेश में कोई फम्ब व्यक्ति प्रवत्य नाम मा एक्स प्रदेश के प्रव्य व्यक्ति प्रवत्य नाम मा एक्स प्रदेश देश था तो यह दिहोंही समग्रा जाता था।
- र मुहम्मद कित तुगलुङ शाह ।
- १ पक पोधी के भनुपार मुल्तान अलाउदीन मियन्दर शाह दिन मुल्त न मुद्रमाद शाह ।
- ४ बादशाही सम्मान ।
- ४ मधिनियम।
- ६ चिद्वकिन्तु इस स्थान पर भादेश।
- पुरतक में बता राष्ट्र जा प्रतेश दुमा दे विश्वता माशास्त्र मध्ये आविष्कार दे किन्तु जो आविष्कारों की
   पद्मी दी गाँद के कार्नि में आविष्कार कोर मी नहीं, सन आविष्कार का मध्ये, 'तानू करना' दी समस्त्र मानित

#### (१०८) २१ सिवरे इस प्रकार हैं

- (१) ख्त्वा
- (२) वस्त सन्दर्भी
- (३) शकीक की मूहर<sup>३</sup>
- (४) तीकी तथा तबलीग में तगरा<sup>3</sup>
- (५) भगसरौं%
- (६) बीगे पास ह
- (७) दिरमा
- (८) गाशियये पारा
- (६) सिलाहर वक्त<sup>®</sup>
- (१०) जजीर पेशे दाखुल °
- (११) राजप्रासाद के समक्ष परिजन।
- (१२) ग्रमियानों के समय नौदत ।
- (१२) मामयाना क समय नावत
- (१३) शाही टोपी ।
- (३४) कालाच्य (छत्र)
- । १४) सकेद निवन ।
- (१६) इतिहास लिखवाना ।
- (१७) हाथियो पर भार।
- (१७) हाथिया पर भार ।
- (१८) मलिकों की राजप्रासाद में प्रातःकाल उपस्थित ।
- (१६) (बादशाह के) बाहर निकलन के समय घोषणा का होता ।
- (२०) दुर्रा बबदकोश'

(१८) जुन निर्माण किया है। सुन्तान की प्रधानुसार है किन्तु दो सिवके (प्रधिनियम) सुस्तान फीरोज बाह ने प्रपने राज्यवाल में प्रपनी बुद्धिमत्ता ने कारण माविष्कार किये: (१) तास महिवाला जिसका झाविष्कार किये: (१) तास महिवाला जिसका झाविष्कार बर्ट्स ने वापसी के उपरान्त हुआ। इसका उत्सेख पट्टा के मिश्राम की वर्षा ने उपरान्त होगा। दूसरा मधिनियम निसारे चत्र 'े। यह भी मुल्तान फीरोज का झाविष्कार है। सुस्तान कीरोज चाह के बादशाह हो जाने के उपरान्त सुझ गालि प्रारम्भ हो गई। सुस्तान फीरोज माह ने आदेश दिया कि साही चप तथा प्राप्त चर्मों में अन्तर होगा चाहिये।

- १ चन्दनकाराजसिंहासन।
- २ प्रवासकार केलाल रंग के रत्न की मुद्रा।
- ३ शादी परमानों में सुन्दर लेख में शादो उपाधि भादि।
- ४ दिन अथवारात जाएक पहर ज्यतीत हो जाने पर उसनी पोपणा।
- ४ । गज अथवा विसी प्रकार का नाप ।
- ६ घोडे के जीन पर के सलाफ वानियम ।
- ७ प्रत्येकसमय अस्त्र शस्त्र रखना।
- ८ शाही महल के द्वार के समज शृंखना।
- १ यह शब्द स्वष्ट नहीं। उपयुक्त भूनी में कुल २० नियमीं का बल्लेख है।
- शादी छत्र पर से जो धन न्यौद्धावर क्यि। जाय। यद भी वड़ी प्राचीन प्रधा दें।
  - मोरझल दिलाने वाला ।

# दूसरा भाग

लखनौती का उल्लेख, जाजनगर तथा नगर कोट की श्रीर दी बार प्रस्थान।

### अध्याय १

सुस्तान फ़ीरोज शाह द्वारा प्रयम बार लखनीती की फ़ीर प्रस्यान ! एक हजार बन्द कुशा नावों का कहारों की गर्दनों में जाना ।

(१०६) इस इतिहासकार को विरवस्त सूत्रों में झात हुमा है कि ७०,००० खान जया मलिक निवले और इस प्रकार सुस्तान फीरोज ने बडे वैभव तथा ऐत्वर्ष ने बगाले की और प्रस्थान किया और सखनीती पहुँचा तथा खाने जहाँ देहनी नगर में रह गया।

### अध्याय २

सुल्तान फीरोज का लखनौती पहुँचना तथा उसे घेर लेना।

(११०) कहा जाता है कि मुल्तान फीरोज बडे ऐरवर्ष तथा बेमव से बगान पहुँचा।
मुल्तान घामुहीन की सेना ने जो नदी तट पर थी धपनी द्यक्ति प्रदर्शित की प्रयत्ति स्प्रा, गगा
एवं फोसी नदी पर। मुल्तान फीरोज की सेना के बीर तथा थोद्धा बाए एव माले मेक्ट बन्द
कुछा नावों पर, जो अकदी गई थी, सबार हुए फ़ीर तथा उपा साले की नीव से लोगों को
लीटा देते थे। सक्षेप में जब सुल्तान फीरोज बाह्य धपनी हितंपी सेना के साथ कीवी नदी
के तट पर पहुँचा तो उसने बहुई कुछ विधान किया।

दूसरे तट पर सामुद्दीन सपार सेना निए बटा या सौर नदी पार करना कहिन था।
पुत्तान फीरोज साह कोशो के उपर १०० कोस तक सप्रमर हुवा कोर जियारन' के पामलाई से कोशो नदी पर्यंत से निवन्तती है और नदी खिदनी है-उतरा। विश्वस्त मूर्जे में जान
हों से कोशो नदी पर्यंत से निवन्तती है और नदी खिदनी है-उतरा। विश्वस्त मूर्जे में जान
(१११) हुमा है कि यम स्थान पर जल बड़े थेन से बहुत हो। ४०० मन के पापर टीक्टों
से सान बहुते बले जाते हैं। मुस्तान ने झादेश दिया कि जहाँ पानी खिदना हो उत्तर की
सोर तथा नीये को घोर हाथी सह वारण खड़े किये गये कि जल का बेग उन हो जान
वासियों में रिस्तार्य बीय दो गई। मोचे नी झोर दस कारण हाथी खड़े किये कि जले हैं।
हुवने कोरे बहु रस्ती पत्र है। से हैं से हमी हुवनों से से वह रस्ती पत्र है। से हमी हमी से हमी हमी हमी हमी हमी हमी हमी हमी
परांती घोर मुस्तान समुद्दीन की घोर पबत ने समान मम्बर हुई तो मुस्तान प्रमुद्दीन ने
मुता कि एस बहुत मारी मेना ने जियारन (वरपारन) ने पास कोभी नदी एन सम्बर्ग, हो
मयभीत होकर मुस्तान समुद्दीन सर्वस्थ मेना लेकर एवक्सों में एन कार कि सार प्रमुद्दीन ने
से सात हमा है हि सानों मेना के पार होने क समय मुस्तान प्रीरोड एन है गई दिसान

सक्षेत्र में मुस्तान सामुहीन पहुंबा नगर छोड़ कर एक्ट्रा में हुन रुवा। हुन्य भीरोब साह एवदका की मोर बड़ा भीर उसने उस स्थान की की नक्टर के साद बेर्टीक

रे सम्बद्ध बन्यास्त ।

धीर प्रथमी ग्रेगा के चारों धोर पटनढ तैयार करा तिया तथा साइयो सुस्या । प्रत्येन वित सुस्ता भी क्षेत्रा एक्स्या से निकल कर गुद्ध चरती थी। इस ध्रीर से द्यादी (११२) मेना उन्तर वास्तों के बार करती थी। सुस्तान सामुद्दीन धर्मत धीन वे चारकृर वे कहे में एक्स्या होता था । सुस्तान सामुद्दीन धर्मत दे चारकृर वे कहे में एक्स्या होता में घरकृर वे कहे में एक्स्या होता में घरकृर वे कहे में एक्स्या होता से पित वे चारकृर वे कहा से एक्सा के प्रत्येन कर नाता तथी व्याप्त के प्रत्येन कर किया आता। बद्धान के ध्रीय करता भीने वे सुद्धान पीरोज से युद्ध होता धीर परस्तर को हमा प्रावसा होती। इस प्रकार कब पुष्ठ समय स्वतीन हो माम धीर सूर्य कर्फ साथित प्रत्येन प्रवास वा तो सुद्धान पीरोज से ध्रीय प्रवास वामुद्धीन वित्या वा तो सुद्धान पीरोज से ध्रीय विष्याप्तवाम सामुद्धीन वित्या चार हो गया है घीर एक्स्या होत के चारों धीर महुद्ध वन गये हैं। पुरतान सम्पूरीन क्षा चार हो गया है घीर एक्स्या होत के चारों धीर महुद्ध वन गये हैं। पुरतान सम्पूरीन क्षा चार हम प्रवास रस्तु आवास तो बद्धान भूषि से जलसान के बारस धीर के प्रतास करे जाती धीर हम वस मनसर पर यह वित्यत है हम दुक्त से वा सोता है। (११३) कोस पीदे हट बाना चाहि से सीर वित्य है कर परीश से क्षा होता है।

दूसरे दिन फीरोज बाह ने देहती की भीर प्रस्थान किया भीर देहनी की भोर चन दिया। अ कोस को दूरी पर पड़ाव हुआ भीर कुछ बज़न्दरों की घोका देने वे लिये एवरवा भेना गया भीर उन्हें समफा दिया गया ि यदि तुन्हें पकड़ कर सुन्ता बान्सुदीन के समय प्रस्तुत किया जाय भीर वह कीरोज बाह की तेना के विषय में प्रस्त करे तो उसे बताहें कि मुस्तान कीरोज मागने वालों में समान कीट रहा है। जब कान्दर एकदना के किये ने नीचे पढ़ेंचे तो उन्हें यन्यो बना कर सुल्तान धान्धुरीन के समय प्रस्तुत किया गया। जन्होंने सुन्तान कीर खावा कि भीरोज भागने वालों की भीति अपनो होना के साथ वापस जा रहा है। सुस्तान कान्युद्दीन ने उन लोगों की बात पर विश्वास करने उपस्थित ग्रामों से बहा कि सुन्तान भीरोज पर छापा मारना चाहिये। मुस्तान अपनी अवार क्षेत्रा लेकर एकदला के बाहर निक्सा।

#### श्रधाय ३

सुन्तान फीरोज का सुन्तान शाम्सुद्दीन से युद्ध करना, ५० हाथी श्रीवकार में कर लेना, तथा बंगाले के एक लाख ६० हजार मनुष्यो की हत्या।

(११४) मुल्तान फीरोज ने लीटते समय कुछ सामान छोट दिया। कुछ का कथन है कि फीरोज थाह ने सादेत दे दिया कि तिथिर का कुछ सामान चला जाला जाय। नदसुसार कुछ सामान जला दिया गया छोर लोग भीट पड़े। गुल्तान धामपुदीन १० हजार धरवारोही तथा दो लाय पदाति एव ५० हानी सेनर सुस्तान भीरोज थाह का पीछा नरने ने लिये निकला। फीरोज बाह घपनी हित्तैयों केना लेकर भीरोज थाह का पीछा नरने ने लिये निकला। फीरोज बाह घपनी हित्तैयों केना लेकर भीरोज थाह गरी पर पड़ाव निये हुये प्रतीता कर रहा था। उस स्थान पर क्या और उस प्रतीता कर रहा था। उस स्थान पर क्या और सेन हित्त पात्र के तिविध्य छिछला था। फीरोज थाह के विधिय छिछला था। फीरोज थाह के विधिय छिछलों तट से पार हो चुने यो। इसी बोच में से इहानियों का बादगाई छवताव पड़ित सार को सेन हा स्थान के सो कि हम सार हो होने से से उस हम से सेन हम सार का पहली के कारण धरमक सेना तथा पर्वत-हुत हा स्थियों को लेकर खुटेरों के नेता नी भीति प्राट हुया है। पीरोज थाह से धरानी नेना तीवार थी। उसने सपनी नेना

(११५) वा तीन स्थानो पर रक्सा। बाहिनी धोर मिलक देसान मीर धिकार ३० हजार सवारों के साथ, बाई फ्रोर मिनक हुसाम नवा ३० हजार धीरों के साथ, मध्य भाग में वातार खीं ३० हजार बोद्धाफों ने साथ। फीरोज साह स्वय इन तीनो सेवाफों में चक्कर क्याता था भोर सायों को प्रोसाहन प्रदान करता था। इन तीनो सेनाफों में हाथी वितरण कर दिये गये। उस समस्य विद्येष पर्यों से स्वयं कर ति से समस्य विद्येष पर्यों। अप वितरण कर दिये गये। समस्य विद्येष पर्यों के समस्य विद्येष पर्यों । अप विद्यों की समस्य विद्येष पर्यों। अप विद्यान विद्यों की समस्य विद्यों की समस्य की समस्य की समस्य की समस्य की समस्य की समस्य विद्यों की समस्य की समस

पोर घुढ़ तथा प्रत्विषक रक्तपात के उनरान्त छती नुरतान घन्तुहोन भाग लडा हुमा थीर अपन नगर को घोर चल दिया। विश्वस्त सुत्रो है जात हुमा है कि लाने प्राज्ञम तातार ली तथा उसकी मारी सेना मध्य भाग से घोर बाई तथा दाई घोर से मिल हुमाम नथा एव मिलक देवान ने ऐसा प्रयक्त को घोर भाग गई। तातार ली ने बड़े बेग से बड़ाले के बादबाह ना पीछा निया। तातार ला विस्ताला रहा, 'हे सम्ब ' नाला मुख करके कहीं जा रहा है। थीरो वो थीड न दिलाली चाहिये। बुछ देर ठहर घोर फीर चीरों याह ने चीरों की सिक्त देख।" विन्तु सुलतान धामुद्रीन इस प्रमार मागा दि उसत निसी की विन्ता न को ! .........

(११०) ईश्वर की क्रमा से एत्वान फोरोज साह वा विजय प्राप्त हुई। ४७ हाची पकड़ निये गये थीर सीन हाची मार उन्हें गये। बद्धाल का बादशाह दतनी बटी सना तथा सािक के होते हुये भी ७ सवारों वे साथ भाग खड़ा हुआ। उनकी सेना दित-भिन्न हो गई। फेरोज बाह की तेना विज्ञाने को साव ना वो खाँ किया। बद्धाले का बादशाह किसी न स्प्राप्त को सना वा भोड़ा किया। बद्धाले का बादशाह किसी न स्प्राप्त को साथ को साथ के भाग। उसने बोर सहवारोही तथा पथाति खलिहान की भौति नाट डासे गये। इस लोगो वा क्यन है कि प्रमुल करते पर भी बही की भूमि न दिखाई बती थी। \*\*\*\*

जब मुस्तान शम्मुद्दीन भाग वर धपने जिले वे निवट पहुँचा हो विशे के बोतवाल ने बड़ी विध्नाई से द्वार साला। मुस्तान पारोज के शिविर एक्टना में लग गये। यहा जाता (११९) है वि जो स्त्रियाँ एक्टला के जिले में थी, पीरोज साह के विले ने भीने पहुँचने के समाचार पाकर जिले के ऊपर चड गई और धपने सिरो से धीचल जहार कर मंगे सिर

१ विशेष शाही चिह्न बाजे आदि।

२ पताकाय ।

हो गई तथा विलाप करने लगी। फीरोज धाह ने उन्हे इस धवस्या में देखकर कहा "भेन नगर पर प्रधिकार जमा लिया है धीर मत्यधिक मुलनमानों को बारो बना लिया है, इस राज्य में मेरा खुरवा पढ दिया गया है, किन्तु यदि में किने में प्रविष्ट होकर मुलनमानों पर म्राय्यायार करूँ ति इसनी दिवर्या मनुवित लोगों के हाथ पड जायंगी। क्स कथामत में ईश्वर के सिहासन के समक्षा में बया मुह दिलाऊँगा? मुझमं तथा मुगतों में बया मन्तर होगा?' तातार खों ने इस धवसर पर कई बार वहां कि प्राप्त हुधा राज्य हाय से न गेंगाना भादि । फीरोज बाहि ने देवी प्ररोणा से कहां कि देवती के दान गुलानों ने इस राज्य पर विजय प्राप्त को वे किन्तु सभी ने युद्धिमानों की कि यहाँ प्रधिक निवास न वित्या । यहाँ के सभीर (तासक) बडी किन्तु सभी ने युद्धिमानों की कि यहाँ प्रधिक निवास न वित्या । यहाँ के सभीर (तासक) बडी किन्तु सभी ने युद्धिमानों की कि यहाँ प्रधिक निवास न वित्या । यहाँ के सभीर (तासक) बडी किन्ता सभी करना उचित नहीं। राज्य-नीति इसी में हैं। फीरोज बाह यह सोवकर लोट गया भीर जकता कि नाम माजायपर रख दिया।

(१२०) कहा जाता है कि जब सस्मुद्दीन, तातार खीं के मय से भागा भीर खाने भाजम बातार खीं निकट पहुँच कर ततकार चलाने बाला ही या कि उसने कुछ सोवकर ततकार न चलाई भीर उसका पीछा न किया तथा लीट माया। युद्ध के उपरान्त जब कीरोज शाह ने दनका कारण पूछा तो तातार खीं ने उत्तर दिया "बादशाहो पर ततकार चलाना मेरा कार्य नहीं।" मुस्तान यह उत्तर मुनकर वडा प्रपन्न हुषा।

### अध्याय ४

### सुन्तान फ़ीरोज की देहली को वापसी।

(१२१) कहा जाता है नि धुल्तान फीरोज साह ने विजय प्राप्त करने के उपरान्त प्रादेश दिया कि मरे हुये बनाजी प्रदवारोहियो तथा पदातियों के सिर एकव किये जायें। उसने प्रादेश दिया कि भो कोई एक बनासी ना सिर लाये उसे चांदी का एक उनका दिया जाय। गराना पर पता चला कि एक लास प्रस्ती हजार प्रिन्तु इससे प्राधिक सिर लाये ये दससिये कि ७ कोस तक दुरी तरह पीछा किया गया था। सुस्तान फीरोज साह दियता था भीर शिक्षा प्रस्ता था। प्रोर कहता था कि ये लीग रोटी के लिये इस दशा यो आप हुई है।

लीटते समय सुल्ताम ने लखनीतों की विजय के पत्र देहली भेजे। उस समय खाने (१२३) जहां मक्त्रूज लखीर, सहर देहली में नायवे गंवत या भीर राज्य की रक्षा में बड़ा प्रस्तवालि था। विजय पत्र प्राप्त होने पर बगाले की विजय तथा सुस्तान फीरोज बाह एव बाही सेना भी कृतालता को खुती में देहली में २१ दिन सक खुती के डील बवाये गये।

१ सल्तान की अनुपश्यिति में उसकी और से प्रत्येक अधिकार का स्वामी ।

जब मुस्तान कीरोज बाह नगर के निषट पहुँचा तो खाने जहाँ ने म्रत्यिक सामान तया उपहार प्रस्तुत किये। इः कृत्वे विधे गये। म्रामी कीरोजाबाद न बसाया गया था। जिस दिन मुन्तान कीरोज साह देहली पहुँचा जस दिन झसस्य पताकार्ये एवत्र हो गई। पताकार्यो की प्रथा मुत्तकान में न थी। यह भी मुस्तान कीरोज साह का विशेष आविकार है। मुस्तान भीरोज साह के देहली में प्रविष्ट होने से दिन सखनीती से जीते हुए ४५ हास्तियों को रगा गया भीर उन पर होदज सादि कस कर तथा पर्य लगा कर साही सेना के मारे करके नगर में नाया गया। समी ने स्वागत दिया और सस्तान के लिये श्रम कामनाये की।

(१२४) मुस्तान फीरोज साह पहली बार जब उसने लखनोती विजय की मीर बगाल के बादसाह पर प्रविवार जमाया तो ११ मास तक लखनोती की मोर रहा मीर ११ मास

**उपरान्त** देहसी वापम ग्राया ।

### अध्याय ५

# शहर हिसार फ़ीरोजा का बसाया जाना।

कहा जाता है कि जब मुस्तान कीरोज साह विजय प्राप्त करके देहनी सामा तो कुछ वर्षों तक निरस्तर देहनी के सासपास जाता रहा। इस इतिहास के लेखक को अपने विवाह या तात हुमा है कि मुस्तान कीरोज साह वगाले से माने के जपरान्त वाई वर्ष तक हिसारे कीरोजा की मीर रहा। राज्य के पासन हेतु उसने विमिन्न प्रकार के प्रयत्न किये मीर उनके लाम के दार लोगों की मीर खोल दिये (उनके लामार्थ वर्षों किये )। सहर हिमार फीरोजा जन्ही दिनों में बमाया गया। प्रत्येक बार जब सुस्तान कीरोज सहर देहली भाता तो कुछ दिन वहीं रह कर उसी स्थान को लोट जाता। जब साह फीरोज ने सहर हिसार कीरोजा बसाने के बियद में सोचा तो उस स्थान पर दसते पूर्व दो बदे-बड़े (३२५) साम बसे हुये ये एन बड़ा लरास दूसरा छोटा लरास । यह सराम में ५० खरक ने तथा छोटे लरास में ५० खरक थे। उस और दिना खरक के कोई ग्राम न होता था। जब साह फीरोज ने बड़े सरास की भूमि देसी तो वह उसे बड़ी सच्छी कभी घोर उसने कहा, "अय मज्जा हो, यदि यहाँ एक नगर बसाया जाय।" उस भूमि पर सर्वेदा जल का प्रमान रहता था। जब शोट क्ला के प्रत्य पर वहने से से एक नगर साम जाय। स्वता हो साम पर पहुचते ये तो एक गियास जब भी मोत से ते थे। इस कारा वहीं जल का दतना प्रभाव यहां। महत्तान के कहा, "जब में हैश्वर के भरोसे पर महत्तानाने के सामार्थ यहां। नगर बसा महत्ता माना यहां नगर बसा

सुरतान न कहा, 'जिय में ईस्वर के भरोते पर प्रस्तमानों के सामार्थ यहाँ नगर बता रहा हूँ तो ईस्वर का भूमि पर जल मी उत्पन्न न रहेगा। ग्राह भीरोज ने उदी भूमि पर प्रस्त मी उत्पन्न नर दिया। कई वर्ष तर जलानों, तथा मिलकों के साथ इस नार्थ में तत्सीन रहा। नरसाई पर्वत से पर्वतीय पर्यर लागे गरे। पर्वता भूमि पर प्रस्त हो पर्वतीय पर्यर लागे गरे। पर्वता भूमि के साथ इस नार्थ में तत्सीन रहा। नरसाई पर्वत से पर्वतीय पर्यर लागे गरे। पर्वता भूमि भूमि । प्रस्त भूमि । पर्वती के स्वार पर्या पर्वती का सी साथ से साथ स्वार पर्वतीय हो। या। राज्य के सभी सत्सभी (सभीरे) को कोट का बोहा घोडा भाग दे दिया या। प्रायेक नित्यय क्ष से से परियम से सपना-स्वरना या। वनवाने में तत्सीन हो गया। या। प्रायेक नित्यय स्व परियम से सपना-स्वरना या। कार्य की साथ में स्वर्तान फ्रीरोज या। कोट के तैयार हो गया सहर हिनार कोरोज सा। कोट के तैयार हो जाने के उत्परात साई से हो। सोट के कर राज्य साई से होनों बाजुसो पर मिट्टी के बैर (एक प्रकार

१ सम्भवत बास बल्लियों से बनाया हुआ गाय रखने का बाहा।

द यस प्रसार का परपूर ।

हो गई तथा विसाप करने सभी। फीरोज बाह ने उन्हें इग धवस्या में देखकर वहा "भेने नगर पर प्रियमर जमा सिया है भीर प्रस्यिपक मुसलपानी को बादी बना सिया है, इस राज्य में मेरा खुत्या पढ़ दिया गया है, किन्तु यदि में किने में प्रिवष्ट होकर मुसलमानो पर प्रस्याचार करूँ तो इतनी स्मित्री म्रानुष्ठत लोगों के हाथ पढ़ आयमिं। क्या क्यामत में ईश्वर के विहासन के समक्षा में बया मुद्द दिखाऊँगा? प्रमुमें तथा घुनतों में यया प्रस्त होगा?" तातार सी ने इस प्रवस्त पर कई बार कहा कि दिखी प्राप्त होया राज्य हाथ से ग्रेंगना चाहिय। फीरोज बाह ने देवी प्रेरणा से कहा कि देहली के इसने गुल्तानों ने इस राज्य पर विजय प्राप्त को किन्तु सभी ने बुद्धिवानी की कि यहाँ प्रियम निवास न किया। यहाँ के प्रभीर (धासक) बडी कांजिया है से हीथों के प्रस्त में जीवन करतीत करते हैं, इसलिये देहले में मुल्तानों की प्रथा कांजिया करना उचित नहीं। राज्य-नीति इसी है। फीरोज बाह यह सोचकर लीट या। सीर एक कांजिया कांजिया साम प्राज्यावपुर रख दिया।

(१२०) कहा जाता है कि जब चास्तुहीन, तातार खों के मय से मागा घोर खाने माजम तातार खों नियट रहेंच मर ततवार चलाने वाका ही या कि उसने कुछ सोचकर ततवार न चलाई घोर उसका पीछा न किया तथा लीट घाया। युद्ध के उपरान्त जब कीरोज साह ने हमका कारण पूछा तो तातार खों ने उत्तर दिया "वाद्याहो पर ततवार चताना भेरा कार्य नहीं।" युस्तान यह उत्तर मुक्तर वटा मत्रम हुषा।

### अध्याय ४

### सुल्तान फ़ीरोज की देहली को वापसी।

(१२१) कहा जाता है कि युत्तान फीरोज साह ने विजय प्राप्त करने के उपरान्त प्रादेश दिया कि मरे हुये बनासी प्रस्वारोहियो तथा पदातियों के सिर एकत्र निये जायें। उछने झादेश दिया कि जो कोई एक बनासी का किर साथे उसे चौदी का एक तन्का दिया जाय। गएना पर पता चता कि एक सास प्रस्ती हजार धितातु इससे प्रायक्त सिर साजाय। गएना पर पता चता कि एक सास प्रस्ती हजार धिता फीरोज साह देखता था भीर तिक्षा प्रह्तान फीरोज साह देखता था भीर तिक्षा प्रहूण करता था भीर कहता था कि ये लोग रोडी के सिथे इस दशा को प्राप्त हुए है है।

्र २) सक्षेत में कीरोज बाह उस स्थान से सीझासियोझ प्रस्थान करके देहुओं की और स्थापत हुसा कीर वहुता पहुँचा। वहाँ किरोज बाह के नाम का खुत्या पदा पदा। उस नगर ना नाम कीरोजाबाद रक्जा गया, इस प्रकार कामजो में आवादपुर उर्फ एकदला तथा कीरोजाबाद उर्फ मंदुबा लिखा जाने लगा। जब कीरोज बाह कोशी नदी के तट पर पहुंचा और वर्ष ऋतु मा गई तो मादेश हुमा कि होना स्थन कुछा नाको हारा नदी पार कर। समस्त सेना ने नावो से नदी पार की। अब मुक्तान सम्मुहीन एकदला में प्रसिष्ट हुमा तो उस कोतवाल की. असित निर्मा स्थ

सीटते समय सुल्तान ने लखनीती की विजय के पत्र देहली भेजे। उस समय खाने (१२३) जहा मकबूल बजीर, घहर देहली में नायबे गैबत पाभीर राज्य की रक्षा में बडा प्रयत्नवील या। विजय पत्र प्राप्त होने पर बगाले की विजय तथा मुस्तान कीरोज साह पत्र साही सेना की कुसलता को सुसी में देहली में २१ दिन तक सुसी के बोल बजाये गये।

१ सन्तान की अनुपरिथति में उसकी और से प्रत्येक अधिकार का स्वामी।

जब मुस्तान फ़ीरोज धाह नगर के निषट पहुँचा तो खाने जहाँ ने धरविधक सामान तथा उपहार प्रस्तुत किये । ह्वः कुन्धे बोधे गये । अभी फीरोजाबाद न बसाया गया था । जिस दिन सुन्तान फीरोज धाह देहली पहुँचा उस दिन असस्य पतावामें एषत्र हो गईं । पताकामों की प्रथा सुतकान में न थी । यह भी सुत्तान फोरोज साह का विशेष आविष्कार है । सुत्तान फ़ीरोज साह के देहली में प्रविष्ट होगे के दिन सबतीतों से जीते हुए ४७ हाथियों को रता गया और उन पर होदल झादि क्स कर तथा पर लगा कर साही तेता के करके नगर में बाया गया । सभी ने स्वागत विषय और सुत्तान के लिये गुज कामनामें कीं।

(१२४) मुस्तान कोरोज बाह पहली बार जब उत्तने लक्षनीती विजय की भीर बगाल के बादबाह पर भविकार जमाया तो ११ मास तक लक्षनीती की श्रोर रहा भीर ११ मास

उपरान्त देहली वापस आया ।

# ग्रध्याय ५ शहर हिसार फ़ीरोजा का बसाया जाना ।

कहा जाता है कि जब मुस्तान फीरोड चाह विजय प्राप्त करके देहली माया तो मुख वर्षों तक निरन्तर देहली के प्राप्त पास जाता रहा । इस इतिहास के लेखक को प्रपंत विदार सात हुमा है नि मुस्तान फीरोड चाह बगाती से भाने के उत्परात डाई धर्म तक हिसार फीरोडा जो भीर रहा । राज्य के पासन हेतु उसने विभिन्न प्रकार के प्रपत्त विश्वे भीर उनके नामा के द्वार लोगों वो भीर खोल दिये (उनके लामार्ग वर्षों निये )। यहर हिमार फीरोडा उन्हीं दिनों में बमाया गया। प्रत्येक बार जब मुस्तान फीरोड चहर देहली प्राप्ता तो मुख दिन वहाँ रह कर उसी स्थान को लीट जाता। जब साह फीरोड वे सहर हिसार फीरोडा बसाने के विषय में सोचा तो उस स्थान पर सस्से पूर्व दो बर्ट-वे (१२५) बाग बये हुने ये : एक बदा जरात हुत्ता छोटा लवाल । बर्ट नरात मूं रू अस्क तथा छोटे लवात में रू अस्क वे। उस भोर दिना अस्क के कोई प्राप्त म होता था। जब साह फीरोड ने बहे लवात वी भूमि देखी तो वह उसे बशी मच्छी सगी भीर उसने कहा, 'पया मण्डा हो, यदि यहां एक नगर बताया जाय ।' उस मूर्मि पर सर्वाय लक का ममान रहता या। जब स्रोप्त सनु में प्राफ तथा छुटोसान से साथी उस स्थान पर पहुनते से तो एक मिनास जल र जीतल में मोल लेते से। इस प्रकार वही जल का इतना प्रयाव था।

गुल्तान ने कहा, "जब में ईरवर के मरोने पर प्रससमातों के लामायं यहाँ भगर बसा रहा हूं तो ईसवर इस भूमि पर जह सी उत्पन्न कर देगा। साह प्रीरोज ने उसी भूमि पर वह सी उत्पन्न कर देगा। साह प्रीरोज ने उसी भूमि पर वह साम ते तित्वान रहा। नरसाई घर्वत से पर्वतीय परवर सोय गये। पर्वा कर्म ते तित्वान रहा। नरसाई घर्वत से पर्वतीय परवर सोय गये। पर्वता कृता कृरि से मिलाकर एव बहुत लम्बा कीडा तथा बहुत ऊँचा कोट तियार कराया। पर्वता प्राय के सभी स्तरमों (सभीरो) को कोट का घोटा-घोटा माग दे दिया गया। मरवेक निक्चय रूप से के परिसम से प्यता-प्रवा माग सनवाने में तल्लीन हो गया। जव कोट तैयार हो गया भीर बहुन समय रसी कार्य में टरतीत हो गया तो पुरतान कोरीज सा के के पर्वता माग सा सा कार्य के उत्पाद करीरोज सा हो ने उस कोट का नाम राहर हिमार कीरोज रसा। कोट के तैयार होआने के दूरराल साई सोडो गर्य। सोटन के परचात साई सोडो गर्य। पर्टी के दे र (एक प्रकार

रे सम्भवतः बास बल्लियों से बनाया हुआ गाय रखने का बाहा।

१ यह महार का प्रथर ।

का घुस्त) उठाये गये तथा प्रायेक बाजूपर धुरजी बनाई गई। कोट में एक बहुत बडा प्रदितीय होज बनवाया गया। उस होज का जल खाई में गिराया गया। एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक उस होज का जल खाई के भीतर बहता रहताया।

कोट में एक कूडक (राजप्रासाद) बनाया गया जिमके समान ससार में कोई सम्य ढूडने पर भी न निकल सकता था। उस कूडक में अनेक महल बैठने हेतु (हाल) इत्यादि वही सजाबद के साथ तैयार विशे पथे। उनने असंस्थ पुलियों रक्षी गई। उस कूडक में एक युक्ति यह थी कि उस में भोई बढ़ी बतुराई से ही महलो में से होता हुआ मध्य के महल में पढ़ि सकता था। बीच में पहुँच कर जो महल मिलता या उसके माम में बढ़ा अंधेरा था और यह बढ़े सकरे स्थान का था। यदि उस फूडक के रक्षक मार्ग न दिखावें को उस अंधेरे से साहर मिकतना सम्अव म था। कहा जाता है कि एक बार एक कराया प्रसेता उस स्थान पर पहुँच गया। कई दिन अमुपस्थित रहा। तथदवात समस्य रक्षको ने जाकर उसे उस संघेरे के बाहर निकासा।

(१९७) जिस प्रकार घाह फीरोज ने युक्तियों से परिपूर्ण क्रूरक बनाया, उसी प्रकार घाहर हिसार फीरोजा में सभी बटे-बडे लानो, मादरणीय तथा सम्मानित मलिको एव सभी विद्याय प्रीर साधारण व्यक्तियों न यहे प्रवाय स प्रपने-प्रपत्न पर व नवायों । फीरोज घाह ने उस स्थान पर पूर्ण क्लान का सभाव देखकर उस स्थान पर वल पहुँचाना निक्य किया प्रीर उसने दस सम्बन्ध में स्वय विद्याप प्रयत्न किया। दो निदयों से नहरूँ निकाल कर हिसार फीरोजा की भूमि पर पहुंचाई, एक प्रमुना नदीं से, हुसरी सलवज नदी वे दहाने से। युना नदीं से प्रकार नहरू निकाली गई कि उजीवाई नहरू तथा उसुगतानी नहर दोनों के दहान करनाल से निकले ये थीर वे दन कीस होते हुये शहर हिसार फीरोजा पहुँचती थी। इस इतिहासकार के पिता ने, जो उन दिनों उस युक्तान का विद्यासपात्र या भीर प्रासाद में स्वा कार्य करता या थीर स्वासों की सवनधीसी के पद पर नियुक्त या, पुन्ते स्वाया कि फीरोज बाह रहे वर्ष वक हिसार फीरोजा के निर्माण में सल्लीन रहा। सभी प्रजा इस कार्य में प्रमान करती रही।

(१२न) शाह फीरोज ने प्रसप्तता-पूर्वक शहर हिमार फीराजा का निर्माण कराया। बहुत से उताना तथा ध्रमिलत बुख लाजाये। प्रत्येक प्रसार के मेने उन उतानों में पैदा होते थे, सदा फल, जनहरी, नारमी, सन्वर्गक प्रसार के मने, काला गन्मा, पीडा। यदि कोई गन्ने का दिलका दाँत से निकासता तो नरमी के कारण दने तक निकल जाता। इससे पूर्व हिसार फीरोजा की भूमि पर फैवल सरीक को कत्तव होती थी भीर रखी की फल्ल न होती थी इसस्वि कि बिना जल के मेहूं नहीं हो सकता। जब फीरोज चाह ने मसीम नहरों द्वारा किरार फीरोजा में जल पहुँचवा विद्या तो दोनों पसलें पूर्व क्या दे होने सभी।

इससे पूर्व भूतनाल के सुत्तानों के राज्य काल में उस दिशा को पिजकाशी तथा दीवानों (कार्यालयों) में हुंची की शिक लिखते थे। बहुर हिसार फीरोजा के निर्माण के उपरान्त तुस्तान कीरोज ने भादेश दे दिया कि इस तिथि से शिक हिसार फीरोजा निवा जास करें। होंसी, भगरोहा, फतहाबाद, सरस्ती से सालोश तथा विख्याबाद तक एव

१ रजदवाङ।

२ सम्भवत राजप्रासाद में राजि के समय कार्य करने वाले सुल्तान के विश्वासपात्रों की उपस्थिति पंतिका रखने वाला !

३ डासी के उत्तर की भोर २७ मील पर।

क्षम्य धक्तायें हिसार फ़ीरोजा को शिक में सिम्मिलित हो गई। ससेप में वह बहुत बड़ा नगर बन गया तथा पूर्ण रूप के धावाद हो गया भीर कृषि होने लगी। हिसार फ़ीरोजा का शिक्षदार मिलक देलान को बनाया गया। प्रसीम नवरो शया जल के कारण हिसार फ़ीरोजा में धपार जल एक्य रहता था। जो चाहता प्रपने प्रथया ज्यान के निकट पक्का कुमों खोद लेता। केवल बार गज भूमि सोदने पर जल निकस धाता।

# अध्याय ६

#### इमलाक का स्यायी किया जाना।

(११६) मुस्तान भीरोज शाह ने फनहाबाद तथा शहर हिसार फीरोजा बसाकर दोनों में स्वाधिक तथा सास्य नहरें निवस्ताई तथा घ०-द० मीर ६०-६० कोस से इन स्थानों तक पहुँचवाई। इनके मध्य में सके कस्से तथा प्राम थें : उदाहरणार्थ कस्ता जिन्द कस्ता धातर्थ, शहर हांसी, गुगलुक्पुर उर्फ मणदम्य। प्रत्येक कस्त्ये तथा प्राम में इन नहरों के जल से बहुत लाम होने तथा। इस सवसर पर फीरोज शाह ने मादेश दिया कि राज्य के समी गुणवान मातिमों, वरकत वाले मशायख (सन्तों) को एकत्र किया जाय और उनसे फत्या प्राम से इन हरों के फत्या प्राम क्रिये नाम हो तो ऐसी प्रवस्था में क्रिये माने वाले को भी उसके क्रिये से कोई साम होगा प्रयान नहीं? सभी महा पुरुषों ने सोच विचार करते सर्वतम्पति से कहा स्थाय होगा प्रयान नहीं? सभी महा पुरुषों ने सोच विचार करते सर्वतम्पति से कहा स्थाय होगा प्रयान नहीं? सभी महा पुरुषों ने सोच विचार करते सर्वतम्पति से कहा स्थाय होगा प्रयान नहीं? समी महा पुरुषों ने सोच विचार करते सर्वतम्पति से कहा स्थाय होता है मर्याद दस में एक।"

इस प्रकार फ़ीरोड साह ने उस हक्के मुर्व को धरनी इसलाक में ले लिया। इसी प्रकार उस पामिक बादबाह ने पिछले बादसाहों के समान बहुत से ग्राम अमीने समयात में में माबाद करके इमलाक में दाखिल कर लिये भीर उन स्वानी के हासिलात के मासियों तथा मतायख के लिये निक्वत कर दिया और उसे बेंतुल माल के निकाल दिया भीर उन्हें मार्गों में निक्षित कर दिया।

जन दिनों दो चीजें इमनाक में साम्मालत थी: (१) हुक मुखे से प्राप्त धन (१) घटुवा पामों का कर । दो लाख तनके भीरोज धाह की इमसाक में एकत्र हो गये। जितनी इमसाक मुल्तान कोरोज के पास ची राजवाती (देहली) में किसी बादधाह से पास न थी। इमसान को सक्या इतनी स्विधक हो गई तथा इस सीमा वो पहुच गई कि इमलाके खास के पदायिकारो प्रवक्तिपुक्त किये गये भीर इमलान ना खुजाना धनत कर दिया गया।

१ मिन्द के उत्तर पूर्व की कोर १० मील पर।

र सफीदून फिन्द से उत्तर-पूर्व की भीर लगमग १५ मील पर ।

ह मुफ्ती का मत । किमी ममस्या के समाधान हेतु मुमलमान बालिमों का मत ।

४ व्यक्तिगत सम्पत्ति ।

१ कसर तथा वह भूमि जो व्यर्थ पड़ी हो भीर कृषि के योग्य न हो।

र क्रा

इस्लामी राज-कोव जिसका धन थेवल राज्य के दित में स्यय हो सकता था।

कसर तथा स्पर्ध मूनि को कृषि के योग्य बनाना, शह्या कराना कहलाता था ।

जब बर्षा ऋतु प्राती तथा घरवाधिक वर्षा होती तो करियेजाही राजसिहासन की भोर ते कुछ मिलक विशेष रूप से इस कार्य के लिये नियुक्त होते जो प्रश्नेन सहर के किलारे पूम-पूम कर यह समाचार साते कि जल बहुकर कहां से नहीं तन पहुँच गया है। इस कार्य हेतु इस (११३) इतिहासकार के पिता तथा चाचा को सुरुगान फीरोच बाह की घोर ते अरोक नहर के किनारो पर पूम-पूम कर समाचार साते के सिये नियुक्त नियागया था। जब मुस्तान कीरोच बाह सुनता कि नहरो का जल बहुकर सहार भर में कैन गया भीर यूने से पश्चिम तक पहुँच गया तथा तथा तथा तथा तथा स्वार स्वार कर से वाह सुगम नहर हो जाता तो कीरोच याह उस पश्चिमकारी से यहा हुए होता और उसहे करों करों कर करता।

### ञ्जध्याय ७

# सुन्तान फ़ीरोज की इस इतिहासकार के ख्वाजा से हाँसी में भेंट।

कहा जाता है कि सुल्तान फीरीज शाह इस इतिहासकार के ख्वाजा से मेंट करने हिसार फीरोजा से हाँसी प्राया। उस समय इस इतिहासकार के स्वाजा के ख्वाजा शेख (१३२) कतुब्रहीन मुनब्बर का निधन हो चुका या भीर इस इतिहासकार के ख्वाजा को संज्ञादा पास हो चुकाथा। जब फीरोजुबाह उत्कृष्ट खानकाह में प्रविष्ट हमा तो शेख नुरुद्दीन सब्जादे से जठना चाहते थे भीर कुछ दूर बढ़ कर स्वागत करना चाहते थे किन्तु सुस्तान फीरोज शाह ने शेख मुरुट्टीन वो सपय देकर कहा कि वे सज्जादे से न उतरें। जब भेंट तथा हाथ मिलाने के उपरान्त ईश्वर के यहाँ से चूने हये दोनों बादशाह एव स्थान पर बैठे तो स्वाजा में मशायख (बडे-बडे सुफियो) के समान उपदेश देने प्रारम्भ कर दिये। तरपद्दचात् सुल्तान ने सम्राटो के समान वार्त्ता करनी प्रादम्भ वी और कहा, "मैंने शहर हिसार फीरीजा इसलाम के लामार्थ लगा सभी लोगों के ब्राराम के लिये बसाया है। यदि शेख कृपा करके शहर हिसार फीरोजा में निवास करें तो शेख के लिए खानवाह का निर्माण करा दिया जाय । हाँसी नगर भी निकट है भीर दस बीम से अधिक नहीं। आने जाने वालों के लिए खानकाह के व्यय हेन धन भी निश्चित कर दिया जायगा। शेख के चरणों के आशीर्वाद से आशा है कि हिसार फीरोजा सक्टों से स्रक्षित रह जायगा और पूर्ण रूप से भावाद तथा सम्पन्न हो जायगा।" शेख ने प्रश्न विया "मेरा हिसारे फी गेजा में निवास करना शाही झादेशानुसार है (१३३) अथवा मेरे अधिकार में है ?" सुल्तान फीरोज ने कहा, "मैं किस प्रकार आदेश दे सकता हूं। भापको अधिकार है।" खुबाजा ने उत्तर दिया 'यदि मेग अधिकार है तो मेग स्थान हाँसी हैं जो मेरे पूर्वजो का स्थान है। यह स्थान मुक्ते शेख फरीद्दीन तथा शेल निवासूदीन द्वारा प्राप्त हुमा है।'' सुल्तान फीरोज ने उत्तर दिया, 'ग्रस्युत्तम । शेल हाँसी ही में निवास करें। श्राक्षा है कि होख के चरणों के श्राकी श्रव में बहर हिमार की रोग श्राबाद तथा सुरक्षित रहेगा " ईश्वर को घय है कि जब मलाईन (मुगलों) ने देहनी पर छापा मारा और लोगो को नष्टश्रष्ट कर दिया समनमानों का धन जिम्मियों की सम्पत्ति तथा घरोहर रखने वालों का सामान लूट निया तो होंगी वाले इस इतिहासकार के ख्वाजा के कारण सुरक्षित रहें भीर हिसार भी रोजा के निवासी, जो हौंसी नगर में प्रविष्ट हो गये. भी ईदवर की कृपा तथा स्वाजा (१३४) की विलायत (सन्त मोव) के माशीर्वाद में सुरक्षित रह गये। इसका उल्लेख, जो कि इस इतिहास के सकलन का एक उद्देश्य है. अन्त में संक्षीप में होगा ।

१ पीर, गुरु।

र सुक्रियों के नेताओं की गदी।

### अध्याय =

# यमुना तट पर फ़ीरोजाबाद नगर का निर्माण ।

वहा जाता है कि मुल्तान फ़ीरीज शाह की जब फ़ीरीजाबाद नगर बसाने का विचार हुमा वो उसने इसके लिये बडा परिश्रम किया। देहनी के झासनास उसने बादशाहों के मोग्य बहुत से स्वान देखे । अन्त में यमुना तट पर काबीन ग्राम को इस कार्य हेतु चुना । सक्षेप में नाबीन-पूर्ण पर कूरन (राजप्रासाद) निकांश प्रारम्म ही गया। निर्माश के पदाधिकारी तथा योग्य एव निपुश शिल्पी, कार्य में तल्लीन हो गये। दरवार के सभी खानों, तथा मनिकों ने बहुर पर बनवाये। देहनी नगर से पाँच कोस पर एक बहुत यहा नगर बस गया। कहा जाता है कि फ्रीरोजाबाद नगर १८ ग्रामो की परिधि में बसाया गया। इस्वा इन्दमत (एटप्रस्प), सराय रोख मिलक बार वर्षा, सराय तंख प्रयू बक्र तुनी कावी याम कतिहवाडा, लहरावत, प्रत्यावली, सराय मलका, सुन्तान रिजया के मक्रवरे वी भूमि, वहारी, मेहरीला, स्त्वानपुर धादि इसमें सम्मिनित हथे !

(१३४) फ़ीरोजाबाद नगर में ईश्वर की कुपा से इतनी गावादी हो गई कि कस्यां इन्द्रमत (इन्द्रप्रस्य) से बूदके शिकार तक पूर्ण रूप से बस गया । इस्वा इन्द्रमत (इन्द्रप्रस्य) से कूदके शिक्षार १ कीस हीगा। इस पाँउ कीम में प्रत्येक कीम पर आवादी थी। लोगों ने कच्चे तया पनके घर बनवा लिये। भ्रमिशात अमिजिटों का निर्माण हो गया। सम्बे सम्बे वाजार बने जिनमें प्रत्येक समूह के लोग पाये जाने थे। सभी लोग धनी, सुखी तथा निश्चिन्त थे। पाँच बहुत बडी-बडी ममजिदो का निर्माण हमा। एक मंसजिदे खास, खान जहाँ की दो ममजिदें, एक द्वार के ममश दूसरी जाजनगर में, नायब बारबक की एक मसजिद, मिलक बहर राहतये नत्यी की एक ममजिद, मलिक निजामूलमूहक की एक ममजिद, एव जुमा ममजिद बूरके शिवार में, इन्द्रमत (इन्द्रप्रस्य) में एक मध्जिद । इस प्रकार फीरोजाबाद नगर में इन बाठ मसजिदी का निर्माण हुआ । यह सब बड़ी मध्य ममजिदें थीं भीर इतनी लम्बी चौडी चीं कि एक मसजिद में यस हजार नमाज पढने वाले नमाज पढ़ते थे।

धादवर्ष है कि फोरोज साह के पूरे ४० वर्षीय राज्य दाल में देहनी नगर तथा भ्रीरोजादाद के मध्य में यद्यपि ४ कोन की दूरी यी दिन्तु निरम बहुत में लोग धपने-अपने दार्म में देहनी से दीगोजायाद लगा पीनोजाबाद से देहनी माते जाते में। इस गाँच कोस में (१३६) प्रत्येक कीस वर लीग वीटियों तथा टिट्टिमों के ममान भाषा आया करते थे। भाने जाने के लिये लोग बहुत मधेरे प्रातकाल की नमाज के समय क्रियोर प्रकार माने गरहून, मुद्रूर (चीरामें) तथा पोडे से माते ये घोर प्रतीक्षा किया करते थे। जो कोई देहनी म प्रीगेखाबाद बाना चाहता मथवा फीरोजानाद से डेहली माना चाहता तो वह गरदून, चीपाये प्रमवा मोडे पर, जैसा टिवित समनता सवार हो जाता । बुछ जीतन किराया निश्चित था, उने दे देता घोर सम्मु भर में भ्रपने समीष्ट स्थान पर पहुँच जाता । कहार दोले लिये सडे रहते थे। जिसे भावस्थनका होती डोने पर मदौर हो जाता। एक झादमी वा गरदृत का निरामा चार जीवत तिया जायाया। मुतूर (चौपामों) का किरामा ६ जीतत सीर पीडे का किरामा १२ जीनन मा। डोने का किरामा सामा तका।

इस प्रकार ४० वर्ष तक लोग निरन्तर तस मार्ग गर बाधा करते रहे। निकट तथा दूर के बहुत से मजदूर, मजदूरी पर किसी न किसी ना कार्य करते में सल्लीन उन्ते में । र मनिक नाथी शहनये पहर ।

हभी बहाने उनना जोवन निर्वाह हो आता था। ईश्वर प्रधासनीय है कि पिछ प्रकार इतना अब्धा तथा बसा हुमा नगर भागबवश दिब्बस हो गया भौर यहाँ ने निर्वासी पिछ तरह मुख्तो होरा विनाश को प्रधास हो गये तथा शेष इधर उधर चल दिये। यह तब ईश्वर को सीला है। योई देवीय नहीं से सचता।

#### अध्याय ६

जफर खाँ का श्रमियोगी के रूप में सुनारगाँव से फ़ीरोज शाह के चरग चुम्बनार्थ श्रागमन ।

(१२७) कहा जाता है नि फोरोज साह हिसार फीरोजा को समृद्धि में प्रयत्नवील या कि लाने माजन फ़फर सी मुनारगीन से पोरोज साह ने चरण जुननायों पहुँचा। मुफ्के विश्वस्त मुनों में जात हुआ है नि फ़फर सी मुनारगीन के बादसाह का, जिसे मुतान फलरहीन कहते में, जामाता था। राजवानी मनारगीन राजवानी पश्चा से पहली है।

फोरोज बाह वे पहली बार बयाते से लीटने के छपरान्त सुस्तान सम्मुद्दीन ईंप्यों के कारण बजरों (नीकायों) पर सबार होकर कुछ दिनों में मुनारगाँव पहुच गया। मुस्तान फलक्ट्रीन, निसे साधारणतः लोग फलक्रा कहते थे, उन दिनो प्रपने राज्य मुनारगाँव में निश्चित या। मुस्तान में मुनारगाँव में निश्चित या। मुस्तान में मुनारगाँव में सालामोर मुनारगाँव पर प्रधिकार जमा लिया। इस दुर्गटना के उपरान्त पखक्ट्रीन के सन्वन्धी तथा महायक इथर उचर माग गये।

(१२६) जकर खाँ इत दिनो भूमि-तर बसून करने तथा भूत काल के एव धर्तमान कमंचारियों के विषय में पूछताछ करने हेतु सुनारनांव में अमरण कर रहा था। इत घटना को तुनकर यह भय के कारण सुनारगांव में भाग कर जहां वर सवार हुमा और समुद्र के व्यक्ति तथा भयानक मार्गसे बहुत दिन पश्चात सन्त्री साथा करके बडे कष्ट मोनने नथा चतुराई से उन्नेट मार्गसे यहा पहुचा और पहांसे देहनी पहुंचा।

जिस समय जफर खों को बाह फोरोज के चरए-पुरवन हेलु प्रस्तुत किया गया भीर उनके विषय में मुस्तान को बताया गया, इस समय मुस्तान हिसारे फोरोजा में था। उस दिन उनने दरबारे ग्राम किया। प्रत्येक खान तथा मित्रक प्रपनी न्येखी के मनुबार प्रपने-प्रपने स्थान पर खड़ा हुपा भीर प्रपनी दोनों भांकों को घपने चूतों की नोक पर जमाये था। इस इतिहासकार ने जफर खों के चरण चुस्वन का हाल धपी पिता ह्वारा मुना है ग्रीर उन दिनों सेखल का पिता दरबार के विशेष व्यक्तियों के साथ सेवा करता था।

(१४०) जकर खों ने मवना पूरा वृत्तान्त दिया और उस पर जो म्रत्याचार हुये थे,

(१४१) उपके लिये न्याय की प्रार्थना की । मुस्तान ने उत्तर दिया, "सतीय रवसो धीर देखों ईरवर का बया मादेश है।" जुण्र खाँ तथा उन लोगों को, जो वरसा-चुण्यन हेतु माये थे, जुरतीजी तथा जरवण्त के कस्त्र प्रदान किये गये। जुफर खाँ ने प्रयम दिन मुस्तान से ३० हजार तन्के सरकामा मुस्तन के रूप में पाये धीर जुफर-खानी वी पदयों ब्राप्त की। प्रसाद तक्ता उत्तरा तथा उसके मित्रों का इनाम निश्चित हुया। जुफर खाँ के बाय १००० महावारोही तथा मतक्य पदाति थे। इस मकार उसी दिन दुषी जुफर खाँ को नयाबते विजासक का पद मी माह हुया। मन्त में जुफर खाँ वजीर निष्टुक्त हो गया।

दूसरे दिन जब मुत्तान ने दरवार किया तो जफ़र खी ने दीन दुलियों के समान घरती पुग्यन किया। सुत्तान ने उससे उसके दुःस का कारण पूछा। उसने पुन. दीन दुलियों की (१४२) माति बरती पर सिर रख कर उत्तर दिया, "लोगों को सन्तोप नहीं होता और जिन पर सत्याचार किया जाता है वे चिन्तित रहते हैं। मिंद मेरे विषय में कुछ सोच विचार हो जाय तो भुक्ते सतीप प्राप्त हो।" सुत्तान प्रीरोज साह ने उत्तर दिया, "जफर खी तू इस समय देहनी खाने जहाँ के पास चना जा। मेरा माना भी तेरे पीछे ही होगा। देख देवर का का पास देश होता है।"

जफ़र सी बिदा होकर खाने बहाँ के पाध देहती पहुँचा। खाने बहाँ ने भी जफ़र सी भो बढ़ा सम्मानित किया भीर उसको प्रोस्ताहन दिया। वह सक्व (हरे छहा) में जहाँ मुस्तान समाउदीन का दरबार होता था हिशारे सक्व (हरे कोट) में ठहराया। कुछ समय परचात् क्रीरोज पाह भी देहती पहुच गया। उसने जफ़र सी का हाल खाने जहाँ से कहा भीर बताया कि "अफ़र सी प्रविकार हेतु भाषा है। इस मार्थ के विषय में क्या गत है ?"

(१४३) उसने उत्तर दिया, 'ईप्यांड मुस्तान सम्मुद्दीन, मुल्तान का ऐर्क्य देखकर भी एकदता पर सन्तुष्ट न रह सका भीर सुनारणीव पर बो बनाले क मध्य में है अधिकार जमा नियार भीर वहीं के मत्याचार से पीडिव लोग विनति हुने ससार को ध्यरण देने वाले के दरवार में भागे हैं हो इस सबस्या में भाग बनाले पर आक्रमण करके उन भारवाचारों को दश्च दें तो ससार में प्रतिद्ध हो चारेणा कि प्रीरोड शाह ने गीडिवों को विनति मुनी।" ' ...

(१४४) यह मुनकर फीरोज शाह ने भादेश दिया कि संस्थीती पर भाक्रमण करने की तैयारी प्रारम्भ कर टी जाय।

#### श्रधाय १०

# सुन्तान फ़ीरीज शाह का लखनौती की ग्रोर दुवारा प्रस्थान।

प्रोरोज हाह ने सहनोती की भीर पुन. प्रस्थान किया। प्रस्थान के समय राज्य-ध्यक्त्या एव हातन प्रक्रम के नियमनुवार तेना को भ-भ, १०-१०, ११-११ वेहर दान के हार थांच दिये पोर समस्त तेना निश्चित हो गई। पहनी बार को भीति मुल्लान ने सन्तरीती की धोर प्रस्थान करते सभय प० हुआर सन्त्रारोही, समस्य पराति, ४७० मत्यर हासी तथा एराधिक बन्द कुगा नार्वे सीं। देहनी में मुन्तान के परिश्रम से जो बहुत से रक्त पीने वाले

१ सीने के वारों के काम के वदा सीने के शरों से बने हुदे बस्त ।

र बहुन भोने के लिये । सम्मानित स्पितिक के दान के लिये इसी प्रकर के रूप्यों वा प्रकेश होता है। इसने वच्छा ने भी इस राष्ट्र का प्रदोग किया है। ऋह भी पान सन्ते के लिये भाग्या इसी प्रकार के राष्ट्रों का प्रयोग होता है।

है जादद बडीर, बडीर का सहायक ।

४ हराम रा पहारमान, देह, माबदेह बादा मनवारे महाहिम व हर यक मनाम व हनास कुराद ।

दास एकत्र हो गये थे, वे भी साय भेने गये। इस प्रकार दो वहलीज , दो बारगाह े दो (१४५) ह्यावमाह , मत्यवल को दहलीज , मरावित्र , प्रयोक प्रकार के १०० निमाने । दभ गयो के बोक के बरावर डोल तथा तुरही, ऊँट, गयो एव घोडो पर सकते वाले डोल साय लिये गये। इस प्रकार मुत्तान फीरोज खाह न प्रपत्नी हितेगी थेमा, बौर पहुनवान, प्रसिद्ध योद्धा एव बहाहुर माजियों को सेकर वनाने की घोर निरन्तर कून किया। साने नहीं स्वीर, जो योग्यता तथा परामर्थ में महितीय था, वेहलों में नयावते प्रवत्त के नाम से रहा। खाने साव नातार खाँ उत्कृष्ट पतावामों के साथ कुछ पढ़ावों तक साथ गया। सत्यवात स्वीरोज शहरे ने तातर खाँ को सीटा विया और हिसार कीरोजा की और नियुक्त कर दिया।

तातार खाँ के बौटाये जाने का हाल इस इतिहासकार दान्स सिराज प्रफीफ ने प्रपर्ने दिता से जो मुत्तान का बहुत बधा विवस्तालयात्र था, इस प्रकार नुना है। मुत्तान की प्रवास सिराज के प्रारम्भ में बादसाहों की प्रवानुसार नमी-कभी मदिराजान किया करता था। कीरोज बाह एक मिल पर उत्तरा था। वह राज्य-व्यवस्ता में बही योग्यता तथा सावधानों से प्रत्यिक परिथम करता था। उस दिन प्रात काल की नमाज के समय फीरोज बाह के सिये मदिरा उपस्थित की गई थी। मुत्तान फीरोज बाह विभिन्न रमों तथा स्वाद (१९६६) की मदिरा पिया करता था। उस देवा स्वाद जो शोर कुछ सफेद। वह दूस समाज मीठो होती थी। इसी प्रकार दरवार के विद्यासवात विभिन्न रमों की मदिरा लाये। मुत्तान फीरोज प्रात काल की नमाज तथा प्रवराद था। क्यान कीरोज पात काल की नमाज तथा प्रवराद था। स्वान फीरोज प्रात काल की नमाज तथा प्रवराद था। स्वान फीरोज प्रात काल की नमाज तथा प्रवराद था। स्वान कीरोज पात काल की नमाज तथा प्रवराद था। स्वान कीरोज वाह को तातार खी कुत्वान के पात प्रवाद की सुक्तान कीरोज वाह को तातार खी कुत्वान के पात प्रवाद की सुक्तान कीरोज वाह को तातार खी का इस प्रकार प्राता वडा बुरा सगा। बादबाह ने शहजात काल की नमाज तथा करते सातार की सुक्तान के सात की स्वार प्रात करते सातार खी करते था। करते पर भी सातार खी कलार स्वान करके सातार खी की तीटा दों", किन्तु हर प्रकार से बहाना करने पर भी सातार खी कलार बाद की स्वार के सातार खी करता भीर कहने साता सी एक सिराज के सात की तीटा दों", किन्तु हर प्रकार से बहाना करने पर भी सातार खी हो। विषय हो किरा हो के सात विषय सार भीर कहने साता, "मुक्ते एक प्रयान करती है।" विषय होकर बादबाह ने कुत्वर की साता था।

उस समय बादसाह पत्तम के ऊपर अवगर के समान धीराहन पहने बैठा था।
मुख्यान सातार खी के माने के पूर्व पत्तम से बीते के समान उतर कर निहासचे पर बैठ गया
और मिदिरा के चिह्न पत्तम के नीचे खिला दिये भीर एक चादर उस पत्तम पर विद्या दी।
लब सातार खीं पहुँचा तो उसकी दृष्टि पत्तम के नीचे पढ़ गई। उसे सम्बेह हो गया भीर उसने
मिदरा के चिह्न देखे। कुछ देर तक सिर मुक्तिय सीचता रहा भीर न मुस्तान फीरोड ने
कुछ कहा भीर न सातार खीं ने साल भर बाद सातार खीं न मित्रों के समान कहा,
(१४७) 'हम लोग इस समय सात्र के समझ आ रहे हैं। राज्य व्यवस्था में यह कार्य बढ़ा

महत्त्वपूर्ण है।"

१ बादशाद के प्रयोग के लिये शिविर।

२ दरबार के लिये शिविर ।

३ बादशाइ के सोने के लिये शिविर।

४ रसोक्षकाशिविर।

५ बाजे तथा पताका शस्यादि ।

६ पताकार्ये।

७ विभिन्न प्रधार की दुश्राये शस्यादि ।

<sup>=</sup> एक प्रकार की क्रमीज ।

६ बोतले, प्याले मादि।

#### मारीखे फीरोजशाही

#### छन्द

"ग्रपन सत्रु को छोटा न समफता चाहिये। छोटा पत्यर दाँत के नीचे क्या करता है ?" ै

यह समय तोवा वरते वा है और ईस्वर से प्रायंना करनी वाहिंसे।" सुलान पूड़ा, "इस वार्ता वा करा वारएए हैं? यही न, वि मैंने वोई ऐसा नित्य वर्ष स्पष्ट रूप किया है जो कुट कर्या नहीं लगा।" तातार खीं न उत्तर दिया। "सेवक पवन दे न विचा वस्तु दे चिद्ध देव रहा है।" सुलान ने नहां, "तातार खीं! मुक्ते कभी-कभी इस व की इच्छा होती है।" तातार खीं ने पुत नहां, "यह तीवा वा समय है। इस प्रकार वस्तुओं का प्रयोग वरता उचित नहीं।" उस समय सुल्तान ने सपय ली 'जब तक तुम सेना में रहोंगं, मैं मदिरापान न वस्त्या।" तातार खीं ने हहां, "चल हम्ब सिल्लाह। तातार खीं उस स्थान से तीट गया। भोरोड साह सीच में पड़ म्या के तातार खीं ने समस बादसाहों की प्रया ने विवद सन्तर है और इस और कोई ध्यान न दिया।

(१४८) जब इस बात नो कुछ दिन व्यतीत हो गये तो कुछ दिन उपरान्त पीरोज र ने कहा, "हिमारे प्रीरोजा का मुक्ता उस स्थान पर नही । उस घ्रोर मुगला का बडा मय है फ़ोरोज शाह ने तातार खाँ को हिमार भीरोजा की घ्रोर नियुक्त किया जिससे उस मोर प्रजा सुख तथा शान्ति से जीवन व्यतीत कर सके । तातार खाँ विदा होकर लौट माया ।

सक्षेप में, प्रीरोज साह ईस्वर की इपा से क्रतीज तथा घवध होता हुमा औन पहुँचा। असी तक उस स्थान पर जीनपुर नगर न वसाया गया था। जब फीरोज है बही पहुँचा तो उनने उस स्थान को बड़ा ही सुन्दर तथा मनोरजक पाया। उसने हुवय सीचा कि यहीं एक बहुत बड़ा नगर बताना चाहिले। प्रीरोज साह छ मात उक जीनपुर रहा भीर कोदी में नदी के तट पर एक अहुत बड़ा नगर बसाया और उसका नाम सुल् मुहम्मद सुग्रुक में नाम पर रचा इनाविये कि सुल्तान मुहम्मद का नाम जोनों या। ह काररा उस नगर का नाम जोनोंपुर रचा। इस सम्बन्ध में खान जहीं के पात देवती सूम् भेव दी भीर जीनपुर नगर सुन्तानुस्तक स्थान साम कहीं को तीम दिया। ईस्वर ने च तो सुन्तानुस्तक का आधोरान्त बुनान्त सुन्तान मुहम्मद के हाल में दिया जायगर।

(१४६) सुन्तान ने छ, मास उपरान्त जीनपुर से निरत्तर कूच करके बगाले भोर प्रस्थान निया धौर बुछ समय में उस स्थान पर पहुँच गया। उस समय सुन्त सम्मुद्दीन की मृत्यु हो पुकी घी धौर उसका पुत्र मुन्तान सिकन्दर सिहासनारूट हुया था। मय के कारण प्रपनी सेना तथा बीरो ने तेकर एक्टला द्वीप में पुत्र गया। साह पीरोज उस पूरे द्वीप को पेर लिया। शाही आदेशानुसार सेना कटकरा तैयार करके सावधानी युद्ध की अतीका करन सगी।

१ अर्थात् वड़ी हानि पहुँचाना है।

र प्रिचित प्रवश निय कमें करने पर प्रश्चाताप या उम पुन न करने के लिए रापथ पूर्वक की गई इ प्रतिज्ञाः

३ ईरवर प्ररामनीय ई ।

४ सोमनी।

#### ...अध्याय **१**१

फ़ोरोज शाह के भयःसे 'सिकन्दर' शाह का किला बन्द होना ग्रीर उनके किले के बुर्ज का गिरना।

. ' (१५०) कहा जाता है कि दोनो स्रोर से सरादे तथा मन्जनीक लगा कर वालो ारा नित्य युद्ध होने लगा । सुल्तान की सेना किसे के भीतर से मैदान के बाहर भाने का ाहस न'कर सकती थी। भाग्य से एक दिन स्कन्दरिया किले<sup>३</sup> का एवं शाह बुजं<sup>3</sup> गिर डा। इमका कारए यह था कि वहां वे बहुत से लोग किले पर खड़े हो गये और बोफ की ाधिकता तथा कमजोर होने के कारण यह बैठ गया। किले वा वर्ज गिरजाने के कारण होरोज बाही सेना उन लोगा के समक्ष खडी हो गई। दोनो श्रोर की सेनामी में हाहाकार ाच नाया । दोनो फ्रोर वाले प्रथमी-प्रथमी सेनाये तैयार वरके युद्ध वे लिये डट गये । जब ोरगुल बहुत बढा तो भीरोज साह के काना तक पहुँच गया। उस समय साह भीरोज ने उन गोगों की श्रोर, जो उपस्थित ये देखा। उस श्रवसर पर शाहबादा फतह खाँ ने वहा, 'क्दाचित बगाले की सेना एकदला से हमारी सेना की भ्रोर अपटी है।" शहशाह ने कहा, 'बस्त्र लाम्रो। मैं स्वय सवार हुँगा।' फीरोज शाह ने बस्त्र पहने भौर ४४ म्रस्त्र शस्त्र '१५१) लगाये और घोडे पर सवार होबर शोधातिशोध शोरगल की घोर महेचना चाहता त्र कि तकता बीरहुनामुलन नवा दूर से दिवाई पड़ा और दिवासी प्राप्त के कारण कर है। यहान कीरोज के प्राप्त के कारण कि तर बीरा कि तर पहुँचने के लिये बढ़ रहे हैं। यदि शहराह का प्रारंस हो तो सैनिक एकबारगी किले पर पहुँच जायें और शत्रुमों से युद्ध करे।" फीरोज शाह ने यह अमाचार सुनकर कुछ देर सोल कर कहा, "हूसामुद्दीन l यदि किसी प्रकार हमारी सेना के किले में पुसे हुये बिना इस स्थान पर विजय प्राप्त हो जाय तो अच्छा हो। अब ० हमारी सेना एकबारगी किले में घुस जायगी और लोगा की हत्या प्रारम्भ कर देगी तो हजारो मिवत्र स्त्रियाँ प्रमुचित तथा दुष्ट लोगों के हाथ पड जायेंगी। भाज धैर्य धारण करो। देखी ईश्वर का क्या प्रादेश होता है।" उस दिन सुल्तान की समस्त सेना किल पर पहुँचने की प्रतीक्षा कर रही थी। सल्तान वा यह ब्रादेश सनकर सबको ।धैयं से कार्य लेना पडा।

(१४२) सूर्यास्त के उपरान्त बगाने बाला ने बड़े परिश्रम से रातो रात' किले का बुर्ज लड़ा कर लिया थीर युद्ध के लिये नीयार हो गये । इस इतिहासकार को विश्वस्त सूत्रों से तात हुमा है कि एक्टला का कोट मृतिका का बना था। उपने -ऊपर भी-जुने कन गया। दोनों भीर को तेनायें युद्ध ने तिलीन हो गई। कुछ दिनों के दोनों भीर के युद्ध-के उपरान्त हुगें में साख सामग्री की न्यूनता हो गई। / बगाले वाले बड़े सोच में पढ़ गये। -दोनों भीर के बीर तथा योडा, युद्ध से श्याकुल हो चुने थे। ईश्वर ने दोना बादसाहों को (बोधना का मार्ग टर्जाया)

१ परु प्रकार की मध्यकालीन मशीन जिल्लों किलों पर बाज़गए करते समया पश्यर बधवा अलने वाले स्पदार्थ पंके जाते हैं।

२ सिकन्दर शाइ के दिल।

३ दहा नुर्जे, मुख्य नुर्जे।

# अध्याय भीर 🖖 🗀

सुन्तान सिकत्वर त्का सुन्तान क्षीरोज् देसे संधि करना न्तया ४० हाथी प्रदान करना १६८ १०

(१५३) जुब सुल्तान निकन्दर भ्रत्यिक वष्ट में पड गया तो उसने अपने बजीरी । परामर्श किया । उन्होंने उत्तर दिया कि छोटो का बडो पर विजय पाना⊷सम्भव नही ।⊷ दि शहसाह का ग्रादेश हो तो हम हितैपी किसी व्यक्ति को फीरोज शाह के बजीरों के ाम भेज वर उपदेशों का गुलदस्ता उसके हाथ में दें। -इस प्रवसर मर स्ल्तान सिक्न्दर पुप रहा । सुल्तान सिकन्दर के वजीरो ने]वापस टोकर परस्पर वहा कि "मौनसहमित का चिह्न » १५४) है।" इस प्रकार सुल्तान सिकन्दर के बजीरों ने एक बुद्धिमान व्यक्ति को फीरोज बाह के बजीरों के पास भेज कर सिंध के विषय में उपदेश भरा पत्र भेजा। सुल्तान फीरोज के (१५५) वजीरो ने संधि के महत्त्व में सहमत होवर मुल्तान से निवेदन किया वि "शत्रु द्वारा दीनता प्रकट करने पर उसे क्षमा वर देना चाहिये । वयाकि मुल्तान सिकन्दर सिंघ चाहता है, भत-शहशाह भी. मधि वरले न्द्रीर मुसलमानो वे मध्य से तलवार निकल जाय।" र सुरतान ने कुछ (१५६) देर सोच कर वहा, "जो कुछ हमारे , राज्य के बजीरो ने निश्चय किया है वही मेरा -निर्णय है विन्तु सिध क्वल इस शतंपर हो सकती है विखाने आजम जफर ला सुनार गौव में सिहासनारूढ किया जाय।" जब सुल्तान फीरोज़ के बजीरों ने इस विषय में सुल्तान सिवन्दर के बजीरो की लिखा ती उन्होंने यह आर्थना प्रेपित की कि कोई राजदूत इस नार्थ हेतु भेज दिमा जाय । श्वत इस झोर मे लाने आजम हैवत खाँ को राजदूत बना कर शाह बगाला के पास भेजा गया।

(१५७) नवंत्रयम हैवत सो ने मुत्तान सिनन्दर के वजीरो से मेंट की। वे सब एक दोकर जमे मुत्तान सिकन्दर को समक्ष ले गये। यदारि मुत्तान सिकन्दर को सब कुछ जात पा किन्तु वह मनिभन्न वन गया। जब हैवत सो मृत्तान विवन्दर की गोग्री में उपस्थित हुआ तो सर्वेष्ठयम ज्यते मही ज्ञतम मंत्री तथा भाषा में (उतकी) अस्तिधिक प्रवास की गौर दासता वी मूर्ति का जुलक को मही ज्ञतम मंत्री तथा भाषा में (उतकी) अस्तिधिक प्रवास की गौर दासता वी मूर्ति का जुलक को मही अपर प्रवास की गौर वासता वी मूर्ति का जुलक कि मही की स्वास खड़ा हो गया।

विश्वस्त सुत्री से जाल हुमा है कि हैवत लां भी जरही लोगों के अपदेशको तथा बुद्धिमानों के बात की वाह की सेवा में थे। हैवत लां ने उपदेशको तथा बुद्धिमानों के बमान सिंध के विषय में वार्ता की। इस पर मुख्तान सिनन्दर ने कहा, 'मुक्तान की रोज धाह. मेनार स्वामी, प्राप्तयदाता तथा चाना है। हमें उससे युद्ध करने वा दुस्साहत किस प्रकार ही (१४८) सकता है '' जब हैवत लां ने मुख्तान सिकन्दर को सिंध सम्बन्धी वाक्य कहते सुना तो उसने वहा कि मुख्तान लीरोज धाह को मुख्य उद्देश इस स्थान, पर माने का यह है कि मुनारावा की विलायत जकर लां को सींप दें।' मुख्तान सिकन्दर ने उत्तर दिया 'यदि उनकी मही इच्छा है तो मुक्त स्वीकार है। मुनारावेच की विलायत जकर खां को देता हूं। स्वार्त्य स्वी इच्छा है तो मुक्त स्वीकार है। सुनारावेच की विलायत जकर खां को सात है। सुनारावेच की विलायत जकर खां को प्रकार वाल स्वार्य स्वी का स्वत्व हैं। सुनारावेच की विलायत जकर खां को प्रवान कर वेता। "है हैत खां ने प्रस्ततापूर्व के तर खो कुछ मुख्यान सिनन्दर के यही देवा। तथा मुख्यान धानन्दर के यही देवा। तथा मुख्यान धानन्दर के यही देवा। तथा था, मुनाया चान मितन्दर के यही देवा। तथा मुख्य वाना प्रस्तापूर्व को प्रता हो। देवा विवार की प्रता विवार के प्रता को की विवार को प्रता हो। विवार को प्रता की प्रता विवार के प्रता की प्रता विवार के प्रता विवार के प्रता कर की सुत्र सात स्वार्य स्वार्य के प्रता विवार के प्रता विवार के प्रता विवार के सुत्र सात कर की सुत्र सात स्वार्य की प्रता विवार सात सुत्र सात की सुत्र सात की सुत्र सात सात सुत्र सात सात सुत्र सुत्य सुत्र सुत्य सुत्र सुत्य सुत्र सुत्र सुत्र सुत्र सुत्र सुत्र सुत्र सुत्र सुत्य सुत्य सुत्र स

१ उपदेश दारा काम लेने का प्रयत्न करें।

र बुद्रन हो। तर 😽

र दीनता भद्यित की।

#### तारीखे फीरोजशाही

(१५६) मुत्तान फीरोज वडा प्रसन्न हुन और उसने कहा, "इसके उपरान्त ईस्वर । तो हमारे मध्य में तजवार न रहेगी'। मुत्तान सिकन्दर मेरा मतीजा है। इस्वर । से हम दोनो के राज्यों मे शान्ति रहेगी।" मुत्तान फीरोड ने हैवत खौं के निवेदन तान सिकन्दर के प्रोत्साहन हेतु मलिक कुबूल द्वारा, जो सीरावन्दर के उपनाम से सा, एक जडाऊ मुकुट विशवका मूस्य =०,००० तन्के था, ४०० बहुमूल्य घरवी तथा गीडे उपहार स्वरूप मुक्त विकन्दर के पास भेवे तथा कुबूता द्वारा कहना दिया गाने स्वरूप से तलवार न रहेगी।"

१६०) फीरोज बाह उस स्थान से दो पड़ाव पीछे हट आया । विश्वस्त सूत्रों से जात हुया रिवन्यर के किने की वार्य की नौडाई २० गड थी । वहीं पहुंच कर मितक मुद्राव वीरता प्रविध्त करने के लिए घोड़े को मोडा भार कर बाई फौद गया । सभी वयाली कर आस्पर्यविक्त रह गये । बाह वयाते के दग्वार में पहुंच कर उसने धरती किया और उसके राजिंदिहानन के चारो मीर ७ बार भूमा और मुत्तान सिकन्यर के में मुद्रुट मुल्तान भीरोज बाह ने भेवा या यह उसे पहनाया । उसे वस्त्र पहनाये और 'आप दोगों सदाचारी बादवाहों में क्या बिरोध । यह चाचा आप भतीने । यदि चाचा भतीजे के पर प्रतिधि वन कर आये तो मोई आपित नहीं और जो कोई शब्धों के बीच में मोई बात कहें उससे कोई लाभ नहीं । ध्व तुम दोनों बादबाहों को मुद्ध न चाहिये ।" मुत्तान मिकन्यर ने पूछा, 'तेरा च्या नाम है ?" मितक मुद्रुत ने हिन्दवी ा, "तोरा बाँद ।" वमाले के बादबाह ने पुन प्रस्त विया 'ते रे समान मेरे चाचा के कतने दास हैं ?" मितक मुद्रुत ने उत्तर दिया 'में दुत्तरे महल (श्रेणी) में हूँ । मेरे ) जीर १०,००० तबवार चलाने वाले दास दूसरे महल (श्रेणी) वाले राधि में देते हैं।" स्तान पिकन्यर इन घटनों को सुन कर विस्था हो गया ।

सक्षेप में, युस्तान सिकन्दर इस सिंध से बंडा प्रसन हुआ। निश्चित होकर ४० हाथी बिभिन्न प्रकार के उपहार एव बहुमूल्य सम्पत्ति पीरोज बाह के लिये भेजी धौर कहला "यदि इस भरीजे पर कुपारिष्ट है तो प्रत्येक वर्ष इनी प्रकार स्मृति बनाये रखें स्मृति विद्व भेजने की प्रया जारी रखें।" जब तक दोनों बारसाह जीवित रहे दोनों । स्मृति विद्व निक्त भेजने की प्रया जारी रखें।" बाह बगाला ने ४० हाथी तथा अन्य उपहार मुस्तान फीरोज बाह ने हाथियों के प्राप्त होने पर एक हाथी प्रविक कुबूल को भी किया।

(१६२) मुत्तान भीरोज ने जफर खों से कहा, "यदि तेरी दन्छा हो तो मैं कुछ समय ना निए इस म्रीर रका रहें। तू मुनारपति चला जा।" जफर खों ने घरनी गोटडों में गोते वेपरामधे लिया। सभी ने कहा "यदि इस समय मुनारपति चले मो जायें तो टक्क्या सम्भव नहीं। सभी घर बातें तथा परिचित एव प्रपरिचित लोग मार डाले गये चफर खों ने मुत्तान फोरोज से निवेदन किया कि "दास तथा उसके सभी घर बातें में इतने सतुष्ट हैं कि मुनारपति के राज्य को कानोर से मुनारपति बक पूर्यंत भूत । यह दास गिरिचत है।" फोरोज शाह ने यहुंत कहा किन्तु कफर खों ने स्वीकार म भीर सुनारपति न गया। मुत्तान ने खाने जहाँ को हमा तथा दवासुक्त फरमान लिखे।

शुक्र न होगा। त्रोराबॉफने वाला। पगदी पर रतन लटित क्लगीको तोरा कहते थे। सम्मक्त वह बादशाहकै ।राबॉफत होगा।

कुछ समय उपरान्त सुल्तान फोरोब झाह ६६वर वो हुमा से जीनपुर पहुँच गया झीर जीनपुर (१६३) से जाजनगर वी झोर प्रस्थान किया । लखनौती के चालीस हायी तथा धन्य हायी लेकर जाजनगर की झोर रवाना हुमा ै।

## अध्याय १३

# सुल्तान फ़ीरीज का जीनपुर से जाजनगर की श्रोर प्रस्थान।

धाह भीरोज में प्रसनतापूर्वक बिना किसी चिन्ता के बनारसी नामक स्थान पर जोषि वहीं के रामो का प्राचीन निवासस्थान है, विद्याम विद्या । उन दिनो जाजनगर का राय घरेनस्थ विसी कारण बनारसी ना निवास त्याग कर दूसरे स्थान पर निवास वरने लगा था । प्रुफे विद्यस्त सुत्रो से बात हुआ है कि बनारसी विकार की परिधि ३० वीस थीं । प्रत्येक कीम पर लोग यावाद थे । इन्छ लोग का वचन है कि जाजनगर के राय जो बाह्मण थे, यह बात अपने लिये घुक नममते ये कि वे बनारसी ने कोट में विसी न निमी भवन यी बृद्धि वरते रहे । इनी वारण वर्ष बहुत वहा कोट हो गया।

जब दुए राय जाजनगर में मुना कि पीरोज धाह की मेना उस भूमि पर पहुँच गई है तो वह मयमीत होनर छुत रूप से जाजा में देठ नर समुद्र के भव्य में बला गया। उपका वासत्त राज्य खिला-भिन्न हो गया। प्रधिकार बनी बना जिये गये। कुछ लोगों ने पर्वतों में धारण ली। प्रत्यिक बन पशु पकड़ निये गये। पशुओं नी इतनी बड़ी सख्या हाण धाई (१६५) कि कोई जी मील ने लेता था। येतों नी भागा मान वो भें जीतल हो गया। भवेशियों को कोई भी मील ने लेता था। येतों नी भागा मान वो भी जिन पड़ाव पर उनरते सेना वाले भें लेका दिवह करते और जो ब जाती उन्हें बही छोड़ देते। जब दूरिर पड़ाव पर उनरते तो ग्रम्म भें ले बेते। इन उन्लेख ना उन्हें यही छोड़ देते। जब दूरिर पड़ाव पर उनरते तो ग्रम्म भें ले बेते। इन उन्लेख ना उन्हें यही छोड़ देते। जब दूरिर पड़ाव पर उनरते तो ग्रम्म भें ले बेते। इन उन्लेख ना उन्हें यही छोड़ देते। जब दूरिर पड़ाव पर उनरते तो ग्रम्म भें ले बेते। इन उन्लेख ना उन्हें यह देवल यह दिलाना है कि इस विवासत (राज्य) के निवासियों ने पर बहुत बड़े होते ये। यहाँ तक कि उनके विभिन्न प्रकार के मेबो के उच्चान एव हिंगी थी विन्तु उम विजायत में कोई सुलान न रहता था। भनी कारिए ग्रावाद ये। ''''''

(१६६) पीरोज शाह बनारसी के प्राप्ते बढकर राय जाजनगर का पीछा करना चाहता था। वह ग्रुप्त रूप से इससे पूर्व भाग गर मनुद्र में पुस गया था और उसने क्रपने

र पक इस्तालिखन पोवी में इम प्रकार है 'अन्य शाधियों की लालच में जाजनगर की और प्रस्थान किया।"

२ शिविर के मारी खेमे डेरे सामान।

२ एक पोधी में भदाया है।

४ स्कपोधी में १० जीतल है।

दरबार के (भवन ने) समक्ष एन भयनर मस्त-हाथी छोऽ दिया या जिससे-भेना ज्यासे समसे उनक जायें भीर उसका पीछा न करें। -वह एपी बड़ा भयकर था। 'मोई ध्रम्य हाथी उसका मामना न वर सकता था। देदिन तव पीरोज शाह को सेना 'उनके 'पनकने-चा-प्रयत्न करती रही। अब उमे जीवित पनवना सम्मन न ही सना तो तीसरे दिन यादाह ने हाथी की हत्या वर देने वा मादेश देदिमा। हाथी भी हत्या के उपरान्त पीरोज साह सेना लेवर (१६७) किले में प्रविष्ट हो गया। इसी सीच में यह सूचना प्राप्त हुई कि 'इस स्थान से मिता हुमा एक धना जगल है। उस जगल में ७ हाथी तथा एक खुल्बार हमनी है।' यह सुनकर फोरोज शाह ने निस्चय किया-कि सर्वप्रयम उन हाथियो। नो पनडा जाय, तस्यस्वात् राय-मां पीछा वरने, दा प्रयत्न-निया जाय।

### अध्याय १४

सुल्तान फ़ीरोज का हाथियों का शिकार करना तथा राय "जाज नगर की श्राज्ञाकारिता।

वहा जाता है कि सुल्तान फीरोज उन जगली हाथियों की सूचना प्राकर बडी-बीरता में जगल की घोर प्रत्यधिक मेना लेकर प्रप्रसर इप्रांग उसने देखा कि उस जगल में दम ग्यारह कोस के भीतर हाथी श्रपना स्थान बनाये हैं। फीरोज शाह के भादेशानुसार समस्त हितैपी सेना जिसमें बढ़े-बढ़े खान । तथा मलिक एव प्रसिद्ध सरदार, पवित्र सद्द तथा शावारी लोग थे, उस जगल के खारो और उतर पड़ी - और कटघरा - चौंध लिया 1 दो:मार्ग द्वार हडता (१६८) पूर्वक बना लियेन न्यटघरे की चौडाई -१० गज ग्रीर झँचाई ७ "गज ग्री। समस्त जगल को मिट्टी में पाट दिया । मध्य में दो मार्गछोड़ कर उन्हें इट वना लिया । भीरोज शाह नित्य-प्रति नटघरे को दृढ - रखने के लिए स्वय प्दो समय सवार होता प्रौर पनिरन्तर चेतावनी दिया वरतात इस प्रवार कटचरा सैयार हमा। कुछ मयकर हाथी: गजशाले से लाये गये । चतुर महावत उन हाथियो पर सवार हुये । इस जगल के एक और से आदिनियो की एक भीड ढोल, तुरही; अरगुन मादि बाजालेकर अगल में प्रविष्ट हो गई और एक सार सब बाजे बजाने लगे तथा 'चोरगुल करने लगे । आठो हाथी जो जगल में पूसे थे भयकर ग्रावाजों के भय से मैदान की घोर भागे। क्छ लोगों वा च्ययन है कि जब हायी च्जगल से मैदान की स्रोर भागे तो प्रत्येव तनेदार वशा लक्ष्यार हासियोग्यी शक्ति से जड से -उखड गया । जब जगती हाथी जगत के विनारे पहुँचते तो सेना के मब सोग कटघरे के झगर चढ जाते ग्रीर शोरगल करते तथा होला एव - ग्रारमनग्रादि मजाते । हाथी लोमडी भी प्रमाति विस्मित हो हो वर विवारे से पून जगल में भाग आते। -- --

इस प्रकार जब मुस्तान भीरोज शाह हावियों को कई दिन तक करने दे- चुना तो तुछ (१६६) दिन जराग्त भीरोज शाह के भाग्य से हायी कि कि में उन्होंने न्वारा न्यी न बाया। वीर महायत जलन में बुत्तों पर चड नयें 1 जो नहायी जगत में भूके प्यासे न्यवाबट के कारण सीरे-और चल रहे थे जनवीं पीठ पर महावत जी हतों पर चड़े थे हुद यह तथा

एक पीथी में इस प्रवार है, जो जितत है। "इस क्रम्परे के इन दोनों मार्जिको, जो मध्य में वे किटी से पाट कर बढ़ बना दिया।"

🙉 ८ प्रत्येक हायी की पीठ पर सवार हो गये ग्रीर उन्हें रस्सो। तथा। श्रृह्धलाग्रा से बन्दी बना

--- जहाँ वह निवास करता था, प्रविष्ट हो गया । उस स्थान पर विभिन्न प्रवार के ऐसे दक्ष भवन

(१५०) द्रात्मरचात् सुस्तान समुद्र के द्वीपो में राध का पीछा करना चाहता था। राय ने

ने सुल्तान महमूद सुदुक्तगीन गाजी गजनवी के समान उस जगन्नाथ देव को जड से उखडवा र हिया और उसे देहती लेजा कर मिट्टी में अपमानित निया।"" ...

- थी जिसे हिन्दुस्तान के काफिर जगन्नाय नहते थे। वे उस मूर्ति की पूजा नरते थे। आदसाह

" \* अस्त्यिषक मध के कारण अपने कुछ "पात्री" को सुत्तान के दरबार में भेज कर बड़े विनीत भाव रत से प्रार्थमा वराई भीर घपनी अवस्था की चर्चा कराई। जिसः प्रकार मुल्तानों के बृद्धिमान वजीर होते हैं, उसी प्रकार रायो, रानाम्रो तथा जमीदारों के महता होते हैं। जाजनगर मे " भगमहताको पात्र वहते थे। राय के भी बीस पात्र थे जो महता वहलाते थे। वह उन्ही के

र ! । परामर्श से शासन प्रबन्ध करता था । सक्षेप में / राय ने शत्यधिक क्षम के काररा अपने पाँच " 1" 1" (१७१) पात्र मुल्तान के दरबार में भेजे और अपनी दीत । अवस्था की चर्चा कराई 1 जब राय ११। कि महताक्रों ने शहशाह के चरण चुने और दासता का मस्तक भूमि पर रगडा तथा राय !" ? का हाल बता 'कर' निवेदन विया कि ""राय जाजनगर इस चौलटें का प्राचीन दास नथा माप्ताकारी है, ग्रत उस दोन तथा दूखी के विरुद्ध क्या विचार। है ?"। जब महताग्रा ने यह बात कही तो सुल्तान ने उत्तर दिया, "मेरे विचार इस क्षेत्र के सम्बन्ध में ठीक थे। जब सच्चे समाचार-बाहरों ने यह सच्ची सूचना पहुँचाई कि राय के निवास स्थान के निकट धरी बनो में जगली हाथी भेडो 'के समान पूमते हैं तो हाथी के शिकार हेतु मैंने इस प्रोर विचार

किया। राय को क्या हुमा था जो मेरे भय से भाग कर समुद्र के द्वीपों में पुस गया ?" यन्त में विचार विमर्श के उपरान्त राय ने सुस्तान के लिये २० भयकर हाथी भेजे मीर प्रत्येक वर्ष मालगुजारी तथा आज्ञाकारिता के रूप में चुने हुये हाथी उपहार स्वरूप भेजना स्वीकार किया। साह फीरोड ने राय के लिंद जरदोजी ने वस्त्र महताग्रो के हाय (१७२) भेजें। उन महतायों जो राजदूत बनकर धाये थे, को भी वस्त्र प्रदान किये गये और वे प्रसन्नतापूर्वक ग्रपने स्थान को लौट गये। विक्षेप में, फीरोज शाह ईदवर की कृपासे ें लखनौती सेया जाजनगर से सफलता प्राप्त करके ७३ हाथी लेकर लौटा। यह दो वर्ष तथा

<sup>र गुल्ला</sup> श्चर्याय १५ त्र क्रीक्वर की कृपा से क्रीरोज शाह की जाजनगर से वापसी श्रीर

· १ १३५२ से १३७८ ई॰ तक छड़ीमा में बीरमान दब हवीब ने राज्य किया ।

· कहा जाता है कि मुल्तान के देहली 'लौटते । समय "मार्ग दर्शान' वाले मार्ग भूल गये ा ा भीर पर्वता तथा नदियों के बीच में पड़ गय । इतिहासकार का पिता साथ था। उसका कयन है कि सेना वाले प्रत्येक पर्वत में टकराते थे और और और भाते थे। क्षेता वाले पर्वतो तथा बनी में व्याकुल तथा परेसान घूमते थे। ऊँचे नीचे मार्ग के कारण सेना थक गई यी और वोई

13 (13

७ मास दोनों राज्यो में रहा ।

कार उसका उनटे मार्ग यर पड जाना ।

र , लिया । इस युक्ति से फ़ीरोज शाह ने उन माठो भयनर हाथियो नो पनड लिया ।

(१७३) माग न मिलता था । घनाव तथा प्रन्य सामान का सूत्य बढ गया । लोग विभिन्न स्थानो पर नष्ट हो रहे थे । छ मास तक शहसाह के समाचार देहली न पहुँचे । खाने जहाँ शहर (देहली) में बडा स्थमीत था । खान प्रसिद्ध शासकों के समान नित्य शहर के किन्ट सवार होकर जाता था। । उसके नय के कारण समस्त राज्य सतुष्ट था। छ सास उपरान ईश्वर की कुपा से कुछ माग वा पता चला। सुलतान ने देहली उत्ताग (समाचार-बाहर) भेजना निश्चय किया। समस्त सेना में डिडोरा पीट दिया गया कि लोग धपने परिवार को कुछाता के समाचार लिख नेजें, और दोलतनरा में पहुंचवा हैं।

दस डिडोरे से सभी प्रसम्ब हो गये। समस्त सेना बालो ने घपने-प्रपने पत्र लिखे ग्रीर मुह्तान के विचिर में पहुँचा दिये। एक ऊंट पर सद बर पन देहली पहुँचे। साने जहाँ ने प्रादेश दिया कि सुशी के डोल बजाये जायें ग्रीर डिडोरा पिटवाया कि लोग माकर प्रपने-धपने पत्र से जायें। उन पत्रों को देहती के दरबार के समझ डेर कर दिया गया। जी कोई

ग्राना ग्रपने-ग्रपने पत्र ले जाता । ...

(१७४) सक्षेप मे, मुस्तान फीरोज श्वाह पर्वतो, जगनो तथा नदियो को पार करता हुमा बढ़े वष्ट, परिक्षम एव योग्यता से छ मास उपरान्त ईश्वर की छुता से अपनी हितंपी सेना वो केकर उन पर्वतो से मैदान में पहुँचा। "" मुस्तान फीरोज कुछ दिन निरन्तर यात्रा करने पुन. अपने बुनगाह में पहुँचा। बिस समय मुस्तान फीरोज शाह जाजनगर मे या, युनगाह को कढ़े में छोड़ प्या या। मुस्तान ने पर्वत से निकल कर अपने लोटने के समाचार खाने जहां के पास देहनी भेजे।

#### अध्याय १६

सुल्तान फ़ीरोच शाह का देहली पहुँचना तथा कुब्बो का बांधा जाना।

(१७५) कहा जाता है कि जब फोरोज साह शहर (देहली) के निजय पहुँचा तो लोग प्रपंते सम्बन्धियों की भोर दौड़े । नगर में मुल्तान के स्वामतार्थ खाने जहां ने वहीं तैयारी की। जिस प्रकार लयनीती से प्रयम बार लौटने के समय विभिन्न प्रकार के कुब्बे विधि गये थे, जो प्रकार इस बार भी हुएं के प्रदर्शनार्थ कुब्बे विधि गये। राज्य के समस्त नस्त्वी में साधारण तथा विश्वेग सभी व्यक्तियों ने म्रानन्द मगल मनाया। ' जस समय फीरोजाबाद नगर का निर्माख हो जुका या किन्तु पुरुक तथा कोट का सभी तक निर्माख न हुमा था, फिर भी एक कस्त्रा फीरोजाबाद के मैदान में वीधा गया।

जिस दिन सुस्तान कोरोज साह नगर मे प्रविष्ट हुप्रा सभी लोगो ने ऋडियाँ से लेकर उसका स्वागत विया उन ७३ हार्यियो को विभिन्न रगो से रग कर तथा सजा कर मेड के गस्ते समान सुस्तान के चत्र के समक्ष करके नगर में प्रविष्ट किया गया जिससे सभी को जात हो (१७६) जाय कि सुस्तान ने इतने भवनर हार्यियों का शिकार किया है। लोग प्रपने परिवार ने पास पहुँच कर समस्त क्ष्ट भूल गये 3

(१७७) मुत्तान फोरोंब झाह को इतिहास से बडी रुचि थी। उस समय मौलाना विमाउद्दीन बरनी की, जो तबारीखे फोरोजशाही के लेखक थे, मृत्यु हो चुकी थी। सुत्तान

र शादी शिविर।

२ छत्र।

३ वह राज ७६२ दि० (मर्द-जून १३६१ दे०) में लखनीती से लीडा। तारीखें मुदारकशादी पू० १३०।

फीरोज शाह ने अपने अत्येक कर्मवारी से इस विषय में वार्ता की कि योग्य इतिहासकार के विना उसके राज्य का युतान्त नहीं लिखा जा सकता। जब पीरोज शाह इस बात से निराश हो गया कि कोई योग्य इतिहासकार उसके राज्य का इतिहास तिख सकेगा तो उसने विवश होकर अपनी आकाशा के अनुसार अपने बादों में कूनके विकार, दूरके मुजूल के मुन्दर के बारों और तिथा पत्यर के मीनार की इमारत में जो कूनके विकार तथा की रोजावाद में भो इस अकार खुवा दिया! " "हमने इस प्रकार हाथियों का विकार किया, इस अकार हाथों लिये, इस सम्बता आत की।" यह सब इस कारण था कि समस्त योग्य तथा बुद्धिमान लोगों के समक्ष यह वार्ते वर्तमान रहें और वे इससे शिक्षा अहण कर सकें।………

### अध्याय १७

### स्न्तान फ़ोरोज शाह के राज्यकाल की सुख सम्पन्नता

(१७६) कहा जाता है कि मुस्तान फीरोज बाह लखनीती के युद्ध से लीट कर भवन
निर्माण में तस्तीन हो गया। शहर फीरोजाबाद के दूसक का निर्माण समाप्त कराया।
पीरीज शाह ने दूसक जराबरी का निर्माण भी वहे आहम्बर के साथ कराया था। अमेकि
केता २६ वर्ष के उपरान्त लौटी थी, प्रत्येक अपने-भपने स्वान को कला यथा। फीरोज शाह
अपने राज्यकाल में तीन बाती की और ध्यान देते लगा (१) शिकार खेलना, बभी पिक्षमों
की घोर शिकरे छोडता, कभी घोडे को बन पशुश्रो की घोर दौडाता (२) राज्य की समृद्धि
(१७६) के लियं (३) भवन निर्माण जितमें वह ग्रत्यधिक निपुण था। इनमे से प्रत्येक के
विषय में ईस्तर ने चाहा तो उचित स्थान पर सिखा जायगा। इस समय थट्टा वालों के
विषय में ईस्तर ने चाहा तो उचित स्थान पर सिखा जायगा। इस समय थट्टा वालों के
विषय में इस्तर के पाहा तो उचित स्थान पर सिखा जायगा। इस समय थट्टा वालों के
विषय में इस्तर ने चाहा तो उचित स्थान पर सिखा जायगा। इस समय थट्टा वालों के
विषय में इस्तर ने चाहा तो उचित स्थान विषय स्थान के परचात् इन तीन चार
अभियानों का निरत्यर स्थानन किया। दो बार सखनौती गया, एक जावनगर का
अभियान तथा एक थट्टा का।

उसके प्रयत्न से प्रत्येक वर्ष राज्य में बृद्धि होती तथा स्थान बसाये जाते । लोगों को प्रपार प्रानन्द मङ्गल प्रात होता । प्रालिगों, मझायख (मूचियों) तथा पवित्र लोगों के लिये लेगों ज गाह ने २६ लाख तको निश्चित किये थे । बुढों, फकीरों तथा दीनों को १०० लाख तको स्विच्छे तथी थे । बुढों, फकीरों तथा दीनों को १०० लाख तको बबीफें (बृत्ति) के रूप में दिने, जिससे लोग निश्चित होकर इन नेमतों के तिये ईस्वर से प्रार्थना करते रहीं । इसी प्रकार खानों, मिलको तथा प्रतिष्ठित लोगों को प्रपार प्रानन्द (१००) तथा प्रत्यिक क्रमता प्राप्त होती रहतीं थी । व्यापारियों को प्रत्येक वर्ष प्रधिक लाम तथा बाबार बालों की हर साल मूल से धविक व्याव एव मझदूरी करते बालों को इत्यों करते बालों को इत्यों करते बालों को इत्यों प्रध्यक्त वर्ष परिद्वेत वर्ष की प्रपेक्षा पच्छी मबदूरी प्राप्त होती थी । इसी प्रकार ईस्वर की इप्या से दीन फकीर, धनस्थान्य सम्पन्न हों खाते थे । हर छोटा वबा फकीर निहंचल होंने लगा । इपकों के लाम में प्रत्येक वर्ष वर्तमान की प्रपेक्षा बुद्धि होने लगी । प्रत्येक इपक पन-पान्य सम्पन्न तथा निहंचल हों गया । इपकों का कार्य इस सीमा को पहुँच गया सा कि परि दे एक पुट्टी वीब प्रान्त में उत्यत होते हो एक के स्थान पर ७० तथा ७०० प्रसित्त उत्यत्ति करी प्रिक्त सामान साम होता । कार्कर, वो जिम्मी तथा प्रमानी थे, कीरोड बाही चन्न के सीचे बाराहों प्रज के समान सुख सम्पन्न तथा तथाही वन के सीचे बाराहों प्रज के समान सुख सम्पन्न तथा वित्र होते थे। दरि हस्व बालों

१ एक पोथी में महेन्द्रवारी ।

र जो सुरवित हों।

१ वह स्थान नहां मुमलमानों का राज्य न हो और जिस से उनका युद्ध चल रहा हो।

का प्रत्येक वर्ष विनाश तथा उन्हें विष्वम किया जाता था। दारे हरद ने जितने स्थान विध्वस होते उनसे अधिक सुल्तान के प्रजा-पालन के कारण आवाद होते । सैयिदो, पाजियो, फकीरी तथा प्रतिष्ठित लोगों के पिता अपनी प्रतियों का सुल्तान के चरणों वे आशीर्वाद से श्रस्पावस्था में ही विवाह नर देते थे श्रीर उनके पति को दे देते ये इसलिये कि उनके पिताओ को बहुत अधिक सामग्री प्राप्त होती थी और जिसे न प्राप्त होती उसे ग्रपनी पत्रियों के विवाह के लिये राजकीय से धन प्राप्त होता था। इसी प्रकार मुसलमानों के छोटे-छोटे पुत्र (१८१) निश्चित होकर सामारिक लाभार्य धार्मिक शिक्षा भारत किया करते थे। ग्रालिम. बदीब . खतात (सलेख बेता) शिक्षा देते ये ग्रीर राजकोप से बेतन प्राप्त करते थे । वे निश्चित होने के कारण इस कार्य में बड़ा परिश्रम करते थे।

व्यापारी बड़ी शान से सुल्तान फीरोज शाह के चरुगो के ग्राशीर्वाद से तीन-तीन वर्ष तथा चार-चार वर्ष व्यापार हेत दूर-दूर के प्रसिद्ध राज्या की यात्रा के लिये जाते तथा श्रधिक लाभ प्राप्त करते । देहली राज्य में ईश्वर की कृपा से इतनी निश्चितता, समृद्धि तथा सम्पन्नता प्राप्त हो गई थी, अपितु सुन्तान फीरोज के सदाचार के कारण समस्त ससार के बादज्ञाही की यही दशा थी।

(एक बादशाह तथा बृद्धा का प्रांसद्ध किस्सा जिसमें देश की सम्पन्नता का कारण उसके सदविचारों को बताया गया है) .

(१५४) इसके उल्लेख का उद्देश्य यह है कि राज्य के कस्यों की मूल-सम्पन्नता एव ममुद्धि धर्म के आकाक्षी सुल्तान के सदाचार पर निर्भर है। क्योंकि फीरोब शाह का ईश्वर के प्रति विश्वास श्रद्ध था एवं वह मुसलमाना के लाभार्य विश्वेष प्रयत्न विया करता था ग्रत उसके ४० वर्षीय राज्यकाल में समस्त लोगों को सुख सम्पन्नता प्राप्त रही । साधारण तथा (१८५) विशेष व्यक्तियों के हृदय से दू स का ग्रन्त हो गया था।...

### अध्याय १⊏

### नगरकोट के किले की विजय।

कहा जाता है कि पीरोज शाह न लखनौती के युद्ध स लीटकर सौलताबाद की छोर प्रस्थान करना निश्चय किया। समस्त सना तथा परिजना वो १० प्रतिहात प्राप्त'हन्ना। सुस्तान फीरोज दो दहलीज दो बारगाह दो ख्यावगाह तथा मरातिव एव सेना लेकर दौलताबाद की ग्रोर रवाना हुगा। निरन्तर कुच करता हुगा भयाना वक पहुँचा। भयाना में कुछ विश्राम किया और फिर किसी कारण वस दहली की छोर लीट गया।

(१६६) देहली पहेंच कर हितैयी सेना लेकर नगरकोट के किले की ग्रीर प्रस्यान किया । हरवी जमीदारो की दिशा में कोई वार्ण अथवा भाला न फुँका<sup>3</sup> और सेना सेकर नगर कोट पहुंच गया । नगरकोट का किला अत्यधिक हढ पाना । राय नगरकोट किले के ऊपर पूस गया । विजयी सेना ने आतंकित राय की समस्त विलायत (राज्य) को विव्वस कर दिया । जवाला मुखी की मूर्ति, जिसे काफिर पूजते थे नगरकोट के मार्ग मे थी।

- १ साहित्याचार्यः।
- ⇒ इस्राला।
- ३ उनसे युद्धन किया।
- ू ४ वह रजव ७६६ हि॰ (मार्च ब्रप्रैल १३२५ ई॰ ) के पूर्व देहली से रवाना न हुना होगा।

वहा जाता है कि मूर्ति एक कोठरी में थी जिसे काफिर पूजते थे। कुछ काफिर जो यह कहते हैं कि जब मुत्तान फीरोड शाह ज्वालामुखी मूर्ति के निकट पहुँचा तो यह विशेषकर उसके दर्शनार्थ गया थीर सोने का चन उसपर चडाया, ती यह भूठ है क्योंकि इस इतिहासकार ने अपने पिता ते जो उस युद्ध में साथ गया था, सुना है कि काफिरो ने मुत्तान के विषय में से शब्द भूठ गढ लिये थे। सुत्तान ने ४० वर्ष तक शरीमत तथा तरीकत के अनुसार वार्ष विशा । बहु ऐमा नार्थ विम प्रकार कर नकता था?

मेरे पिता का कथन है जब झहशाह उस स्थान पर पहुँचा ध्रौर उसने उस मूर्ति को देखा तो समस्त रायो, राजाशो, तथा जमीदारों को जो साथ थे, प्रपंते समक्ष बुलवाया धौर (१००) यह वात वहीं, "है मुखों तथा इस मूर्ति के पूजनो ! इस पत्यर पूजने से क्या लाम धौर उनने प्रापंता करते से क्या प्राप्त होता है? सरीधत का पानन करना चाहिये। सरा का विरोधी नरन में जायगा। फीरीज साह ने मल्लाह के भय से उस मूर्ति को अपमानित विया। हिन्दुओं ने ब्ल्यांक कुफ तथा अपने मूठे धमें से प्रेम के कारण मुल्लान कीरीज के सम्बन्ध में यह मूठा दोपारोचण किया है।" कुछ काफिरो का कथन है कि मुल्तान भिरीज के सम्बन्ध में यह मूठा दोपारोचण किया है।" कुछ काफिरो का कथन है कि मुल्तान पहुस्मय साह विन (पुत्र) तुष्पुक साह ने भी एक चन्न जम मूर्ति के धीर्म पर नखाया था। यह भी मूठ है। मुख्तमानों ने विने इन वातो पर विश्वास न करना धावश्यक है। मुख्तान फीरोज शाह लथा मुख्तान मुस्मय साह दोनो मुन्त जमाभत के सनुवासी थे। अपने राज्यकाल में अपनी योग्यता एव बुटिमासों से जहीं नहीं भी मन्दिर होता, उसे गिरवा देते। तुच्छ काफिरो ने यह भूठ प्रसिद्ध कर दिया है।

जब मुलतान फीरोज नगरकोट के किले के निकट पहुँचा तो उस स्थान को अत्यधिक (१८६) इड पामा । राम नगरकोट किले के ऊपर मध्य में पुत गया । धाही तेना ने किले को पेर निवा । नेरे पर वेरे अपितु तम बेरे डाल दिये । दोनो और ते मन्त्रनीमों लग गई निवा मरावेद हारा पत्यर चलते लगे । मन्त्रनीन के पत्लो से दोनो और से पत्यर दलते लगे । मन्त्रनीन के पत्लो से दोनो और से पत्यर दला में घको खोते वे और सुण हो जाते थे । मन्त्रनीन के पत्लो से दोनो और से पहल रहा में घको खोते वे और सुण हो जाते थे । इस मास तक मुल्तान फीरोज बाह की तेना किले को थेरे रहीं । दोनो और के पहलवान तथा और प्रपत्नी-प्रपत्नी धांक आजमाते थे । ईश्वर की कुमा ते खात के उपरान्त औरोज बाह को विजय प्राप्त हुईं। आतंत्रिय राम किले से नीचे उतर प्राप्ता ।

एन दिन मुस्तान फीरोज बाह निले की परिधि देखने तथा काफिरों के विनाश हेतु, सवार हुआ। राय किने के उपर था। सयोग से मुस्तान की दृष्टि राय पर पड गई। राय किने के उपर था। सयोग से मुस्तान की दृष्टि राय पर पड गई। राय किने के उपर धाताकारियों की भीति खड़ा हो गया। धीर सीनता प्रकट करते हुये में मुस्तियों की सीर हाण बांग कर बड़ा हो गया। मुस्तान ने यह देखकर अपना हाण अपनी वर्णल (१८६) में कर लिया धीर रूमाल वयल से निनाला धीर राय की भीर रूपाईटिट डालकर खेरेत किया ति 'धाजा।' राय के नमस्त महता एकत्र हुये धीर उन्होंने सलाह दी कि मुस्तान के पुतान के पराय की काल जाना चाहिये। राय अभिमान स्थाग कर किने की भीरे उत्तर भागा धीर सुत्तान के करतो परा ति किने की पीठ पर हाथ रायक है। उत्तर करता था पर प्रतान के नराय की पाठ पर हाथ रायक से उत्तर विवाद की पर ति का की सुतान के पराय की पाठ पर हाथ रायक उत्ते उत्तरीजी तथा उत्तरात के बत्त और एक चत्र प्रतान निया तथा तत्काल मार हो के नियमानुसार कीटा दिया। राय की मुस्तान डारा तेज धीरे तथा सहमूल्य दास प्राच्य है। रायकीय के धीरकीयों ने मुस्तान के साथ रायकीय के धीरकीयों राय के हाथ पर राय दी। राय पाठीसहाल के धारने से प्रसन्तानुकीय कीट गया धीर ईस्वर की इपा छे उत्तर साथ पर विवाद प्राप्त है। हो। स्थान पर विवाद प्राप्त है। हो। स्थान पर विवाद प्राप्त है। हो। स्थान पर विवाद प्रसाद हो गई। स्थान

६२

(१६०) यह सब घटनायें थट्टा के युद्ध के पूर्व घटी। थट्टा के युद्ध के उपरान्त सुल्तान ने युद्ध करनात्याग दिया और ध्रपने राज्य का हित इसी में देखने लगा। जब सुल्तान फीरीज शाह नगरकोट से लौटने लगा तो राय ने किले से अत्यधिक उपहार तथा अपार बहमूल्य धन-सम्पत्ति भेजी । बादशाह देहली की घोर लौट गया ।

# तीसरा भाग

थट्टा के युद्ध का वृत्तान्त तथा जाम एवं बाँहवना का साथ लाना ग्रौर तास घडियाल का ग्राविस्कार

## अध्याय १

सुल्तान का खाने जहाँ से थट्टा के युद्ध के विषय में निश्चय करना।

(१६१) कहा जाता है कि मुल्तान फीरोज लखनौती तथा जाजनगर से लौटने के परचात् बादशाहो के समान देहली के प्रासपास शिकार के लिये सवार होकर जाता या धौर हरवियों से युद्ध करताता। लखनौती के युद्ध से देहली लौटने के ४ वर्ष के बीच में यद्यपि वह प्रजा की समृद्धि का प्रयत्न करता था किन्त हर बार जब घडा का उल्लेख होता तो वह दाढी पर हाथ फेर कर कहता "दु ख है कि स्वर्गीय मुल्तान मुहम्मद की यद्रा विजय की माकांक्षा पूर्ण न हुई।" इससे दरवार के विद्वासपात्र यह निष्कर्प निकालते कि सुल्तान यद्वा पर आक्रमण करने का श्रमिलापी है।

(१६२) एक दिन मुल्तान ने खाने जहाँ बजीर से एकान्त में परामर्श किया कि मुक्ते सुल्तान मुहम्मद का बदला लेना चाहिये अथवा नहीं। बजीर ने सोचकर उत्तर दिया कि "यह बडा उत्तम विचार है इसलिये कि एक तो बुजुर्गों के उपदेश पर श्राचरण करना चाहिये भौर प्रतिकार का प्रयत्न बडा ही अच्छा है, दूसरे बादशाहों को प्रत्येक वर्ष किलो पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिये।"

(१६३) बादशाह ने तदनुसार धादेश दिया कि थट्टा की ओर ब्राक्रनए की तैयारी की जाय । बजीर ने तैयारी प्रारम्भ करदी । उपस्थित एव धनुपस्थित सेना का धर्ज सावधानी से प्रारम्भ करा दिया। बीर सवार तथा तलवार चलाने वाले पदातियो का, जो वजहदार तथा गैर वजहदार<sup>3</sup> से सम्बन्धित थे, अर्ज किया गया । लोगो में प्रसिद्ध हो गया कि सुल्तान फीरोज शाह ईश्वर की कृता से यट्टा पर याक्रमण करेगा। सुल्तान ने ग्रपने सिंहासनारोहण के उपरान्त निरन्तर कुछ युद्ध किये। क्यों के राज्य के सभी लोग सुख शान्ति से जीवन ब्यतीत करते ये भत्र प्रत्येक बड़े हुएं से सेना मे चला जाता था।

जब तैयारी हो गई तो गैर बजहो सेना को (वार्षिक वेतन का) ४० प्रतिशत दिया गया। वजहदार में से प्रत्येक श्रत्यधिक समृद्धि एव सम्पन्नता के कारण घोडा (१६४) तथा ग्रस्त्र-शस्त्र लेकर उपस्थित हुन्ना। सुल्तान बादशाहो के नियमानुसार यहा की धीर सवार हमा। प्रत्येक खान तथा मलिक घत्यधिक समृद्धि के कारए बढे ठाठ के साथ रवाना हुमा।

२ बइ सेना जो स्थायो रूप से अवनाओं से सम्बन्धित थी।

वह सैना जिसे नकद धन वधवा भूमि कर मे निश्चित भाग प्रदान होता वा

### अध्याय २

# सुल्तान फ़ीरोज शाह का थट्टा की स्रोर प्रस्थान।

यहा प्रस्थान करने ने पूर्व मुल्तान ने सर्वप्रयम धर्म ने उन बुजुर्गों ने मजारों ने ध्रुवासूर्वन दर्शन किये जो देहली नगर के ध्रासपास थे। सत्यस्वाद समस्त पूर्व काल के मुत्तानों के (मजारों) ने दर्शन किये। मुत्तान फीरोज साह नी यह प्रया भी कि चाहै वह एक मास वो चाहे दो मान को सवार होकर जाता वह समस्त प्रसिद्ध मसायल (सुक्तियों) तथा मुत्ताना के (भजारों के दर्शन करता) तथा प्रत्येक से सहायता की प्रार्थना करता और ध्रुपने ध्रापको उनकी शरूपने में स्वता । यह बिलयों (सन्तों) का ग्रुप है। ....

(११४) जब मुत्तान विसी बुकुंग के मजार पर पहुँचता तो श्रद्धापूर्वक उसकी क्रव में और मानता और धरत्यिक धास्त्रा प्रकट करता। टोपी (मुकुट) भूमि पर रख देता। इस इतिहासकार ने उसे यह नमंद करते हुते स्वय अपनी धांकों से रहता है। जब वह रोखुत हरामा योख निजापुरीन के मक्वरे जाता तो वह पॉयंती और प्रमीर खुसरों की कब के सरहात हरामा योख निजापुरीन के मक्वरे परहात किया हो जाता और श्रद्धापूर्वक ईश्वर की असलता के लिये अपना सीमं भूमि के निकट ले जाता। तपस्वात दो तीन अन्य स्थानों पर अपना सिर भूमि पर रखता। जब रोख की कब के निकट पहुंचता तो ईश्वर की अनलता है भूमि पर एकता। तपस्वात नेन की कब के निकट पहुंचता तो ईश्वर की अनलता है भूमि पर एकता। करास्वात नेन की नव के रास्त के अनुनार हैं एवता। इसके उपरान्त को स्वता के स्वता भीर वहुत कुछ दुसमें जो सरा के अनुनार हैं एवता। इसके उपरान्त सारे वक्वर रोख की कब ना मनाक पन है तहा और प्रमुची इच्छर अनट करता।

वे दर्भन के उपरान्त बुद्ध देर बैठ जाता भीर वहाँ जितने लोग रक्षन हैं सभी नी भ्रात्मा के दिये पन वहाँ वाहि हों से परित के उपरान्त प्रत्येक क्षत्र के विये पन वहाँ वहाँ को प्रत्येक मन्दर के लिये पन वहाँ को प्रत्येक मन्दर के लिये निक्कित होता था, बैतुलमाल के खड़ानची फकीरो तथा दीनों को बौटने हैं कु किरोड साह ने ममस प्रत्येक क्षत्र के मुतदस्ती के देरे हे थे। इमपर भी मुतना प्रतिष्ठित मिलकों में से एक बहुन बड़े ग्रमीर को मुतवस्त्यों की तमस्त्री के लिये निमुक्त कर देता था जिससे कोई सहायता पाने के मोग्य मुद्ध प्रक्र हर जाय। अनेक बार इतिहासनार के पिता तथा चाया को इस नार्य हेतु कुछ मक्तवरों पर निमुक्त किया गया। इस मनार्य हुए साम प्रत्यों पर निमुक्त किया गया।

(१९७) सुत्तान फीरोज साह बहुत बड़ी सेना, योदामों, प्रतिन्ध महलवान, बीर सैनिको, बचुर प्यातियों तथा पर्वत क्यो हाथियों को लेकर पट्टा वी म्रोर रवाना हुमा । इस इतिहासकार वे पिता तथा चाचा उस समय सेवाने विज्ञारत में सेवा करते थे। भ्रीरोज साह के साथ ६० हुआ पे से चाने प्राचन तातार खों की रिश्व जन कमय मृत्यु हो चुकी थी। साने प्राचन देहनी में त्यावते ग्रैयत वे नाम से रह पाया था। फीरोज साह वे फरारा साने में मुत्तानो तथा वादसाहों के नियमानुमार दो दहलीज, दो वारमाल, दो हवानाह तथा नीवते सकरी साथ भेजी गई। युद्ध के मरातिव प्रतिक प्रकार के रिष्ट मितान थे। इसना सिस्तार उत्सेख प्रथम माग में हो चुका है। भर तबल दमामय पुनरी, म्रसी तथा बसरी तथा सर्वान कमा प्रमान भेजा गया। ""

जब मुत्तान प्रजोधन पहुँचा तो सर्वप्रयम शेखुल इस्लाम शेख फरीटुड्रीन ने (मदार) ने दर्शन निये श्रीर माने बढा । जब वह भक्तर तथा सिविस्तान नी सीमा पर पहुँचा ती उसने

१ रचक वर्ग प्रस्थक।

र केंट, धोड़े तथा गर्थ पर लादे जाने वाने बढ़े दोल ।

भादेश दिया कि उस विलायत (राज्य) की सभी नार्वे उसके साथ भेज दी जामें। ५००० (१६६) में से प्रत्येक हजार को एक बड़े मलिक को सौंपा गया। प्रत्येक प्रकार की ५००० नार्वे एकप्र हुई। १००० नार्वे इस इतिहासकार के पिता तथा चाचा की औपी गई। छन्त में सल्तान फीरोज ने शादेश दिया वि समस्त नावें सिन्ध नदी से भेजी जायें। फीरोज शाह स्वय ईश्वर की शरण में मेना लेकर नावों के साथ साथ किनारे पर यात्रा कर रहा था। इस प्रकार थोडे समय में वह घटा की परिधि में परेंच गया।

### अध्याय ३

### सुल्तान फीरोज का यदा की परिधि मे उतरना।

वहा जाता है वि उन दिनों में यट्टा की धाबादी दो स्थानों तर थी। एक सिंध तट पर चेहली वी क्रोर तेवा दूसरी मिन्ध नदी वी पार व रवे। थट्टा वाले बहुत बडी सख्या में थे। प्रत्येक मनुष्या एक सभा वे बराबर था बौर पर्वत के समान भारी था। सभी बढ-श्रिय थे। उननी वीरता तथा पौरुष्य का हाल समस्त समार में प्रसिद्ध था।

उन दिनो राय उन्नर का भाई जाम तथा उसका भतीजा बौहवना घट्टा के शासक थे। वे ग्रत्यधिक ऐश्वर्य तथा ठाठ बाट ने स्वामी थे श्रीर फीरोज बाह के मुनाबले में पौरुप्य के द्वार पौरुष्य के न होने पर भी सोले हये थे। उन लोगो ने मनुष्यों को ग्रपार भीड एक्त्र करली थी। (२००) क्योंकि उनकी विलायत (राज्य) अत्यधिक तथा श्रसस्य (ग्रसीमित) यी अत स्त्तान की चिन्तान करके ग्रपने चल तया मनुष्यों की शक्ति एवं उस ग्रावादी वे कारण जो सिन्ध तट के निकट भी शतुता प्रकट करते हुये उन्होंने युद्ध का प्रयत्न प्रारम्भ सर दिया। श्रावादी के इन दोनों स्थानो पर निद्धी का बोट था।

सक्षेप में, ग्रभिमानी जाम तथा बौहबना युद्ध के लिये उद्यत हो गये। भाग्यवश फीरोज शाह की सेना में नित्य श्रनाज महिंगा होने लगा। घोडो की महामारी का उल्लेख सम्भव नहीं। इसके कारए सेना के खोटे बढ़े सभी निराध हो गये। ६० हवार सवारो में से यदि एक चौथाई के घोडे भी जीवित रह गये हो तो बहुत था। ग्रनाज का मूल्य दो तन्का तथा तीन तन्का प्रति मन से बढने लगा। यह दशा देखकर श्रमिमानी जाम तथा वाँहवना ने सल्तान फीरोज शाह की मेना से यह करना निश्चय कर लिया और ग्रामियानवश श्चनुचित वार्ते करने लगे।

### अध्याय ४ मुल्तान फीरोज की सेना का थट्टा वालो से युद्ध ।

(२०१) यहा जाता है कि ग्रमिमानी जाम तथा बाँहवना ग्रत्यधिक ग्रदयारोही एव पदाति लेव र किले के बाहर निकल कर सुल्तान फीरोज की सेना के समक्ष प्रकट हुये। सुल्तान भीरोज ने अपनी सेना का अर्ज किया तो पता लगा वि अववारीहियो हा एक चौथाई भाग भी शेप नहीं। अकाल के कारण किसी में भी शक्ति नहीं। इस पर भी सुल्तान फीरोज दाह ने साहस करके अपनी विजयी सेना को तैयार किया। सेना के ३ भाग किये। दायाँ, वार्यो तथा मध्य । रे समस्त हाथी इन सीनो सेनाभ्रो मे विभाजित कर दिये । सुल्तान स्वय

र सैमना व मैनरा व करना

सवार होकर तीनो सेनायों मे चक्कर लगाता या शौर प्रत्येक के उत्साहनर्थन का प्रयत्न (२०२) करता या। यदागि यह बाह्य रूप से थट्टा को झगिएत सेग। की झौर कोई ध्यान न देता था किन्तु हृदय में वह प्रपनी सेना की निर्वस्ता से बड़ा दुखी या थोर ईश्वर से प्रार्थना करता रहता था। यट्टा की सेना में २० हजार बीर प्रश्वारों हो ना वार लायर पदावि ये। का से सामने से साम के पहलवान युद्ध कर रहे थे।

(२०३) यद्यपि सुत्तान फीरोज की सेना अवाल तथा महामारी के कारए निर्वत ही चुकी थी किन्तु फिर भी जब वे सब मितकर आक्रमण करते तो यट्टा निवाली अस्यिषिक शिक्ताल होने के बावजूद किसे में पुन जाते थे। सुत्तान उनकी अपसा करता रहता। अस्त में यट्टा निवासी में सिक्त न रही। जान अपनी सेना तेकर सीट गया। फीरोज शाह ने अपने स्वान पर विधान किया किया किया हिन्तु फिर भी चट्टा पर दिवय ग आत हुई।

मुस्तान ने प्रपने दरबार के हिंदैियमी तथा मित्रा से परामर्थ किया प्रीर कहा, 'इस समय इस स्थान से तीट जाना चाहिय थ्रीर गुजरात की थ्रोर प्रस्थान करना चाहिये। सेना तैयार करने यदि जीवित रहे थ्रीर ईश्वर को कृषा रही तो दूसरे वयं ग्राना चाहिये। (२०४) फिर देसे क्या होता है ?"

### अध्याय ५

# सुन्तान फीरोजशाह का थट्टा से लौट कर गुजरात की ग्रोर प्रस्थान।

पात्र में मुल्तान ने प्रपने विश्वासपात्रों को पुनं बुलंबाया और पुन परामर्था किया। उत्तर्ग नहीं कि "इस बार पहुंग पर विजंव नहीं प्राप्त हो एकती। ईश्वर ने कुछ ऐसी ही स्थिति उत्तरम वरत है। सेना प्रत्योग्धर निवंद हो गई है। एक बनाव के मार्ग दूसरे मोंडों की (२०६) महामार के बारए। यदि हेना सोने साहस भी करें तो क्यां हो सकता है।" सभी ने (२०६) मुल्तान के विचार से सहस्त हीकर नहा, 'यह बहुत ही उचित है' ऐसी हो जाने पर सप्टा में प्रतिक्ष हो जायगा कि फीरोड साह सीट गया और प्रपन्ने नगर को चला गया तो वे सती-भौति परित्यम वरके कृषि करने और जो कुछ प्रनाज उनने पार्स होगा प्राप्त में स्वलंकों। रवी को फपल तैयार होने पर हम बहुत बडी सेना कर होथिया सहित इस स्थान पर सहुत जायों और उनके समस्त प्रनाज पर प्रधिकार जमा हाँ। सेना बाले निर्देवन हो जायगे भीर ईश्वर की कुमा है यह सुत पर सुत्त की आपना हैं।

सुन्तान ने प्रपने परानर्श-दालाभों की बात से सहमत होकर धारेस दिया कि "कूव" न नस्तारत बजा दिया जाय" जिसके हिना बाल ध्यनता सामान एक में करते हैं।" कूच का नक्कारत सुनते ही सेना के सब सोग प्रवास हा गये। सभी ने प्रथमा सामान एक कर दिया। (२०७) खाने धावन चकर दर्श को, निसके धानेन बमान ने भोगों भी बहुत बड़ी सद्या भी मतार" बना पर छोड़ दिया घीर सुन्तान ने स्वय अस्थान कर दिया। यहा नालों ने जब पह सुना कि मुक्तान कोरोब धपने पिविट रोकर दहनी की घीर जा रहा है तो जन भोगों न बढ़ पर सेना को पीछा दिया। प्रयम दिन मुक्तान फीरोब धाह ने दस बीम पर पहनी

र मस्यान करने का आदेश दिया जाव।

रे मदार बा पर्क है बेन्द्र प्रयोग वापभी ना रचन। ल्याक जा शासर्व यह है कि उपर कों नो इस बारवा छोड़ दिया गया कि नही शुक्त का केन्द्र रहे और शत्रुकों को शुक्र में लगाये रबके।

वियाथा। यट्टाबाले पीछावर रहे थे। बयोगि जफर सौ मदार या फात यट्टाबालो एव बयालियों में युद्ध हुमा। प्रत्ये ने यफर सौ की विजय हुई फ्रीर उपफर सौ वे प्रयसे यट्टा बाले लौट गये। उफर सौ यट्टाबालों के कुछ सिर काट पर सुस्तान की सेवार्मे ले गया। लौटते समय समस्त नावे यट्टाबालों के प्रत्येत हो गई। बादबाह ईस्वर की कृपा से प्रपने शिविर सहित सुजरात की ग्रोर चल दिया।

### अध्याय ६ सेनाका क्रुँचीरन में पड़ना।

वहा जाता है वि सुत्तान के लीटने पर घनाज घीर भी मह्या होगया। नित्य प्रनाख ना भाव बढ़ने लगा धीर घोडों की महामारी की दसा का तो उत्लेख ही सम्भव नहीं। धनाज एक तल्या तथा दी तल्या प्रति तेर ध्रियु हमस भी मह्या विवने लगा था। जीमो (२०६) के लिये बलना भी सम्भव न था। लीग प्रधान मिसने पर पुरदार का मास तथा कच्ची साल साते थे। बुख लोग फरवाधिक भूस ने कारण पुरानी साल जज में उनाव कर सात जाते थे। इतना घीर धवाल पर सात तथा मिसने विवाद हो गये थे। समस्त सात तथा मिसने विवाद हो गये थे। समस्त सात तथा मिसने विवाद घोडा के हाकर पैदल चल रहे थे। सेना में से विसी के पास घोडे न रहे थे। भाग्य न सब को बीन धवस्या को पहुँचा दिया था। यह भी पर्याप्त न हुष्ता। मार्ग दरानि वालों ने जो इस कार्य के लिये निपुक्त किये गये थे विश्वासघात किया। उन्होंन ऐसे स्थान पर लेवा कर बात दिया जिसे क्वीरन कहते थे।

उस कूचीरन में समस्त जल बारी था। यदि उस खारी जल को जिह्ना पर रख लिया जाता तो जिह्ना दुजडे-दुजडे हो जाती। जब सेना वहाँ फँस कर विस्मित खड़ी थी तो सुस्तान ने एक दुष्ट मार्ग देशांने वाले को हत्या करा दी। हुसरो न प्राएगो के भय से सब-सच बता दिया कि "हम लोगों ने विस्वासधात किया है। तुम सोगों को ऐसे स्थान पर ले झाये जहाँ से यदि हवा में भी उडोगे तो सुरक्षित नहीं जा सकते। इस स्थान को कूचीरन वहते हैं। यहाँ (२०६) से समुद्र निवट है और यह सारीपन उसी के प्रभाव से है। यहाँ प्राएग सुग्र हो जायों।"

मार्ग दर्शनि बालों की बात मुन कर समस्त सेना वालों ने प्राणों से हाथ भी लिय तथा निराश हो गये। पीरोज साह ने मादेश दिया कि 'मपने तथा मपने मधीनों के लिये मीठा जल लेलों भीर उस खारे जल (की भूमि) को पार करों।" यहाँ घयाह खारा जल था। सभी लीग हैरान व परेसाल थे। जहाँ तक दृष्टि चाली खारा ही खारा जल हिप्तत होता या। लीग बडी विद्याई तथा सहलों परेसानी से मीठा जल लेकर खारे जल (की भूमि) में प्रतिष्ठ हुये। यहाँ तथा जल दला मधिक खारा था कि गरि मीठे जल का पड़ा उस खारे जल में गिर जाता तो बह भी खारा हो जाता। यदि भीठे जल का घड़ा खारे पानी की गीली भूमि पर एक दिया जाता हो वह भी खारा हो बाता। काई भी उसे जिह्ना पर न रख सकता था।

भ्रन्त मे जब सेना बडी किटनाई तथा परेशानी से उस जल ने पार हुई भीर आगे बढी तो एक ऐसे मैदान में पहुँच गई जहाँ किसी पक्षी तक ने अप्टेन दिये थे भीर न कोई पति पिता ही हुमा था। किसी स्थान पर कोई पास अथवा बुदा न उपा था, यहाँ तक कि यदि दाँत कोदिन को तिल्या हुँडा नाता तो वह भी न मिलता। हम स्थानक मैदान मे, जहाँ स्थ ने कारण दन पशु भी न नोतते पे तथा खोफ से हुआ ने चलती थी, अकाल को मारी, (२१०) बालिहीन तथा पेदल बडी दीन अवस्था में पड़ी हुई सेना के प्रास्प मूंह को मागये थे। प्रत्येच मही बहुता 'हमें बडी दीनावस्था में प्रास्प त्यान हैं।'

सक्षेप में साही विविद के प्रस्थान करते समय दीन पिता बृक्ष के नीचे बैठ जाता थीर पुत्र वेचारा उसके सिर की धोर खड़ा हो जाता । वह पर्यो के समान अप्नुत्तत करता। पिता कहता, 'है पुत्र ! में इस निर्जन में प्राण त्याग रहा हैं। तु धागे जा। करावित सुरिशत कर ता 'हैं पुत्र से धीर घरने दुन्धी पिता की मृत्यु के समाजार पर पहुँचा सके।'' इसी प्रकार दुन्धी भाई दुनरे दुनी भाई को छोड़ जाता तथा मित्र की। पह ध्वच्या इस सीमा को पहुँच गई कि चारो धोर से विलाप होने लगा। सभी सेना वाले आएता है होष थो बैठ थे। फीरोड बाह सब हाल देलता धीर विलास होकर खंडुनी दीतो। (२११) से चवाता थीर ईस्तर वी कुण से की सगाये था धीर लए लगा पर इंस्तर से प्राथंना करता था। हेना की दीने धवस्या देल कर उसका हुद्य फटा जाता था धीर बहु धावा की पर बार करट पढ़ गये थे। एक प्रकास, दूसरे पैरल होना, तीसरे निर्जन जगत, बीचे मित्रो से प्रवन्त होना। छः मास तक भीरोड बाह के कोई समाचार देहली न पहुँच को । सीई देव दे परेशानी की वार्तो करते थे। देहली में यह प्रविद्ध हो गया कि छोरोड बाह सेना सहित ग्राम हो सा। बहुर देहली में पह प्रविद्ध हो प्रवा कि छोरोड बाह सेना सहित ग्राम वही कहा साथ कर स्वा । उसके कारण कीई मी विरोध न कर सन्ता था। सभी के परो में विलाण हो रहा था। देहली काले विस्तिय ने क्योंकि इस वीच में सना से मोई खारा हो एसा। देहली वाले विस्तिय ने क्योंक इस वान में से ना से मोई खारा हो एसा । देहली वाले विस्तिय ने क्योंक इस वान में से साथ काले विस्तिय ने क्योंक इस वान में में हे जाग (समाचार वाहक) न काले वाले विस्तिय ने क्योंक इस वान में में से ह जाग (समाचार वाहक) न काला धीर न किसी साथ पत्र प्राव हुंग था।

#### अध्याय ७

(२१४) कूचोरन में लोगों का विलाप तथा सुल्तान फ़ोरोज का दुखी होना।

(२१४) · · · · · प्रत्येक पड़ाव पर बई हवार मनुष्यों तथा पोडो की मृत्यु ही बाती। मुहतान फीरोव बढ़ा दुली होता। कहा जाता है जि मुहतान की एक दिन ऊँचाई दिखाई दी। वह उस ऊँचाई दी घोर पहुचा। वही एक तनेदार ऊँचा हरा दुल था। उसके नीचे एक निर्वेत प्रत्या बुद दीन कड़ीर बैठा था। सुस्तान फीरोव थाह उस ऊँचाई पर

٤٤

कियाथा। यट्टाबाले पीछानर रहेषे। नयोपि जफर सौ मदारया ग्रज यट्टाबालो एव बगालियों में युद्ध हुमा। ग्रन्त मे जफर खौं वी विजय हुई ग्रीर जफर खौं में मस से यट्टा बाले लोट गये। जफर खौं यट्टाबालों के दुख सिर काट कर सुल्तान की सेवामें ले गया। लोटते समय समस्त नावे यट्टाबालों को प्राप्त हो गई। बादसाह ईस्वर की कृपा से ग्रपने चिविर सहित सुजरात की ग्रोर चल दिया।

## ञ्रध्याय ६

# सेना का कूँचीरन में पड़ना।

बहा जाता है वि मुख्तान के लीटने पर धनाज भीर भी महगा होगया। नित्य धनाज का भाव बढ़ने लगा भीर पोड़ो वी महामारी की दशा का तो उत्लेख ही सम्भव नहीं। अमाज एक तत्वा तथा दो तत्का प्रति हो सि प्राप्त नहीं। अमाज एक तत्वा तथा दो तत्का प्रति हो सि प्राप्त नित्य प्रता को गो (२००) ने लिये चलना भी सम्भव न था। लीग धम न मिलने पर मुख्या का माल तथा वच्ची लाल लाते थे। कुछ लीग अत्यधिक भूख के कारण पुरानी खाल जल में उवाल कर ला लाते थे। इत्ता थोड़ धकला था कि सेना वाले सभी महने को तैयार हो गये थे। समझ खान तथा मिलक विना घोड़ों के होकर पैदन चल रहे थे। सेना में से किसी के पत्त थोड़े न रहे थे। भाग ने सब को दीन अवस्था को पहुँचा दिया था। यह भी पर्योत्त नहुमा। मार्ग दर्शने वालों ने जो इस नार्य के लिये नियुक्त किये गये थे विश्वासमात किया। उन्होंने ऐसे स्थान पर लेजा कर बला दिया जिसे कूचीरन कहते थे।

उस कूचीरन में समस्त जल लारी था। यदि उस लारी जल को जिह्ना पर रख जिया जाता तो जिह्ना दुक्के-दुज्वे हो जाती। जब सेना बही फैंस कर विस्मित खडी थी तो सुस्तान ने एक दुष्ट मार्ग दर्शाने वाले की हत्या करा दी। दूसरों ने प्राणों के भय से सज-सज बता दिया कि 'हम सोगों ने विश्वासपात किया है। तुम लोगा को ऐसे स्थान पर से धाने जहीं से यदि हवा में भी उडीगे तो सुरक्षित नहीं जा सकते। इस स्थान को कूचोरन बहुते हैं। यहीं (२०६) से समुद्र निजट हैं और यह खारीयन उसी के प्रभाव से हैं। यहाँ प्राण नष्ट हो जायेंगे।"

मार्ग देशनि बालों नी बात मुन कर रामस्त सेना वालों ने प्राणों से हाथ भो लिये तथा निराश हो गये। फीरोज साह ने मादेश दिया कि "प्यम्त तथा प्रभने प्रधीनों के लिये मीठा जल लेलों और उस लारे जल (भी भूमि) को गार करो।" यहाँ प्रयाह लारा जल था। सभी लोग हैरान व परेशान थे। जहाँ तक रृष्टि जाली खारा ही लारा जल रृष्टिगत होता था। तोग बढी विज्ञाई तथा सहलों परेशानी से भीठा जल लेवर खारे जल (भी भूमि) में प्रविष्ट हुवे। वहाँ का जल दतना प्रधिक लारा था वि यदि मीठे जल वा पड़ा उस लारे जल में गिर जाता तो वह भी रागर हो जाता। यदि मीठे जल का पढ़ा लारे पाने भी गीवों भूमि पर रख दिया जाता तो वह भी लारा हो जाता। कोई भी उसे जिह्ना पर न रल सकता था।

इन्त में जब सेना बड़ी किटनाई सथा परेशानी से उस जल के पार हुई धौर आगे बड़ों तो एक ऐसे मैदान में पहुँच गई कहीं किसी पक्षी तक ने इपड़े न दिये थे और न कोई पक्षी पंदा है। इस पा किसी स्थान पर कोई घास प्रथवा हुआ न उगा था, यहाँ तक कि विद दौत खोदने को तिन्का हुँडा जाता तो वह भी न मिलता। इस मयानव मैदान में, जहाँ भय के कारण बन पणु भी न बोलते ये तथा खोफ से हुआ भी न चलती थी, प्रकाल की मारी, (१९०) शांकिहीन तथा पैदन बड़ी दीन प्रवस्था में पड़ी हुई सेन के प्राप्त में इस को प्राप्त से स्थान में है। प्रस्त कही सामने में पड़ी हुई सेन इस सेन में सेन हम हम सेन स्थान में है। प्रस्त वही दीनावस्था में आए त्यागने हैं।

सक्षेप में साही शिविर के प्रस्थान करते समय दीन पिता बुझ के नीचे बैठ जाता भीर पूत्र बेचारा उसके सिर की भीर खड़ा हो जाता। वह वर्षा के समयन अध्यात करता। पिता कहना, "हे पुत्र । मैं इस निर्जन में प्राण त्याग रहा हूँ। तु आगे जा। क्वाबित सुरिशित कहना, "हे पुत्र । मैं इस निर्जन में प्राण त्याग रहा हूँ। तु आगे जा। क्वाबित सुरिशित पर रिहेंच सके थीर अपने दुखी पिता की मुग्न के समाचार पर पहुँचा सके।" वह सी प्रकार दुखी भाई दुखी पिता की मुग्न के से बाता तथा मित्र मित्र को। यह सबसा दुखी भाई होचे ही साथ से सिर्म हो ने खगा। सभी सेना बाते आणों से हाथ घो थेंठे थे। फीरोज बाह सब हाच देखता भीर विस्मत होकर अंग्रेजी दौरों। (१११) ने च्याता भीर देहनर की क्रण से ली लागये था भीर साण हाए। पर ईस्वर से प्राणंत करता था। सेता की दीन अवस्था देख कर उसका हृदय कटा जाता था भीर वह सांकों से मीन बहाता जाता था। इस प्रनार जन दुखी लोगों पर चार कट्ट पड गये थे। एक मकाल, दुखरे पैटल होगा, तीसरे निर्जन जगन, चौथे मित्रो ते पुत्र होगा। हा मात तक भीरोज बाह के कीई समाचार देहकी न पहुँच सके। सभी छोटे बडे परेशानी की बार्त करते थे। देहनी में यह प्रविद्ध हो गया कि कीरोज बाह सेना सहित ग्रायव हो गया। बहर देहनी में योग्य चंत्रीर खान जहाँ बड़ी योग्यता से सातन कर रहा था। उसके मातक के कारण कीई मी विरोध न कर सकता था। सभी के घरों में विलाप हो रहा था। देहनी वोजे दिस्तिस पे क्योंकि इस चीच में सना से कोई उलाप (समाचार दाहक) न प्रापा था भीर न किसी का पत्र प्रति हम चीच में सना से कोई जलाप (समाचार दाहक) न प्रापा था भीर न किसी का पत्र प्रति हम थीन में सना से कोई जलाप (समाचार दाहक) न प्रापा था भीर न किसी का पत्र प्रति हम थीन से सना से कोई जलाप (समाचार दाहक) न प्रापा था भीर न किसी का पत्र मातक की सातक के

(२१२) खाने नहीं यह देल कर सुस्तान का समस्त सामान जो दूरक में या मपने पर उठा से गया भीर सावधान रहने के विषय में निरसर बेतावनी देता रहा भीर कोई भी कुछ विरोध न कर सका। यह प्रसिद्ध बचीरों के समान देहुंची के भ्रासपात सवार होन्कर नक्कर लगाता भीर प्रमन्त भावक सीधे पर प्रदीवत करता। जब प्रसिद्ध बचीर ने देला कि लोगों को प्रयात भीर प्रमन्त भावक होंगे पर प्रदीवत करता। जब प्रसिद्ध बचीर ने देला कि लोगों को प्रयात कर सिद्ध बचीर ने देला कि लोगों को प्रयात है। यह सुक्त फरमान बना कर जिसमें युक्तान तथा सेना की कुसलता का उत्तरेख मा देहली के सर्वसाधारण के समस्त पृत्र विया। २१ दिन तक लुसी के ढोल बजाने गये। प्रत्येक प्रयने-पपने कार्य पृत्र विया। देश कुसित्स के स्वात पर प्रसन्न हों या वा हम पुक्ति से लोगों की मस्तार स्वाया हो तर्य। सभी पपने-पपने कार्य (२१३) में तल्लीन हो गये। यदि दस प्रकार के सोध्य बतीर नहीं तो बाद खंड वर्य तक कुपीरन में फसा रहा किन्तु हित्रीयी एवं राजभक्त बचीर ने राज्य सुव्यवस्थित रखा भीर कभी मी राज्य के प्रयद्ध का विचार न किया। सुस्तान प्रतिचेत साह के बचीर लाने नहीं स्वता कोई सोध्य तथा हित्तीयी एवं राजभक्त बचीर नहीं हो सकता। केवल सुक्तान किन्तर का नचीर प्रसन्त ही देता या सान केवल सुक्तान किन्तर का नचीर प्रसन्त ही देता था।

### अध्याय ७

(२१४)कूचोरन में लोगों का बिलाप तथा सुस्तान फ़ीरोज का दुखी होना।

(२१४) .....प्रत्येव पदाव पर कई हवार मनुष्यो तथा घोडो की मृत्यु हो जाती। मुस्तान भीरोज वढा दुवी होता। कहा जाता है कि मुस्तान की एक दिन ऊँचाई दिलाई दी। वह उस ऊँचाई नी भीर पहुचा। वहीं एक तनेदार ऊँचा हरा बृक्ष था। उसके भीचे एन निर्देस मन्या बृद्ध दीन फड़ीर बँठा था। सुस्तान फीरोब साह उस ऊँचाई पर गया। मुस्तान के जामवार तथा नकीव उसे बुझ से पूथक वरना चाहते ये विन्तु सुस्तान ने उन्हें ऐसा करने से रोका। मुस्तान फीरोज उसी स्थान पर उस बुझ के नीचे उस बुद्ध के पास खड़ा हो गया। उस बुद्ध ने वादशाह नी घोर मुख करने नहां, 'है ईस्वर ना मय करने (२१६) वाले, ईस्वर ना मय करने (२१६) वाले, ईस्वर ना मय करने (२१६) वाले, इस्वर ना मय कर । इतने मनुष्यों नो व्यर्थ नए करते दिया। एक यार इस सेना को ऐसे स्थान पर से जाता जहां वे ऐसा कार्य करते जिससे उन्हें स्वर्ग का सुख मास हो सकता।' इस प्यवर पर मुस्तान फीरोज ने उनमे पूछा कि, 'वेरी कोई इच्छा है ?' बुद्ध ने कहा, "में अस्यिषक उपवास कर चुका हूँ घोर इस समय भूखा हूँ।' याह पीरोज ने दो सोने के तरके लाने के किए कहा। बुद्ध दो तम्मे देखकर हमा धीर प्रपनी करार से पीनो खोतकर दस तनके सुस्तान को दिखा दिय धीर कहा, 'हे वादशा हो में भोजन समयी नहीं। एक सेर जिवड़ी कि तर की ताप पीने पास कोई भोजन सामयी नहीं। एक सेर जिवड़ी कि तर की विष्

(२(६) धन्त में जब मुस्तान फीरोड साह ईस्नर की कृपा से उस उजाड मैदान के बाहर ग्रापा तो उसने ईस्बर की कृतज्ञता का सिज्दा किया भीर धपनी तथा सेना की कुराबता के समाचार खाने जहाँ के पास देहनी मेंजे। जब सुत्तान का फरमान देहकी पहुँचा सो बजीर

ने पुन: खुकी के ढोल बजवाये।

### अध्याय =

### सुल्तान फ़ीरोज शाह का गजरात पहुँचना।

सुल्तान उस मैदान से निकल कर समस्त वेना को लेकर गुजरात पहुचा। सेना जानों ने वहाँ दिखाम किया। उन दिनों मलेकुर्यक किया मुलयुक्त कर्षांद समीर हस्त दिल (पुन) समोर मोरान मुद्राक्तिय का मिद्राक्तर किया पात पह सकता की (२२०) उन्नित तथा समृद्धिका विद्योग प्रस्त करता था। सुल्तान कीरोज बादबाहाँ के समान उससे बना कहा हमा और समने कहा, "यदि तु सुजरात से निरावर सनाज मेजता रहता तथा हमारी सेना की चिनता रखता तो सा ना बादे यह न होते।" निजामुलमुक्त को गुजरात से रच्छूत करके उससे प्रमृत ले ली।

मुल्तान कीरोज शाह ने गुजरात में सेना को फिर से तैयार किया तथा ग्रैर बजहीं को शशागन रहे याजबह दिलाया । गरें बजहीं मुल्तान की कुपा से तत्काल सवार हो गये <sup>3</sup> इस घवसर पर मिलक घाडुलगुल्क (एसाडुलगुल्क) ने जो देहनी के राज्य का स्वस्म था, बजहुदारों के विषय में मुल्तान से निवेदन किया और उनना रहस्य खोला। उसने कहा, "गैर बजहुदारों के विषय में मुलतान से निवेदन किया और उनना रहस्य खोला। उसने कहा, "गैर बजहुी शाहुशाहु नी कृपा से सवार हो गये तथा बजहुदार अपने कटों के कारण मुमी तक

१ एक पोथी में जानदार (अंग रचक) है और यही उचिन है।

२ 👣 भथना 🕏 भयौत् जो कुद्र उनके लिये निश्चित था उसका 🕏 पेशगी दिया।

ह घोड़े पागवे।

यादे हैं। प्रत्येक अपने वर्ष्टों में नारण निरास है इसलिए कि जनके आम देहली के आस । सह सीर जनने पास नोई पन नहीं। ये लोग इन देश में हैं। इनका पजड़ रे देहणी से कीन लोगे। इस वर्षा इन दीन दुलिया नो बड़ी दुर्वसा है। इनका पजड़ रे देहणी से कीन लोगे। इस वर्षा इन दीन दुलिया नो बड़ी दुर्वसा है। इस पर सुल्तान ने कहा, "मुक्ते जात है कि वह अह में बड़ा साथ दिया है। उनके आम यहाँ से बहुत दूर है। इस नारण ने बे वहें दुली है। जो कुछ प्रद्वी भर समाज प्राप्त होता है वह जनके पुत्रा पर व्याप होता है। में लोग बड़ी दीन भवस्या नो प्राप्त हो चुके हैं।" उनके भादेश दिया कि वजहतारों को बादशाहों वी प्रसादसा को प्राप्त हो चुके हैं।" उनके भादेश दिया कि वजहतारों को बादशाहों वी प्रसादसा खानों से म्हण दिया जाय। इस प्रकार सुल्तान के भादिया लिया है। इस विधान के स्वत्य से प्रश्न तम्म हुत को ५०० तम्का, बुछ नो ५०० तम्का, बुछ नो ५०० तम्का, बुछ नो ५०० तम्का, वात के में स्वाप्त प्रमान के स्वत्य प्रमान के स्वत्य जाय। इस प्रवार भी म्हण पाकर सुज्यस्य एव सवार वन गये। इस प्रवार प्रमुखान ने भादेश दिया कि जाने जहीं को भरमान निक्ष दिया जाय। व वजहतारों के प्राप्त में स्वत्य त्या कि मान के साम के साम के साम के साम के साम कि साम के साम के

सुत्तान प्रीरोज चाह ने युजरात का समस्त कर जो अगमन दो करोड था, कारखानो की समृद्धि तथा सेना को धन धदा करने में क्या किया। वयोकि सुत्तान पट्टा पर पुन साक्षमण करना वाहता था धत उनने खाने जहाँ के पास फरमान मेजा कि "में यट्टा पर पुन (२२२) पाकमण करूँना, ध्रत. ध्रपार सामग्री एव सामान धट्टा की धोर सीझातिसीझ मेज दिया जाय।"

#### श्रध्याय ६

खाने जहाँ का सुल्तान फ़ीरोज शाह के पास गुजरात मे सामग्री भेजना।

मुस्तान का करमान पाते हो खाने जहाँ ने सामग्री तैयार करने का विशेष प्रयस्त किया। दरलार के मामिन्नों तथा पारमुखारों को मादेव दिया कि प्रत्येक कारखाने की सामग्री खाने के मन से प्रयस्त करके एकत को जाय। इस प्रकार प्रत्येक कारखाने की सामग्री की तैयारी प्रारम्भ हो गई। प्रत्येक कारहाने से हर प्रवार का सामान इतनी बड़ी सख्या में तैयार हो गया नि उसका उन्लेख सम्भव नही। ७ खाख तन्के केवल प्रस्त्र शस्त्र की तैयारी पर व्यव हुवे। इसी प्रकार प्रत्येक वारखाने में अपार सामग्री एकत हुई। जो सामान एक (२२३) दिन में तैयार होता, खाने कारखाने में अपार सामग्री एकत हुई। जो सामान एक वाने लाग। सेवा में इतनी सामग्री पहुँच गई कि होने की निर्वाई होने लगी।

साने जहीं ने बाह के पास पत्र भेता कि ईस्तर षट्टा पर वित्रय प्रदान करे। जब देवीर<sup>3</sup> ने प्रार्थना पत्र पढ़ा तो बादशाह ने कहा कि, "बजीर बढ़ा ही योग्य तथा बुद्धिमान है।" बुल्तान ने ग्रुम पढ़ी में षट्टा की और प्रस्थान किया। सरापर्दय सास<sup>प्र</sup> घट्टा की और

१ व्ययदेतुधन।

२ वर्षचारियों।

<sup>🤻</sup> शादी पत्र लिखने वाले ।

<sup>¥</sup> बादशाह का व्यक्तिगत शिविर ।

(२२४) लगाया गया। ' ' ' ' स्वी बीच में सीमाय्य से हसन कीयू के जामाता बहराम खौ का प्रायंना पत्र सुस्तान को दौलताबाद से प्राप्त हुया। उन दिनो बहराम दौलताबाद पर राज्य कर रहा था। हमन कीयू के पुत्र तथा बहराम में शत्रुता हो गई। उसने मुल्तान की लिखा कि सुस्तान दोलताबाद में पथार कर प्रपत्ने इस राज्य पर घास्व हो जाय। जब स्वीरे साम ने यह पत्र पढ़ा तो सुस्तान ने बहराम खौ को उत्तर को कि ' जब तक मैं यट्टा पर विजय प्राप्त न कर लूना किसी अन्य धोर न आऊँगा। धट्टा पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त यदि ईस्वर ने पाहा तो दोलताबाद की मीर झाऊँगा। ''

(२२५) सर्वेष्रयम उसने मिलक नायव बार्यक को गुजरात की घरता देना निश्चय किया। उसके निये जिलग्रत तथा मरातिव की व्यवस्था करकी गई थी किन्तु वह क्रूपन से कालो निकाले बिना कोई कार्यन करता था, यदः उसने क्रुपन से काल निवाला। काल जकर सौं के नाम निकला। जकर सौ धवानव राजीहासन के समझ चुनवाया गया। जिलग्रत प्रवान हुमा। गुजरात को मझता एव समस्त (सम्बन्धित) स्थान उसे प्राप्त हुये। """

#### अध्याय १०

#### सुल्तान फ़ीरोच का थट्टा से गुजरात की ग्रोर प्रस्थान।

(२२६) क्योंकि प्रथमवार सेना को धर्यांघक कुष्ट हुया था ध्रतः बहुत से लोग सामग्री सिंहत अपने-अपने घरों को लोट गये। जब मुल्तान को यह बात हु हुया तो उसने पूछा, "इन सोगों का क्या किया जाय?" सुल्तान के विश्वसायपात्री तथा परामग्री-साताग्री ने निवेदन किया कि "पंडाको पर चौकियों केटा दो जायें तािक सोग जाने न पायें। जो कोई लाग उसनी रोका जाय।" सुल्तान ने कहा कि, "प्रथम बार भेवारों ने हुमारे कारण इतने कुष्ट मोगे, ध्रतः इती प्रथ कथा विष्ट के कारण आग रहे हैं। यह आवीन प्रयाहे कि पुढ में कुछ लीग देवकों के रूप में धाते हैं। कुछ किसी से सम्बन्धित होते हैं। जुछ किसी हिष्ट से लक्कर में जाते हैं। यह पायें के पाये तो जो लोग सेवक हैं वे रूक आपरें। जो सेवक नहीं हैं से बीकियों के भय से न बात सकेंगे। इनका समं यह हुया कि हम अपनें कारण होते के पर स्वाचार होगा। यदि ईत्यर ने हमरें कार रखें। इस प्रवाह हुया कि हम सम्बन्ध के स्वाह से सामग्री से पर स्वावार होगा। यदि ईत्यर ने हमरें भा पर मुख्य विष्ट से सामग्री हुया विज्य सी हैं तो इनके जोने में न बार प्रभाव होगा और यदि अपम में यहा विजय नहीं हैं तो इनके रोकने ते बार साम होगा?"

(२२७) इस सबसर पर मुख्तान ने घादेश दिया कि खाने जहीं के नाम फरमान लिख दिया जाय कि जो भोग दत स्थान से शहर (देहली) पहुँचें उनके विषय में सावधानी से पुछाइयं की जाय। जो नोग नौकर है धोर किन्होंने हम से मन प्राप्त किया है उन्हें बन्दी बना लिया जाय। उनसे तदारके मानवी निया जाय, तदारके खुनरवी नहीं जिससे दूसरे सोग सचेत हो जाये। राज्य यवस्था में तदारके खुसरवी प्राप्त-श्यक ममशा उनकी भूमि छीन की ममशा कठोर दण्ड को कहते हैं। तदारके मानवी यह है कि उन्हें प्रमानित रखा जाय। यह मुहम्मद साहव का दर्शाया मार्ग है। "......

(२२६) जब खाने जहाँ को सुल्लान फीरोज झाह का फरमान पहुँचा तो बजीर ने इस

रे किसी कार्य के रिश्व में निर्चय करने के पूर्व शुप्त मुहुर्च प्रथवा उत्तित निर्धय का पता सगाना। जुरान से शुप्त मुहुर्च प्रथवा उचित निर्धय का पता सगाने की मुसलमानों में कर तक रूप है।

विषय में पूछताछ प्रारम्भ करा दी। जो कोई सेना से लीट घाता उसे दीवान के सा सरहगरे बन्दी बना लेता। दीवान में उसकी दशा का उल्लेख करता! यदि यह सेवक होता हो उससे तदाक्के मानवी किया जाता। कुछ प्रतिष्ठित लोगों से यही तदारक किया गया। एक दो दिन बाजार के मध्य में कुन्दे में खीच कर होड़ दिया गया क्लियु उनकी रोटी प्राम तथा बजह को कोई हानि न पहुँचाई गई। यह केवन सुन्तान की धर्म-निष्ठता के कारण या प्रन्यया ऐसे धरपार्थों की कोई सा असा निर्मा असा नहीं वरता ।"

### अध्याय ११

### सुल्तान फ़ीरोज का थट्टा में उतरना तथा सेना की समृद्धि।

(२३०) जब मुस्तान फीरोज चाह निरन्तर कृष करता पट्टा की छोर रवाना हुमा तो प्रस्थान करने के पूर्व चेखुल इस्तान फीस वहाउदीन उकिएया के वाली खेखुल इस्तान फोस वहूरीन ने जो साथ ये प्राज्ञा तेकर निवेदन किया कि "उपम बार सुस्तान फ्रजीयन मियेलुल इस्तान फरीइद्दीन के ( मजार) के दर्वन करके पट्टा चला गया था भीर सहर मुस्तान के प्राायक की घोर ध्यान न दिया था तथा खेख बहाउद्दीन जकरिया ( के मजार ) के दर्वन न किये से हालांकि नोई बुदियान दोनो सूफियों के खानवादों में कोई फ्रयर नहीं समफता; (२३१) घडा मुस्तान मानीती नर्र कि पष्टा विजय हो जाने पर सखार के स्वामी मुस्तान होते हुँये मुस्तान के पतायक ( के मजार ) के दर्वन करते हुँये देहनी वायस जायने।" मुस्तान ने उत्तर दिया कि "मेने भी यह सकदम किया है।"

इस बार नायों की सक्या कम थी। अब मुस्तान घट्टा पहुँचा तो यहाँ के निवासियों को मुस्तान के आने का कोई विचार हो न या। अपने-अपने आमों, किसो, कस्वो तथा बस्तियों में कृषि कर रहें थे। अपन बार मुस्तान के गुजरात होट जाने पर वे लोग कहते थे, 'यसकते में कृषि कर रहें थे। अपन बार मुस्तान के गुजरात होट जाने पर वे लोग कहते थे, 'यसकते में ख तहवा एक मुझा एक तिहा,' ईश्वर को छुरा से हमारे पीछ, मुस्तान के पुत्र आने के समाचार पाया।' इस बार मुस्तान के पुत्र आने के समाचार पाकर षट्टा निवासी मुस्तान ने भय से बड़े आतिकत हुये। सिन्य तट पर जो आवादी थी, असे गष्ट करके सिन्य नदी पार करके मिट्टी के जिस समस्त लोगों ने रवो को परस्त केना लेकर उनकी आवादों में पहुँचा तो उनने देखा कि यहाँ के समस्त लोगों ने रवो को परस्त बढ़े पीर्यस से बोई थी और प्रमो जनकी लेती वा प्रमाज कवन था। पट्टा निवासी सिन्य नदी के पार कर के थे।

हिन्दी सिन्ध तट पर उतर पड़े। साई के साथ कटपरा तैयार किया। छैना वाले समूदि के कारस्य बढ़े घाराम से ये, देवल प्रनाज का माव = जीतल तथा १० जीतल में १ सेर या रहिनये कि ग्रमी नया धनाज न प्राप्त हुया था। जय नया धनाज घागया तो वह भी सस्ता हो गया। चारों घोर सेना वाले बढ़े ठाठ-वाट से चक्कर लगाते थे। षट्टा के ग्रामों

१ विच विभाग ।

२ चपरामी, मिपाही।

र वसा

भ होदीबाला ने इसे इस प्रवार पड़ा है, "वर्तनी रीख पत्था वक मुझा, यक माग"—रीख पत्था के आग्रीवीट से एक मरावा और पत्र माग्र गया। पीर पर्छ, पहा के प्राचीन प्रसिद्ध सन्ते थे। (होदीबाला पु॰ ३२१)।

(२२४) लगाया गया । " " इसी बीच में सौभाग्य से हसन कौगू के जामाता बहराम खाँ का प्रार्थना पत्र मुल्तान को दौलताबाद से प्राप्त हुया। उन दिनों बहराम दौलताबाद पर राज्य कर रहा था। हमन कांगू के पुत्र तथा बहराम में शत्रुता हो गई। उसने मुल्तान को लिखा कि सुल्तान दौलताबाद में पघार कर अपने इस राज्य पर घारूढ हो जाय। जब दबीरे खास ने यह पत्र पढा तो सुल्तान ने बहराम ला को उत्तर भेजा कि 'जब तक मैं यहा पर विजय प्राप्त न कर लुगा किसी अन्य ग्रीर न जाऊँगा। बट्टापर विजय प्राप्त करने के उपराग्त यदि ईश्वर ने चाहा तो दौलताबाद की ग्रोर ग्राऊँगा।"

(२२४) सर्वेप्रथम उसने मलिक नायव बारवक को ग्रजरात की अकता देना निश्चय किया। उसके लिये खिलग्रत तथा मरातिब की व्यवस्था करली गई थी किन्तु वह कुरान से फाल निकाले दिना कोई कार्य न करता था. यत उसने करान से फाल निकाला। फाल जफर खाँ के नाम निकला। जकर खाँ मचानक राजसिंहासन के समक्ष बुलवाया गया। खिलमत प्रदान हुमा । ग्रुजरात की मनता एव समस्त (सम्बन्धित) स्थान उसे प्राप्त हथे ।·····

#### अध्याय १०

### सुल्तान फ़ीरोज का थट्टा से गुजरात की श्रोर प्रस्थान।

(२२६) क्यों कि प्रथमवार सेना को ग्रत्यधिक कप्ट हुथा था भतः बहुत से लोग सामग्री सहित अपने-प्रपने घरो को लौट गये। जब सुल्तान को यह ज्ञात हुमा तो उसने पूछा, "इन सोगो का क्या निया जाय?" सुल्तान के विश्वासपात्री तथा परामर्श-शताक्षी ने निवेदन किया कि "पडावो पर चौकियाँ बेठा दो जायें ताकि लोग जाने न पायें। जो कोई जाय उसकी रोका जाय।" सुस्तान ने कहा कि, "प्रथम बार बेबारों ने हमारे कारण इतने कप्ट भोगे, अतः इसी भय सया चिन्ता के कारण भाग रहे हैं। यह प्राचीन प्रया है कि युद्ध में कुछ लोग सेवकों के रूप में बाते हैं। कुछ किमी से सम्बन्धित होते हैं। कुछ किसी दृष्टि से लश्कर में जाते हैं। यदि चौकियाँ बैठा दी जायँ तथा भाजा दी जाय तो जो लोग सेवक हैं वे रुक जायों। जो सेवक नहीं है वे चौकियों के भय से न जा सकींगे। इसका धर्म यह हुधा कि हम जन्हें बाँध कर रखेंगे। इस प्रकार कुछ दीन निर्दोंगे पर श्रत्याचार होगा। यदि ईश्वर ने हमारे भाग्य में बड़ा की दिजय सिखी है तो इनके जाने में क्या प्रभाव होगा और गदि माग्य में यद्रा विजय नहीं है तो इनके रोक्तने से क्या लाभ होगा ?"

(२२७) इस घवसर पर सुल्तान ने झादेश दिया कि खाने जहाँ वे नाम फरमान लिख दिया जास कि जो लोग इस स्थान से शहर (देहली) पहुँचें उाके विषय में सावधानी से पूछताछ को जाय । जो लोग नौकर है भीर जिन्होंने हम से घन प्राप्त विया है उन्हें बन्दी बना निया जाय । उनसे तदारुके मानवी निया जाय, तदारुके सुसरकी नहीं जितमें दूसरे सोग सचेत हो जायें। राज्य व्यवस्था में तदारुके खुसरवी प्रागु-दण्ड भववा उननी श्रुमि छीन .... वा पूर्व का दायि। मार्ग है। तदास्त्रे मार्गवी यह है कि उन्हें प्रप्रमानित रक्षा जाय । यह प्रहम्मद साहव का दर्शाया मार्ग है। ......

(२२६) जब खाने जहाँ को सुल्तान फीरोज शाह का फ़रमान पहुँचा तो बजीर ने इस रे दिसी कार्य के निषय में निरुचय करने के पूर्व शुभ मुहूर्च अथवा उचित निर्मुच का पना समाना। बुरान से शुभ मुहूर्च अथवा उचित निर्मुच का पता समाने की मुमलमानों में अब तक प्रथा है।

विषय में पूछताछ प्रारम्भ करा थी। जो कोई सेना से लौट भाता उसे दोवान के का सरहीं व बन्दी बना लेखा। दोवान में उसकी दया का उत्त्वेख करता। यदि वह सेवक होता सी उससे तदाहकें मानवी किया जाता। कुछ प्रतिष्ठित सोगों से यही तदाहक किया गया। एक दो दिन बाजार के मध्य में कुन्दे में खींच कर छोड़ दिया गया किन्तु उनकी रोटी भाग तथा बनह को कोई हानि न यहैचाई गई। यह केवल सुल्तान की पर्म-निष्ठना के कारण या मन्यया ऐसे धरासाँ को कोई भी लगा नहीं करता। "

### अध्याय ११

# सुल्तान फ़ीरोज का थट्टा में उतरना तथा सेना की समृद्धि।

(२३०) जब सुस्तान फ्रीरोज झाह निरस्तर कूच करता यट्टा की धीर रवाना हुमा तो प्रस्पान करने के पूर्व पेवृत्त इस्ताम पोंख बहावहीन जमस्या के नावी पेवृत्त इस्ताम पोंख बहुरीन ने जो साथ में साजा लेकर निवेदन किया कि 'प्रथम बार सुस्तान फजीवन में येवृत्त स्त्ताम करीवृद्दीन के ( मजार ) के दर्शन करके पट्टा चना भगा था और सहर मुस्तान के मसामज की घीर प्यान न दिसा था तथा बेल बहावहीन जकरिया ( के मजार ) के दर्शन न किये में हालांकि कोई युद्धिमान दोनों मुण्यों के लानवादी में कोई मन्तर नहीं समप्रका; (२३१) प्रतः गुल्तान मोतीत कर्रों कर म्हा विजय हो जाने पर सत्तार के स्वामी मुस्तान होते हुन्ये मुल्तान के मतामाख ( के मजार ) के दर्शन करते हुने देहनी वापस जायने।" मुस्तान ने जलर दिया कि 'भंते भी यह सकरम किया है।''

इस बार नावों की सक्या कम थी। जब मुत्तान चट्टा पहुँचा तो वहाँ के निवासियों में मुख्यत के साने का कोई विचार ही न सा। अपने-अपने ज्ञामों, किसो, इस्तो तथा बस्तियों में कृषि कर रहें थे। प्रधम बार मुख्यान के पुत्रतात कीट बाते पर वे लोग कहते थे, 'खरकों केल तहवा एक मुझा एक तिहा,' 'ईश्वर को कुता से हमारे पाँच मुख्यान मुहस्मद तुम्गुकुक में (२३२) आधा त्या पिने तहा, मुख्यान पीरोज आग गया।'' इस बार मुख्यान के पुत्र: आने के समाचार पाकर धट्टा निवामों मुख्यान के प्रेत: आने के समाचार पाकर धट्टा निवामों मुख्यान के अप से बड़े आतिकत हुये। सिन्ध तट पर जो झावादों पी, उसे गष्ट करके तिन्य नदी पार करके मिट्टी के किसे में भूत गये। सुख्यान जय भपनी तेना लेकर उनकी आवादों में पहुँचा तो उनने देखा कि बड़ी के समस्त लोगों ने रबी को परस्त को पित्र में सोई भी सीर प्रमो उनकी सेती वा अनाव वच्चा था। षट्टा निवासी सिन्ध नदी को पार कर पर हो।

हिन्दी सिन्ध तट पर उतर पड़े। खाई ने साथ कटघरा तैयार किया। सेना बाले समूदि के नारण बडे घाराम से में, नेवन घनाज का मात - जीतन तथा १० जीतन में १ सेर या रसनिये कि ग्रमी नया धनाज न प्राप्त हुता था। जय नया धनाज आपया तो बहु मी सहा हो गया। चारों भोर सेना वाले बडे ठाठ-बाट से चनकर नगाउं थे। मट्टा के प्रामी

१ विच विभाग ।

२ चपरामी, निपादी ।

रे वंग्र।

र पठा-प्र होरोबाना में दक्षे इस प्रवार पदा है, "बरहते रीख परवा यक सुमा, यक मगा"—रीख परवा के भारोबाँद से पक मरावा और वक मांग मया। बीर बर्ड्ड, प्रा के प्राचीन प्रसिद्ध सेन्त्र हो। (होरोबाला पूर्व वेन्द्र)।

का सनाज काट लेते थे। सिन्ध गरी के तट पर असस्य प्राम थे। देहात के ये लोग जो (२३३) नदी न पार कर सके बन्दी बना। लिये नथे। जय सुल्तान को यह नात हुआ तो उसने नकीयो तथा वाउत्यो द्वारा कुकर में यह डिडीश पिटवा दिया कि 'ये थोडे से लोग प्रस्तमान हैं, इनको दास बनाना तथा इनको गर्दन में जबीर डालना उचित नहीं। जो नोई दृष्टे पन के या उत्य उपपाधी होगा।' जब यह फरमाने हुआ के काने पर में न रखें। जो कोई दृष्टा करेगा वह अपपाधी होगा।' जब यह फरमाने हुआ के कहे लाकर श्रीवान में सौंप दें तो ४००० सिन्धी श्रीवान में एकन हो गये। सुस्तान ने आदेश दिया कि 'इनको किसी अच्छे स्थान पर रखा जाय। प्रत्येक मनुष्य को तीन सेर सनाज भोजन हेतु दीवाने विजासत से दिला दिया जाय।' उस समय मनना प्रतन्भे परक मन तथा जतत कारत के में एक मन साथ मुस्तान के आदेश हुसार इन्हें मनना दिया जाता या। सुस्तान ने जो कुछ इन वन्दियों ने साथ किया वह किसी ने न किया था।

### अध्याय १२

मिलक एमादुलमुल्क तथा ज़कर खाँका तिन्घ नदी पार करना तथा सिन्धियों से युद्ध करना।

(२३४) मुस्तान ने सिन्ध तट पर जतरने के पश्चात् यह निश्चय विद्या कि कुछ सेना
युद्ध करने के लिये किया नदी के पार मेजनी चाहिये। बड़े सोच विचार के उपरान्त सुद्धान
ने निश्चय किया कि एमानुत्मुहक तथा उक्तर खी की अध्यिक सेना देवर उस पार भेजा
जाय। सिन्धी अध्यिषक सेना लिये सिन्ध तट पर ७० कोस तक बड़ी थीरता से पार करने का
मार्ग रोके थे। बढ़े सोच विचार के पश्चात् यह निश्चय हुआ कि मिलक एमानुलहुक तथा
जकर खी देहनी नगर की भोर प्रस्थान करें। नीकार्य अपने सामने से सीटा दें, सिन्ध नदी
के किनारी-दिनारे १२० कोस तक चले जायें, अक्कर के भीचे सिन्ध नदी पार करें, नदी
पार करतें के उपरान्त १२० कोस की याथा वरके यहा बालों की भूमि में प्रविष्ठ हो जायें
भीर उनसे युद्ध करें।

मिलक एमाइलमुल्क तथा जकर खों ने ऐसा ही किया भीर एक बहुत बढी सेना सैकर यहा निवासियों की भूमि से प्रियष्ट ही नये। यहा निवासी भी बहुत बढी सेना लेकर (२३५) अववारीहियों तथा पदावियों सहित किले के वाहर आये। योगों सेनासी में भीपएण दुढ़ हुमा। सिप्य नवीं का पाट बहुत बढा होने के कारण उम्रे कोर से गाणियों के घोडों की भूल के सितिरक्त कुछ न दिवार परता या। सुन्तान फोरोज प्रवोक्षा भर रहा या कि उस भीर से क्या होता है और ईदवर से प्रापंता कर रहा या। राजि में सुन्तान ने एक हितैयों मिलक को एक नीका में बैठा कर सित्य नयों के उन पार भेजा और उससे कहा कि, 'बसीरा से कहर कि बहु लीट माने इसित्य है विशेष मिलक के एक नीका में बैठा कर सित्य नयों के उन पार भेजा और उससे कहा कि, 'बसीरा से कहर कि वह लीट माने इसित्य में पर से सित्य नयों के स्वास से पर स्वास से सित्य के एक होता है अप उस से सित्य की एमाइल हुक्क तथा उकर वहाँ से यह बात जाकर कही तो वे समस्त सेना लेकर कोट पढ़े भीर उसी प्रकार १२० कोस चन पर पक्कर के नीचे नदी पार नरके महताई से मिल गये।

जब एमाडुलमुल्क तथा उफर खाँ मुल्तान के पास पहुँचे तो उसने वहा, "हे एमाडुल-मुक्क ! यह मुद्दी मर पट्टा निवासी मुक्ते बचकर वहाँ जायेंगे, बाहे वे चीटी के बिल ही में

१ उद्योगकः।

२ मनगातथा जरतः एक पकार के अनाना

(२३६) सर्पं के समान वयों न पुत्तें। साही सेना यही रहेगी ग्रीर यहीं एक बडा नगर बसाऊँगा।

## अध्याय १३

# एमादूलमुल्क का देहली में सेना लेने के लिए ग्राना।

कहा जाता है कि जब मुखान फीरोज चाह को सिन्य नदी के तट पर कुछ दिन ख्यतीत हो गये घोर प्रत्येक घपने घपने कार्य में तदनीन हो गया दो मुन्तान ने घपन परामर्थ दातायों से परामर्थ करके यह निश्चय किया कि एमाडुनप्रस्क को देहनी भेजटे घोर वह वहाँ से जितनी सेना देहनी में है ( बहर को सेना तथा धनतायों एव परगनों की सेना ) षट्टा से घाये। एमाडुनप्रस्क को विदा परते समय मुस्तान ने कहा कि 'बसीरा' में नहीं चाहता कि तू खाने जहाँ से सेना एपन करने के तिये कहे। खाने जहीं ऐसा वजीर है जो मेरे घाड़ेश पर साण माने प्रताबदानी तथा विलय्ब न करेगा। तू बस इतनों सेवा कर कि धपने प्राय को दिवादे। तुफे एन कारण से भेज रहा हूँ धनस्या खाने जहाँ धाजा-पन के प्राप्त होते ही सभी सैनिक तथा परिजन मेरे पास भेज देगा।"

(२३७) जब एमाइनमुस्त यहा से देहनी की जोर रवाना हुना भीर देहती के निनट पहुँचा तो बजीर ने उसका स्वागत निया। जैसे ही खाने जहाँ की हॉन्ट एमाइल-मुस्त पर पहाँ, एमाइल-मुस्त पर पहाँ, एमाइल-मुस्त पर पहाँ, एमाइल-मुस्त पर पहाँ, एमाइल-मुस्त पर वेंदि से मुनि पर उतर पहाँ। खाने जहाँ भी पपने घोडे पर से उसके कर दिया। जब दोनों देवहा हुये सर्वेष्ठय प्रमाहुनमुक्त प्रमान हाथ खाने जहाँ के चरशो को ओर से गया। खाने जहाँ भी शिष्ट बजीरों के समान बडी घोछता से धपने हाथ एमाइलमुक्त के चरशों को और से गया। खाने जहाँ भी शिष्ट बजीरों के समान बडी घोछता से धपने हाथ एमाइलमुक्त के चरशों को और से गया। तत्परचाए दोनों ने झालियन किया तथा घोडो पर सवार हुये। खाने जहाँ चन्न से स्वस्त दोनों ने झालियन किया लाग घोडो पर सवार हुये। खाने जहाँ चन्न से स्वस्त दोनों एक स्थान पर बंटे। सोने वहाँ एमाइलमुक्त को सुलान के एपसम्बन्ध में स्वा वा। दोनों एक स्थान पर बंटे। सोने वहाँ वर्दवी तथा जरवपत के हर भगार के बिना खिते हुये बस्त पाइलमुक्त के सा सवार ने या।। एमाइलमुक्त कोट कर प्रपर्व पर चतरा। तत्परचाए साने जहाँ ने १ लाख तन्ने एमाइलमुक्त के स्वय हेतु भित्रवाये।

योग्य वजीर ने खुदं खती केना बुलवाने ने लिए राज्य के प्रदेशों की सभी धनराधों में मित्रवाये। इस प्रवार वहायू करतेज, सन्दोला, प्रवध, जीनपुर, विहार, तिरहुट, महीका (२३८) इरज, पन्दीत तथा थार, की तेना तथा हुयने हुवता देशाय हा तहां ने थोड़े समय में रामा प्रविद्य हुए का निर्माण का प्रविद्य हुए तथा है। ये थोड़े समय में एनत कर सीं। खाने जहीं ने थोड़े समय में एनत कर सीं। खाने जहीं है को को कि तिर तथा महत्व वर प्राचीन होता था। रोजाना एमाइनफुल थाकर खाने नहीं के बरावर बैटता धीर दोनों प्रेमपूर्वक वार्ताकरते। कुछ समय व्यप्तात हितथी वजीर ने एक बहुत बड़ी तेना एकत करके एमाइनफुल के साथ करवी। एपाइनफुल को साथ करवी। व्यापाय परिजन लेकर सीझातिस्रीय पहालुव धीर वजीर की वर्षी प्रवान की सुद्धान के साथ करवी। व्यापाय परिजन लेकर सीझातिस्रीय पहालुव धीर वजीर की वर्षी प्रयान की। मुख्तान बेचीर की प्रयान मुक्त स्वाप्त केना इस्तर वहा प्रकार हुई। मुस्तान ने सब की वस्त्र प्रदान किये।

जब इतम्न पट्टा निवासियों ने मुना वि मुस्तान वे पास देहली से सेना वे मुद्ध वे मुद्द साते जा रहे हैं भीर मुस्तान ने सेना सहित मही निवास करना निश्चय कर निया है तो

१ व्हाप्त (का सामा पत्र ।

र राजभानी की सेना।

(२३६) उनके हृदय हुट गये घीर प्रत्येक उनसे पृथक् होकर दूसरी घोर चला जाने लगा। इस बार ईस्वर ने युल्लान की सेना को बडी समृद्धि प्रदान की थी। समृद्धि के समाचार सुन-सुन कर जो कींग सुल्लान नी सेना से चले गये थे, वे परचालाप करते धीर कहते, 'खा प्रच्छा होता हम चीग न घारे होते ।''

सक्षेय में, यहा में घोर धकाल पड गया। प्रत्येक किसी न किसी दिशा में चल दिया। किस प्रकार प्रथम बार शाही तेना को प्रताल के न होने के कारण कहा योगने पड़े, उसी प्रकार इस बार भी पहा वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा । इस्तर वारण यह या कि सुल्तान के प्रथम बार कोट जाने के उपराल यहा निवासियों ने प्रपल प्राचीन स्थान पर पहुँच कर निभंध तथा निश्चित्त होकर जो कुछ धनाज उनके पास था उसे उन्होंने खेतों में वो दिया। जब उस धनाज का समय धाया तो सुल्तान भीरोज शाह गुजरात से यहा पहुँच गया घीर उनकी कृषि पर अधिकार जमा निया। यहा सेना वाले धनाज से निश्चित्त हो सेना वाले धनाज से निश्चित्त हो सेना वाले प्रताल कर स्था। यहा वाले पर अधान पर अधान पर सेना वाले प्रताल कर स्था। यहा वाले पर सेना कि सेना कर भाव एक तन्त्रे तथा दो तक्षे प्रति सेर तक पहुँच याय। (२४०) वहां वाले छोटे बड़े नियं नौकाशों पर सवार हो-होकर भूल के कारण शाही सेना में माते थे। यहा विनाश को प्राप्त होने लगा। जान तथा वाह्यना ने निश्चय किया कि इस समय वही उचित है कि सुल्तान की प्रधीनता स्थीकार करली जाय धोर सभी कष्टो से मनत हो जायें।

क्षत्यकात् जाम तथा बॉन्यना ने बढ़े सीच विधार के उपरान्त कुछ योग्य व्यक्ति कृतुबुत प्रातम स्मित्र्युसादात सीयद जलाखुरीन हुतेन दुधारी के पात उच्च मेजे धोर प्रपनी दक्षा का बुतान्त भिजवाया धोर यह प्रायंना कराई कि सैयिष्ट्रसुसादात उच्च से भ्राक्तर हुमें पहतान फीरोज के चरणों में क्षान से । """""

### अध्याय १४

#### थट्टा निवासियों से सन्धि का प्रस्ताव।

(२४१) सैियदुल्गादात सैयिद जलानुदीन विशेषकर गुल्तान फीरोज की सेना में पहुँच। समस्त सेना यांको ने सैयिद के चरण चूमने का हृदय से प्रयत्न किया। यो कोई सैयिद के चरण चूमने का हा तो कुछ दिन में सिय से चरण चूमने चाता सैयिद कहते, 'नावा! प्रत्नाह ने चाहा तो कुछ दिन में सिय हो जायगी।' मुस्तान फीरोज ने भक्ती के समान सैयिद का स्वागत किया। हाथ मिलाते समय सैयिद जलानुदीन ने कहा कि "यहा में एक पवित्र पर्मानव्ह स्थी थी। उसकी प्रायंना के कारण यहा पर विजय प्राप्त हो हो यी। वह मेरी प्रायंना के बीच में (२४२) बा जाती थी। प्राप्त तीन दिन हुये कि उस स्थी का नियन हो गया। प्राञ्चा है कि यहा पर विजय प्राप्त हो जायगी।''

षट्टा निवासियों ने बाही सेना में सैमिट जलाखुरीन के पहुँचने के समाचार राकर सैमिट के पास निरत्तर सदेश भेजे भीर प्राप्ती किटनाई का उल्लेख निया। सैमिट ने सुरतान से उनकी प्राप्ता की जर्चा की। सुरतान ने मस्यिक उदारता प्रकट की। बौह्यना ने जाम से परामते किया कि "सुरतान कीरोज की यह बताया गया है कि समस्त विरोध बौहुबना द्वारा था; घतः में मदेशपम उसने चरण जुम्बनाध जाजे, तत्यहवात सु उपस्थित हो।" जाम को भी बौद्रवना की बात पमन्द भा गई। बौहुबना को पहले जाने की घाता देरी। दूबरे दिन बौहुबना मुस्तान फ़ीरोज के पास पहुचा।

### अध्याय १५

फ़ीरोज शाह के दरवार में जाम तथा वाँहवना का उपस्थित होना।

(२४३) कहा जाता है कि जिस दिन बाँहवना फीरोज साह के दरयार में पहुँचा तो संयोग से सुन्तान उस दिन सिदार खेतने गया था। उसे सिकारपाह में हो यह सुवना दी गई। उस समय सुन्तान पीरोज में दिये पहचने में तस्तीन था। यह समाचार पाकर उद्यमें कोई परिवर्तन न हुमा। """वाँहवना भी सिकार क स्थान पर पहुँचा। उस समय तक मुत्तान उस में दिये की हरवा कर चुका था। साहों चत्र के नीचे टहल रहा था। प्रमास तक मुत्तान उस में दिये की हरवा कर चुका था। साहों चत्र के नीचे टहल रहा था। (२४४) और तत्र का मोने का ठडा एक हाथ में पनने था, बाँहवना उसी प्रपत्न में परने पत्र में पर पहुँचा और प्राप्ताकारी दास के समान मुत्तान के घरणों में पिर पड़ा। """ मुत्तान ने प्रेम स उसकी पीठ पर हाथ रख दिया और चहा, 'बाँहवना ! मुफ से इतना मय वयो करवा था ? हम किनी को हानि महीं पहुँचाते, वियेष कर सुफे। निरिवर्त रहा। जो कुछ तू था, उससे बढकर हो जाया। """"

(२४६) मुल्तान ने घादेश दिवा कि बांहवना को एक अस्बी घोडा प्रदान किया जाय । इतनी वात करके मुल्तान पुनः सिकार में तस्त्रीन हा गया और एक पढ़ी तक विकार खेलता रहा। वसी दिन जाम भी बांहवना के उपरान्त उपस्थित हुमा भीर विकार हो के समय खुढिमान तथा िष्ट लोगों के समान चरका चुमने गया। जब हाजिब तथा दरवार के पदाधिकारों जाम को मुल्तान ने चरलों ना चुम्बन कराने लगे तो जाम प्रशिद्ध प्रमानियों के समान परेशों के स्वयं में रस्त्री समान रस्त्री बीचे मुल्तान की चरलों ने में रहा में प्रसान रस्त्री में तिववार बांच कर मुल्तानों के दरवार में उपरिचत होने को प्रया प्रमा वार वाह्म तर तथा परें में तत्रा प्रमा प्रमा वार वाह्म तो में के समय की है। च्यों कि प्रया वार वाह्म तो में तो मंदि कर उपरिचत हुमा या कतः जब उक्त उपरान्त जोम उपरिचत हुमा यो केवत रस्त्री वार्वे रहा। जब जाम ने चरल चून तो मुल्तान माढे पर सवार मा। उत्तरे (२४६) माना हाथ जाम की पीठ पर रख दिवा भीर वही नम्रता से वार्त की। जाम ने बढ़े दीन माव से मन्ने एक एक ध्यराध वा मुल्तान के समल उन्तरेश किया। उस समय जाम ने स्वास निस्तर्भ पता। उस समय

'हे शाह ! तू बस्तने वाला है। दास लिजत है।'

पीरोज साह ने जाम को भी वडा प्रोत्साहन प्रदान किया और उसे भी एक अरबी पोडा दिया और यह मिसरा पढ़ा:

> 'मेरे निये क्सों से बुराई करना उचित नहीं समा में बुराई नहीं करता।'

जब धड्याह विकारगाह से भौटा तो उमने जाम तथा बाँहबना को जरदोजी खिलधर्ते

१ शरप के माश्वी।

रे इन्द्र द्वा एक बाक्य ।

सवा पताकार्ये प्रदान की। जो लोग उनके साथ ये, उन्हें भी उनकी श्रेष्टी के अनुसार (२४७) खिलावर्ते प्रदान की। .......सुल्लान ने ब्रावेश विद्या कि जाम तथा बौह्वना अपने भाषितों तथा परिजनों को उसके साथ देहती भेज दें। उन्होंने सुल्लान के आदेशानुसार भ्रषने भाषितों तथा परिजनों को नदी के पार लाकर सुल्लान की सवारी के साथ कर दिया।

## श्चध्याय १६ मुल्तान फ़ोरोज को देहलो को ग्रोर वापसी।

सुस्तान ने सीटते समय जाम के पुत्र तथा बौहुबना के आई तमाची को बहुत की विषायत (राज्य) प्रदान कर दी तथा उन्हें मरादिव प्रदान किये। उन्होंने जार लाख तनके नकद उपहार (खराज) में दिये धौर प्रत्यक वर्ष कई बाख तनके नकद, सामग्री तथा पीड़े होता हमें किए किया है साथ उपहर्ण के बिहुबना भीर उनके परिजनों को लेकर देहुली की भीर प्रस्थान दिया। सुरतान ने धादेश दिया कि जाम तथा बौहुबना की खास टहुनीज के समक्ष उतारा जाय। खास फरीश खाने से सफेद फरायीना (४५) हम कि उन्हें दरवार की खिष्टता कि खास वा वा सिक्स की साथ हम की साथ किया हम कि उन्हें दरवार की सिष्टता विवाद किया किया किया हम की साथ हम साथ किया हम किया हम की साथ हम साथ किया हम किया हम साथ की साथ हम साथ किया हम की साथ हम साथ किया हम साथ किया हम साथ की साथ हम साथ किया हम साथ किया हम साथ की साथ हम साथ किया हम साथ किया हम साथ किया हम साथ की साथ साथ हम साथ किया हम साथ किया हम साथ की साथ हम साथ किया हम साथ की साथ हम साथ किया हम साथ किया हम साथ की साथ हम साथ किया हम साथ की साथ की

जाम तथा बाँहबना ने घपने ग्राधिता तथा परिजनो को बाही सेना मे लकर नौकाधो पर सवार कर दिया। मुस्तान फीरोज विजय तथा सफतता प्राप्त करके देहनो की भीर लौडा। मानिक ग्रैजुद्दीन खूज रात दिन थाह के आदेवानुबार उनकी सेवा में रहता था भीर उनकी एका में प्रथननील रहता था।

एक दिन यह प्रसिद्ध हो गया कि बाँहबना क पुत्रो तथा प्राप्तियों को नौका हुन गई। वाँद्दिवना तुरुत बने वेग से नौका की घोर भागा। मिलक संकूदीन दुख को विच्ता हुई कि कही बाँदिना विस्वासघात करके इस बहाने से प्रमुन स्थान को न बक्ता जाय। उसने घपना पुत्र सुक्तान के पास भेजा और उसके हारा पूरी घटना को मुस्तान की सेवा में निवेदन कराया। सुस्तान ने सोवकर उत्तर भेजा, "ध्यन पिता स जानर कह दो कि यदि बाँद्दिना समाचार की वास्तविश्ता का पता लगाने छिन्य नदी के तट तक जाता है तो यह भी उसके साथ बना जाय। यदि बाँद्दिना नौका पर सनार होकर जान लगे ता उसे मत रोकी। (२४६) केवल यह कह दो, 'हे बाँद्दना! यदि तू मदं है धोर बोरता रखता है तो सीट घा!' तरपदचात में जान भीर बाँद्दिना!"

मिलिक सेंकुरीन खुंबू के पुत्र के उत्तर लाने के समय तक यह समाचार प्राप्त हो गया कि जिस नीका पर बहिबना के पुत्र में, दूबी न थी, सुरक्षित थी। बहिबना मा उस स्थान से साही सेना में सीट म.या। इस घटना के उल्लेख का उद्देश्य यह है कि सुरतान फीरोज की इंस्वर की दतनी सहायना प्राप्त की कि उसने इम बात पर कोई ध्यान न दिया। वह बड़ा इस धुनुमंत्री तथा हुआ बातक था। वह समार ना धनुमंत्र किये तथा ससार में पूमे हुँथे या अन्याम कोई धन्य इस प्रमार सहनशील नहीं हो सकता था।

(२४०) सक्षेत्र में, सुन्तान कीरोज साह ने निरंतर कूच करते हुये देहनीं की भ्रोर प्रस्मान निया भीर तेना बाले दाई वप ने उपरान्त प्रस्ततवायूर्वक पनने वसी नोतेट । यह कुछ समय के विसे प्ररक्षान गया भी पुरत्यान के सत्यायत ने (नजरों ने) टसने दस्तें। किसे पुरत्यान बातों नो बहुत कुछ दान किया। साने कहीं के पाल कहा का विजयनम देहतीं भेज दिया।

१ प्रशंतथा अन्य तत्मम्बन्धी सामग्री ।

वजीर ने वह परमान बिसको वह प्रतीक्षा कर रहा या, ग्राम लोगो को पढ कर सुनाया। देहनो में २१ दिन तरु खुत्री के ढोल बजाये गये। शूट्यों के सजाने ना झादेश हुना। खाने जहीं श्ररयिक साज व सामान तथा उपहार सेवर दीवालपुर तक स्वागत करने गया।

#### अध्याय ५७

## खाने जहाँ का प्रसिद्ध नगर दीवालपुर तक स्वागतार्थ जाना।

(२४२) सक्षेप में, सुल्तान फीरोज बाह दीवालपुर से चलकर देहली पहुँचा। समस्त नगर निवासियों ने फंडियाँ तथा अन्य उत्तम वस्तुर्ये से से कर स्वागत किया। देहसी में कु-वे बॉघे गये और उन्हें नाना प्रकार से सजाया गया। ससार वालो में ग्राम खुदी हो गई और लोग ग्रासपाम के स्थानों से तमाद्या देखने ग्राते थे ग्रीर ग्रानन्द मनाते थे। प्रत्येक कृत्वे के नीचे प्रपार उत्तम भोजन सामग्री एवित्रत करदी गई थी। भोजन मदिरा, साम्बूल, मेवा सभी मूखी तथा गीली वस्तुर्थे थी। जो कोई तमासा देखने ग्राता वह उत्तम बस्तुमी का मोजन करता, भौर कोई विभी को न रोकता। समस्त ससार निर्दिचत होकर भानन्द मना रहा था। परों में जरन हो रहे थे इनलिये कि लोग वडा कप्ट भोगते के उपरान्त अपने-अपने परों नो आये थे श्रीर उन्होंने अपने उन्दन्धियों तथा मित्रों से भेंट की थी। जिन क्षोगों की बन क्षों के कारल मृत्यु हो गई यो तता श्री कूचीरन में मर गये ये उनके घरों में विचाप हो रहा था। विद्यो पर में ग्रानन्द तो किमी घर में विलाप। जब कीरोज शाह ने लोगों में यह समाचार सुने तो उचने घाँसो में घाँनू भर कर कहा, "बूछ बेचारे लोग कूची-रन में मृखु को प्राप्त हो गये, ग्राज उनके घरों में विलाप हो रहा है। यदि यहान जाते तो भ्रव्या होता।" उसने खाने जहाँ को बादेश दिया कि "बो मो हमारे साथ मट्टा गया मौर (२४३) कू जीरन में मर गया, उबकी जो कुछ भी जीविका (का साधन) हो वह उसके पुत्रों के लिये उसी प्रकार से रमा जाय और उन्हें नोई नष्टन हो । उनरी दशा की मेरे सामी पुन चर्चा करने की ब्रादश्यक्ता नहीं। जिस किसी ने भी हमारा विरोध किया धौर गुजरात ने देह याजदेह ै ले लिया ग्रोर हमें छोड कर शहर (देहली) भागया उसकी भी रोटी तया ग्राम उसके पाम रण्ते दिये जायें। मैं नहीं चाहता कि किसी को किसी प्रकार कप्ट हो।"""

जाम तथा बाँहवना अपने ममस्त धरबार श्रहित देहली पहुँचे । मुल्तान ने आदेश दिया कि उनके परवार को सराय मुनका ये निकट स्थान दिया जाय जिसमें वे लोग

१ दसवाँ माग पेशगी।

र सराय मणका--मलका की सराय ।

निश्चित होकर वहाँ निवास करें. उनके परवार के वहाँ स्वान पा जाने से वह जगह वस गई भोर उस स्वान वा नाम सराय बट्टा रख दिया गया। फीरोज धाह ने दो लाख तनके जाम के लिये तथा दो लाख तनके बाँहवना के लिये तथा दो लाख तकों से लिये तथा दो लाख तकों विश्व निर्माण के स्वान के स्वान के स्वान के सिंग विश्व निर्माण के स्वान के सिंग विश्व विश्व विश्व में सुर्वा के सिंग के सिंग

जब इस घटना को नई वर्ष व्यत्तीत हो गये तो बहिबना के भाई तमाची ने यहां में विद्रोह कर दिया। शहशाह ने जाम को जस गिद्रोह शान्त करने के लिये भेजा। जाम ने यहा पहुँच कर तमाची को शहर (देहला) भेज दिया। बाँहबना भी देहनी में रह गया श्रीर सुल्तान फीरोज शाह की सेवा विचा करता था। जब सुल्तान तुपकुक शाह बादसाह हुआ तो उसने बोहबना की सफंद चन प्रदान विद्या श्रीर उमे घट्टा भेज दिया। बाँहबना मार्ग में मुख को प्राप्त हो गया।

#### अध्याय १८

#### थट्टा के युद्ध से लौट कर तास घड़ियाला का स्राविष्कार।

(२५५) कहा जाता है कि मुस्तान कीरोज बाह ने देवी प्रेरणा से धपने राज्यकाल में जितने भी धाविकार किये, वे विचित्र में । उसका एक धाविकार तास परियाना था जोकि किसी बादबाह की प्राप्त न हो सका था। """ मुस्तान कीरोज बाह का यह धाविकार (२५०) खुगधान से बद्धाले तर याध्यार रहा। इस धाविकार से देवने में तो सासारिक खाम में, किन्तु वास्तुव में इसमें मनुष्य को परमोक में भी लाम प्राप्त होता था। सम्स विराज फ्रफी डमसे धर्म सम्बन्धा बात लागों का संवेष में उसनेख करता है:

- (१) तास घटियाला के बजने से लोगो को दिन के व्यतीत होने तथा रात्रि के प्रार्व का पता चलता है प्रीर प्रसावधान लोगो को प्रपत्ने जीवन-शाल में कभी होने का पता चलता रहता है भीर लोग परलोक की चिता में लोग हो जाते हैं।
- (२) धानाश पर घून तथा धन्धेरा हो जाने के कारहा वैचारे नमाज पढ़ने वाली की जुहर तथा घरत को नमाज का समय ठीक मे न झात हो पाता था किन्तु तास पढ़ियाला की (२४७) घानाज मे लोगों को जुहर तथा घरते की नमाज का समय झात हो जाता है धर्मी किसी प्रकार का छोखा नही होता।
- (३) तहज्जुद की नमाख के लिये उठने वालों को नमाखे तहज्जुद का ठीक समय ज्ञात हो जाता है।
- (४) तमाउ पढ़ने वालों को घसली छाया पहचानना परमावस्यक होता है। इस प्रकृत पर बालिमों में मतमेद होना स्वामाविक है, वर्षियु बातिमों का कवन है कि वही व्यक्ति पूर्ण योध्य है जो चौदह विज्ञान पढ़ा हो। ज्योतिय विद्या उन चौदह विज्ञानों में से एक है। (२५८) ज्योचिय विद्या से वेचल छावे के विषय में कानवारी प्राप्त करने की धरा में मुद्रासी

१ मध्याद्वोत्तर के पश्याद की नमार्चे।

२ आधी राजि केलगभगकी ननाजः।

दी गई है। वास्तविक छाया प्रत्येक मूर्य पर भ्रामारित महीनो में फिरता रहता है इसिक्ये 
कि कभी दिन बदा होता है भीर रात छोटी होती है और कभी रात बढ़ी होती है तथा दिन 
छोटा होता है। १३ पग से १०३ पग तक बारह मास में रात दिन बढ़े छोटे होते रहते हैं। 
यह भन्तर देवी ज्ञान के भ्रतिरिक्त कियो भन्नार ज्ञात नहीं होता। तास घटियाला वन ज्ञाने 
छे तथा उस तास में प्रहर के पता चलाने के नियम होने से, भ्रत्यिन ताम पर योग्य दार्थानकों 
के निर्णयानुसार गजर बजाया जाता है भ्रयात उतने पहर जितने उस दिन में हैं। उस पहर 
के समास हो जाने पर उनने तास रोजाना वनाये जाते हैं। इससे यह पता चलता रहता है 
कि इस मास में भ्रमें कि गांव चक्र में है। वास्तविक छाया इस मास में अमुक राशि चक्र 
में हैं। इसने पग है। इस नियमानुसार ज्योतिय विद्या की भ्रावस्वकता नहीं होती।

- (१) रोजा रखने वालों नो रोजा खोलने ना ठीक समय ज्ञात हो जाता है भौर किसी (२१९) प्रकार नी मुन नहीं होती।
  - (६) सहरी शसाने का ठीक समय ज्ञात हो जाता है।
- (॰) जो लोग एया की नमाज एक तिहाई रात्रि व्यवीत होने पर पढना चाहें पर्टे ग्रीर सोने के समय की नमाज एक तिहाई रात गये पढना उचित है तो उन लोगों को इस विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
- (१६०) यहा से सीटने के उपरान्त इसके आदिष्मार हेलु तक शाह फीरीज तथा ज्योतिष्या ने कई दिन तम इस नाये में प्रयत्त किया, जय तास की ग्रावाज लोगों के कान में पढ़ी तो जो लोग ताम पढ़ियाता की लीला देखने फीरीजाता प्राये थे, उन्हें वहा आपर्या हुंधा । सीग ताम पढ़ियाता देवते चल पढ़े। वह तास पढ़ियाला शहर फीरीजावाद से दूसके के दरवार पर रक्षा गया था। लोग उसे देवते जाते ये। ताम पढ़ियाला का लाम तथा उसके प्रदेश इस सीमा तक पहुँच गई कि वह वादशाहों के सिनमों तथा शासकों के चिह्नों में सिम्मितत हो गया। दिनके का प्रयोग ग्रम्मानित पादशाहों के प्रतिरक्त किसी प्रया के लिये नहीं हो सकता। तास पढ़ियाला भी सर्वदा प्रशायी सुस्तानों के दरवार के समस्य स्वाया जाता है।

# चौथा भाग

मुल्तान का बड़े बड़े युद्धों को त्यागना श्रौर राज्य की समृद्धि में तन्त्रीन होना।

#### अध्याय १

# फीरोज शाह का बड़े बड़े युद्धों को त्यागना।

(२६१) वहा जाता है कि मुख्यान देहमी सीट कर राज्य की समृद्धि का विदेष प्रमान करने नगा। मावर स राजदूनों न साकर वादी के रूप में प्रायंना की कि हनन नापू वा सम्बन्धी मावर में वादगाह हो गया था। जब मुख्यान, मुद्दम्मद बाट बिन (पुत)

र रीजा रखने के लिये मुर्थोड्य से पूर्व जो मन्तिम भोजन किया जाना है, उसे सहरी यहते हैं। सम्मनतः मुख्यान प्रस्तुकरील समारक शाह ।

मुल्तान तुग्रजुक बाह का नियन हो गया और मुल्तान कीरोज बाह बादणाह हुआ तो उसका फरमान मावर पहुँचा। मावर वाले दोलताबाद वहुँच। हतन वाँग्ल के एक सम्बन्धी को मावर नाये भीर उसे अगने उत्तर बाददाह स्वीतार वर लिया; गृहतान कीरोज बाह वी अधीनता से सिर बीच लिया। हसन काँग्ल रायह सम्बन्धी प्रायक्ष क्ये से बहुत भी कुटुतियों में यह सम्बन्धी प्रायक्ष क्ये से बहुत भी कुटुतियों में यहता सा

इस इतिहासकार वो विश्वरत सुत्रों से शान हुआ है कि जब हसन कांग्न का वह सम्बन्धी दरवार करता तो वह क्षित्रों के बरन तथा आधुरणु धारण करता। वह बुल्कस (६६२) घुल्ता थुदा भोग करता। इंडवर समस्य पुग्यसमानों को इस कुकमें से सुप्रशित रखी। माबर वाल दसने बडे प्रदेशान हो गए। पद्मन्य कारी विकन को माबर के निकट या, बहुत बडी सेना एवं हाथियों को तेरर माबर पर चढ धाया। हसन कांग्न के सम्बन्धी को लीवित बन्दी बना निया भीर दसकी हत्या करा ही। माबर पर स्वय प्रविकार जमा लिया। समस्त माबर जो मुसलमानों का नगर था नष्ट चर दिया भवितु मुसलमान हित्रयों भी हिन्दुधी ने सन्दी बना थी। माबर में विकन का राज्य हो गया।

जब उन लोगो ने घपना हान सुस्तान फ़ीरोज धाह को बताया तो सुस्तान फ़ीरोज बाह ने कहा, 'सर्वेगमम तुम लोगो ने बिड़ोह किया। सुस्तान सुहम्मद के नियम के उपरान्त जब हमारा करमाने सुगरा पहुवा तो सुन्तान स्वार फरमान पर अधीनता प्रकट न की धीर दीलताबाद जांकर हमन कांग्र के सम्बन्धों को से माथे धीर उसे मावद में सिंहासनास्त्र कर दिया। उसकी कुकृतियों के कारण ईश्वर ने (२६३) धपना कोप प्रकट करक सुन्हे बाफिरो के धपीन कर दिया जिसने तुन्हे विच्यस कर हाला। इससे पूर्व तुम लोगों ने इस खीर ध्यान न दिया। इससे पूर्व तुम लोगों ने इस खीर ध्यान न दिया। इस समय हमारी सेना निरसर आक्रमण के कारण चक गई है। कुछ दिनो हमारी मेना विधाम करते तो, यदि जीवन शेप रहा, उस और प्रस्थान निया जायगा।''

माबर के दूतों को लौटा वर वह स्थय राज्य की समृद्धित्वा उसे कम्पन बनाने में तल्लीन हो गया। । कुछ समय उपरास्त कीरीय साह ने एकान्त में परामसं किया कि 'मेरा दौनताबाद (२६४) पर प्राक्रमण करने का विचार होता है कियत लोगों के सिक्तांन होते हैं ने ति किया होती है। वादसाहों में दूसरे राज्यों पर प्रविकार जमाने का लोग प्रयत्न रहता है और वे इसने लिए प्रयत्नकोल रहते हैं।" वजीर ने इस प्रवस्त पर कहा, "राज्य की दो सावस्य-वातां होती हैं। '(१) प्रयान्यनन तथा राज्य की समृद्धि, मून्ती मुलकानों की कुछलता का प्रवस्त प्रवस्ती जिप्तां के तिविक्तां राज्य की समृद्धि स्वान में रहता। (१) का किरो का विवास के दिख्या के प्रवस्त के समानियों के समृत्व के समृत्व है प्रवान । ईश्वर की क्ष्य है प्रवान है जी स्वान के स्वान है इस र ने क्ष्य से समृत्व है तथा मुस्त स्वान है इस र ने क्ष्य से स्वान है है सि किसी भी सम्य प्रवच्य की मृत्व है तथा मुस्त स्वान की राज्य की समृत्व तथा मुस्त स्वान की राज्य की स्वान है से स्वान की स्वान है से स्वान की स्वान है मिन सकती । ईश्वर की प्रवान की स्वान की स्वान है की स्वान से सि स्वान से स्वान की स्वान है सि स्वान से स्वान है की सि स्वान है कि स्वान से सि स्वान से सि साम पर कोई कि साम स्वान है से स्वान है से सि साम पर कोई का विकटन में बहुत है सु साम सि साम पर कोई का सि से की स्वान है से स्वान से हिंद की सामित स्वान से सि साम स्वान है सि साम स्वान से सि साम स्वान से साम सि साम स्वान स्वान से साम सि साम स्वान से हिंद सि साम स्वान से हि साम स्वान से साम विवास स्वान से हिंद सि साम स्वान से साम साम सि साम साम सि साम साम से साम साम सि साम साम साम सि साम साम सि साम साम सि साम साम सि साम साम सि

मझ्मवनः गीपन 'विच्यानगर के बुक्ता ताय का सैनायनि । सम्भवत यह युद्ध ७७४ हि० (१३७१ई०) में हुमा होगा । (रीदीवांता पु० १५७) ।

(१६५) इडनीमों पर अधिकार जमाने के लिए देहली के राज्य के आभपास असलमानीं की वहत सी इडनीमें हैं।

मुगनमानी से तलकार चनाने में यदि एक नाम है तो दस हानियाँ। ये दस हानियाँ इस प्रकार है:

- (१) मुनलसानों ने जिले को हानि पहुँचाने तथा उन्हें कर देने के लिए लोग जितने पग रखते हैं रतने पाप उनके नामये भ्रामाल में लिखें जाते हैं।
- (२) बैतुलमाल में घन इस्लाम की उन्नति के लिए एक्टन किया जाता है न कि ग्रसलमानों के विनाध हेनू रूपय के लिए।
  - (३) कई हजार मुसलमान व्यर्थ कष्ट भोगते हैं।
  - (४) जीवन व्यर्थ नष्ट होता है और पग-पग पर पाप निल्ला जाया करता है।
- (१) यदि उम स्थान पर विजय प्राप्त हो जाय तो नर्ड हजार मुलनमान स्निया अपमानित होती हैं।
  - (६) ऐसा घन बैवनमाल में एक्त्र होता है जो दारा के विरुद्ध होता है।
  - (अ) ग्रन्य सुल्तानों में भी मुमलमानों क विरुद्ध विद्रोह करने की प्रधा हो जाती है।
  - (न) ऐन कार्य सदाचारी मुल्तानों के निए उचित नहीं होते ।
  - (ε) व्यर्थ में इतने ह्यार धनुहो जाते हैं और क्यामत में प्रत्येक का उत्तर देना होगा।
    - (१०) क्यामत में मुहम्मद साहद के समक्ष लज्जा प्राप्त होगी।
  - (२६६) बजीर ने पुन: वहा कि यह वस हानियाँ सक्षेत्र में बताई गई। यदि मुसलमानों को हानि पहुँचाने के वित्रय में उल्लेख किया जाय तो उसे समाप्त होने के वित्रय में उल्लेख किया जाय तो उसे समाप्त होने के वित्र बहुत समय चाहिये। केवल एक साम जो प्राप्त होत वाता है कि एम बाताह ने प्रमुख मुसलमान को अपनी शक्ति तथा प्राप्त के प्रमिक्त प्र में किया थीर प्रद्वी मर सुनसमान जो उस राज्य में ये उन्हें दिस्त निम्न कर दिया। इस नार्य में ये उन्हें दिस्त निम्न कर दिया। इस नार्य में ये उन्हें दिस्त निम्न कर दिया। इस नार्य में वैद्वा कि सार्य में प्रमुख मार्य में में क्षेत्र के मार्य में में कोई लाम नहीं भीर एस प्रमुख सान्त हो। जाते हैं। युद्धिमान तथा सममदार लोग केवल दिस्तां के लिए प्रसुक्य पाप नहीं धरनाते।

भीरोज साह की वर्जार की बात यही रहनद धाई भीर वह वहा लिज्जित तथा परेसान हुया। जनने साँचों में सीच सा दार कर कहा कि, "इन वाक्यों में लोक तथा परकोक सोनी हो के लाम हैं भीर राज्य-ज्यक्स में सा धायार है। यह में देवर की हजा में मुननमानों पर क्यारि साइम्मण न करेंगा।" दरवार में जितने सीच उत्तरिक्त के तथा जी सीच रह यान को देत रहें पे, उन्होंने पूर्ण्या पर विर रचकर देवर से (उनके निवे) गुम कामनायें में। उन सक्यर पर नृत्यान प्रोरोड शाह ने क्या कि "को मुननसाम होगा उन दिक्त प्रकार सपने देवान की विकान होगी। यह विर प्रकार से एवंदे देवान की विकान होगी। यह विर प्रकार से (२६७) जाना हुमा को क्या वात है भीर दिन्ता परद्वा वार्य है उन दिन सुत्वान ने वह विरोप वाद की की स्वार से की उन्हार से होगी। स्वार की उन्हार से वार हमा की व्याप की से सा वात है भीर दिन्ता पर्वा वार हमा की व्याप की से से स्वार की उन्हार पर पर हो हुये था, साने जहीं में पहना दिया। सम्य है ऐस सिंदर्वीय

र मुनवमानों के विस्तान क धनुमार वे संमार में वितने भी धच्छे तथा कुरे वार्थ करते हैं, उनके मानवे प्रभाव में विते काते हैं।

बादसाह नो तथा बाबाश है ऐसे विचित्र यजीर को । इसी कारण यह ईश्वर का प्रिय सुल्तान पूरे चालीस वर्षतर राज्य कर सका।

#### अध्याय २

सुल्तान फ़ीरोज शाह का दास एकत्र करने के सम्बन्व में प्रयत्न

नहा जाता है कि तब फीरोज साह ने निष्ठायान दास एवज फरने के सम्याध में विद्याप प्रसल प्रारम्म किया तो अमने समस्त भवनामी के मुस्ती तथा पदाधिकारियों को सचेत कर दिया कि जिस स्वान पर वे विजय प्राप्त करें यहीं से दासों को चुन तिया नरें, जो जो दरसार के सोम्य हो उन्हें हमारे पास मेज दें। निस्सदेह यह बटा विधित तता उत्कर्ष्ट (२६६) कार्य था। जब मुस्ते दरबार में माते तो प्रत्येक माने सामन के मनुतार बादसाह की विधि के कारण पुने हुने, रूपमान तथा मसील दास मुन्दर यहत्र पहनाकर, सिरों पर रूमान तथा टोनी, लान युने पैरो में, परीदें की छोटो पगडी वमर में बीच कर राजिसहासन के समस्त वजहार स्वरूप मेंट परीत पे।

४० वर्ष तक इस नियम पर प्राचरण होता रहा।

जो मुक्त प्रिका बसा उपहार में प्रस्तुत करता उस पर अरविधिक अनुक्रम्या तथा
अनुसह प्रश्चित किया जाना। जो मुक्ता पीठे दास प्रस्तुत करता उस पर उसी अनुपात से
अनुक्रमा प्रदर्शित की जाती। जब मक्ता के प्रुक्तों को विश्वाम हो गया कि मुख्तान हितंपी
दामों के एकन करने का बहुत आकाशी है तो अक्तामों के समस्त मुक्ते समस्त कार्यों की
अपेखा इस कार्य की महत्वपूर्ण समम्त्री लगे। सुल्तान के प्रयत्न से कुछ वर्षों में सतने
सदावारी दास एकन हो गये कि इसका उस्लेख सम्भव नही। जब बादबाह ने देख जिया
(२७०) कि बहुत वही सक्या में दास एकन हो गये तो उसने कुछ को प्रस्तान में, कुछ को
दीवालपुर में, कुछ को हिसार फीरोजा में, कुछ को सामाने में, कुछ को ग्रुपता में तथा इसी
प्रकार प्रस्तेक स्थान में उन्हें निवास करने के लिये मेन दिया। उनमें से प्रत्येक का उस

दनदार, १ तक्तदार, २ चनदार, ३ शमाबार, ४ पर्दादार, ५ जानदार, सिलाहदार, शिकरादार, ६ यूजिबान, " सिबहगोग्रदार, ८ पीलवान, ६ सतूर बन्दान, १ । खासदार, ११ दारूदार, १२ सगतराश, १3 सनका, १४ दत्यादि, तथा महल के भीतर एव बाहर अलमखाने, १५ यात्रा तथा महल में नौबतपास, १६ तरगाक १७ तथा चौकी, विसावखाने १८ में करान पढ़ने वाले दास. (२७२) ग्रलमखाना, घडयालखाना, दीवानो में मुहरिर तथा कुछ दास दीवाने ग्रजं तथा दीवाने विजारत मे, नकीबो मे, तथा कुछ दास मुक्ते. परगनादार, तथा शहनगाने महल " बादि नियुक्त हये। इस प्रकार रोई स्थान मुख्तात फीरीज बाह के दासी से रिक्त न था। देहली राज्य में किमी भी बादशाह ने फीरोज शाह के ब्रिटिक्त इतने दास एक प्रन किये थे। सुस्तान बालाउद्दीन ने ५०,००० दास एक्प (अये थे । वे उनके परामर्श-दासा थे। धलाई राज्यकाल के उपरान्त विसी भी बादशाह न दास एकत्र करने में इसनी ग्रधिकता नही की। ईश्वर ने माग्य में यह भी लिखाया कि फीरोज शाह के निधन के कूछ वर्ष उपरान्त मुसलमानों में इतना रक्तपात हो थीर यह जल्पात उपर्यंक्त दासों के कारण हो।" """

(२७३) सुल्तान फीरोज ने दास एक्त्र करने का कार्य धपना कर्त्तव्य समक्त रखा था भीर हदय से इसक लिये प्रयत्नशील होता था। जब मुक्ते दाती को प्रस्तुत करते थे ती कुछ दास सुन्तान के बादेशानुसार भमीरो तथा मलिको नो इस ग्रायय से सौप दिये जाते थे कि वे उन्हें शिष्ठाचार सिखायें। अमीर सथा मलिक उन दासो का पन्नो के समान पालन-पोपए। करते थे। भोजन, वस्त्र, वस्त्र की घुलाई, कला सिखाने, भोजन कराने, सुलाने तथा उनकी चिन्ता पूर्ण रूप से रखते थे। प्रत्येक वर्ष उन्ह राजसिहासन के समक्ष प्रस्तुत करते थे धीर उनकी शिष्ठता, सेवा तथा कला-कौशल की राजसिंहासन के सम्मुख चर्चा करते थे। सल्तान फीरोज शाह उन प्रमीरी तथा मलिको को इतना धनग्रहीत करता कि इसका उल्लेख नहीं हो सकता। ..... ग्रन्त में उपर्युक्त दासों ने सुल्तान फीरोज बाह के पूत्रों के सिर

```
१ इत्र का प्रबन्ध करने वाते।
२ द्वाथ धुलाने का प्रबन्ध करने वाले।
```

३ शाही छत्र या प्रबन्ध वरने वाले।

शाही दीवर्कों का प्रक्ष्य करने वाल ।

सम्भवतः भन्त पुर की देख रेख करने वाले ।

६ शाही शिकरों का प्रश्न्य करने बाले।

७ शिकारी चीतों का प्रदम्भ करने वाले।

सियह गोश (चीते के समान एक बनप्श जिमसे शिकार दोलने में सहायता प्राप्त होती हैं) वा प्रबन्ध करने बाले।

<sup>£</sup> महावत ।

१० चौपार्यो का प्रकथ वरने वाले ।

११ इसका अर्थ स्पष्ट नहीं।

१२ औषधिकाप्रबन्धकरने वाले।

१३ पत्थर कारने वाले ।

१४ भिश्ती।

वह स्थान नहीं शाही पतारायें रक्ती जाती भीं। ŧ٤

राजप्रासाद के द्वार पर बजने बाले दोल। 35

१७ पहरा। १= परनकालयः

१६ महल के प्रबन्धका

काट कर दरवार के सामने लटका दिये। इनका उल्लेख मुस्तान मुन्नम्मद फीरोज के विवस्सा में होगा।

## थध्याय ३

# खलीक़ा का भेजा हुया खिलग्रत प्राप्त होना।

(२०४) कहा जाता है कि निस प्रकार खलीफा के यहाँ से सुस्तान मुहम्मद घाह बिन (पुत्र) तुसकुक बाह के लिये खिलमत पाते थे, उसी प्रकार सुस्तान फीरोज बाह को भी खलीफा ने खिलमत भेजी। सुस्तान मुहस्मद बिन (पुत्र) नृगकुक बाह को उसकी महा को भी खलीफा ने खिलमत प्राप्त हुमा था। इसका मिक्सत उल्लेख सुस्तान मुहस्मद बाह के हाल में इस इस होता प्रकार प्रकार सुस्तान किया के लिये, ईसवर की इसो से खली के लिये, किया मिक्स के लिये, ईसवर की इसो से खलीफा ने बिना प्रार्थना निये ही खिलमत भेजा मिलु खनीफा ने इन्छ मणने मारालिक के लिहू भी साथ भेजे। जब जब लियोजा के पात से खिलमत फीरोज बाह के लिये मोते से खली साथ भेजे। जब जब लियोजा के पात से खिलमत फीरोज बाह के लिये मोते से खली से लिये होते यो एक सुस्तान फीरोज के लिये, दूसरा शाहजादा फाइ की लिये मोते से लिये सीसरा खाने कही के लिये। एक सुस्तान फीरोज के लिये, दूसरा शाहजादा फाइ खी के लिये निया साने जहां कही के लिये।

स्वाप में, जब खलोका के पास में खिलमत प्राप्त होता तो सुल्तान कीरोज साह उसके स्वापतार्थ प्रकर न वाहर जाता थीर प्रापीका का खिलमत प्राप्तपूर्वक प्रप्तने दोनो हाणों से लेकर निर तथा प्रांखों पर रखता। तरपश्चात सभी खास व धाम के समक्ष खलीकये वर्षों इस्ने उत्तर दिव रहमान व इमाम बारिने पुरुके इमामान प्रयुत्त करता हा खलीका के दिव (पुत्र) प्रविदंधी सुलेमान खलदरूगहु पुरुक्त का भेजा हुया खिलमत प्राप्त करता। खलीका का (२०४) करमान, जिलमें सुलतान कीरोज को खलीका अपना इमाम तथा प्रपत्ती सल्तनत का पूर्ण कर से प्रिष्कान, प्रम्पन तथा व स्वति प्रवार में थी, विधा जाता। सुल्तान वह करमान वेश्वी स्वार में थी, विधा जाता। सुल्तान वह करमान वेशी से पाने बढकर दोनो हाथों से यह धावर-पूर्वक लिया करता थीर उने पूर्वक तथा हो रहकर दोनो हाथों से यह धावर-पूर्वक लिया करता थीर उने पूर्वक तथा हो स्वर्धन की सिर पर स्वता थीर उने पूर्वक तथा हो स्वर्धन की सिर पर स्वता थीर उने पूर्वक तथा हो स्वर्धन होने में तहनीन हो जाते। सभी लाने वालों से भेंट करते, हाथ पिलाते तथा प्राणितन होने में तहनीन हो जाते। सभी का बढा धावर सलकार होता।

तत्परच.त् साह्यादा फतह खाँ तथा खाने जहां को त्य-ीफा का खिलमत पहनामा जाता। समके उपरात पुस्तान स्वय रिजधन तथा फरमान लाने वालो को प्रत्येक की श्रेणी के प्रदुष्णार खिलमत पहनाता। यह दरबार क समस्त खानो ममीरी तथा मिलको को जामदार बानचे खान के खिलमते के लामदार बानचे खान के खिलमते के लामदार कर करता। उस दिन की की बाह समस्त प्रता के सामने जरूत करता। उस दिन की खान को बाह समस्त प्रता के सामने जरूत करता। उस तथा के सामने जरूत करता। विश्व की निधानों को प्रियंक्ष के बाम के स्वयं या। उन मरातित के निधानों को (२७६) प्रतामकालये खान में न्यता था। जब फीरोज बाह मह भाव स्थान कर ईस्वर पर (२०७) प्राप्तिय हो गया तो ईस्वर ने खाने को खिलमत भेजने के लिये प्रेरित किया। "" ईस्वर ने पुत्तान कीरोज साह में निधानों को स्वयं विश्व के सुत्ता करा हो से स्वयं साह में निधानों को खान की स्वयं की स्वयं से स्वयं से सुत्तान कीरोज साह में निधानों तथा विवयों के ग्रुण उत्पन्न कर दिये ये घोर उसमें से मई माव पूर्णत निकाल दिया था। """

१ साही वस्त्र रखने का गृह ।

र शाही पताकाओं के रखने का गृह।

३ देशवर के दूर्तों तथा सन्तों।

#### अध्याय ४

### मुल्तान फ़ीरोज का दरवार।

कहा जाता है कि मुस्तान फीरोज याह तीन स्थानों पर थैठकर दरवार विचा करता या। एक स्थान को महते सहते गुली कहते थे। उस स्थान को महते दाना प्रवित्त महते स्थार (भंगूर का स्थान) कहते थे। इसे स्थान को महते खड़न्य नेवी कहते थे। तीसरे स्थान की महते बारे प्राम कित थे। उसे महते मियानगी भी कहते थे। समस्त छान्। (२७५) मिलक, प्रमोर तथा प्रतिष्ठित सोग एव कुछ प्रसिद्ध लेखक सहते गुली के दरवार में जाते थे शोर प्रश्वेक प्रजर्भ माने के निस्थित मगय पर पाकर महते सहते गुली में प्रभिवादन के लिये जाता था। महते खड़न्ये चोबी बड़े ही छान लोगो का स्थान था। तीसरा स्थान प्रयत्ति महते सहते मियानगी दरवारे माम का स्थान था। .......

सक्षेप में जब मुस्तान फीरोज साह ने देहनी में निवास करना स्थाग दिया या धीर फीरोजाबाद में निवास करता था तो जब यह दरबार करना चाहता उनके दो तीन दिन पूर्व एवादत एव कुरान पड़ने में ज्यान रहता। तरनरवादा राजिसहामन सजाया जाता। फीरोज साह एवादत में नित्स कुरान के वर्द मूरे पढ़ता था। शुक्रवार के दिन मूरये नहक तथा घुक्रवार की राजि में नियमपूर्वक मूरये ताहा पढ़ता था। पीचों समय की नमाज जमामफ के साथ पढ़ता था। विशे समय की नमाज जमामफ के साथ पढ़ता था। विशे समय की नमाज जमामफ के साथ पढ़ता था। वह कुरान के कुछ सियारे वजीके में पढ़ता था। जब वह कुरान पढ़ता या तो कुरान पढ़ते समय की नाय साथ उक्कार से परने हाय पढ़ते समय की मतुष्त था तथा वा साथ कर से मतुष्त स्वाप साथ उक्कार से परने हाय सुक्ते समय की निवास था। विशे स्वाप साथ उक्कार से परने हाय सुक्त साथ पत्रीन सीवी पर मतता। उनने यह कार्य धरने निवास प्रिनवार्य बना तिया था।

(२०६) सर्वप्रथम मुस्तान फीरोज स्वय धाता तथा राजिंहहासन पर घ्रासीन होता ।
सरद्यात सरावर्दादारो खाम तथा सरावर्दा के वदाधिकारी माते तथा प्रमिवादन करते
धार धाने बढकर पूछते "धामवादन करने वालों के निये वया धादेव होता है ?" फरमान होठा
"लोगों को धामिबादन के स्वान पर प्रस्तुत किया जाय।" सरावर्दादारों खास सर्वेषणम हाजिबों को धामा देते। हाजिबों के घ्रायादन करने के उपरान्त कुछ तगदार (तलवार्रें चलाने बाले) सोने तथा चौदी को बाले लिये प्रमुत्ति पाते। फिर यीवाने रिसासत को धाला मिलती। दीवाने कला के प्रायानारी दीवाने स्थितात वालों के साथ सत्य जाते पी। सरव्यक्षात दीवान विचारत वालों को धाना मिलती।

दीवाने विजारत का स्थान सर्वदा राजिमहासन की दार्टिनी घोर होता है। दीवाने विजारत क उपरान्त दीवाने मर्च को माझा मिलती। कोतवारा लोग उनके साय-साय जाते दीवाने मर्च का स्थान राजिहासन क बाई घोर है। समस्त बाहुजादे तथा विद्वासपात्र मुस्तान कीरोज बाह के राजिहासन के पीछे सबे होते ये। जुछ मगीर, मलिक, मन्तामी के स्वामी, प्रवयक मारि भी बाई मोर खड़े होते। प्रयोक मपनी-मगनी थेणी के मनुसार

१ वह प्रागर्था जिसमें फूल इत्यादि बने हों।

२ द्वाचा (अंगूर) का विकसित रूप । सम्भवतः उस शायख में अंगूर की वेलें बनी होंगी।

३ लकड़ी के छउजे का मइल ।

४ दरवारे श्रामका महल । ४ देन्द्रीय प्रांगयाः

६ राज प्रासाद के विशेष अधिकारी।

(२८०) खडा होता था। किसी भी प्रतिष्ठित क्यक्ति को उन दिनों बिना कुलाहे यजकै के माझा न मिनतों थी। केवल उन थावे से तेमदारों के लिए, जो रामसिहासन के समक्ष उरायों के करन सफेद बन्द के, तथा मुनहरी पेटी एव कुलाहे बारक्वी है, तथा मन्य खिलमर्से प्राप्त किये हुये होते थे, यह सर्दे न थी कि जब वे लोग राज्यवन में उपस्थित हों तो वही बहु आपता किये रहे।

सुत्तान फीरोज बाह के समय में समस्त खान, मसिक, प्रमीर, प्रतिष्ठित लोग एवं धालिम नरमीना के वस्त्र धारण करते थे। उन दिनों में बुजुर्ग लोग खिलग्रत की कवा पहना मच्छान समम्ते थे। प्रत्येक उसे खिलग्रत से पूर्व कर देता था। द्वार के उत्तर प्रवान नेत साथ प्रति के प्रति प्रवान के प्रति के प्रति प्रवान के प्रति के प्रति प्रवान के प्रति प्रवान के प्रति के प्रति के प्रति प्रवान के प्रति के प्रति के प्रति प्रवान के प्रति के प्र

#### राजसिंहासन के निकट बैठने वाले लोग-

खाने जहाँ बखारे ममासिक राजसिहासन के दाई घोर बैठता था। ममीरे मुधक्वम प्रमीर महमद इक्कबान खाने जहाँ से कुछ ऊँचे तथा एक बानू खाने जहाँ के पीछे बैठता था मिलको तथा शासन प्रवन्ध के नियमों में इस नियम के मनुसार उसे न खाने जहाँ से उत्तर घोर न खाने जहाँ से उत्तर घोर न खाने जहाँ से उत्तर घोर न खाने जहाँ से नीचे कहा जा सकता है। मिलक निवाहन मुक्क प्रमीर हेतन प्रमीर मोरान वो नायव वजीरे ममासिक या खाने वहाँ के नीचे राजसिहासन से मिले हुये बैठता था। यहाँ शीन लोग राजसिहासन से मिले हुये बैठता था। यहाँ शीन लोग राजसिहासन से मिले हुये बैठते थे।

(२०१) दाई घोर खान जहीं व नीछे एक जामाखाने की दूरी पर उसे दुहरा करके विद्धा देते थे। उस जामाखाने के बीच में काजी सद्दे जहां बेठता था उसके बराबर बहिवना पासती मार कर बैठता था। उसके बराबर मानीनी खेला था। पार्जिस्हासन के बाई घोर का त्याना किए रहता था। बाई घोर एक जामाखाना दुहरा करने विद्धारा जाता था। उस जामाखाने के बीच में जो बाई घोर विद्धारा था, जफर खीं वित (पुत्र) जफर खीं पार्चीन होता था। उसके बराबर प्रहस्य बी, प्रनीरस्त्रू दो चत्रो का खांसी, बैठता था। उनके बराबर प्रहस्य बी, प्रनीरस्त्रू दो चत्रो का खांसी, बैठता था। उनके बराबर प्रहस्य बी। उनके बीचे राम महार देव थे। उनके पिका हुआ धावम खीं खुरासानी दैठता था। उनक वीचे राम महार देव ये। वस्त्री प्रमें राम स्वार देव ये। उसके प्रमें राम स्वार देव ये। उसके प्रमें राम स्वार देव थे। उसके प्रमें राम स्वार राम स्वार देव थे। उसके स्वर स्वार स्वार

जन दिनों में सह इतिहासकार द्यास िराज प्राप्तीक श्रीकारे विजारत के प्रधिकारियों के साथ सुरुतान के प्रारेषानुसार प्रभिवादन को जाया करता था। खाने जहां के साथ दीवाने विजारत के समस्त प्रधिकारी प्राप्ते धीर हाजियों के स्थान पर प्रभिवादन करते थे। समस्त प्रधिकारी दाई पोर प्रथन स्थान पर खाड़े हो जाते थे। वजीर क पृष्ठ, भाई तथा भतीजें दीवान के प्रधिकारी दों को अपन स्थान पर खाड़े हो जाते थे। वजीर क पृष्ठ, भाई तथा भतीजें दीवान के प्रधिकारियों के अपन खड़े होते थे धीर दो मनुष्यों की दूरी वा धा तर रहता था। (२६२) इसी प्रवार जुने हुये वजीर सोष प्राप्त वहते पुन्न भूमि पर सिर रखत। मुलतान प्रपन (२६२) इसी प्रवार जुने हुये वजीर सोष प्राप्त वहते पुन्न भूमि पर सिर रखत। मुलतान प्रपन

१ किसी विशेष प्रवार की टोपी।

र पक प्रकार की टोपी।

**३** थक प्रकार का कपड़ा।

<sup>¥</sup> सम्भवत खिलबत को सुरद्यित रखों के लिये कवा।

प्र वालों के बाँधने का कोइ नियम ।

९ रालीन ।

ण देकपोथी के मनुसार बलार देव।

तुभ हाथो से बैठने का सकेत करता। बजीर तीसरी बार भूमि पर सिर रखता धौर धपने स्यान पर बैठ जाता। मलेकुब्गर्क निष्मुलमुल्क नाथव बजीरे ममालिक उस धवसर पर बराबर बजीर के साथ रहताथा।

भूतकाल में देहली के मुल्तानों के यहाँ यह प्रथा थी कि नायब बजीर को राजाँवहासन के समझ बैठने का स्थान न मिलता था। जब फीरोज शाह के राज्यकाल में मिलक निजामुल मुल्क नायब बजीर हुमा, तो यह सुस्तान को राज्य-अवस्था में परामर्श दिया करता या तथा मुस्तान की बहिन उससे विवाहित थी। उसको ईश्वर ने म्रनेक उस्कृष्ट ग्रुग प्रदान किये थे, ग्रत. सुस्तान ने माशेश दे दिया था कि ऐंगा नायब बजीर, कजीर के नौचे बैठा करे।

जब खाने जहाँ श्रीभवादन करके अपने स्थान पर शासीन हो जाता तो सुस्तान फ़ोरोज साह दाई घोर मुख करके खाने जहाँ से बाता करने लगता। जब तक खाने जहाँ उसके समक्ष रहता, तब तक बह उसी से बार्ता करता रहता था। उसकी उपस्थिति में किसी भ्रन्य से बार्ता न करता था। यदि सस्तान किसी को उस स्थान पर बुलाना चाहता तो वह खाने जहाँ की ग्रोर सकेत करता। खाने जहाँ उसे बुला लेता। यदि सुस्तान किसी (२६३) से रुष्ट होता तब भी यह खाने जहाँ की झोर मुख करता। प्रत्येक छोटे बढे नार्य हेनु मुन्तान हितैपी वजीर की घोर मुख करता। जिस प्रकार छन्य सफल तथा प्रसिद्ध वादयाह राज्यव्यवस्था के सम्बन्ध में प्राचराग कर चुके थे, उसी प्रकार सुस्तान कीरोज साह ने भी नियम बनाये थे। काबूस हकीम ने काबूम नामे श्रेमें लिखा है कि सुस्तानों को उस समय तक जब तक वजीर उसके समझ रहे किसी से वार्तान करनी चाहिये। यदि वजीर की उपस्थित में बादशाह किसी अन्य से बात कर लेता है तो इसमे राज्य को बडी हानि प्राप्त होती है। वजीर को समस्त राज्य के हिसाब किताब की आँच करनी पहती है चाहे कोई बादजाह ना पुत्र हो प्रथमा भाई। इसी कारण राज्य के सभी ग्रधिकारी वजीर के शत्र होते हैं। यदि वादशाह वजीर की उपस्थित में किसी अन्य से वार्तानाप कर लेता है तो बढे-वडे पदाधिकारी एवं विश्वासपात्र यही समभने लगते हैं कि वादशाह दजीर से रुष्ट है। इस प्रकार उनके हृदय में बजीर के महत्त्व में कमी हो जाती है। बजीर भी दुखी हो जाता की निर्मार अगि हुन ने पेडार में किस किया है। है और तो ने ने किया है कि वादशाह दूसरे की क्षेत्र भुव करने लगा है। इस कारण हिमाब किताब में शिवलता आवाती है। शामिलो में हिमाब किशाब में शिविलता के कारण राजकोप में धन नहीं पहुँचता श्रीर राज्य की नीवें में दोष उत्पक्ष हो जाता है। राज्य का स्थापित रहना धन पर अवलिस्वत है।

(२८४) दस्तुरुल बुजरा में लिखा है कि प्रत्येक ख्रामिल जो टालमटोल करने धन भूमि में गाड देता है उसे योग्य बजीर उसकी घोंसों में ख्रोतुली डालकर निकाल लेता है।......

यदि किसी को राजसिंडामन के समक्ष पा बोस के लिये गाया जाता तो सुन्तान फीरोज बाह देवी प्रेरला से किसी परिचय के पूर्व ही उसके पूर्वको के विषय में भी ज्ञान प्राप्त कर लेता या। ईदवर ने सुन्तान फीरोज बाह को इतनी बुद्धि प्रवान की थी। .......

(२८४) मुल्तान फीरोज साह एक पहर दिन तक दरवार में बैठता, तत्परचात् उठ जाता। सान तथा मलिक लोट गाँवे । खाने वहीं वचीरों की प्राचीन प्रधा के सनसार विचारत

र जादून नामा लेखक कैठाकस बिन इस्कन्यर बिन प्रावृत्त बिन वास्मिर, रचना ४७४ वि० (१००२-०२)। इसमें राज्जुमारों के पत्र प्रदर्शनार्थ नियम है। (ईये, इविड्या माफिस पुस्तराज्ञय अन्दन न० २१४२)।

२ चरवों का चुम्बन।

को नही पर विराजमान होता भौर प्रामिलो के कार्य की देखमाल में तल्लीन हा जाता। प्रत्येक प्रविकारी प्रयने-प्रपन कर्तव्य पालन मे व्यस्त हो जाता। ......

इस स्थान पर यदि कोई यह प्रश्न करे कि राजसिंहासन के दाई श्रीर खान जहाँ, ग्रमीर ग्रहमद इक्तबाल तथा मलिक निजामुलमुल्क बैठते थे ग्रीर राजसिंहासन से मिला हुना बाई म्रोर का स्वान रिक्त रहता था, यद्यपि सुस्तानो के बाई म्रोर का स्यान कभी रिक्त नहीं रहताथा, तो इसका वया कारण था? इस विषय में में। अपने पिता संपूछा। 'भेरे पिता न मुक्ते बसाया कि 'राजसिंहासन के बाई' झोर था स्थान सर्वेदा सर लड़करै के लिये रहता है। अब नुस्तान फ़ीरोज साह ने अपन राज्यनाल क प्रारम्भ में सेनापति का पद ग्रपन दास बद्यीरा की प्रदान कर दिया और उसकी उपाधि एमाइलमूल्क रखी तब उसके बैठने का स्थान राजिमहासन के बाई धोर न था। सुल्तान पीरोज बाह के सिहासनारोहुए के समय खाने जहाँ, यद्मीप वह बजीर था, राजिमहासन के बाई मोर वैठता या । दाई ग्रोर राजसिंहासन के बराबर खाने भाजम तातार खाँ श्रासीन होता (२०६) पा। जब कुछ समय उपरान्त तातार खाँकी मृत्यु हो गई ता खाने जहाँ सुल्तान के यादेशानुसार दाई ग्रार बैठने लगा थीर बाई ग्रीर का स्थान रिक्त रह गया । जब खाने ग्राजम जकर खाँ बगाल स सुल्तान क दरवार में पहुँचा तो कुछ समय उपरान्त मुल्तान ने जफर खाँको मननद<sup>र</sup> प्रदान की। उन ग्रवसर पर मुल्तान का ग्रादन हुग्रा कि जफर खा राजसिंहासन के बाई श्रीर प्रासीन हुझा करे। जब उसकी मृत्यु हो गई ग्रीर उसके स्थान पर उसके पुत दरया खाँ को उसका पद तथा जफर लां की उपाधि मिली तो उमके विषय में भादेश हुआ कि वह भी अपने पिता के समान राजसिंहासन के निकट बाई ओर बैठा करे | .....

इसी प्रकार यदि कोई प्रश्न करे कि सहते गुली के दरबार के स्थान पर सैंदुरगानी मौतानाजबालुद्दीन रूमी तथा शेखुल इस्लाम किस स्थान पर बैठते थे, तो इसका उत्तर यह है कि सैंदुरगानी सद्रे जहाँ के नीचे दाई भ्रोर बैठते थे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी सैंदूरगानी के वरावर बैठते थे। यूग के शेख (शेख़ुल इस्लाम) जब सुल्तान की भेंट को श्राते तो एक पहर दिन के पहचात आते। उस समय सुल्तान फीरोज राजसिहासन से उठ (२८७) चुका होता था धीर महले छज्जा में निहासचे (गहें) पर धासीन रहता था। जब शेनुल इस्लाम ग्राते तो सुल्तान उठकर स्थागत करता ग्रीर शेख के चरएा की ग्रार हाथ बढाता, रोलुल इस्लाम सुस्तान फीरोज शाह को ग्रालिंगन करक ग्राशीर्वाद देते। तत्परचात् दोना साथ-माथ एक स्थान पर बंठते। कोई तीसरा उस स्थान पर न आ पाता। वे ग्रापस में देर तक वार्ता किया करते तथा भोजन, मेवा, शर्वत एव पान खाते। तिपश्चात् शेलुल इस्लाम उठ जाते मौर सुन्तान, शेलुल इस्लाम को दुख दूर पहुचान जाता। शेंबुल इस्लाम पुनः उसी प्रकार ग्रालिंगन होते और ग्राशीवींद देते और लौट जाते । सदि घेखुल इस्लाम को कुछ निवेदन करना होता तो वे उन स्वय मुल्तान से कदापि न कहते प्रपितु एक काग्रज पर लिख कर ग्रपन रूमाल में लपेट कर उसी स्यान पर छोड देते। जब सुल्तान घेलुन इस्लाम को पहुचा कर लौटता तथा निहालचे पर ग्रासीन होता तो उस रूमाल तथा कायंब को पाता। पूरा काग्रज पढता ग्रीर क्षेत्रल इस्लाम की इच्छानुसार तुरन्त ग्रादेश दे देता भीर किसी प्रतिक को फरमान देकर कहता कि इस कागज की तुरन्त खेखुल इस्लाम के पास उनक पहुचने के पूर्व पहुँचा दे। वह मलिक देता ही करता । उस समय महते छण्जा मे कांची बुगदादी, मलिक मुबारक कवीर तथा उन्हीं जैसे लोग सुत्तान के पीछे खड़ रहते।

#### अध्याय ५

### उस काल के मलिको का श्रानन्द तथा उन्लास।

(२६६) वहा आता है कि मुस्तान फीरोज चाह के राज्यकाल में समस्त खानो, मिलकों, मातिकों त्रातिकों सुनियों तरकवन्दी (धनुर्धारियों) तथा समस्त विवाद एवं साधारण क्ष्यतियों, स्वतन्त्र तथा वान लोगों को मानन्द्र प्रकल्पता वा तथा निरिचन्त्रता प्राप्त भी। समस्त प्रकार तथा वान लोगों को मानन्द्र प्रकल्पता था। वह लाल तथा सुरतान फीरोज बाह के परण वहें पुत्र ये। जब मुस्तान फीरोज बाह के परण वहें पुत्र ये। जब मुस्तान फीरोज बाह के परण वहें पुत्र ये। जब मुस्तान की प्रोप्त साह के परण वहें पुत्र के प्रिप्तारों तो जस काल के मिलकों को इतनी प्रस्तवा प्राप्त होती, मानों वे निसी मुनता के प्रिप्तारों वन कर या रहे हैं। इसिए कि ईश्वर की इत्या से तथा से सोपी को प्रवार स्वाप्त स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्वरूप प्रमान, प्रस्ता, प्रप्तन, कर्म, यांव ज्वान माद आप होती रहती यो। दरवार के प्रविष्ठ सोगों में बहुत कम ऐस होने जिनके पास कर्रायकाना नहां। स्वरूप पास उसकी स्वरूप कम ऐस होने जिनके पास कर्रायकाना नहां। स्वरूप पास उसकी स्वरूप में माती थी, दु.स दूर करने समीन के सान-द, तथा चिन्ता दूर करने के लिए प्रपने साम वा साम से सान साम साम के सान-द, तथा चिन्ता दूर करने के लिए प्रपने साम से सान साम साम साम से साम से सान साम साम से साम से साम से साम से साम से साम साम साम से साम से साम से साम सम्बर्ध स्वरूप से माती थी, दु.स दूर करने समीन के सान-द, तथा चिन्ता दूर करने के लिए प्रपने साम से साम साम साम से साम साम से साम साम से साम साम से साम से

(२-६) प्रत्येक पडाव पर अपार निश्चिनता, मुख तथा सस्ता धनाज प्राप्त होता था। किसी को वाद्याह के अध्याज्ञार का अस्त न रहता था भीर कछ कछ में से किसी को किसी अकारण पर तरहा था भीर कछ कछ में से किसी को किसी अकारण अपूर्विस्थत होता को वह सवारी के समय तुरस्त उपस्थित हा वाला और प्रधिक्त समय तक प्रपृत्तिस्थत होता को वह सवारी के समय तुरस्त उपस्थित हा वाला और प्रधिक्त समय तक प्रपृत्तिस्थत हो जाता तो उसकी जीविका न छोनी जाती। मुस्तान कीरोज बाह की तना क प्रत्येक व्यक्ति के पर में प्रपार खुल तथा धानन्द रहता था। लोग इतन समृद्ध वे कि प्रत्येक व्यक्ति के पर में प्रपार खुल तथा धानन्द रहता था। लोग इतन समृद्ध वे कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ स्थित वर्ष के स्थान स्थान करते थे। लोगों को तेना के मुख तथा धानन्द के कारण वहीं वे लोटना प्रच्छा न त्याना था। बहुर (देहली) में लोगों के परों पर इतनी समृद्धि यो कि तेना में किसी को भी घर की विज्ञान होती थी। तेना में प्रत्येक्ति सम्प्रता, सुख, प्रानन्द, निश्चित्तत के कारण बहुत स्वातन स्वतान के कारण वह स्वातन स्वतान के कारण वह स्वीतन स्वतान के स्वारण वह स्वीतन स्वातन के स्वारण वह स्वीतन स्वात स्व

बाजार वाले देहली निवासियों के पास सामग्री तथा सामान की ग्रधिकता के कारण (२६०) बडे हुएं तथा मानन्द स मुस्तान के साथ जाते थे। यह बडी प्राचीन प्रथा है कि कारोबारी लोगों में म कबल बडी बादताह की सेना के साथ जा सकता था जिस सहर की

१ शिकार हेत अथवा अन्य किसी कार्य से बाता ।

२ दर वजह १ फरीस

४ दासी

रईस भाता दे देता था। बाजार वाले सेना के साथ जाने के लिये रईस सहर की खुशामद करते ये और उपहार भेट करते ये।

जब सहसाह शिकार की सवारी से लीटता धीर शहर (देहली) वापन धाता, तो प्रत्येक खान तथा मिलक प्रसन्नतापूर्वक धपने-अपने घर को लीटता था और धपने घर से ध्रत्यिक सामग्री तथा मेवे भेजता था । जब मुल्तान फीरोज शाह ईश्वर की कुमा से विजय तथा सफलता प्राप्त करके लीटता धीर यमुना तट पर कुस्क (प्रासाद ) के समक्ष जनरता तो उपके कुछ दिन पूर्व खाने कहीं के प्रदिशानुमार फीरोजाबाद के समस्त कुस्क मे सफेरी कराई प्राती तथा उसे नाना प्रकार के बेल बूटी से धनकुत किया जाता। खाने जहाँ ध्रत्यधिक सामग्री तथा उपहार के लिये आदेश देता। शहर के चारा और फ्रप्टो का धादेश दिया जाता। पवास फप्टो के पीछे एक डोल, दो सहनाई तथा यरगून होते। १२००० फप्टे साहर के चारो धीर से एकत्र होते। वेस लोग दरवार के भवन के समक्ष उपस्थित होते थे।

(२११) राह्तााह यमुना तट पर जतरने के परभाव यह झादेस दे देता कि खानो, मिलको, प्रमीरो तथा प्रतिप्ठित लोगों को झाये जाने न दिया जाग, कारण कि सब इक्ट्रा नगर में प्रविष्ट हो। वह रानि हुएं तथा झानन्द की अधिकता से लोगों को ईद की रानि के समान हो जाती थी। प्रात काल खाने जहां समस्त राहरदारों व्या कारपुनों को लेकर समान हो जाती थी। प्रात काल खाने जहां समस्त राहरदारों व्या कारपुनों को लेकर समस्त प्रकार के साथ यमुना तट के उस पार जाता, मुल्लान फीरोज शाह के करणों का प्रमान का प्रविश्व होता था। तपर के समस्त प्रविधिक राह के उप पार जाता, मुल्लान फीरोज शाह के बरणों का प्रमस्त के साथ फीरोज शाह के लेकर हो के स्वार्थ फीरोज शाह के साथ प्रविश्व होता था। नगर के समस्त प्रविधिक राहियों के जमहार राजिवहासन के समक्ष प्रसुत किये जाते। तर्वश्वात्व में मालक के जमहार प्रविद्धात्व के समक्ष प्रसुत्त किये जाते। तर्वश्वात्व में स्वर्थ के नाले कि जाने मुल्ल नायब बजीरे ममालिक के उपहार प्रमुत्त किये जाते। इसके उपरान्त समस्त खानों, प्रमीरों, प्रातिमों, फकीहों, संविदों, मशायल (पूष्कियों), प्रतिप्टित व्यक्तियों, नगर के चारो प्रोर (२६२) के निवासियों एव हुर-दूर के स्वान बालों के जी उस समय देहली में खाने आवम साने जम्म के प्रमुता राजिवहासन के समस्त धर्म-प्रमान उपहार प्रसुत करते थे। तरक्तवन्व पहलवान तया प्रसिद वक्ट्रात के साथ प्रपन-प्रमान उपहार प्रसुत करते थे। तरक्तवन्व पहलवान तया प्रसिद वक्टरात जो (शाहों) खेवा में रहते थे, भिन्न-भिन्न दिशाओं में निवास करते थे, प्रसर्वाध्वंक पहुँच जाते थे। यपने सम्बव्धियों से सब मला दुरा हाल वह सुनाते थे। उस राहराह के राज्यवात में प्रयेक प्रन्थान सम्प्रम था।

इस प्रकार देहली राज्य के धहर तथा कस्यों के सभी लोगों को मुख तथा सातित प्राप्त थी। सभी वस्तुर्ये सस्ती थी भीर प्रत्येक सामग्री का बाहुत्य था। इसका कारख पुत्तान वा प्रतापार था। लोग इतने मुख मैं ये कि नियंत लोग भी घपनी पुत्रियों का विवाह प्रत्यावस्था में कर देते थे। मुस्तान फ्रीरोब साह के गुभ चरणों के प्राधीर्वाद से उठके राज्यकाल में विशों की निवीं बात नो कसी तथा कहा नहुमा।

१ शबार का मुख्य भविदारी।

२ सम्बद्धाः सुस्तान के पाम बनहार स्वरूप ।

१ शहर के प्रशिक्षातियों ।

#### ञ्रध्याय ६

# सामग्री के सस्ता होने तथा समृद्धि का उल्लेख ।

युस्तान फीरोज शाह के राज्यकाल में सामिश्रमों की अस्तमूल्यता तथा समृद्धि उच्च पित्तर तक पहुँच चुकी थी। उसके पूरे ४० वर्षीय राज्य-काल में किसी ने झकाल का मूँद न देखा। समृद्धि इस सीमा को पहुँच मई कि लोग मुस्तान धलाउद्दोग के राज्यकाल को भूल गये। जितनी समृद्धि मुस्तान धलाउद्दोग के राज्यकाल में थी उतनी किसी बारबाह के राज्यकाल में न हुई। मुस्तान ने सामग्री के सस्ता करने के लिये पत्यिक प्रमत्त किये (२१४) थे। वह समस्त विवरण प्रसिद्ध इतिहालों में दिया हुआ है। वह लामारियों को प्रत्यिक धन सम्मदि प्रयान करता था, उन पर वडी कुमार्ट्य रखा था, उनके बेवन निविचत कर दिये थे। इस प्रकार झलाई राज्यकाल में मस्त्रमुख्यता प्राप्त हो सकी थी।

मुत्तान फ़ीरोज के राज्यकाल में ईस्वर की कुमा से उस बादबाह की ईस्वर-भिक्त के कारए दिना उसके प्रयत्न के ही स्थायी रूप से पान की अस्पमूल्याता प्राप्त ही गई थी। इंस्वर की कुमा से अनाव हतना सत्ता हो गया था कि देहली नगर में, मेहूँ द जीतत प्रति मन, जो भोर चना ४ जीतत भी मन कि ता ही ति के सिक्त एक में को इस से दतीया था। वेता वेता भी को इस से दतीया था। उसी प्रकार ईस्वर की कुमा से शहसाह के उसके प्रति विस्वास होने के कारए प्रत्येक प्रकार का बनाव सत्ता हो गया था। कपड़ी में क्या सपेदीना , क्या करमीना अभी सत्ते थे। उन दिनो सहसाह ने प्रादेश दिया कि मिट्यास का प्राप्त कुछ कम होना चाहिये। क्यों कि सम्वास का प्राप्त कुछ कम

(१२५) सरोप में, उस बादसाह के ४० वर्षीय राज्यकाल मे ईस्वर की कुमा से प्रस्ममूल्यता प्रपने विखर पर पहुँच गई थी। यदि कभी मूल्य वह जाता ध्रपवा कुछ दिन वर्षा न
होती ती एक तत्का प्रति मन का भाव हो जाता। वह भी कुछ गिनती के दिन रहता।
मुस्तान के वरणों के प्राचीवाँद से देहनी निवासियों ने ४० वर्ष कर ककाल का मुँत न देखा।
मुस्ता उसके राज्यकाल में ध्रावादी में इतनी उपति हुई कि दोम्राय में सक्तरोदा पर्वेत
तथा खरला से कोल तक एक ग्राम भी बुरी दशा में न या घोर थोड़ी सी भूमि भी बेकार
न थी। उस समय में दोम्राव में ४२ परगने घ्रावाद हो गये थे। इसी प्रकार दोम्राव के
प्रतिरक्त तथा प्रत्येक समता एव विक में (उदाहरणार्थ सामाने की शक में) एक कोस में चार
गांव वस गये थे। गांवों में लोग निश्चन्त थे। इस प्रकार उसके राज्यकाल में समस्त
प्रवा को पुरा शाराम प्राप्त था।

मुस्तान फीरोज चाह को ईस्वर की कृपा से उचान सगवाने से भी बडी रुचि थी। उसने प्रत्येक उज्ञान का प्राग्य बडे प्रवत्न से सजवाया था। उसके प्रयत्न से शहर देखी के ब्रासपास १२०० उज्ञान सग गये। लोगों की जो मिस्क तथा वक्क (की प्राम) थी, सुस्तान फीरोज चाह ने प्रमास की सत्यता का पता सगाने के उपरान्त उसे स्वायी रूप से प्रदान कर दिया।

१ मोग अनाज, सम्भवतः पशुओं आदि के खाने के बोग्य।

२ सम्भवतः वोई बहुमूल्य कपडा। इ सम्भवत कोई कम मूल्य का कपडा।

४ पुस्तक में स्पीर तमहीहे हुउवत (बिना प्रमाण की सखता का पता लगवाये) हैं किन्तु एक कम्य पोशी में बाद तसहीहे हुव्वत (प्रमाण की सखता का पता लगाने के उपरान्त) हैं भीर यही वितर हैं।

उसने म्रसाउद्दीन के प्रारम्भ किये हुये ३० उद्यानों को सगवाया । वन्द सालोरा में ६० उद्यान (२६६) सगवाये । चित्तुत में ४४ उद्यान सगवाये । प्रत्येक वाग में सात प्रकार के क्यूर, सफेंद्र, काले खड़्तर के रग के, चित्तुरी, सरखागी, सेरी, म्रालू, खाच्ये गुलामान होते ये घोर एक जीतल प्रति सेर के हिसाब से विकते थे । इसी प्रकार प्रत्येक उच्चान में विभिन्न प्रकार के मेंचे हीते थे।

मुत्तान के राज्यकाल में उद्यानों का महमूल बागवानों को जो कुछ प्राप्त होता या उसके अतिरिक्त एक लाख अस्ती हुजार तन्के मिलता था। दोष्ठाय का महसूल जन दिनों प्रस्ती लाख तन्का था। इसी प्रकार उस धार्मिक बारवाह के प्रोत्ताहन के कारए राजधानी देहती के प्रधीन प्रदेशों का महसूल छ करोड पच्चासी लाख तन्का था। यद्यिप फोरोख घाइ ने अपनी सुद्धिमता के कारए देहती (से सम्बन्धित स्थानों) में कमी कर दी थी तब भी प्रदेशों का कर इतना अधिक था। उसने समस्त महसूल प्रत्येक को उसकी अरेगी के अनुसार बाँट दिया था। खानों को खानी के प्रमुतार, प्रमीरों तथा मिलकों को उनकी अरेगी के अनुसार, प्रतिटिब्द लोगों को उनके भाराम के अनुतार वजह तमा ग्रेर वजहीं को प्राह्म के खानी के प्रमुतार, प्रतिटिब्द लोगों को उनके भाराम के अनुतार वजह तमा ग्रेर वजहीं को प्राह्म खानी के प्रमुता के प्रदेश के व्यवस्था कराई। दोष को हाही आदेशानुसार इतलाक प्राप्त होती थी। जब वजहरारों का इतलाक प्रक्ताओं में चला जाता था दो इतलाक के स्थामी को (विनिक्त को) उसके बजह का आधा प्राप्त हो जाता था। उन दिनों बहुत से आयमी सैनिकों का इतलाक दोनों भोर की प्रमुत्ति से मोल से लेते थे। वे उनह एक विहाई नगर में दे देते थे और उनको प्रस्ताभी के साथा प्राप्त होता था। इतलाक को (२६७) भोग लेने सोल बड़ा पूरा लाभ उजते थे। बहुत से लोग सुन्तान के राज्यकाल में सैनिकों को वजह पीत लाभ पनी हों गये और उनका यह व्यवसाद हो गया।

#### यध्याय ७

#### सेनाका उल्लेख।

सुस्तान फ्रीरोड साह के राज्यकाल में दासो के प्रतिरिक्त 50,000 सवार ये। समस्त सवार वर्ष के प्रन्त तक प्रजं<sup>क</sup> हेतु प्रस्तुत होते रहते थे। कम मूल्य के घोड़े भी प्रधिकास

<sup>।</sup> वहा करावा ।

२ निरीवसा

#### अध्याय ६

# सामग्री के सस्ता होने तथा समृद्धि का उल्लेख।

सुल्तान फीरोज बाहु के राज्यकाल में सामप्रियों की प्रत्ममूचवता तथा समृद्धि उच्च सिवर तक पहुँच चुकी थी। उसके पूरे ४० वर्षीय राज्य-काल में किसी ने प्रकार का मूंह न देला। समृद्धि इस सीमा को पहुँच मई कि सोग सुल्तान बलाउदीन के राज्यकाल को भूल गये। जिवनी समृद्धि सुल्तान खलाउदीन के राज्यकाल में थी उत्तरी किसी बारवाद के राज्यकाल में न हुई। सुल्तान ने सामग्री के सस्ता करने के लिये धल्यिएक प्रयत्न किये (२६४) थे। वह समस्त विवरण प्रसिद्ध इंतिहालों में दिया हुआ है। वह ज्यापारियों को प्रत्यिक धन सम्मत्ति प्रदान करता था, उन पर बडी कृपादिष्ट रखता था; उनके वेवन निश्चित कर दिये थे। इस प्रकार खलाई राज्यकाल में प्रस्माप्यता प्राप्त हो सकी थी।

सुल्तान फीरोब के राज्यकाल में ईश्वर की कुगा से उस वादसाह की ईश्वर-भक्ति के कारण बिना उसके प्रयत्न के ही स्थायों रूप से धान कि देहती नगर में, मेहें द जीतत प्रति मन, तो और पान हो गई धी। इंद्यर की कुपा से धनाव इतना सस्ता हो गया था कि देहती नगर में, मेहें द जीतत प्रति मन, जो और पना ४ जीतत प्रति मन विकता था। दीन सेनिक एक जीतत में धोड़े को दस सेर दिवारों खिला लेता था। इसी प्रकार ईश्वर की कुगा से शहसाह के उसके प्रति विश्वस होने के कारण प्रत्येक प्रकार का धनाव सस्ता हो गया था। कपडी में क्या तपेदीना, क्या नरानीना अभी सस्ते थे। उन दिनो शहसाह ने घोटेश दिया कि मिष्टाम का प्राच कुछ कम होगा चाहिये। क्योंकि सभी वस्तुर्वे सस्ती हैं बत मिठाई भी सस्ती होनी चाहिये।

(११५) सक्षेप में, उस वादशाह के ४० वर्षीय राज्यकाल मे ईस्वर की कृषा से प्रस्तुत्वात प्रपने शिखर पर पहुँच गई थी। यदि कभी मूल्य वढ जाता अयवा कुछ दिन वर्षा न हीती तो एक तक्का प्रति नन का भाव हो जाता। वह भी कुछ गिनती के दिन रहता। धुल्तान के चरणों के प्राचीवांद से देहली निवासियों ने ४० वर्ष तक प्रकाल का मुँह न देशा। इसी प्रकार उसके राज्यकाल में आवादों में इतनी उपति हुई कि दोप्राव में भक्तरोवा पर्वत तथा खरला से कोल तक एक ग्राम भी युरी दशा में न या और थोडी सी भूमि भी वेकार न थी। उस समय में दोग्राव में ४२ परमने प्रावाद हो गये थे। इसी प्रकार दोग्राव के प्रतिरक्त तथा प्रत्येक प्रवाद विकार में (उदाहरणार्यं तामाने की शक में) एक कोत में चार नांव वस गये थे। गांवो में लोग निश्चित थे। इस प्रकार उसके राज्यकाल में समस्त प्रवा को पर श्रारा प्रावाद नांव पर प्रवाद प्रवाद या।

मुल्तान फीरोज शाह को ईस्बर की कृषा से उद्यान लगवान से भी बड़ी हिंच थी। उसने प्रत्येक उद्यान का प्रागण बड़े प्रयत्न से सजवाया था। उसके प्रयत्न से शहूर देहली के प्रायपास १२०० उद्यान लग गये। लोगों की जो मिल्क उद्या वक्क (नी प्रति) थी, सुल्तान फीरोज शाह ने प्रमाण की सत्यता का पता लगाने के उपरान्त उसे स्वायी रूप से प्रदान कर दिया।

१ मोटा अनाज, सम्भवतः पशुओं आदि के खाने के योग्य ।

२ सम्भवतः कोई बहमल्य कपडा।

३ सम्भवतः कोईकम मूल्य राकपड़ा।

प्रशतक में वरीर तसदीहें हुःवन (विना प्रमाण की मत्यता का पता लगवाये ) हैं किन्तु यक कस्य पीनी में बाद तसदीहें हुःवन (प्रमाण की सत्यता का पता लगाने के उपरान्त) है भीर यही उत्तित हैं।

उसने ग्रलाउद्दीन के प्रारम्भ किये हुये ३० उद्यानों को लगवाया । वन्द सालोरा में ८० उद्यान (२६६) लगवाये । चितुर मे ४४ उद्यान लगवाये । प्रत्येक वाग्र मे सात प्रकार के ग्रगूर, सफेद, काले खजूर के रग के, चितूरी, अरखानी, सेरी, बालू, खाचये गुलामान होते ये धीर एक जीतल प्रति सेर के हिसाब से विकते थे। इसी प्रकार प्रत्येक उद्यान में विभिन्न प्रकार के मेवे होते थे।

मुल्तान के राज्यकाल में उद्यानों का महमूल बाग्रवानों को जो कुछ प्राप्त होता था उसके ग्रतिरिक्त एक लाख ग्रस्सी हजार तन्के मिलता था। दोग्राव का महसूल उन दिनो थस्सी लाख तन्का था। इसी प्रकार उस धार्मिक वादशाह के प्रोत्साहन के कारण राजधानी देहली के ग्रधीन प्रदेशों का महसूल छ करोड पच्चासी लाख तन्का था। यद्यपि फीरोज शाह ने ग्रपनी बुदिमत्ता के कारण देहली (से सम्बन्धित स्थानो) में कमी कर दी थी तब भी प्रदेशों का कर इतना ग्रधिक या । उसने समस्त महमूल प्रत्येक को उसकी श्रेणी के अनुसार बाँट दिया था। खानों को खानी के अनुसार, अमीरो तथा मलिकों को उनकी श्रेशों के अनुसार, प्रतिष्ठित लोगों को जनके आराम के अनुसार, हशम को जनके आराम के अनुसार वजह तथा ग्रैर वजहीं को शाही खन्नाने से धन दिलाने की व्यवस्था कराई। सेप को शाही श्रादेशानुसार इतलाक प्राप्त होती थी। जब बजहदारों का इतलाक ग्रक्ताग्रों में चला जाता था तो इतलाक के स्वामी को (सैनिक को) उसके बजह का ऋाधा प्राप्त हो जाता था। उन दिनो वहुत से ब्रादमी सैनिको का इतलाक दोनो ब्रोर की ब्रनुमित से मोल ले लेते थे। वे उन्हें एक तिहाई नगर में दे देते थे और उनको अक्ताओं से आधा प्राप्त होता था। इतलाक को (२६७) मोल लेने वाले वडा पूरा लाभ उठाते थे। बहुत से लोग सुल्तान के राज्यकाल में सैनिको की वजह मोल लेकर घनी हो गये और उनका यह व्यवसाय हो गया ।

सुल्तान फीरोज शाह ने देवी प्रेरसा से राज्य के प्रदेशों का समस्त महसूल समस्त प्रजा में बौट दिया या ग्रपितु परगने तया ग्रक्तायें भी बाँट दी थी। खाने जहाँ बजीरे ममालिक को सेना, परिजन तथा ग्रपने पुत्रो के वजह के ग्रतिरिक्त १३ लाख तन्के प्राप्त थे। इसके बदने में उसे बहुत सी श्रन्तायें तथा परगने दे दिये गये थे। इसी प्रकार उस धार्मिक वादशाह ने उसकी श्रेणों के अनुसार किसी के लिये बाठ लाख तन्के किसी के लिये छ लाख तन्के तथा किसी के लिये चार लाख तन्के निश्चित किये। सुत्तान फीरोड शाह की इस नीति से उसके समकालीन समस्त खान तथा मिलक धनी हो गये। प्रत्येक ने ग्रत्यधिक धन, सोना, जवाहरात तया होरे एकत्र कर लिये। जब मलिक बाहीन बहना की जो सुल्तान के दरवार का नायव ग्रमीर नजितसे खास था मृत्यु हुई तो उसकी छोडी हुई सम्पत्ति की पूछताछ की गई। थन्य सामान, बहुमूल्य वस्तुयो तया ग्रत्यधिक जवाहरात के श्रतिरिक्त उसके घर से पचास लास तन्के ननद निकले । इसी प्रकार एमादुलमुल्क बदीर मुल्तानी की छोडी हुई सम्पत्ति (२६८) के विषय में सभी को ज्ञात है। " सुत्तान के इस कार्य से समस्त ससार उसका मित्र बन गया और सब लोग उसके हिर्तियी हो गये।

### अध्याय ७

#### सेनाका उल्लेख।

मुल्तान फीरोज बाह के राज्यकाल में दासो के प्रतिरिक्त 50,000 सवार थे। समस्त सवार वर्ष के ग्रन्त तक ग्रजं हेतु प्रस्तुत होते रहते ये। कम मूल्य के घोड़े भी ग्राधिकारा

१ पूरा करावा । २ निरीवसा

दीवाने (ग्रर्ज) मे प्रस्तुत हो जाते थे ग्रौर उन्हे स्वीकार कर लिया जाता था । प्राय:यह समाचार सुल्तान के कानो तक भी पहुँचता या और वह सुनी, बनसुनी कर देता था। जब साल समाप्त हो जाता और बहुत से सैनिको के घोडे न प्रस्तुत हो पाते तो उसके विषय में दीवाने अर्थ के कर्मचारी राजसिंहासन के समक्ष निवेदन करते कि साल समाप्त हो रहा है, इतने घोडे अभी तक प्रस्तुत नहीं हुने । इत पर शहशाह कहता कि शुक्रवार के दिन श्रवण । नहीं बैठते । पूरे वर्ष के शुक्रवारों के बदले में सलग बैठे । जब वह भी समाप्त हो जाता / (२६६) और कुछ सैनिको के घोड़े प्रस्तुत न हो पाते और सुल्तान के समक्ष निवेदन किया जाता कि सुक्तवार के बदले में ग्रलग बैठे इस पर भी इतने घोडे प्रस्तुत नहीं हये। शेप घोडों के प्रस्तुत किये जाने के विषय में क्या ब्रादेश होता है ?' ब्रादेश होता कि दो मास का ब्रीर समय-दिया जाय। जब वह भी समाप्त हो जाता श्रीर यह निवेदन किया जाता कि यह समय भी समाप्त हो गया और इतने ब्रादमियों ने घोडे प्रस्तुत नहीं किये, तो उन दिना मिलक रजी (जोकि एक बहुत वडा सन्त था) ग्रीर जो नायव ग्रर्जे ममालिक था ग्रीर सेना का प्रवन्ध नियमपूर्वक करता था, राजसिंहासन के समक्ष निवेदन करता था कि 'जिन लोगो ने घोडे प्रस्तुत नहीं किये उनमें से अधिकाश सैनिक इतलाकात की वजह लाने के लिये प्रक्ताग्री मे गये हैं। वे लोग जब यह कार्य कर चुकेंगे तब शहर (देहली) आयेंगे। इसी वीच में वर्ष का अन्त हो जायगा। इन वेचारो की अवस्था वडी शोचनीय है। इन लोगो का निनास हो जायेगा। इनके अतिरिक्त जो लोग अर्ज मे नहीं पेश हुये हैं उनमें अधिकाश इसी प्रकार के लोग है जो किसी कार्य से भेज दिये गये है।

वादसाह यह समाचार सुनकर प्रसन्न हो जाता और कहता, "जब एक धादमी अपने प्रांमिकारी द्वारा किसी कार्य से भेज दिया गया है और उसकी धनुपस्थिति से बर्द का प्रस्त हो रहा है और वह अर्थ नहीं कराता तथा उसका घोडा नहीं प्रस्तुत होता धोर उसे रह कर दिया जाता है तो वह बडी कठिनाई में पड जायगा। उसके घर में विकाय होने तगेगा।" (३००) तप्रस्थात मुख्तान धादेश देशा कि "साह्याने छेल" से उनका प्रतिनिधि से तिया जाया। जो सैनिक किसी कार्य से मया है, वह यीवाने धकता" में घर्ज हेतु प्रस्तुत हो जाय तथा घोडा हे दे विजये दीन सैनिकों को यह चिन्ता न रहे।"

मुस्तान फीरोज शाह सर्वसाधारण के प्रति इतना जदार या जितना कोई गिता प्रथवा भाई भी न हो सकता था। सुस्तान के इस स्वभाव के कारण ४० वर्ष में कोई भी धीवाने खर्ज में प्रस्तुत हुये विना न रहा। ...

. उस राहसाह के राज्यकाल में एक बार वर्ष समाप्त होने में केवल एक दिन श्रेष रह गया था जिसके उपरात्त दीवाने श्रवं को परिकाम वस्त हो जाती। वरद्वार के एक विद्वासपात्र यास का पोड़ा वीवाने श्रवं में अस्तुत न हुवा था। संयोग से वह बार उस दिन महल में पहरा देने वालों में से या। वह बैठा दुस तथा सोक प्रकट कर रहा या श्रीर अपने विषय में प्रपर्त (३०१) दूगरे मित्र से बार्तानाप कर रहा था। उसकी बार्ती सुल्तान के कानो तक पहुँच गई।

१ अलंग ना अर्थ है 'खाइ' हिन्तु यहाँ यह अर्थ है कि शुक्रवार की अर्थ का कार्य नहीं होता।

२ वर्षं कथ्य शुक्रशरों के बदल में ध्यादिन तथा इन ध्यादिनों में ७ शुक्रशरा के स्थान पर ७ दिन की, अर्थाद ४५ दिन अथवा दो माल की मुझ्लत।

३ मेना के दस्तों के अधिकारी।

४ भनताकेदीवान।

४ नीवतियों में से था।

मुल्तान ने दोनों को धपने समक्ष बुलवायां धौर उनके विषयं में पूछताछ, करने लगा । उन्होंने भ्रपनी बात को ग्रुप्त रस्नना चाहा । जब शहशाह ने उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने पर जोर दिया तथा उनको प्रोत्साहन देते हुये पूछा, "तुम लोग क्या वार्ता कर रहे थे <sup>?</sup>" तो जित दात का घोडा प्रस्तुत न हुमा या, उत्तने ग्रपने हृदय की बात इस प्रकार कहीं, "कल दीवाने मर्ज की पजिकायें बन्द हो जायेंगी। मैंने मभी घोडा प्रस्तुत नहीं किया है। हम लोग यही वार्ता कर रहे थे।" सुल्तान ने उससे कहा, "जाकर दीवान के नवीसिन्दो को समभा सो।" उस दास ने कहाँ "दुख तो यही है कि व्यय करने को कुछ नहीं।" मुल्तान ने प्रश्न किया, "कितना व्यय चाहिये जिससे तुमें सन्तोप प्राप्त हो सके ?" उसने उत्तर दिया कि "यदि एक सोने का तन्का हो तो घोडे की इस्लाह हो सकती है ।" फीरोज बाह ने मिलक नेक स्वाह खरीतादार के उस दास को एक सोने का तत्का दिला दिया ग्रीर उसे इस दुल से मुक्त करा दिया। जब उत्त दास को वह सोर्ग का तत्का मिल गयातो वह दीवाने प्रजैमे पहुँचा। उत्त मोर्ने के तन्के को नवीसिन्दो को देकर घोडे की इस्लाह करासी। जब वह जौटा तो मुल्तान ने उससे पूछा, "तेरा उद्देश्य पूरा हो गया ?" उस दास ने भूमि पर सिर रख कर कहा कि "ससार के स्वामी की कृपा से दास का कार्य हो गया।" इस पर सुल्तान ने कहा, "प्रलहम्दो जिल्लाह ( उस ईस्वर की प्रश्नसा जिसके ग्रतिरिक्त कोई ईस्वर नहीं )।" इस बात के लिखने का उद्देश्य यह दिखाना है कि शासन प्रवन्ध में इस प्रकार कीन कर सकता है।

# अध्याय =

एमादुलमुल्क का सैनिकों की दशा के बिषय में सुल्तान फ़ीरोज के समक्ष विवरण तथा यथोचित उत्तर पाना ।

(३०२) कहा जाता है कि एक बार मिलक इसहाक एमाइलमुक्त ने फीरोज साह के समक्ष जाकर निवेदन किया, "यदि प्रादेस हो तो सेना के कुछ लोग जो बुद्ध हो चुके हैं और सवारी के साथ नहीं जा सकते उनके स्थान पर वसवान युककों को स्थायी (रप से निगुक्त ) किया जाया। उस समय मिलक एमाइनमुक्त बुद्ध हो गया था। उसका पुत्र मिलक इसहाक प्राप्त किया के स्थान पर दीवाने प्रजं का कार्य करता था। जब मिलक इसहाक ने सुत्तान से यह बात कही तो सुत्तान फीरोज ने उत्तर दिया, "है इसहाक ! तू मेरे समक्ष क्या प्रच्छी सात ज़ाया है ' जब कोई बुद्ध हो जाय तो उसे पुत्रक कर दिवा जाय और उसके स्थान पर उसमें पुत्रो अभ्या प्रचल लोगों नो रस लिया जाय। टोनो दशायों में उन हुई को देशा धोनानीय हो जाती है। तेरा पिता बतीया भी बुद्ध हो गया है। सर्वप्रचल प्रपन्न इस पिता की कार्य तथा जीविवा से पुत्रक कररे, किर से स्थान राज्य के बुद्धों की भी पुत्रक कर देंगा।"

(३०३) मिलक इसहाक यह मुनकर कुछ न बोत सका। सुल्तान फीरोब साह ने कहा, कि "यदि दीन बूढो को जो सर्वदा दीन रहते है पुत्रक कर दू और उनके स्थान पर उनके पुत्रो प्रथवा प्रन्य शोगों को निकुक्त कर दू तो उन देवारे दुढों का बिनाश हो जायगा। बुढावस्था में वे बडी दीन दक्षा को प्राप्त हो जायेंगे। इसी कारए। उन बुढों से कोई परिवर्तन

१ कारणिक।

२ धोड़े के विषय में कोई पछताछ न होगी।

पुस्तक में मलिक तन्कादार दें। एक अन्य पोधी में खरीतादार दें और यही अचित दें। खरीतादार या तारवर्ष खजानची से दें।

नहीं किया जाता । यह ऐसा समय है कि पुत्र पिता से युक्त हो जाता चाहता है। वृद्ध प्रपत्ती पुद्धायत्या के कारण दुवो रहते हैं। यदि उनकी जीविका लेकर उनके पुत्रो को देदी जाय और पुत्र पिता से प्रथम हो जायें तो वेचारे वृद्ध सम्मानित हो जायेंगे और वृद्धों का हृदय हूट जायमा । तु जाकर यह करमान पहुंचा दे कि वृद्धों के स्थान पर उनके पुत्र उनके प्रतिविध के रूप में सवारों के समय साया करें। विसके पुत्र नहीं, उसका जामाता प्राये। विसके जामाता नहीं वह सपने दास को भेज दे जिससे नृद्ध प्रपत्ने घरों में मुख से रहे और पुत्रक लाही मचारों के साम रहे। "" है सहाह में इस प्रकार को वात न करनी चाहिये। इंदिन द्वावस्था के कारण प्रपत्ने दासों को जीविका से विचित नहीं करता। मैं उसका एक रास होनर उन्हें किय प्रकार जीविका से विचत कर सनता हूं।"".......

(३०४) मलिक इवहाक ने जब यह वात मुस्तान द्वारा मुनी और इस विषय में दीवानो मे फरमान भेज दिये तो सभी लोग उसके लिये शभ कामनार्ये करने लगे।'''''''

#### अध्याय ६ भारी मोनार (लाट) के लाने का उल्लेख ।

सुस्तान वडे परिश्रम से इन मीनारों को लाया। यह बात देहली के किसी धन्य सुस्तान को प्राप्त न हो सकी।

उसने एक को कूरके फीरोजाबाद में जुमा मस्जिद के निकट रखा और उसका नाम मिनारये जरीं रखा। दूसरे को कूरके शिकार में बड़े परिश्रम तथा योग्यता से लाया।

(३०६) मुक्ते विश्वस्त मुत्रों से ज्ञात हुन्या है कि ये भारी मीनार (लाट) दुष्ट भीम की लाठी थी। वह बढ़े लम्बे डील डील का था और बजा ही वतवान था। काफिरों के इतिहास में सिला है कि दुष्ट भीम नित्य हवार मन मोजन करता था। उसके समय में को हैं भी उसके बराबर बलवान न था। यदि वह हाथी को भाले में छेड़ कर फर देता तो वह पूर्व से परिवस में गिर पड़ता। उन दिनों में समस्त हिन्द में काफिर निवास करते ये और परसर मार काट किया करते थे। दुष्ट भीम के पीच भाई थे। दुष्ट भीम सबसे छोटा था थोर यविकास धपने दुष्ट भाइयों के मबेशी वराया करता था और यह दोनों मीनार अपने हाथ में लाठी के स्थान पर रखता था और इन्हों से धपने मबेशी हकाता था। उन दिनों में मबेशी भी मनुष्यों के समान बहुत बड़े डील टील के होते थे।

सक्षेप मे इनका ब्रधिकतर निवास देहती में रहा करता था। दुष्ट भीम ब्रपनी मृत्यु के उपरान्त इन दोनो मीनारो को दोनो स्थानो पर स्मृति चिह्न के रूप मे छोड गया।.....

मुनलमानों के फ्रांतिएक धन्य जातियों के लोग जो जिम्मी बनना स्वीकार न करते थे और जिनका जुद्ध मुनलमानों से हुआ करता था ।

२ सुनइरी मीनार !

(२०६) जब सुत्तान फीरोज दोनों मीनारों के स्थान पर पहुँचा तो उसने दौनों को बड़ा ही विचित्र पाया। उसने सीचा कि इन्हें प्रयत्न करके देहसी पहुँचा देना चाहिये। उसने बड़ा परिश्रम करके इन मीनारो (लाटो) को साकर शहर फीरोजवाद तथा क्रूक्ते पिकार में रखा।

# मिनारये जरीं का उस स्थान से जहाँ वह था लाया जाना ।

जब मुत्तान फीरोज धाह ने सालोरा तथा खिळाबाद की म्रोर प्रस्थान किया। (खिळाबाद देहली नगर से ६० कोस है) तो पर्वत के म्रांचल की घोर नवेरा ग्राम में उसने भारी भोतार (लाट) देखे। " बढ़े सीच विचार के उपरान्त उसने उन लाटो के लाने (३०६) का म्रांदेश दिया।

ताट के निकट दोस्राव तथा दोष्राव के वाहर जितने करवे तथा ग्राम थे, तभी के निवासी एकत्र हुए। वैसा बाले, स्वतन्त्र तथा वास, प्रस्वारोही एव पदाित इकट्ठा हुये। विभिन्न प्रकार के सामान तथा मन्त्र एकत्र किये गये। सेमल के यूक्ष की रुई वे गद्दे लाये गये तािंक ताट को सहारा दिया जा सके श्रीर जब लाट नीवें खोदते समय टेडी हो श्रीर भूमि पर गिर तो भारी होने के कारण हुट न जाय।

अब लाट की भीवें होदी गई तो यह भुक कर उन महारा देने वाले गर्छो पर गिर पढ़ी। तत्रपद्मात् धीरे-धीरे एक एक गहु। लाट के नीचे से निकाला गया। कुछ दिन उप-रान्त ईश्वर की क्रण तथा आदसाह के भाग्य थे वह समतल भूमि पर लेट गया। लाट की जब में एक बहुत बड़ा चतु-कोश मिला जो लाट के नीचे एक घर के स्थान पर था। उसे भी बाहर निकाला गया। यह स्नाट उस थेर के क्रपर थी।

लाट को उत्तर से भीचे तक भाले के इण्डो के दुकडो तथा कच्ची खाल से लपेटा गया जिससे उसे कीई हानि न पहुंचे। तत्तरचात् गरदू ते तंवार कराई गई। उत्तमे ४२ महिये थे। (३१०) मत्येक पहिये ने रस्ते विचि गये। कई हुबार मनुष्यो में एक साथ बोर लगाया। बन्त में बढे परिश्रम तथा मेहकत के उपरान्त उसे गर्हों। पर चढाया। गाडो के प्रत्येक पहिये में दस स्त मन के रस्ते बासे गये। प्रत्येक रस्ते को दो तो सी ब्राविमयो ने सीचा और पूरी डाक्ति से जीए तगाया। इसी प्रकार समस्त ४२ पहियो में रस्ते बोये गये और कई हुबार मनुष्यो ने एक साथ जोर लगाया। तत्वस्थात् वह गरद लाट नो देकर चता।

क्यों कि यमुना तट नवेरा धाम से निकट है बत. मुख्तान कीरोज शाह स्वय साथ-साथ बन कर साट की यमुना तट पर शाम। यमुना तट पर समस्त मोकार्य एकन कराई। यमुना में बहुत सम्यों नीकार्य होती है। कुछ मोकामों में २००० मन मनाज बा जाता है भीर कुछ में ७००० छन। जो छोटी होती है उनमें २००० मन मनाज बा जाता है। इस प्रकार की नीकार्य एकन की गई। तलस्वात् लोग लाट को बड़ी युक्ति से नौकाछों में डाल कर पमुना बरी के बीच में करसे शहर फीरोजाबाद में के गये छोर बड़ी युक्ति त्या चुराई से इस्के फीरोजाबाद में मुझ्जाय तथा लाट को खड़ा करने के सिए इसारत बनते नती।

उस समय इस इतिहासकार की ध्रवस्था १२ वर्ष की थी। जब लाट फीरोजवाद के दस्यार में पहुँच गई ती जागा महिजद के निकट इमारत वनने तमी। वह समारत हुधाल तथा (१११) थोग्य कारीगरी ने पुरस्ता पत्थर के चूने का गारा देकर बनाई। एक रहें के उपरांत हुसरे रहे का बनाना बाररूम होता था। जब लाट प्रयंक रहे से उपर की घोर चली गई।

के ४५ निवान साथ जाते। फर्रायखाने में से एक बहुशी जे, एक बारगाह, एक स्वावगाह, एक बहा सफेद गुम्बर, जीकि मुस्तान का एक विदेश धाविष्कार था, साथ जाते थे। वब मुस्तान फीरोड श्राह यात्रा करता तो मरासिय के मांगे बढ़ वाता था और सेना तेकर सम्बद्ध सानों, मिलको तथा श्राह्मवादों के साथ जाता था। मीर के पख के दी भाने जीकि विदेश कर (३१६) मुस्तान दुगसुक की ईवाद थे शह्याह की खास सेना के दायें तथा बायें चलते थे उन दोनों भालों के मीचे वाई और हिस्तवन्तु होते थे। बाई श्रोर पिश्रयों का शिकार करते चाले पशी होते थे।

मुस्तान कीरोज साह के पास असस्य घोडे थे। उन समस्त घोडो को पाँच पायगाह (अस्वयाला) मे बाँधा जाता था, जिन्हें पाँच महत्व कहते थे। इनमें से एक पायगाहें शिकरा साना थी। १२०० घोडों शिकरों से सम्बन्धित थे। उन दिनो मिलक देलान ग्रमीर शिकार था। शिकरेखाने के बाबों देहान तथा फीजरार पुयक् थे। शिकरेखाने का प्रत्येक अधिवारी एक बहुत वडा प्रमीर हीता था। प्रत्येक शिकरों के पालन पोयगा का बिरोप प्रयत्न किया करता था। वर्षोक सुरुवान को इससे वह इसि बी शत वह वडा प्रयत्न करता था। उसका श्रेष जीवन-काल इसी में व्यतित हथा।

बह सेना में चिकार के लिए परहें वैचार कराने का वडा प्रयत्न किया करता था। जिस प्रकार सुत्तान फीरोड सिकारगाह में परह वैचार कराता था, उस प्रकार के परह भूत-भूने मुस्तानों में से बहुत कम सोग तैयार कराते होंगे। यदि पिछले सुत्तानों में से किसी को परह तैयार कराने की इच्छा होती थी तो बह दुस्त परह तैयार करा लेता था। तत्सवान उसी समय परह तोड डाता जाता था। सुत्तान फीरोड साह सात-सात साढ़-आड़ (३११) दिन परह स्थापित रखता वा और मित्य परह के धेरे में शिकार बेलता था। """

#### गोरखर का परह

गोरखर पजानों में होते हैं। वे दीबालपुर तथा सरमुतों के बीच में रहते हैं। उस स्थान पर प्रधिकाशत: जल का प्रभाव होता है। कई कोत के मध्य में उजाड़ स्थान होता है। यदि १०० गड़ भूमि भी लोदी जाय तो भी जल देखने को नहीं मिसता। यदि ग्रीम्म श्रृष्ठ को प्राप्त हो जायगा, इसलिये कि पड़ाव के प्रतिरक्त कि हो स्थान पर भी जल नहीं मिसता। यदि ग्रीम्म शृद्ध को प्राप्त हो जायगा, इसलिये कि पड़ाव के प्रतिरक्त किसी स्थान पर भी जल नहीं मिसता। बहु ऐसे स्थानो पर रहता है जहाँ जल नहीं मिसता। बहु ऐसे स्थान पर विश्वाम करता है जिसके प्राथमध्य कर कोल तक जल नहीं होता और उजाड़ स्थान होता है। जय उन्हें प्यास लगती है तो वे २० कोत तक चले जाते हैं और जल के पास पहुँच जाते हैं वथा। जल पीते हैं। तरपत्थात वे पन प्रभने स्थान पर विद्यान पर विद्यान पर विश्वास

गोरखर का बिकार भीम्म ऋतु के प्रतिरिक्त किसी प्रत्य समय मे नही हो सकता, इसिस्पे कि नीम्म ऋतु में गोरखर एक स्थान पर एकन होते हैं। शीत तथा वर्षा ऋतु में (३२०) वे खिम मिन्न हो जाते हैं। जब मुस्तान को इस्ता गोरखर का शिकार करने की होती थी, तो वह बुनगाह में सर्पात्री तथा अध्यक्त के सम्य मे स्ता था और स्वय गोरखर के विकार कर मा में क्या भार और स्वय गोरखर के विकार का प्रयत्न करता था। बुनगाह में स्वय गोरखर के सम्य में स्ता था और स्वय गोरखर के विकार का प्रयत्न करता था। बुनगाह से सवार होते समय वह केवल बहुत बबे वह

१ शिकार का प्रकृष करने वाला मुख्य ऋषिकारी ।

२ इनके विषय म कोई द्वान नहीं। मम्भवन शिवरे का प्रदन्य करने वाने अधिकारी।

३ शिकार के लिये ज्य प्रकार का पैरा।

४ जंगली गथा।

५ शाही शि'वर।

सवारी को साथ चलने का आदेश देता या। दुवंल सवारों के लिये वह बुगगाह ही में रहने का आदेश दे देता था। उन्हें अपने तथा अपने घोड़ों के लिये तीन दिन का जल साथ ले तेने का आदेश होता था। कुछ खान तथा मलिक ऊँटो पर जल तदवा लेते थे। कुछ लोग धीवरों की ग्रीवाधों पर तथा कुछ लोग पशुग्रों की पीठों पर जल साथ ले लेते थे।

सुलान फीरोज थाह धस<sup>3</sup> की नमाज के समय धिकार गाह की सोर प्रस्थान करता तथा धीमातिशीम समस्त रािन याता करता रहता और दूसरे दिन जुहुर को नमाज के समय गोरखरों के विश्वान स्थत पर पहुँच जाता। वहाँ पहुँच कर परह तथार करवाता और १५ कोस तक परह का पेरा डलवा देता। दाने धनैः धेरे को कम करते पे कोस का कर देता। परह के भीतर सल्यिक गोरखर था जाते। उस रािन में वह वहीं दिका रहता। दूसरे दिन गोरखर का धिकार सेवन के लिये सवार होता। प्रात काल से रािन तक गोरखरों का थिकार होता। सच्या की नमाज के समय सहसाह गोरखर का परह तोडकर दुनगाह की धोर लीट जाता और रात भर धपने साियों के साथ यात्रा करता हुया दिन में (३२१) दो पहर चल कर, तथा तीसरे दिन दो पहर चल कर दुनगाह में पहुँच जाता। सक्षेप मैं, मुल्तान ईस्वर की कुम से ७० कोस यात्रा करके दुनगाह को तीडता था।''''''

# हिरन, गोर<sup>3</sup> तथा नील गाय आदि के शिकार के परहों का हाल।

इस प्रकार के जिकार प्रधिकाशत. बदायू तथा धावले के पास होते हैं। इस प्रकार के जानवर ऐसे स्थानों पर रहते हैं जो उजाड हो और जहाँ चल तथा धाव हो। । इस प्रकार के जबाड स्थान देहती राज्य में कहीं न पे, इसिलिये कि मुल्ताक फीरीड थाई ने प्रजा पालन तथा राज्य की जन्मति का विदोध प्रयत्न किया था। केवल इस स्थान को विकार हेतु उसी दया में छोड दिया गया था, प्रत्यया बहाँ भी सुत्तान के प्रयत्न के फलस्वरूप धावादी हो जाती।

सुल्तान प्रत्येक वर्ष कीरोजावाद से मवार होकर उस मीर शिकार खेलने जाता भीर प्रमाणित जानवरों का शिकार करता था। यह इतिहामकार शम्म सिराज भ्रम्भीक साथ रहा करता था। यह इतिहामकार शम्म सिराज भ्रम्भीक साथ रहा करता था। यह इतिहामकार शम्म सिराज भ्रम्भीक साथ रहा करता था। यह इतिहामकार शम्म सिराज भ्रम्भीक साथ रहा करता था। यह जा रही स्वयं देता था कि सेना याते उस रात्रि में तबेले के पास उतर पर्ट। उस रात्रि में हुहलशास मही वजाया जाता था। यहता फीरोज शाह उस दिन प्रयोग करता। समस्त सेना श्रक्ता प्रदाति एवं वीर दास उसके साथ होते थे। बुनगाह मी वादशाह के साथ होता था। उस दिन सुक्तान एक उच्चे साथ होते थे। बुनगाह मी वादशाह के साथ होता था। उस दिन सुक्तान एक जैवे स्थान पर उहरता था। उसके मीव स्थारीहियों को परह में प्रविष्ट होने की भाशा प्रदात की जाती थी। सुल्तान के स्रादेशानुसार यो शिकार के निवान के लादे था एक निवाना यार्ड भीर शाया प्रता और इसरा थाई और। एक भीर मिलक नायब बारतक विशेष स्थारी की परह हो भीर जाने का सादेश देता। प्रत्येक जैव प्रवस्तुम्बर जन विकारों के नियान के भीक्ष सवारों को जाने का आदेश देता। प्रत्येक जीव प्रवस्तुम असा तारी। जब उस खेल के सारा पर सेन ताने ताने ता सेन संस्थम उस सेन के ने के के के भी आजा जाता। तत्वरवात उस ने के के भी से समस्त अंत के सेन सवार जाते थे। कुछ लोने इसी भी जाता। तत्वरवात उस ने के भी सी समस्त अंत के सेन सवार जाते थे। कुछ लोने इसी भी जाता। तत्वरवात उस नेन के भी सेन जाता अंत स्वार की वी । कुछ लोने इसी भी जाता। तत्वरवात उस ने के भी सी समस्त अंत के से सारा जाते थे। कुछ लोने इसी समस्त अंत के सारा जाते थे। कुछ लोने इसी समस्त अंत के सारा जाते थे। कुछ लोने इसी समस्त अंत के सारा जाते थे। कुछ लोने इसी समस्त अंत के सारा जाते थे। कुछ लोने इसी समस्त अंत के सारा जाते थे। कुछ लोने इसी समस्त अंत के सारा जाते थे। कुछ लोने इसी समस्त अंत के सारा जाता।

र तीमरे पहर के पश्चात की नमाज।

र मध्याहोत्तरकी नमाज।

र पक्र प्रकार का जंगली गथा जो सम्मवत उपवृक्त जंगकी गथीं से भिन्न प्रकार का होता होगा ।

४ समय की सूचना का ढोल (

४ पताकार्ये ।

६ मेलिक।

के कारण मुस्तान से कहते कि 'सेना के धर्ज का क्रम यही है कि प्रत्येक खेलदार के साय (३२३) दमरेज (सवार) जाता है<sup>9</sup> ।' उस बादसाह को उनकी बात खच्छी न लगती धौर वह उसकी घ्रीर ध्यान न देता।

जब दोनो नियान दस कोत पहुँच जाते तो दमरेज सवार उपर्युक्त नियानो के साथ ग्राज्ञा पाते। जब समस्त सवार चने जाते तो खास दास परह मे प्रजिष्ट होने की ग्राज्ञा प्राप्त करते। १०० दासों के बीच में एक भड़ा होता था। वे भी सब चने जाते। तस्तरचात् चिकराखाने के पायमाह<sup>2</sup> के घोडे छोडे जाते। कारखाने के लोग भी परह में जाने की ग्राज्ञा पाते। तत्तरच्यात् हाथियों को परह में छोडा जाता। यदि परह का घेरा बडा होता तो हाथियों के पूर्व बनगाड़ के सवारों को ग्राज्ञा प्रदान की जाती. फिर हाथियों को।

जब दोनो निशान निश्चित समय पर एकत्र हो जाते तो उस स्थान पर भाग जलाई जाती जिससे धुमी निकलने लगे भौर लोगो को जात हो जाथ कि परह मिल गया है। वे समस्त सवार, जो दमरेज के साथ जाते थे, एक दूबरे के समक्ष भ्रमनी लगाम फेर कर परह के मीतर पहुँचते थे भीर सुल्तान का यह फरमान पहुँचतों ये कि सवार धोरे-धोरे परह के देशें पुतें भीर दवारा फरमान पह होतों थे कि सवार धोरे-धोर परह के देशें पुतें भीर दवारा फरमान यह होता वा कि किसी धोर से शिकार निकलने न पाये।

(३२४) परह का पेरा जितना कम होता जाता था, परह के सवार एक पिछ से दो से तीन में होते जाते थे। ऐसा भी होता कि परह के पेरे के सवार एक दूसरे के स्नाम ते से होते जाते थे। ऐसा भी होता कि परह के पेरे के सवार एक दूसरे के स्नाम ते से कि जाते। उस दिन से परह का थेरा तीन चार कोस के मध्य में रखा जाता। जब दिन खुरी-चुरी समात हो जाता तो उस समय आयेश होता कि वो परह के पेरे पर जिस स्थान पर बड़ा है, यह वही उतर पढ़ी। परह के समय किसी के स्थान का कोई ख्यान न रखा जाता था। जो परह के पेरे पर जिस स्थान पर खड़ा होता वही उतर पढ़ता।

इसी प्रकार खेलदारों के सरायचे पर दूसरे से मिला कर लगाये जाते थे। इस प्रकार हो जाता कि परह के समस्त पेरे में एक सरायचे का घेरा बन जाता, इसिसये कि एक खेलदार का सरायचा दूसरे खेलदार के सरायचे से मिला होता था। सरायचे के घेरे के समक्ष कटपरा बीधा जाता था शीर उसका एक पेरा हो जाता था। सरायचों के पीछे खेलदारों के बनगाह उतारे जाते थे। बाखार वाले भी धपने समृह बालों के साथ उताते थे।

(३२४) जब इस प्रकार परह का थेरा हड़ हो जाता तो परह के भीतर पूछताछ की जाती। यदि उसमें कोई सिह सपना बनर या भेटिया होता तो सर्वप्रम उसकी फीरोज साह हत्या करता। तस्प्रमात् क्रम्य प्रकार का धिकार होता। उन दिनो परह में दहतीज न लगाते थे। तस्प्रमात् करा मान्य हमा स्थान प्रकार का स्थान थे। सुस्तान प्रत्येक देवतार को सादेस दे देता था कि सपने मित्रो के साम सपने-सपने प्रकार पर सामधान रहे, सरा (बाही सिविर) में उनके साने की सायस्यकता नहीं। समस्य सेनदार प्रारो के साथ प्रपत्ने प्रकार में सूचीर सामने रखे सामधान तथा जागते रहते थे। परह में एक घेरा तूचीर का जाना जाता था।

जब परहूं इस प्रकार हड रहता धीर प्रत्येक प्रकार के शिकार परह में बन्दी हो जाते धीर उनकी सख्या सहस्रो से भी अधिक हो जाती तो सुन्तान फीरोज शाह नित्य परह से

१ इमका वर्षे स्वष्ट नहीं।

२ घरवशालाः

र सादी शिविर।

४ स्त्रेमे।

४ जिस स्थन की वेरचा कर रहे हो ।

सवार होकर जाता ग्रीर १००-६०० प्रस्वारोही, साहबादे, खान तथा मिलक साथ धवार होते थे। सुत्तान फ़ीरोब साह परह में प्रविष्ट होकर धिकार खेलता था। शिकार के पीछे स्वय वासा क्लाता। जिस खेलदार के ग्रावम के सामने धिकार मारता उसे वह उमी खेलदार को इनाम में दे देता था। इस प्रकार फ़ीरोज शाह ७-६ दिन तक धिकार खेलता रहता था। योडा शिकार के पीछे दौजाता था। जब उसवी परह सुडबाने तथा शेप शिकार को पकडवाने की इन्छा होती तो उसके ग्रादेशानुसार परह में एक ग्रानि-वासा फ़ेंका जाता था ग्रीर होल तथा शहनाई बजाई जाती थी। मभी लोग भुम पडते ये ग्रीर जो विकार परह के भीतर होता उसे मार जावती।

(३२६) प्रत्येक मनुष्य कहार तथा किवानी जो साही सेना में होता धिकार पकड़ने के लिये वढता। प्रत्येक मनुष्य एक धिकार पकड़ लाता। परह के दिनों में शिकार का मास इतना प्रधिक हो जाता था कि उससे गदमी फूँच जाती थी। कुछ लोग शिकार के मास में जीरा लगाकर सुखा लेते थे और शहर देहली से प्रांते थे। यदि मुस्तान फीरोज साह जगनी मेंगी का शिकार करता, जो बहुत ही प्रधिक सस्था में थी, तो उसके प्रादेशानुसार उनके लिये भी परह तैयार किया जाता। योडी देर में भैसी का परह तैयार हो जाता। जब मुख्यान शिकार सेव कुकता तो तकाल परह तोड दिया जाता क्यों कि मैसें अल्योंक के कारण देर तक परह में नहीं रह सकती थी।

इस प्रकार मुल्तान फीरोज झाह प्रत्येक वर्ष, हर सवारी के समय इस प्रकार के तीन-चार परह करता था। तब वह बुनगाह महित देहनी को ख्रोर लौट जाता।

### सिंह तथा मछली के शिकार का हाल।

मुत्तान भीरोज धाह समय-ममय पर हर घोज का धिकार खेनता था। वह सर्वेदा धिकार हुँ पोडा दोडाने का प्रयत्न किया करता था। सर्वेदा धिकार उडाने तथा धिकार (१२७) पनड़ने में तल्लीन रहता था। जब मुत्तान किसी स्थान पर बंदता था तो धिकार की सिसाने के लिये उन पीध्यों के पीछे छोड़ जाता जिनके थोड़े ही पल इस कार्य हेतु काट विषे जाते थे। यदि मार्ग में सवार होकर जाता होता तो भी धिकार के पीछे धिकरे उडाता। यदि कोई चौभाया उसके समक्ष धा जाता तो चीता प्रयन्न सिसाहगीता उसके पीछे छोड़ दिया जाता, पिनु १२००० बाहुली (बहेलिय) धाही पताकाग्री के साथ चलते थे। बहित्य वे लीप होते हैं जा चीपाया पर मुग पनड़ने के खात लेकर चलते हैं। जिन स्थान पर मृग पनके या स्वते हैं वहाँ वे बात वाले प्रपता जास एं.ता देते हैं। जिन स्थान पर मृग पनके या स्वते हैं बहाँ वे बात वाले प्रपता जास एं.ता देते हैं। मृग जाल में फुंस जाता है।

138

इसी प्रकार यदि किसी तालाव में मछली होती तो शहशाह उन भारी-भारी जालो को, तो हयनियो पर लदे होते, तालाब मे डाल देने का आदेश दे देता। वादशाह के आदेशा-सार जालों को डाल दिया जाता था और सब महातियाँ पकड़ ती जाती थी। ...... इसी -कार शहशाह ने लोहे के दो बहुत वड़े-बड़े देगदोले 'तैयार करा रखे थे जिन में से प्रत्येक ११०-१० भेडिये पकाये जासकतेथे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बन्य सकार कितने पकाये जा सकते थे। दो लीहे के देगदान जिन में दस-दम पाये थे इन दोनो गदोलों के लिये तैयार कराये थे। उन दोनों देगदोलों को तथा दोनों देगदानों को १२० ल्हार मुल्तान की सवारी के साथ ले जाते थे। वह जिस पडाव पर उतरता भीर ग्रिकार का ३२६) घत्यधिक मास एकत्र हो जाता तो उन दोनो देगदोलो में पकाया जाता या और ामस्त लोगो को बाँटा जाता था। इसी प्रकार मुल्तान ने प्रपनी बुद्धि से जितनी बार्ते निकाली हि मब घदितीय थी । .....

# अध्याय ११

# सुन्तान फ़ीरोज शाह द्वारा निर्मित विभिन्न भवन ।

सुल्तान फीरोज बाह भवन निर्मास हेत बड़ा प्रयत्न करता था। देहली के राज-. सहासन पर जितने भी बादशाह आरूढ हुवे तथा जिन लोगो ने अन्य राज्यो को बिजय किया उनमें से किसी ने भी भवन निर्माण के विषय में इतना प्रयत्न नहीं किया। सुल्तान फीरोड गाह को इस कार्य से बड़ी रुचि थी। उसने अपनी रुचि के कारण विभिन्न नमुनो की इमारतें '३३०) वनवाई । उसने ग्रसस्य नगर, कोट, कुत्क, वांघ, मस्जिदें, मकबरे बनवाये । ग्रहर हिमार फोरोजा तथा फ्तहाबाद का उल्लेख यह इतिहासकार पिछले श्रध्यायो में विस्तार ने कर चुका है। इसी प्रकार उसने शहर फीरोजाबाद, फीरोजाबाद हारनी खेरा, सुग्रुक हरे कासना, त्रुखक पूरे मूलक मबूत, जौनपुर मादि का निर्माण कराया। प्रत्येक स्थान तथा . जगह पर हढ कोट विश्राम हेलु बनवाये । सुन्दर कूश्को मे कूश्के फ़ीरोबाबाद, कूश्के नजुल, कुरके महेन्दबारी, कुरके शहर हिसार फीरोज़ा, कुरके फतहाबाद, कुरके जौनपुर, कुरके शिकार, इस्के बन्द फतह खौ, कुस्के सालौरा तथा मन्य स्थानो के दूरक बनवाये। बौधो में बन्द हतह खाँ, वन्द मालजा (जहाँ बादसाह ने जमजम<sup>3</sup> जल डलवाया था), वन्द महिपाल रूर, बन्द शुक्र खाँ, बन्द सालौरा, बन्द सहुपना, वन्द बजीरावाद, ग्रादि जैसे हढ बाँघ प्रत्येक न्यान पर बनवाये । भाने जाने वालो के लिये खानकाहे तथा सराये बनवाई ।

कहा जाता है कि मूल्तान फीरोज झाह ने शहर देहली तथा फीरोजाबाद मे ईश्वर के भक्तों के ग्राराम के लिये १२० सानकाह इस ग्राद्यय से तैयार कराई कि जब ससार के इधर (३३१) उधर के भागों से यात्री आयें तो प्रत्येक में तीन दिन तक स्रतिथि के रूप में रहें। इन प्रकार १२० खानकाहो मे ३६० दिन तक मेहमान रहे। प्रत्येक खानकाह मे सुस्तान ने सुन्नी भूतयल्ली र तथा पदाधिकारी रखे। खानकाही का व्यय खजाने से नक्द दिलवाता था।

जहाँ-जहाँ उसने इमारतें बनवाई उन सब को पत्थर का बनवाया। लकडी का प्रयोग नाम मात्र को स्रपितुनही के बराबर किया जाता था। केवल द्वार के तस्ते लकडी के

सम्भवतः डोली के समान कंथों पर ले जाने वाले देग।

राज प्रासाद ।

३ भनके के जमचम नामक प्रसिद्ध कृष का बल बिसे मुसलमान बढ़ा पृथ्वि समऋते हैं।

४ रचकतथा प्रवस्थक।

तगाये जाते थे। उस समय मलिक ग्राजी शहना मीर इमारत था। वह इनारत बनवाने में बड़ा परिथम करताया। सुल्तान द्वारा उत्ते सोने का डडा प्राप्त हुया था। बब्दल हक उर्फ जाहर सींबार सुनहरी गदा रखता या। रे शहशाह ने इमारत के कारीगरो के प्रत्येक समूह पर कुशल शहन नियुक्त किये । इस प्रकार परवर तराशन वालो, लकडी तराशन बालो, लोहारो, बढइयो, बारा चलाने वालो, चूना पकाने वालो, राज ब्रादि में से प्रत्येक क्रीम पर एक सहना नियुक्त किया । इस प्रकार का इमारतखाना किसी अन्य वादशाह के राज्यकाल में न या इमलिये कि इमारतखाने में लाखो व्यय होते थे प्रपित अपार यन नष्ट होता या ।

सुल्तान द्वारा धार्मिक सुल्तानों के मक्कवरों का रोशन कराना तथा मशायल के रौजों का उज्ज्वल कराना-

(३३२) मुल्तान फ़ीरोज़ बाह ने भूतपूर्व मुल्ताना के मजबरो की पूर्ण रूपेगा मरम्मत कराके उन्हें नया कर दिया, इसलिए कि वडे-बडे बादशाहों को अपने ऐस्वयं तथा वैभव के कारए भूतपूर्व मुल्तानो की स्मृति ही कहाँ होती है जो वे उनके मकवरों की खोज करें। इसी कारए बहुत से पिछते सुल्तानों के मक़बरे नष्ट भ्रष्ट हो बुके थे। उन स्थानी से सम्बन्धित यसहाव व यरवाव व ब दुवी थे। राज्यव्यवस्था एव शासन प्रवन्य की यह प्रभा है कि प्रत्येक बादशाह, जो सिट्टासनास्व होता है, इन लोगो के लिए गाँवों के प्रकार के इमलाक. मिल्के एहबाई के नाम से प्रदान कर दिया करता है । इन ग्रामो की हासिलात ( ग्राय ) ग्रपने मत्रवरे से श्रसहाव व श्ररवाब के लिए इस श्राशय से सम्बन्धित कर देता है कि उनकी मृत्य के उपरान्त मक्रवरो तथा मदरसो में धर्म-परायणता होती रहे।

उस समय समस्त ग्राम नग्र-भ्रष्ट हो चुके थे। उन स्थानों के असहाव स्था अरवाव के पास कुछ न रह गया था। प्रत्येक दरिद्रता के कारए निराश था। इस प्रकार सभी मक्क-बरो पर श्रन्थकार छा गया था। सल्तान फ़ीरोज शाह ने बडे परिश्रम से सभी की मरम्मत कराई तथा उनका उद्घार कराया । इससे पूर्व जितने गाँव प्रत्येक मकवरे से सम्बन्धित थे, और ग्रव नष्ट हो चुके थे, तथा वहाँ की प्रजा का विनास ही चुका था, उन्हे उसने पून आवाद (३३३) कराया । उन मकवरों के प्रसहाव तथा घरवाव को, जो छिन्न निन्न हो चके थे अपित प्रत्येक इधर उघर भागा जाता था. सस्तान फ़ीरोज साह ने देवी प्रेरणा से एकत्र किया। सुल्तानो तथा (इस्लाम) धर्म के नेतायों के मकवरों को नथा कराया । इसी प्रकार सुल्तान ने मशायख ' तथा भ्रालिमो के मक्रवरो का पूर्ण रूपेण जीर्णोद्धार कराया । मशायख तथा मुल्तानी के मकबरों में चन्दन की लकड़ी के द्वार लगवाये और उन्हें नये सिरे से सजवाया।

उसके राज्यकाल में किसी समय भी इमारत का कार्य रुका न रहता था। जब किसी स्थान पर इमारत प्रारम्भ होने वाली होती सो सर्वप्रथम दीवाने विजारत द्वारा जिस चीज की भी वहाँ धावस्यकता होती उसका लेखा तैयार किया जाता। समस्त धन धाही खजाने से इमारत के कर्मचारियो तथा पदाधिकारियो को सीप दिया जाता । तत्पश्चात इमारत का कार्य प्रारम्भ होता। इस प्रकार सुल्तान फ़ीरोज के ४० वर्षीय राज्यकाल में विभिन्न प्रकार की इमारतें बनती रही।

भवन निर्माण मम्बन्धी कार्यों की दख रेख बरने वाला मुख्य मधिकारी।

मन्नवत' वह मलिक शाली के कथीन था । गुर्ज (गदा) के स्थान पर गच भथवा ख्रुकी उपमुक्त होगा ।

देख रेख करने बाल धार्मिक व्यक्ति । भिषि प्रदान कर देना है।

मुध्यों।

### अध्याय १२

# सुन्तान फ्रीरोज शाह द्वारा वेरोजगार लोगों के समूह को प्रोत्साहन।

(३३४) कहा जाता है कि जब मुस्तान विकार की सवारी से देहली माता तो कोतवाले मनालिक को, जो बड़ा ही प्रतापी तथा बीर या भीर सोगो मे न्याय के लिए प्रसिद्ध या भीर सर्वदा कोतवाली के कर्तव्य-पालन के विषय में सतकं रहाता या, मुस्तान का फरमान प्राप्त होता कि शहर में जहाँ कहीं कोई सोग्य ब्यक्ति वेरोजगार तथा परेसान मिले जसे राज विहासन के समझ प्रस्तुत किया जाय। प्रसिद्ध कोतवाल नगर के प्रत्येक मुह्तलादार को प्रप्ते समुख बुतवाता ग्रीर प्रत्येक के (मुहत्त्ते के) विषय मे पूछताछ करता। मुहत्तादार जन समस्त प्रतिष्ठित लोगों को, जो वरिद्धता एव बीनता के कारए। किसी को मुख न दिखाते ये, कोतवाल के समक्ष प्रसुत्त करता था। कोतवाल उन लोगों के नाम तथा विवस्त विख्वा कर उन्हें जिंदत प्रस्तर राजिह्म मा कोतवाल उन लोगों के नाम तथा विवस्त के को जनके पूर्वजों से समक्ष र राजिह्म को जनके पूर्वजों से परिक्ष को जनके प्रस्ति स्व

(३३४) यदि कोई महत्व कलम<sup>7</sup> से सम्बन्धित होता था तो उसे कारखाने में दाखिल कर दिया जाता। यदि कोई महत्वमूर्ण कारकुन होता तो वह खाने जहां को सीप दिया जाता। यदि कोई यह प्रायंना करता कि उसे ममुक प्रमीन को सीप दिया जाय तो सुतान फीरोज बाह स्वय भपने समक्ष उसे उसके मिन्नुई कर देता। यदि कोई यह प्रायंना करता कि उसे प्रमुक प्रमीर के, जो अकृतादार है, अधीन कर दिया जाय तो उस स्वतादार के नाम फरमान तिलवा दिया जाता भीर वह उस महाता को चला जाता। बहुत कम लोग बेकार रह गये थे। जहां कहीं नहीं नहीं ने इस वेकारों को किसी को सीमा जाता, वहां उसकी जीविका का उत्तम प्रवन्ध हो जाता। इस प्रकार वहत से लोगों को व्यवसाय प्रायं हो गया।

सुत्तान फीरोज बाह कहा करता या कि "महत्वपूर्ण कारकुन (कर्मचारी) बेरोडगार हो जाने पर बड़ी क्षोचनीय दया को प्राप्त हो जाते हैं और दिख्ता के कारण अपना विर नहीं उठा करते। वे नित्य इसी बात की योज में रहते हैं कि आज कौन परच्छा हुआ धीर किस पर पाज सुत्तान फीरोज बाह हुए हुआ, कौन बन्दी बनाया गया, जिससे यदि कोई (३३६) दरच्छत हो और दूसरे को उसका स्थान दिया जाय तो वे उसके लिये प्रयत्नशील

हो। "मैं ने यह व्यर्थ की चिन्ता इन लोगों के हृदय से दूर करदी। """

### अध्याय १३

# फ़ीरोज शाह के कारखानों की सामग्री का उल्लेख।

(३२७) मुस्तान फीरोब साह के ३६ कारखाने थे। यह कारखानों में सामग्री एकन करने का बड़ा प्रयत्न किया करता था। उसने प्रत्येक कारखाने की नाना प्रकार की उत्तम बरतुर्थे तथा सामग्री से सम्पन्न बनाया था। प्रत्येक कारखाने में प्रयाखित शामान एकन हो गया था। समस्त सामान सोने चौदी का ग्रयंशा जड़ाऊ था। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कारखाने में प्रपार धन व्यव होता था। ३६ कारखानी में कुछ राविबी<sup>3</sup> ये ग्रीर कुछ गैर राविबी<sup>3</sup>।

१ विद्वान ।

२ निर्म्यन वेतन वाले।

इ अनिश्चित वेतन वाले ।

पोलखाना १, पायगाह २, मतबख<sup>3</sup>, शराबखाना, शमाखाना ४, गुत्रखाना ४, सगखाना ६ माबदारखाना र तथा इसी प्रकार के प्रन्य रातिबी थे। सुल्तान फीरोज गाह के राज्यकाल में प्रतिदिन इन रातियी नारखानो में भ्रपार धन व्यय होता था। रातियी कारखाने का व्यय माल प्रस्वाव हाशिये विया प्रन्य सोगो के वेतन के प्रतिश्क्ति एक लाख साठ हजार (चौदी के) (३३६) तन्के मासिक होता या। ग्रैर रातिबी कारखानी उदाहरएए व जामदारखानी प्रतमक्षानो \*\*, फरशिक्षानो \*\*, रिकाबसानो \*\*, तथा इसी प्रकार है प्रन्य कारखानो में प्रत्येक वर्ष नये सामान की तैयारी का भादेश होता रहता था।

जामदारखाने में प्रत्येक वर्ष भीत ऋतु में छ लाख का शीत ऋतु सम्बन्धी सामान का, बहार तथा ग्रीध्म ऋतु के सामान के भ्रतिरिक्त, भादश होता था । भ्रतमखान में प्रत्येक वर्ष द० हुआर तन्के का घादेश मरातिव की सामग्री के निए होता था। इसमें हाशिये के शीत ऋतु के सामान तथा प्रसम्वाने के लोगों का देतन सम्मिलित नहीं। फर्शशखाने में दो लाख तन्ते के फ़राशीना 13 का मादेश होताथा। सुल्तान के राज्यकाल में इस प्रकार के मादेश दिये जाया करते थे।

प्रत्येक कारखाना बडे-वडे खानो तथा प्रतिष्ठित मनिको के मधीन होता था। जामदार खाना मलिक ग्रश्नी तथा मलिक इस्माईल के ग्राधीन या। वे लोग मैमना (दाई ग्रोर) के जानदार भी ये। पीलखाना मितक शाहीन सुस्तानी के, शिकराखाना मितक खिच वहराम के, मतमखाना व पायगाहे खाम य रिकाबखाना मनिक मुहम्मद हाजी के, जर्रादखाना "\* व सिलाहखाना भ मिलक मुचारक कबीर सिलाहदारे खास तथा वकीलदर के ग्राधीन था। तरतदारखाना 14 मलिक विलाल खाँ व जवाहरखाना 19 मुल्तानुगुशकं प्रथात् स्वाजये जहाँ सरवर सत्तानी के प्रधीन था। इस प्रकार के बहे-वडे खान तथा मलिक कारखान के पदाधिकारी थे।

(३३६) शहशाह स्वय प्रत्येक कारखाने के लिए पुतर्सारफ नियुक्त करता था। जान-दारखाने (जामदारखाने) का मुतसरिफ मलिक कमालुहीन तूरती खाँ या जिसे सफेद बन्द प्राप्त था। इसी प्रकार प्रत्येक कारखाने का तसर्ह फार समस्त प्रतिवित ग्रमीरी की प्राप्त

र गजशाला

र अर्वशाला

<sup>₹</sup> रसोई

४ दीपक का प्रबन्ध करने वाला कारखाना

४ अँगें के रखने वा स्थान

६ क्रचों के स्ख्ते कास्यान

७ जल के प्रस्थ का स्थान

क निम्न वर्ग के कर्मचारी

६ बस्त्रों से सन्बन्धित विभाग ।

१० पनाकाओं का विभाग।

११ पर्शे इत्यादि वा विभाग ।

१२ धोड़े की जीन आदि मथवा भोजन से सम्बन्धित विभाग ।

१३ करों।

१४ अस्य शस्त्र वा विभाग।

१४ भस्त्र शस्त्र का भएडाए। Arsenal.

१६ क्षाथ मुँद पुलाने के मामानों से सम्बन्धित विभाग ।

१७ रत्नी का विज्ञान

१ मतसरिक का पद ।

था। उन दिनों में मलमछाने, रिकाबछाने तथा पीलखानये मैक्सा (बाई मोर का) के मुतसरिफ का पद राजिंकहासन द्वारा इस इतिहासकार के पिता तथा चाचा को प्राप्त था। इन लोगों की भोर से इन कारखानों में इतिहासकार कार्य करता था।

मुस्तान फीरोज बाह नहा करता था कि सासारिक राज्य में वो उत्तम मोती दो उत्तम मोती दो उत्तम प्रोती दो प्रक् मोती, प्रकृतायों, परमनों तथा मामजी कहे। दूसरा मोती का तराखानों से सम्बन्धित है। जिस प्रकार प्रकृतायों से लाखों का कर प्राप्त होता है उसी प्रकार कारखानों से सम्बन्धित है। जिस प्रकार प्रकारखानों में लाखों एकत होता है। इसे कारखानों में द्वय प्रतमिक दिशुक्त किये थे। स्वाणा प्रकृत हतन समस्त कारखानों के तसर्थ का प्रिकारी था। विद्यान समस्त कारखानों के तसर्थ का प्रिकारी था। वृद्धतान का दो कुछ आदेश होता उत्तक सम्बन्ध में सर्वथम स्वाणा प्रकृत हतन को करमान प्राप्त होता। वह प्रत्येक कारखानों के वृत्वारिकों को प्रार्थेत हेता था घोर तुरस्त वसका पाकत हो जाता था। उन दिनों में दोवाने मजपूरे कारखाना पृत्रक स्वतका पाकत हो जाता था। उन दिनों में दोवाने मजपूरे कारखान के कुतवारिक रोवाने विज्ञारक में भी प्रकार विद्याव किता वर्ष थी (क्वार का को में भी प्रकार विद्याव किता वर्ष थी (क्वार कारखानों के मिकारी प्रकारों के हिसाब किता को मौत का स्वत्य के जोव करते थे उसी प्रकार कारखाने के भी हिसाब किता को स्वत्य होता थी। प्रत्येक नारखाने में प्रमिण्य होसिये थे । फर्रायखाने, पीलखाने, प्रस्तिका तथा पायगाह में सर्थिक हाथिये थे। इन्हें दीत खुड का सामान निरस्तर मिला (४४०) करता था।

मुस्तान फीरोज वाह की पायगाह पौच स्थानो पर थी। पायगाहे तुजुर्ग "सहरवान, सुस्तानपुर मे, दूसरी क्रिजला में, तथा शीसरी मुस्तान के दरबार मे थी। उसे पायगाहे महले खात के कहते थे। चौचा स्थान खिकरा खानवे खात की पायगाह मीर पौचना स्थान पायगाह दारगीर दाराने बन्दगाने खात था। इन पौचो पायगाहो के प्रतिरक्त कई हवार घोडे देखी के प्राथगान वरों में। उन्हें सेह पन कहते थे।

नफर प्रणीत ऊँटों के कारखाने पुषक्षों। यह कारखाना मिसक दिलशाद के प्रणीन था। उसे उन दिनों में दिलशाद शहनये नफर कहते थे। उने मुख्तान प्रनूबक साह ने प्रपने राज्यकाल में मफदर खाँ की उपाधि प्रथान कर दो थी। उसे लाल चन्न प्रदान किया था। कारखानये नफर में बहुत बड़ी सख्या में ऊँट थे। उनमें से अधिकतर उँट प्रामों में बद्दा करते से — बुक्साहन ' शिक के भास पास । वे से बाम ऊँट चरान वालो को बंबह ' के में दे दिये गये थे। जुझ ऊँट शहर (देहनी) में भी थे। जब बादशाह को सवारों का सम्बद्ध होता समस्त ऊँट शहर में लावे जाते थे। प्रत्येक वर्ष ऊँटो की संस्था बद्धती रहतों थी।

१ तस्यम्बन्धी ब्यवसाय ।

र सन्परिककापद।

३ मुनमरिकथा।

४ निध्न वर्गके कर्मचारी।

५ वड़ी अर्बराजा।

६ शाही राजपामाद की पायगाइ।

७ विशेष दामों के बोम्त दोने वाले जानवरों की अश्वशाला !

द ऊँदों की देख रेख करने वाला मुख्य प्रथिकारी ।

६ देहली सरकार में नेरी द्वालजन।

१० व्यय।

इसलिये कि जब समस्त प्रवतामो क मुक्ते प्रत्येक प्रकार के उपहार प्रस्तुत करते थे, तो ऊँट भी लाते थे।

ईश्वर को घन्य है कि मुस्तान फीरोज शाह का राज्यकाल बडा ही समृद्ध तथा गुभ था। ४० वर्ष में किसी कारखाने के हिसाब किताब की जांच मुहासिबी के समान (कठोरता से) न हुई। जब राज्य के हिमाब किताब करने वालो ने देखा कि सुल्तान फीरोज शाह समस्त (३४१) प्रजा के प्रति उदार तथा दयावान है भीर लोगों के बहुत बढे-बडे पपराधों को क्षमा कर देता है तो दरवार के कारकूनों तथा ग्रामिलों के कार्य के मुहासिबों ने भी लोगों के लिये सगमता पैदा कर दी। ......

सुल्तान के राज्यकाल में जब किसी ग्रन्ता के हिसाव किताब की जाँच होती, तो जब अन्ता का मुक्ता अपनी अक्ता ने आता और बादशाह के चरलो का चुम्बन कर चुकता तो उस मुक्ता की दीवाने विजारत में उपस्थित रिया जाता । उसके हिसाब किताब की जाँच की जाती भीर उमे फ़ीरोज बाहुक राजसिंहामन के समक्ष लेजा कर प्रस्तुत किया जाता। उस पर जो कुछ बाकी होता उसको निकाला जाता। प्रश्नोत्तर के उपरान्त मुक्ता को सीटा दिया जाता। जब साल का प्रन्त होने लगता तो काग्खानो के मुहरिरो को दीवाने विजारत ने उपस्थित किया जाता। उनन मुजमेलात<sup>२</sup> ले लिया जाता भीर जो कुछ नकद तथा सामग्री उनके ऊपर वाकी होती उसे निकाला जाता। फिर भी स्त्तान के ४० वर्षीय राज्यकाल में मुहासिबो के नियमानुसार मुहासिबा न हुआ 3। यह बात न यी कि सुस्तान फ़ीरोज को इस विषय में जानकारी न हा, ग्रापतु वह मती भांति जानता था; ग्रांख बन्द कर लेता पा। ग्रामिलो के हिसाब किताब की जांच को देखकर धन-देखा कर देता था। (३४२) नि.मन्देह उस काल के धामिल बढ़े सुखी थे। धाशा है कि ईश्वर भी कयामत में उसके हिसाब किताब की जांच न करेगा । ......

#### श्रध्याय १४

## सिक्कये मोहरे शशगानो भका उल्लेख।

(३४४) मुल्तान फ़ीरोब बाह ने विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाये। सोने का सन्का, चौदी का तन्का, सिक्कये चिहल व हदतगानी, मोहरे बिस्त व पजगानी, विस्त व चहारगानी, " द्वाजदेहमानी, " देहगानी, " इस्तगानी, " असगानी " तथा मोहरे यक जीतल " र

१ हिसान कितान की जाँच करने वालों।

२ दिसावकालेखाः

३ कठोरता में हिमान क्रियान न हजा।

४ राशगानी मुदा।

४ ४म जीतल के मूल्य की मुद्रा।

६ २५ जीतल के मूल्य की मुद्रा।

७ १४ जीवल के मूल्य की मुद्रा।

<sup>&</sup>lt; १२ जीतल के मूल्य की सदा।

६ १० जीवल के मूल्य की सुद्रा। १० म जीवल के मूल्य की मुद्रा।

११ व जीवल के मूल्य की सुद्रा।

१२ १ जीतल की मुद्रा।

जब फीरोज साह इतने प्रधिक प्रकार को मुहायें बका कुछा तो उसने सोचा कि यदि दरिष्ट फकीर वाजार वाली से कोई बस्तु मोल सेते हैं और समस्त माल में घाषा जीवल प्रवाग एक दांग सेप रह जाता है तो दुकान वालो के पान खुदाें दौने नहीं होता। यदि कोई यात्री उनको उसक पाम छोड़ वे तो बहु उसमे विचित हो जाता है। यदि बहु उसे दुकान वाले से मीगे तो जब यह मुद्रा हो नहीं है किर उसे कहाँ से दे; फलस्वरूप उसका बाक़ी रह जाता है। इम कारण, करकती तथा किकसा में इस बात पर बखेड़ा हुमा करता है। मुख्तान कोरीब बाह ने प्रादेश दिया कि माये औतत की मुद्दर जिसे प्रथम कहते में तथा दाँग जीवल की महर जिसे बेगड़ कहत ये चनाया जाय जिनम फकीरी तथा दरिदयों का कार्य पल सके।

(६४४) मुस्तान फीरोज दाह के सिंडामनारोहरण के समय दानगानी मुद्रा की टकसाल कजर बाह के प्रधीन थी। यह पदाधिकारी इस कार्य को बड़े प्रयस्त में किया करता था। कई लाख तन्के की बागानी मुद्रायें मुस्तान के राज्यकाल में कजर बाह के प्रधीन बनी थी। दो योग्य गोगेन्देगान व बादबाही कांत्रून के प्रमुतार समाचार पहुँचाया वरते थे। उन्होंने सूचना दी कि बागानी मुद्रा में बाही घिषणांगे एक हटवा वादी कम कर लेते हैं। यदि परोक्षा तो सका तथ्य ज्ञात हो जायमा और उन पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का जो कुछ होना होगा वह होगा।

मुल्तान भीरोज साह ने इसकी जांच ग्रुत रूप से प्रसिद्ध बजीर के सधीन करदी।
जन दिनो खाने जहाँ मक्बून जीवित था। उसका निधन ७७२ हि॰ (१३७०-७१ ई॰) में
हुया। उसने राजगीति के मेदी ना इस मकार उल्लेख किया, 'मुल्तानों की मुद्रा घर्ती पर
कुमारी कन्या के समान होती है। यदि कुमारी कन्या स्त्र या मूठ नहीं कुच्यात हो जाय और उस पर कोई दोप लग जान तो वह सत्यधिक रूपवती एव योग्य होने पर भी न पूछी शयगी। इसी प्रकार धर्म के प्राकाशी सुस्तानों की मुद्रा को ईश्वर न चाहे कोई भूठ प्रथमा सन किसी लोभ से नम बताने लगे तो बादशाही मुद्रा कुष्ट्यात हो जायगी। सत्यार की इकलीमो तथा देशों में खुल्तम खुल्ता खराबी उदयह हो जायगी। इस प्रकार मुद्रा कुष्ट्यान हो जायगी। कोई भी उसे दाधन लगायेगा।

(३४६) मुल्तान ने यह मुनकर बहा कि 'इस बात की जाँच के लिये न्या उपाय किया जाय?" प्रसिद्ध बजीर ग मुद्र समस्यासो पर भी सीच विचार करके राजनीति का रहस्य इस प्रस्ता खोला, "इन कार्य में सन्देह करना तथा इनकी जीच करना बहुत बडी भूल है।" इस पर मुल्तान ने कहा, 'दस रहस्य कार्ता पता चलना ही चाहिये जिससे मेरे सन्देह का सन्त हो मह।" बजीर ने कहा, "भोयेन्दों (मुसचरें) की बन्दों बना निया जाय और इस कार्य की सावस्यक साध्यानी तथा सतक्ता के नगरण एकान्त में कराया जाय।"

इस भारए। उन दोनो ग्रुतचरों को बन्दी बना लिया गया और उन्हें दोशने विद्यास्त के बन्दोगुह में ग्लागया। यह निश्चित हुमा कि जाँच दूसरे दिन होगी। जब खाने जहाँ

१ पुटकर।

२ चौथाईजीनल।

व होदीवाला के अनुमार यह पैकह हो सकता है।

४ गुप्तवर। १ दाना।

लीट गया बादबाह एकान्त में चला गया। वजीर ने ग्रुप्त रूप से कजर बाह की बुलवाया। जब वह उपस्थित हुमा तो खाने जहाँ ने कहना प्रारम्भ किया "होन धामिलो के हृदय में यन का प्रपार कोभ होता है। इसी कारख वे परिष्णाम पर ब्यान दिये बिना मुद्रा तरानते (३४५) हैं। खसार का यह नियम है ि कारकुन ऋरधिक प्रयत्न किया करते हैं। यह वात नहीं कि यह कार्य तुमने किया है। जाकर प्रयने कारजुनों से जांच करो। यदि ऐसा ही हो जीका कि प्रमुख्त कर कार्य तुमने कारजुनों से जांच करो। यदि ऐसा ही हो जैसा कि ग्रुप्तय कहते हैं तो में ऐसा उपाय कर्ष कि इस सवरज के मैदान को फरजी से जीतूं विससे तथानानी मुद्रा समस्त सक्षार में प्रसिद्ध हो जाये।"

जब दोपी कजर साह बजीर के पास से लीटा तो उसने प्रपत्ने कारफुनो के पास पहुँच कर इस विषय में जांच की तो जात हुमा कि श्वासानी मुद्रा में एक दाना चौदी कम होती हैं। कजर साह ने बजीर को जाकर सच-यन हाल बता दिया। इस पर बजीर ने कहा कि 'इस प्रफशह की जीच के विशे एकान में मुनारों को हुमवाया जाया।। जाकर उन्हें मिलाधी।' वह इस बात को मुनकर सुनारों के पास पहुँचा धोर उनसे कुछ उपाय करने के हिए। उन लोगों ने उत्तर दिया कि "हम लोगों के शहशाह के समझ नगा करके तहमत तथा इकहरा वस्त्र वयश दिया कि "हम लोगों के जहर दिया कि "हम लोगों को शहशाह के समझ नगा करके तहमत तथा इकहरा वस्त्र वयश दिया जाया और फिर जांच कराई जायगी। यदि किसी प्रकार कुछ दाने (अप) चौदी हमारे पास उस स्थान पर पहुँच जाय तो हम उसे घरिये में डाल देंगे।" कजर शाह ने कोयता बेचने वालों को भी मिलाया। उन लोगों ने प्रयत्न करके एक कोयले को से सालों से सालों के उसे कुछ वारी के साने हमेरी के कोय के का मुह मोग से वन्द कर दिया।

दूसरे दिन बादशाह बजीर के साथ एकान्त में बैठ गया। उस समय सुस्तान पला पर मासीन या। खाने जहाँ बजीर जामाखाने पर झाराम कर रहा था। कजर शाह को बुसवरों के साथ प्रस्तुत किया गया। मुनारों को नगा करके तहस्ता वधवा दिया गया। कोषाता वेचने वालों ने सुनारों के समय कौयला लिया कर देर कर दिया। मुनारों ने सुस्ता के सादेशानुसार कुछ सामानियां लेकर घरिय में बाल दी। चन्हें भाग पर रख दिया। साग जबने लगी। बादसाह हितेयी बजीर से बातों करने लगा। कभी-कभी राज्य सम्बन्धी गोपनीय बातों भी होती जाती थी। सुनारों ने झाग जनाने के बीच में कोषले में से उन चौदी के दानों को घीरे से घरिये में बाल दिया। जब घरिया झाग पर से निकास वर ठडी को गई धीर राजधिहासन के समस उसे तीला गया तो स्वयानी मुद्रा पिछली तील क भनुनार ठीक निकली। सुसदर मठे हो गये।

(१४६) मुल्तान ने कजर बाह को खिलमत प्रदान की तथा उसे प्रत्यिक सम्मानित किया। इस प्रयक्तर पर नजीर ने निवेदन किया कि 'द्योकि द्याही म्हा इन गुरुषों को सूचना पर ठींक निकली मतः वहुवाह कजर बाह की हाथों की पीठ पर बेंठा कर प्रयाप को कि द्याही द्यागाने मुद्रा की प्रत्य के कि द्याही द्यागाने मुद्रा खरी के बाहि द्यागाने मुद्रा खरी है। इसमें कोई हानि नहीं।" इस प्रकार वादचाह के म्यादेवानुनार कजर साह को हायों पर सवार करके घहर में पुनावा गया बौर ने युत्रपर मूठे वन गये। बादबाह ने उन्हें दूपरे स्वाप पर मिनवा दिया किन्तु कुछ समय उपरान्त हिर्दीयों बचीर ने कजर साह की कियो दूपने वहाने से परकृत कर दिया। निःसन्देह, यदि इस प्रतार के बुद्धिमान वजीर न

१ क्याँ।

#### द्यध्याय १५

#### वीवाने खैरात र तथा शफ़ाखाने र की स्थापना ।

मुल्तान ने कन्यामों के विवाह के लिये दीवाने खेरात की स्थापना की। जो दुखी मुल्तमान दीन तथा फड़ीर हैं भीर जिनके पुतिया है भीर जो उनके विवाह का प्रकाध नहीं (३५०) कर सकते, सर्वेदा परेशान रहते हैं। इन लोगों को न तो रात में नीद घाती है भीर निक में कि पात के प्रावक्त के प्रति में के वा पुत्तान ने घादेश दे दिया कि "जिसकी पुत्री ययस्क हो लाय वह दीवाने खेरात में सूचना दे दे जीर प्रमान दु:खान का हाल स्विस्तार दीवाने खेरात के प्रधिकारियों को बता दे।" दीवाने खेरात के प्रधिकारियों को बता दे।" दीवाने खेरात के प्रधिकारियों में एक स्वियद धां। स्वी प्रकार प्रत्य प्रधिकारियों को बता दे।" दीवाने खेरात के प्रधिकारियों में एक स्वियद धां। इसी प्रकार प्रत्य प्रधिकारी भी थे।

राहुवाह ने प्रादेश दे दिया या कि "दीवाने सैरात के ध्रमिकारी करवाओं के विदाशों के विषय में पूछताछ किया करें प्रोर हर प्रकार के प्रमाणों से परिचित हो जायें, प्रायेक की दता के मनुसार द्वृत्ति निश्चित करें। प्रथम श्रंणी की ५० (चीदी के) तन्के, दितीय श्रंणी को २० (चौदी के) तन्के, तुतीय श्रंणी को २५ चौदी के तन्के कन्यायों के विवाह हेतु दिये जायें।" यह निश्चत हो जाने के उपरान्त प्रायेक दीवाने खरात का पदाधिकारी इस कार्य की सम्पन्न करने में तल्लीन हो गया।

(३५३) इसी प्रकार मुश्तान ने प्रत्येक जाने तथा घनजाने, घहर निवामी तथा बाजी, निकट बाले तथा दूर वाले, युवक तथा थुढ, घनो तथा दिद्ध के लिये दारुगुशका (चिकिस्सासय)

गुफ़ाखाने का, जिसे सेहतखाना भी कहते थे, निर्माण ।

ईश्वर ने मनुष्य के घरीर में १८००० रोग रखे हैं जिनमें से छः हवार के उपवार के विषय में बड़े से बड़े हकीम को कोई बान नहीं घौर न वे रोग का नाम जानते हैं फ्रीर न (३४४) ग्रोपिय का; छः हवार ऐसे रोग हैं जिनका नाम हकीम लोग जानते हैं फ्रिन्ट उनकी प्रीयित नहीं जानते। "" इस कारएस नांदाह रोगियों के विषय में पूछताछ करते रहते हैं भीर अपने मपने पर्वता हरी हो। " इस कारएस वादवाह रोगियों के विषय में पूछताछ करते रहते हैं भीर अपने मपने राज्यकाल में में हतवाते वनवाते रहते हैं है। "" सुतान (३४६) भीरोज शाह ने रोगियों के उपवार हेतु उफाखाने व सहतवाने की स्थापना कराई। सहे-बड़े योग्य हकीमों को बहाँ का प्रधिवारी निमुक्त किया। भीषिम का व्यय तथा हकीमों को बेतन निश्चित किया। "" "हतान ने प्रधानत किया। "" (३५०) के लिये स्थापिय कराये थे। हकीम, केवर, अर्थह, तथा किहाल (मुन्नें वाले) थहीं (३५०) के लिये स्थापिय कराये थे। हकीम, केवर, अर्थह, तथा किहाल (मुन्नें वाले) थहीं

१ दानका विभाग ।

चिकित्सात्र्यः।

#### वारीखे फ़ीरोजशाही

1. 5 x

नियुक्त किये। रोगियों के लिये मीपिंघ, मीजन तया पीने की वस्तुये खडाने से -िम्चित पी।····

#### अध्याय १६

#### जङ्नों का उल्लेख।

मुल्तान फीरोज साह दोनों इंसें, ' शव बरात तथा नीरोज के दिन आम जरून करता (३६१) था। जब ईद का दिन निकट था जाता तो दुवं से हो जरून की तैयारी प्रारम्भ हो जाती। ईद की रात्रि में फोरोज साह बहुत देर तक आगता रहना था, प्रियु मुख्तान मिलक नायब बारबक से कहा करता था, 'इयराहीम! दू कोई चीज नहीं। यदि तू इस कार्य की प्रारम्भ करे तो में इतना परिश्रम न कहें। मुल्तान मुहम्मद साह इस्ने (पुन) नुमुक् साह के राज्यकाल में जब ईद की रात्रि होती तो वह मुक्त से केवल इतना कह देता कि नायब समीर हाजिब कल ईद है। मुख्तान के मुख से यह सब्द मुनते ही में तरकाल ईद के समान करने से समस्त सामग्री एकत्र कर देता था। तू बैता नहीं कि वरन का सामान इकट्ठा करा है। में सा कर पर देता था। तू बैता नहीं कि वरन का सामान इकट्ठा करा है। में सा कर पर देता था। तू बैता नहीं कि वरन का सामान इकट्ठा करा है। में सा कारण रात्र पर ईद के सामान की तैयारी में बैठा रहता हैं "

#### ईद के जश्न का हाल

रे देव तथा चक्रावेड ।

२ रेशम।

१ ६क मकार का मुलायम बस्त्र ।

<sup>¥ 831</sup> 

सर्वप्रधम तेग्रदार वासो को माता प्रदान की जाती थी। तथ्यस्वात २१ घन दाई तथा वाई भोर रखे जाते थे। दस घन मुल्तान के शई मोर दस बाई मोर तथा एक घन मुल्तान के तिर पर रखा नाता था। समस्त घन विभिन्न रागे के होते थे। कुछ लात कुछ हरे, कुछ मुलावी, चुछ रोर त के, कुछ कज (?) कुछ वुते हुँदे, कुछ काले, चुछ मफेर, कुछ मोगी नपदे के लाल रग के जिन्हें मेपद भी वहत थे भोर जिन बादशाह वर्षा घटु में मधने दिर पर रखता था। जब उपर्युक्त घन प्राप्त देवान पर रक्त जाते थे तब मराविव के विद्यान भीतर तो जाये जात थे।

(३६३) ईरो के जहन के समय समस्त मनसानी (?) निधान बहुत मजा कर तथा सज्दुत करके से जाये जाते को मादेश न या। मकसानी नियान १६० प्रवान १९० प्रे । वे बडे सुर, रामते ये। मराविक के साथ जारे को मादेश न या। मकसानी नियान १६० प्रवान १९० प्रे । वे बडे सुर, रामते ये। मराविक के साथ समस्वाने वाले महल में भीतर की प्रे । तत्व उत्तर का या । सम्पाद साथ के पोडे चीदी मड़ी हुई जीनो सहल में भीतर को पे। इसके जरगरान कुछ अबे हुथे हाथी, जिन पर मुनदूरे स्पहले हीदज तथा दो राम के परदे पड़े होत ये प्रयो स्थान पर भीतर जाते ये पीर राम के पारे स्थान पर स्थे हो शो ये पीर दाई तथा बाई पीर प्रयो स्थान पर सड़े हो जाते ये। तत्व वाली में सुम कामनायें करते ये पीर दाई तथा बाई पीर प्रयो स्थान पर सड़े हो जाते ये। तत्व वाली त्यारे साथ भीतर जाते थे। इसके उपरान्त गायक तथा नर्तकियों लाई जाते थे। इसके उपरान्त गायक तथा नर्तकियों लाई जाते थे। इसके उपरान्त गायक तथा नर्तकियों लाई जाते थे। समस्त गायक क्षिया बस्त्र पारए किये हुने तथा लाल वगड़ी किर पर वहन हुने रहते थे। नर्तियां जहाऊ बहुमूल्य सन्त्र पारए किये हुने तथा लाल वगड़ी किर पर वहन हुने रहते थे। तर्तियां जहाऊ बहुमूल्य सन्त्र पारए किये हुने तथा लाल वगड़ी किर पर वहन हुने रहते थे। तर्तियां जहाऊ बहुमूल्य सन्त्र पारए किये हुने तथा लाल हो, हीती थी।

#### छन्द

'स्तन के धनार उठे हुये वास्त के समान । स्तन से प्रत्यक ने दध के स्थान पर शकर खाया ।'

(३६४) जब यह स्थान इस प्रकार सब जाता था तब क्रव्यान वास (मृथ में ले) लेते थे। नर्तिकर्स मृत्य प्रास्थ्य कर दर्ती थी। तराइचात समस्य यहे बड़े खातो, प्रतिष्ठित समीरों स्थाय प्रसिद्ध लोगो, स्नानित प्रमुख्यों को प्रभिवादन के स्थान पर प्राज्ञा मिनती थी। तराइचात् स्थान पर प्राज्ञा मिनती थी। तराइचात् स्थान प्रमुख्या जात थे। दौराने रिखानत के स्थिकारों साने-प्रमुप्त प्रमोन्त लोगों को लिये हुये, दौरान कवाये ममालिक के प्रधिकारों प्रपने प्रथीन व्यक्तियों के साथ, दौराने दिखारत के प्रधिकारों तथा दौराने प्रयं मेमालिक के प्रधिकारों प्रपने-प्रपने स्थानो पर बैठकर खड़े होते थे।

जब एक पहर के लगभग दिन चढ़ जाता तो फ़ीरोज साह दैद को नमाज के लिये सवार होता था। नमस्त खान, मिलक तथा मूफ़ी जरूर की सभा के थाहर माते। मुस्तान फ़ीरोज बाह कभी हाथों पर सवार होता ता कभी घोड़े पर। वह दो चत्र के साथ बाहर निकलना था। एक चत्र मुस्तान के सिर पर होता था थोर दूसरा चत्र तुगलुक साह के सिर पर होता था। तुगलुक साह चत्र के साथ कुछ माने रहता था। दोप समस्त चीजें जहन के स्थान पर रहती थी।

४ तलबार चलाने बाले !

(३६४) मुल्तान फीरोज साह ईद की नमाज कूदके नुजून के पास पढता था। जब वह नमाज पढ चुकता तो धनने मुम कूदक को लोट जाता और दरवार में बैठता। उस समय उपहार प्रस्तुत किये जाते। यदि घीत च्हुनु में ईद होती तो मुल्तान फीरोज शाह शीत च्हुनु के विद्येप बहन प्रारण, करता था। इद के दिन कुछ खानो तथा मिलको को खिलमत प्रदान की जाती थी। जब पाम वनता तो बहु उठ जाता। जसन विसर्जित हो जाता। उस दिन के कहवानो तथा नविष्ठमों को पारितोपिक मिलता था।

#### शब बरात की वाजियाँ

जब धावान का महीना धा जाता तो राजिसहासन हारा धव बरात की बाजी का प्रादेश दिया जाता था। धावान की १५ तारीख की रात को सुल्तान कुश्के फीरोजाबाद में फुनफ़डियों की हवाइयों खुडाता था। जब धव बरात निकट था जाती तो १३, १४, १५ तारीख की रात्रि में प्रत्यक्षिक बाजियों इकट्टी की जाती थी। फीरोजाबाद के कुश्के नुजूल में धव बरात को बाजी खुडाने के लिये चार प्रवा है निर्देश किये जाते थे। एक प्रवंग खास, दितीय मिलक नायव बारवक के, तुनीय धतन मिलक खतों के धोर चतुर्थं प्रवा मिलक दिस्त की पुत्र में स्वर्थं अपने मिलक दिस्त की पुत्र मिलक वार्य कुश्के विश्व होता था। प्रत्येक चारो ध्रतन में १०-३० गयों के द्योग्न के पुत्र मात्रक की तुनी यांचे निरिचत किये जाते थे।

उन तीनो रानियों में कूश्के नजून में इतनी महालें तथा दीवक जनाये जाते थे कि कूश्के नुजून के चारों प्रोर का मैदान दिन के समान चमकने तगता था। चारो प्रतयों पर नौकाये वाधी जाती थी। इन नौकाप्रों में महाले जनाई जाती थी। इन तीनो रातों में चारों प्रतयों में होता क्यारों प्रतयों में होता से वारों प्रतयों में होता से वारों प्रत्यों मुझके नुजून के नीचे इन चारों प्रजयों में होता, भीर तथा शहनाई बजाई जाती थी। देहती के प्राचता के लोग, विशेष कर देहनी वाले खास ब प्राम, प्रवत्मान-हिन्दू, खोटे बड़े उपस्थित होकर तमाशा देखते थे।

तीन रातों तक इस प्रकार की विचित्र लीलायें हुत्या करती थी। क्रीरोज साह इन रातो में स्वय बहुत कम प्राता था, केवल विरले हो। समस्त साहजारे, लान, तथा मलिक क्षरेंके मुजूल में उपिस्तत रहते थे। पीलबाने के मिथकारी मिट्टी के हाथी तथा नकर के पिषकारी मिट्टी के ऊँट तैयार कराते थे। ये सब बस्तुयें यव यरात में सहशाह क समस्त (२६०) लाई बाती थीं। सहंशाह प्रस्थेक को इनाम दिनवा कर तीटा देता था। उस पहुंचाह के राज्यकाल में विभिन्न बहानों से लोगों की सुख प्राप्त होता रहता था।

#### अध्याय १७

#### जुमे की नमाज के उपरान्त गायकों का बुलाया जाना।

पुरवान का सादेश या कि जुने की नमाज के उपरान्त प्रत्येक चारो नगरों के गायक, पहुंचान तथा पहुंदी महून में उनस्थित किये जाया करें। जब शाह फारोज नमाज से लौटता की महुते एउन्ये चोडी में दरबार करता। इन तीनो समुद्दों के समभग दो तीन हखार मनुष्य एकन होते। इन लीभो की मुख्तान जीरोज बाह के समधा प्रस्तुत किया जाता।

१ पहरका वस्था।

रे वमारी, मातरासाबी।

रे मोर्चे।

मुस्तान योडी देर तक गायकों के साथ उनका माना मुनता। तत्परचात् पहलवान मत्न-मुद्ध करते।
फुछ देर उनका मत्त्व-मुद्ध देखकर वह धबूतीयों से इन्हिंस कहानियों सुना करता था। सन्ध्या
(१६६) समय को नमाख तक वह इन लोगों के साथ ध्वस्त रहता था। वह उन्हें प्रोत्साहन
देने के तिये उनके उभर वडी कुषा दृष्टि रखता था। जब वह उठने नगता तो इन्हें बहुत कुछ
इनाम प्राप्त होता। जनमें से प्रत्येक को कुछ न कुछ तन्हें डनाम में प्राप्त होते थे।

देहलों के गायकों ने यह कार्य प्रारम्भ कर दिया था कि वे प्रपत्ने प्रलावस्था के पुत्रों को लेकर देहली से फीरोजाबाद मा जाते थे। यहाँ तक कि जिसके चार वर्ष प्रथम पर्य का भी कोई पुत्र होता तो बहु उसे प्रयने साथ फीरोजाबाद लाता था इसलिये कि सुल्तान की घोर से वो इनाम प्रास होता था बहु सब व्यक्तियों में बांटा जाता था। एक सार दरबार के कारकुर्तों तथा धामिलों ने इनमें भेद भाव पैदा करना चाहा। सुल्तान को इस बात का पता चता। उसने उनकी भीर कठीरतापूर्वक हाष्ट्रायत करता हुये कहा, 'बैचारे फकार सात दिन तक परेशानों में पड़े हुये प्रतीक्षा किया करते हैं कि कब युक्तानर प्राये धीर कब इसने जुख प्रसाह हो। इस धावा से व पपने पुत्रों को ५ कोस से देहली से फीरोजाबाद लाते हैं। यदि इनमें भेद माब किया गया तो इनकी क्या दशा हो जायगी?' शहसाह ने धादेश दे दिया (३१६) कि प्रत्येक की एक-एक करके इनाम दिया जाया करें। भेद माब करने की सावस्थकता

#### श्रध्य[य क्र्रें नये नमूने (ग्राविष्कार)।

सुस्तान फ़ीरोज शाह ने घपने राज्यकाल मे विभिन्न झाविष्कार किये में । इनमें से एक तास पविद्याला था, जिवका समिसतार उत्लेख तीसरे भाग में हो जुका है। यो देग दीलये माहनी का कुछ हाल खिकार के मध्याय में दिया जा जुका है। उसने एक बहुत बडा सकेद पुन्वद एक फरीजा सहित ईजाद किया या। जब फरील तथा कारकुन जाही फरीलाजा लगाते में तथा देहणीज, बारगाह व स्त्रावगाह लगाते थे, उस समय सफेद गुम्बद शाही बारगाह के स्वायर लगाया जाता था। मधिकाशत मुस्तान फीरोज शाह सफेद

र्पा प्रकार फ़ीरोज धाह ने दो घजगर पील के निवाने एक मन के और अन्य दो लाख निवाने तीस सेरी लोहे के बनवाये। दो घजगर-शिल, एक वाई और के लिये तवा दूबरा बाई और के लिये तैयार किये गये। जब सुस्तान फ़ीरोज चिजार के लिये निकलता तो दोनो प्रकार (३७०) के निवाने हाथी पर दाई तथा बाई और चलते थे। दो निवान ले जाने वाले हाथी के हीस्ज में बंटते थे। वे इन निवानों को लिये रहते ये और उन्हें रस्सो से हायी के हीस्ज में बांच देते थे। जब फ़ीरोज धाह दूर होता तो थे दोनों नियान दो तीन कोस से दिखाई पड़ते थे।

इसी प्रकार फीरोज थाहु ने दो बड़े ढोन भी ईजाद किये थे। साधारए ढोकों से यह दोन तम्बाई तथा चौडाई में एक हाथ प्रधिक थे। इन दोनो ढोलों को हाथी के हीदजी पर वधवा दिया जाता था, हीदज में दो ढोल बजाने वाले बेंटते थे। उन निधानों के सीधे ढोल चलते थे। """ "अवने उस्दुरलाव नामक एक निधाना मिनार्य जाते के तथा पाता था। उस्टुरलाव नामक एक निधाना मिनार्य जाते के वसद सहस्वाया था। उस्टुरलाव निक्की भवेदा वादयाह के समस्य रहता या। """

१ इसका धर्थ स्पष्ट नहीं।

२ धरातल की ऊचाई नापने का एक प्रराना यंत्र ।

# पाँचवाँ भाग

मुल्तान फ़ीरोच शाह के महलूक रहोने का उल्लेख, शहचादा फ़तह खां का निधन, कुछ खानों तथा मलिकों का ऐक्वर्य, उसके राज्यकाल का ग्रन्त।

## अध्याय १

## सुल्तान फ़ीरोज शाह का महलूक़ होना।

(३०१) कहा जाता है कि सुस्तान फीरोज बाह, घेजूल इस्लाम ग्रेंड फरीडुद्दीन मजोधनी के नाती ग्रेंजूल इस्लाम ग्रेंज ध्रलाउट्दीन का मुरीद था। सुस्तान जब तक धासन करता रहा उम समय तक वित्यों (सूफी सन्तों) का अनुसरण करता रहा। प्रपने अन्तिम जीवन काल में वह महलूक हो गया था। सर्वेदा मधायज्ञ का भक्त रहता था और उनसे प्रेम करते का बडा प्रयत्न किया करता था। वह पूरे ४० वर्ष तक शरीअत के अनुसार राज्य करता रहा। कही जाने के पूर्व देहली के समस्त मधायज्ञ (सन्तों) की क्रत्र के दर्शन करता था।

(१०२) मुस्तान फीरोज साह ने ७०६ हि॰ (१२०४-०५ ई॰) में बहुराइच की घीर मस्यान किया। बहुराइच पहुँच कर सिपेहुमालार मसऊद ग्राजी (की कज ) के दर्यन किये। वह जिल्ला मार्च स्वान किया। बहुराइच पहुँच कर सिपेहुमालार मसऊद ग्राजी (की कज ) के दर्यन किये। वह जिल्ला हिए स्वान किया। वह जिल्ला हिए से स्वान किया। वह जिल्ला हिए से स्वान किया है जिल्ला है धीर जमें पर होप फेरा जितका धर्म यह था कि धव वह बुदावस्था को भात ही बुका है धीर जमें परतीक की तैयारी करनी चाहिय तथा धर्म मार्च को बाद करना चाहिय। प्रातक्षणत छुत्तान फीरोज बाह सहसूक हो गया। उस दिन सुत्तान फीरोज बाह से श्रेम के कारण राज्य के बहुत से खान तथा मिलक महसूक हो गये।""" पिकत खानी तथा मिलको ने सिर के बाल (१७३) मुख्या होले" परहान होने के उपरान्त वह बहुत बढ़ा से छा सुक्ता के सुक्ता होता या। यह तथ खानियानी तथा मुक्ता होने के उपरान्त वह बहुत बढ़ा से छा सुक्ता स्वान तथा मिलको ने सिर के बाल होता या। यह तथ खानियानी तथा मुक्ता होने के उपरान्त वह बहुत बढ़ा से छा सुक्ता स्वान तथा मिलको ने सिर के बाल स्वान सुक्ता सुक्

बहुराई ने महसूक होने तथा सिर के बाल मुख्याने के उपरान्त राज्य-व्यवस्था में जितनी बातें सरा के किस्त होती थी धीर ऐसी बातें जिनकी (बारा ब्रासा) सोमों को करने की बाता न पी, बन्द करा दीं। जितने कर सरा के विरुद्ध थे, वे भी बन्द करा दिये गये। प्रामित्रों तथा कारकुनों को वेसावनी दे थे कि द्वारा के विरुद्ध कोई कोज न प्राप्त करें।

#### श्रध्याय २

#### गरा के विरुद्ध वातों का वन्द होना।

(३७४) सुल्तानों के एकान्त के कसरों में चित्र कला :---वादशाहों का यह नियम है कि उनके विद्याम करने के स्थान पर चित्र बनाये जाते हैं जिससे वे एकान्त में उन चित्रों पर हैंपुंगत कर सिया करें। मुत्तान ने ईस्वर के मय के कारएा ग्रादेश दे दिया कि 'इन

रे सिर मुझ्बाने, दिमी पीर का चेला बनाना ।

कारखानो में चित्र न बनाये जायें इसितये कि यह झरा के विरुद्ध है। चित्रो के स्थान पर येल वटे बनाये जायें।'

घरा के विरुद्ध दूधरी बात यह होती थी कि पीतल, ताबे, सोने तथा घाँदी में चित्रकारी होती थी। यह घरा के विरुद्ध था। मुत्तान फीरोज बाह ने यह मद बन्द करा दिया। इसी प्रकार रिवले मुत्तान सोने व चाँदी के पात्रों का प्रयोग करते थे। उन्हों में मोजन करते तथा जल पीते थे। मुत्तान सोरोज बाह ईश्वर के घरपधिक अब के कारण परवर तथा मिट्टी के पात्रों का प्रयोग करने लगा। इसी प्रकार अब्दों तथा मरातिज में निशानों में चित्र वनामें जाते थे। सल्तान फीरोज धाह ने वन समस्त बातों को बन्द करा दिया।

सुरतान फीरोज बाह ने बालिमो तथा सदाचारियों के ताथ रहने के कारण उन लोगों द्वारा बताये हुये घरा के विरुद्ध महसून लेने बन्द कर दिये घीर उनको जमा से निरुत्तवा (५७४) दिया। एक बार फीरोज बाहू के रावविहासन के समस चालिमों ने ईस्वर के नय के कारण धरा के विरुद्ध कुछ चोजों का, जोकि भूतपूर्व मुस्तानों के राज्यकाल में चलाई गई यी, उन्सेख किया। उनमें से एक चीज बानमाना कड़ी जाती थी।

दानगानाः—सराय घरत में जो सामान प्राता घोर उस पर निसाव के प्रमुखार तथा निसाव के प्रतिरिक्त जो जकात होता वह ने निया जाता। उकात का घन तेने के उपरान्त वह समस्त सामान खड़ाने में साथा जाता। उसे पुन कोना जाता थीर एक तन्के में एक दौन विधा जाता था। इस साधन से बढ़ा घन एकत हो जाता था। दानगाना के खड़ाने में च्यापारियों को बढ़ा कर होता था इस सिवयें कि उम दौन के वसून करने तथा मावधानों के हित में कारकुत जाता था। उस सिवयें के उस दौन के समुक्त करने तथा मावधानों के हित में कारकुत जाता था अपित होता था इस सिवयें के उस की प्रात्त के स्वता में रहने पह सिवयं का स्वता होते होता था। उन्हें बहुत समय तक दानगाने के खड़ाने में रहना पहता था।

## देहली में शरा के विरुद्ध दूसरी चीज मुस्तग़िल थी।

मुस्तागिल — दुकानों तथा मकानो की करा भूमि । यह नियम भूतपूर्व गुस्तानो के प्रादेशानुसार था । १५०,००० सन्का एकत्र हो जाने पर (प्राथ) करा भूमि हो जाती थी । दूसरी सारा के विरुद्ध साम जजारी थी जो पिछले मुस्तानो के प्रादेशानुसार बसूस की जाती थी ।

जज़ारी—कस्साय प्रत्येक गाय पर जो वह जिवह करता या १२ जीतल देता या । इससे भी वैतल मास को वडी धाय होता थी ।

(२०६) दौरी—जन दिनो सभी खास व प्राम व्यापारी धनाज, नमक, मिथी, चीनो तथा प्रत्य सामधी बड़े प्रदल्त ने चीपायी पर लाद कर शहर (देहला) में लाते थे। दीवान के ग्रादमी जन चीपायों को खबरदस्ती पकड़ लेते ये धोर पुरानी देहली में ले जाते थे। पुरानी देहली में लाते थे। वहीं पिरी पड़ी पुरानी देंट बहुत कही सख्या में थी। दीवान के कमंत्रारी व्यापारियों तथा उनके चौपायों को बहा ले जाते थे ग्रीर उनसे एक बार देंट लदबा कर शहर फीरोजाबाद में सोर के लिए पहुँचनाते थे। युद्ध मत्याचार के कारणा व्यापारी शहर देहली में माने तथे वकते थे। येहली में माना व पानमक का भाव बढ़ी लगा। मुत्तान के महास वव बाते विस्तार स कही गई माना वपानमक का भाव बढ़ने लगा। मुत्तान के महास वव बाते व्यापारी सह पहुँचना में स्वाप्त वा शास वा स्वापारी के ग्रीपारी तथे नक्ष वहीं ले गये खोने यो स्वाप्त के ग्रीपारी वसे वहीं ले गये धोर उसे विना कुछ निश्चम किये रखे रहे। न उससे तीन दीन

१ वह निर्धारित सम्पत्ति जिस पर जकात (कर) वसूल किया जाता है।

१ १,४०,००० वार्षिक तन्छे की आय की दुकानों तथा वरों से भूमि कर।

(६७७) लेते ये घोर न उसे छोडते ये। वह जुछ दिनों तक उसी दशा में पडा रहा घोर उसकी कहें में माग लग नई घोर वह जल नई। वह चला गया। इसका उद्देश्य यह है कि ब्यापारियों की इतना कप्ट है। दौरों के कारएा भी जब व्यापारियों पर बडा श्रत्याचार होने लगा तो ज्यों होते हैं है। तेरी के कारएा भी जब व्यापारियों पर बडा श्रत्याचार होने लगा तो ज्यों है। वह स्वित्त है। विश्वा के स्वापानों का मूल्य वह गया।

इसी प्रकार मुस्तिगल प्रश्नीत करा भूमि जब विधवाग्री, फक्रीरो तथा दरिद्रियो से मौगी जाती ग्रीर उनके पास दीनता के कारण कोई साधन न होता या तो उन्हें भी बड़ा कुट होता था।

जब राज्य के हितंपियो तथा परामर्शवातामों ने इन बातो का सिवस्तार उल्लेख किया तो सुल्तान ने राज्य के सभी मञायस तथा म्र लिमों को बुलवा कर उनसे कहा, "थदापि मृत-पूर्व मुद्धानों ने बुछ चीजों को राज्य के महसूल की जमा तथा सल्ततत के करों में किसी कारिया विकास वाम सिक्त किया था प्रथवा इनका दोग उनके कांगों तक न पहुँचाया गया था किन्तु हमें प्रने राज्यकाल में बचना चाहित अससे ससार वाले सम्पन्न हो सकें। यदि इनका लेगा साथ के मृत्यार ठीक हो तो इन्हें लिया जाय ग्रन्थया रोक दिया जाय भीर इस प्रकार के कर की जमा से निकाल दिया जाय।

(१७८) समस्त धालिमो, सूफियो तथा दीवाने क्रजा के स्रविकारियों ने फतवा दिया कि यह स्वाय तथा के विरुद्ध है। मुल्तान ने प्रादेश दिया कि यह सब चीजें रोक दी जायें। दिवार के समक्ष हाथी पर सिवस्तार एस्त पढ़ी जायें। साह के स्वारेगानुसार कांजी नसुस्ताह ने जो सहसाह का क्रांचिन तस्तर पारे हाथी पर सवार होकर वह फरल (सुस्ता) हाथ में नेकर बादशाह की स्नोर से सब को सुनाई 'यशि मूलपूर्व मुल्तान किसी कारण इस प्रकार के खराज लेते ये सौर या उनके बजीरो ने उन्हें इसके विषय में कोई परामर्थ न दिया किन्तु कराज ने या राक सुनाहर जीवत नहीं प्रहा सेने प्राप्त में संदिवर के भय से इन्हें बन करा दिया।''

#### अध्याय ३

जुन्नारदार (ब्राह्मरा) का सुल्तान के दरवार के समक्ष जलाया जाना।

(.eo) मुल्तान फ्रीरोज बाह को एक समाचार-बाहक ने सूचना दी कि प्राचीन देहकी में एक दुर जुलारबार (बाह्मण) खुल्ता खुल्ता मूर्ति-मूज्ज करता है। उस मूर्ति-मूज्ज के घर में मूर्ति पूजा होती है। बाहर के सभी लोग मुससमान तथा हिन्दू उसके घर में मूर्ति पूजा परने जाते हैं। उत जुलारबार (बाह्मण) तथा दुर काक्षिर एक सकडी की मुहर कनवाई है। उसके भीतर तथा बाहर देवताओं के चित्र वने हैं। काफिर निरिचन दिन पर उस.

<sup>&#</sup>x27; मुचना दी जाय।

र सेनाका दाजी।

जुमारदार (ब्राह्मण) के घर एकत्र होते हैं श्रोर प्रूर्ति-पूजा करते हैं। किसी पदाधिकारों को इसकी सचना नहीं।

शहसाह को कई बार यह सूचना भी दो गई कि 'उस जुनारदार (बाह्मण ) ने एक सुसलमान स्त्री को पुरतेश कर लिया है भीर कुछ के पनं में कर लिया है भी सुसलमान स्त्री को पुरतेश कर लिया है भीर कुछ के पनं में कर लिया है भी सुसलान री प्राव्याण ) को मुहर सहित कीरोजावाद पाया तो मुस्तान ने प्रात्या की सान को मादि दिया। जब वह कीरोजाबाद पाया तो मुस्तान ने प्रात्या में ताने का प्रार्थ्य दिया। जब वह कीरोजाबाद पाया तो मुस्तान ने प्रात्यामें, सुफियो तथा मुण्डियो से समस्त्र पटना का उस्तेश करके फतवा मांगा। उन्होंने (३२१) फतवा दिया कि या तो वह मुस्तसान हो जान प्रत्या उसे जीरित हो जता दिया जाय। उससे रस्ताम स्वीकार कर के लिये बहुत बहा गवा तथा सान करना मांग दिखाया गया किन्य उसने पीया मांग स्विधाय गया किन्य उसने पीया मांग स्वीकार कर किया भीर इस्ताम स्वीकार न किया भीर स्वीकार न किया भीर इस्ताम स्वीकार न किया भीर स्वीकार न किया भीर इस्ताम स्वीकार स्वी

अन्त में उसे शहसाह के झादेशानुसार दरबार के समझ साया गया और सकडी देर की गई। उसके हाथ पाँव विधे मये मोर उसे उस सकडी के भीतर डास दिया गया। मुहर को भी सकडी के उत्तर रख दिया गया। तकडी के नीचे माग सगा दी गई। यह इतिहासकार सम्म सिराज प्रकीफ उस दिन सुत्तान भीरोज शाह के दरबार के समझ उपस्थित था। सम्या की नमाज के समय मुहर तथा उस बुनारदार (बाह्मणु) के दो घोर से प्राण नगई गई। एक सिर की झोर है तथा दूसरी पाँव की घोर से। सकडी के मूखो होने के कारण सर्वप्रयम माग उसके पैर की घोर पहुँची। उसने घवडा कर झाह भरी। उसी समय सिर की घोर सो तेजो से म्राग दहकने सगी घोर बुनारदार (बाह्मणु) क्षस्य मर में जल गया। सरीधत की वठोरता को पन्य है, कि सहसाई शरा का वस्तु भर भी उल्लंभन न करता था। . .....

#### अध्याय ४

### जुन्नारदारों से जिज्ञया लिया जाना।

(६८२) मुस्तान फीरोज बाह् धपने राज्यकाल में शरा के धनुसार धावरण किया करता था, तब्दुसार वचने जुलारदारों (ब्राह्मणे) हे विजयम बमूल क्यि । पिछले मुस्तानों के समय में जुलारदारों से जिज्या न बमूल किया जाता था और उनका जिजया समा कर दिया जाता था। कभी भी इनसे जिज्या न लिया गया था।

मुस्तान फीरोज चाह ने समस्त झालिमो तथा मुफियो को एकत्र किया म्रोर उनसे कहा कि, "यह वात माधारखतः मिच्या प्रसिद्ध हो गई है कि जुझारशारो से जिजया न विया जाय। विश्वते मुस्तानों ने इम कार्य में प्रियक प्रयत्न हस कारख नहीं किया कि उस काम के कारकुनो तथा दायों ने स्वतान्यानों की और उन्हें सूचना न दो। जुझारखार (बाह्मख) कुन्न की कोठरो की कुन्तो हैं। काफिर उनके मक्त होते हैं। सर्वत्रयम उनसे जिजया विया जाय तथा हमा न किया जाय।

सभी सरीयत तथा तरीकत के घीषकारियों ने फतथा दिया कि बुकारदारी तथा ब्राह्मणों को अपमानित करके जिबदा लिया बाब तथा जिबदा समान किया बाब। चारो नगरों के जुजारदार एकवित हुये तथा कुको विकार पहुँचे। सुन्तान फीरोंब थाह कुको विकार

१ इस्लाम त्यांग कर अन्य धर्म स्त्रीकार करने बाला मुस्तद कहलाता था।

र निर्णय हेतु मुक्ती का मत व्यवस्था !

(३८३) के निर्माण में तत्वीन था। जरहोने मुस्तान से निवेदन किया कि "किसी वादधाह के राज्यकाल में हमारे पूर्वज जुझारदारों ने जिजया ग्रदा नहीं किया। हम किस प्रकार दें। हम यह कुख्याति कहाँ से जायें। इस समय हम इस ग्राजय से माये हैं कि कूसके खिकार के नीचे सकड़ी एकत्र करें सौर ग्रपने मासको जीवित जला दें तथा जिजया न मदा करें।"

मुन्तान ने उनकी घोर क्रोप से देखते हुये कहा कि, "इन लोगों से कहो कि वे तरशाल पाने पापको असा अले तथा मर जायें। उनका जियमा कोई भी न छोडेगा। उन्हें यह विवार प्रमने हुरय से निकाल देना चाहिये।" जुनारदार कुछ दिन तक कुरके खिता में परेसानों के कारण प्रनचन किये परे हुं धोर उन्होंने प्रमन प्रापको मृत्यु के निकट पहुँचा दिया। अब उन्हें यह जाते हो गया कि बादपाह उन्हें शमान करगा तो नगर के समस्त हिन्दू उत्त स्वान पर एकतित हुये और उन्होंने जुनारदारों से कहा कि "जियमे के कारण प्राप्त हत्या करनी उचित नहीं।" सभी हिन्दु भीन जुनारदारों की घोर से बिजया घदा करना स्वीकार कर तिया।

देहुलो में जिजये तीन प्रकार के थे। प्रयम ४० तन्के, दितीय २० तन्के, तुनीय १० तन्के। समस्त जुदारदारों ने प्रवनी दौन यसस्या का उत्तेख करके निवेदन किया कि उनसे (३०४) जिजया प्रत्य मनुष्या की प्रपेक्षा कुछ कम लिया जाय। कीरोज धाह ने ब्रादेश दिया कि एक मनुष्य से पजाहमानी त्रास सन तन्के तिये जाये। जुप्तारदारों से जिजया प्राप्त करने के लिये पदाधिकारी नियुक्त हुवे।

#### अध्याय ५

दो लम्बे ब्रादिमयों, एक ठिगने तथा दो दाढ़ी वाली हित्रयों का हाल ।

• कहा जाता है कि मुस्तान फीरोज साह के राज्यकाल में बहुत से विचित्र लोग पैदा हुये। कुछ लोग सन्त्रे, कुछ ठिगते तथा कुछ विचित्र जानवर।

जब मुस्तान फ़ोरीज पाह यहा के युद्ध से सौटा तो देहनी में एक ठिएना मादनी साया गया। वह एक गज सम्बाधा। उसक हाय पैर भी उसकी सम्बाई के मनुसार (३८४) ये। उसका सिर प्रोठ मनुष्य के सिर के समान था। उसे कुछ समय तक देहनी उस फोराजाबाद में रहा गया। तोग नारी मोर से उसे देखने माते ये। इस इतिहासकार ने भी बसे देखा था।

मुत्तान के राज्यकाल में आल पहाड से दो बहुत सम्बे मनुष्य लाये गये। वे काले काले ये। हमारे काल के लाबे मनुष्य उनकी कमर तक महुबते ये। इस इतिहासकार ने जन्हें देशा था। वे मनसुख कहलाते थे। सुत्तान के प्रादेशानुसार जन्हें कुछ समय तक पहरें में रखा गया। वे जब चलते ये हो मानो कोई लाट हिलती था रही हो।

मुखान के राज्यकाल में दो हित्रयों लाई गई जिनके दाडी थी। वे साधारण डील कील की थीं भीर काफ्रिर बाल होती थी। उनके स्वन भी थे प्रीर दाबी भी। दोनो काली थी भीर दोनों के पति थे। वे दोनों हिन्दुस्वान से लाई गई थी। इस इविहासकार (१८६) ने उन्ह देखा था।

मुस्तान फ़ीरांच पाह के राज्यकाल में तीन पांच की एक मेड लाई गई। वह चिठकवरी पी। नतके दो माने के पैर से और एक पिछला। दूसरे पैर के स्थान पर

१ १० बीतल । इमचा मर्थ पंबादगानी वाले १० वन्छे भी ही सहता है।

गाय के स्वन के समान एक स्तन दिखाई पड़ता था। वह सीन पर से इच्छानुसार चल सकती थी। वह इच्छानुसार खा पी सकती थी। कुछ समय तक वह मेड शहवाह के दरवार के समक्ष वधी रही प्रपितु कुरके फीरोखावाद के मध्य मे रक्खी गई ताकि सोग उसे देख सकें।

मुस्तान फ्रीरोज वाह के राज्यकाल में एक बौधा साथा गया विसका पूरा शरीर (३६७) काला था, केवल पौन तथा चोच साल ये। कुछ समय तक उस कौथे को दरवार में रखा गया। इस इतिहासकार ने उसे देखा था।

इसी प्रकार सुरतान फीरोज छाह के राज्यकाल में एक तोता लाया गया जो सफेर रंग का या, उसकी घोष तथा पाँव काले थे। सुलतान के प्रादेशानुवार उठे कुरके गूजून में रखा गया। एक समुद्रीय मध्यों का सिर लाया जया जो मूड सहित हाथीं के सिर के बराबर या। वह सिर भी कुछ समय तक दरवार के समय रखा गया। सुरतान में राज्यकान में एक गाय लाई गई जिवके पाँच पाँव थे। इस इतिहासकार ने उसे देखाया। बह सफ्द रंग की थी। उसका पाँचले पाँच ये। इस इतिहासकार ने उसे देखाया। बह सफ्द रंग की थी। उसका पाँचले पत्र उसकी गर्दन से निकला हुया पा पौर की सक (१८८) तथा या किन्तु वह उस पाँचलें पैर ते कोई काम न से सकती थी। वह मनुष्य के हाथ की छठी प्रयुक्ती के समान था। कुछ समय तक यह ररवार के समय वधी रही। एक गाय के जिसे इस इतिहासकार ने देखा या प्रवाद दोशों छुट पोड़ के छुट के समान दिना फटे ये धीर पिछले दोगों खुट गाय के खुटों के समान पटन या किन्तु वस उसकी पर्वाद पड़ी थी। यह सकद रंग की दिखाई पड़ी थीर पिछले दोगों खुट गाय के खुटों के समान फटे थे। यह सकद रंग की दिखाई पड़ी थीर पिछले दोगों खुट गाय के खुटों के समान पटने थे। यह सकद रंग की दिखाई पड़ी थीर पिछले दोगों खुट गाय के खुटों के समान पटने थे। यह सकद रंग की दिखाई पड़ी थीर पिछले दोगों खुट गाय के खुटों के समान पटने थे। यह सकद रंग की दिखाई पड़ी थीर पड़ी थी।

सुल्तान फ़ीरोज शाह के कुछ खानों तथा मलिकों का हाल— प्रत्येक बादशाह के इतिहासकारों के इतिहास के अनुसार।

## ञ्चध्याय ६

#### खाने श्राजम तातार खाँ।

(२०६) खाने माजम तातार ली तुर्क वंशीय था। एक विश्वस्त मून से ज्ञात हुमा है कि सुस्तान नायानुहीन पुरावुक के राज्यकाल में खुराधान के एक मारवाह ने मुस्तान तथा यीवालपुर पर माध्यमण किया। उसकी एक परनी बड़ी रूपवारी यो मौर वारवाह को तसके विशा एक धरण में मी ये नारवाह सा। यह भी इस माध्यमण में उसके साय थी। यह गमंबदी थी। जब बादयाह मुस्तान तथा दीवालपुर की हद में वहुँचा तो उसके पुत्र का जम्म हो गया। सयोग से उसी राति में सुस्तान तुग्युक ने उस बादयाह पर छापी मारा। वे लोग हार कर माग लड़े हुने भीर यह शिवु उनके मागत समय मुले में एक ग्या। स्वाचा वा विश्व को सुस्तान के पास लाये। सुस्तान तुग्युक को यह वहा यस्छा लगा मोर उसके समीन उसके समान उसका नाम सीटा उसका नाम तातार मिलक रहा।

(३६०) यह सुल्तान तुग्रजुक के राज्यकाल में अल्पावस्था में या। सुल्तान सुहम्मद के राज्यकाल में वहा हुमा और वहा बीर तथा योद्धा वन गया। अपनी बीरता तथा पीवप्य के कारण उसे तेना के मध्य भाग (के अधिकारी) का न्यान प्राप्त होने लगा। इस इतिहाय-कार को जात हुमा है कि एक बार सुल्तान मुहम्मद तातार मिलक से किसी कारण हुए हो गया और उसे उसन एक दूबरे स्थान पर मिजबा दिया। वातार मिलक ने उस स्थान से प्रायनी दशा का उत्लेख कुछ छ दों में करके मुस्तान मुझम्मद के पास नेजा। मुस्तान ने उन्हे यह कर उस ध्यने पास बुलवा निया और उस पर सर्वाधक छुगाइ पि प्रदिश्ति की। सुस्तान फीरोज साह के राज्यकाल में उसे तातार को की (३६१) उभाधि प्रदान हुई घोर सखमल का चत्र प्रदान निया गया। उसके चत्र के ऊपर मुनहरा हुमा के स्थान पर सुनहरा भोर था। मुनहरा मीर विशेष कर मुस्ताभों के चत्र पर होता है। जब मुस्तान कीरोज धाह सहने गुनी में दरवार करता तथा बारजा (दरवार) में बैठता सो उसके साई थोर, जो सबंदा दर्जर का स्थान होता है, तातार खों बैठता था और वाई भोर सोने कहीं मक्तूल बैठता था ग्राधि खान जहीं वहीं रथा। उसके निधम के उपरान्त सांचे जहीं बाई भोर बजी भें के स्थान पर बैठन ला।

फ्रीरोज बाह को तातार खै पर पूर्ण विश्वास था। राज्य-व्यवस्था की समस्याओं के विषय से वह प्रविकतर उससे परामर्स किया करता था पीर उसके परामर्स के प्रमुखार शासन प्रवास करता था। वह पूरतान के हित्वीयी मित्रों के समान था। उसमें बड़ी योग्यता थी। (३६२) दिश्यर की कुण से उसने हुज किया। तातार खी के साथ धानिम तथा सुफी रहा करते थे। प्रक्षमीरे तातारखानी जो ससार में प्रसिद्ध है उसकी सकतन की हुई थी। वक्सीरे का सकतन करने के लिए उसने समस्त तकसीरो को एवज पिया धौर सभी प्रविक्तों के जो जो मत वे बहु उसने प्रपान किया। प्रस्वेक प्रायत तथा वावय पर तक्सीर सेखकों के जो जो मत वे बहु उसने प्रपान तकसीर में निखे थे। उसने तक्सीर के लिए बड़ा परिश्रम किया। उसने समस्त सतनेदों को धपनी तकसीर में निखं कर उन ते खकों के हिया है प्रस्वत प्रकार उसने समस्त तकसीरों को प्रपान तकसीर में स्था कर उन ते खकों के हिया से सकता हो गया वे उसने समस्त तकसीरों को एक वक्सीर में क्या कर दिया था। जब उसका सकता सकता हो गया वो उसने उनका नाम तक्मीरे तातारखानी रखा।

इटी प्रकार धर्मिनष्ठ खाने प्राज्ञम ने एक फतावा सैवार कराया वह इस प्रकार कि उसने देहनी के सभी फतावों को एकक कराया। प्रत्येक ससम्रवे<sup>च</sup> तथा प्रत्येक वावय पर जो प्रिप्ता के बीच में मतानेद या अपने फतावा में लिलवाया। उसका नाम फतावाये तातारखानी रखा। प्रत्येक पुत्रती के सत के सम्बन्ध में उस मुपती का हवावा भी दिया। यह तीस जिल्हों (प्रत्यक)) में सकतित हुए।

तातार खो बारीमत का महा पण्डित था। बारीम्रत के द्वारा उसने तरीकृत के भवन के दार को हकीकत" से सजाया। उसने इन तीनो मकामो की मूख समस्यामो के समफ्रने (वेरदे) का बढ़ा प्रयत्न किया था। ( देश्वर) को मत्यिक कुषा एव अपने म्रपार परिश्रम से तावार खो मे दश्क की संक्षित पर्याप रहिष्यम के तावार खो में दश्क की संक्षित पर्याप रख दिया था। ईश्वर ने उसके हृदय में बीक के दार खोल दिये थे। खान ने लिखा है:

#### छुरद

'तू ने कहा कि तातार खाँ प्राचीन वास है। हाव भाव ऐसा दिखाया कि मानो न पहचानता हो।'

रे एक बाल्यनिक पदी किसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि यदि विसीपर उसकी छाया पढ़ जाय तो यह बादशाह हो जाय।

२ तातार लांदारा रचित कुरान की टीका।

र कुरानकी टीका।

४ वसन्बन्ध के मार्ग के विभिन्न रूप।

उसे जरा का इतना अय था कि जब वह विजयी सना के साथ जाता तो वह प्रथमी कनी जो को पांडे पर बैठा कर न से जाता यद्यपि खानो तथा मिलको में यह प्रथा यो कि वे प्रथमी कनी जो को साथ से जाते थे। यह उन्हें गरदूर पर जिन हिंदी में भरकर (३६४) कहते हैं से जाता था। खान न परदे के लिले तखत के परदे तैयार कराये थे और उह को कोटी के समान बना दिया था। गरदून में ताला नगा दिया जाता था जिससे प्रथ सोगो की हिंदी जन पर न पड सक। देश्वर न उसे ममी उल्लुप ग्रुस प्रदान किये थे। शहदाह के निहासनारोहण के कुछ समय जपरांत उसका निषम हुषा।

## स्याय ७ साने जहाँ।

उतका नाम मक्तूल या। उसे जाहितियत ( मुसलमाग हाने के पूत्र ) के समय कुन्नू कहा जाता था। यह तिस्तर्गका निवासी था। आहितियत के समय वह तिलगके राय का (३६५) बहुत बडा विश्वासपाथ था। जब मुल्तान मुहम्मद न तिलगके राय को देहलों की श्रोर भवाती साग में राय नरकां यहिंच गया। खान जहीं मुल्तान मुहम्मद के समक्ष लाया गया। यह मुमलमान हो गया। मुल्तान मुहम्मद न उसका नाम मक्रबून रखा श्रोर उस पर बडी कुपा तथा श्रवा स्वने सना।

सुस्तान न खाने जहाँ में सभी प्रकार के ग्रुण देख पर उसे देहली नगर की नयावते विज्ञारत देदी। वह परवानों में निधान (मुहर) करता भीर धपन हम्ताक्षर बनाता था। वह हस्तावर में धपन साथ की (मकत्त्व बन्देश मुहम्मद तुम्प्रक भे) मकत्त्व मुहम्मद तुम्प्रक का दास लिखता था। यद्यपि वह पढना लिखना न जानता या कि तु वह बहुत वहा बुदिमान् था। उसन भ्रमनो बुद्धि से राजधानों की शीभा बढ़ा दो थी।

(३८६) मुत्तान मुहम्मद नुगलुक ने घारम्भ मे जसकी चपायि किवामुत्तमुल्क रवसी। उसे मुद्रात की धनता प्रदान की। तत्वच्चात् उसे नायब वजीर निमुक्त किया। उन दिनो स्वाजये जहाँ गुत्तान मुहम्मद का वजीर था। वह बडा मच्या नायत तथा प्रवास कथा। उत्तर दीवाल विज्ञारत का काथ बडी योग्यता स किया। अत्तराझ के मुक्तो को स्वाजये जहीं का धिवर अप न रहता था। व सब किवामुत्तमुल्क स बहुत अय करते थ। जब वह किछी धक्ता के प्रधिकारी की भरताना करना चाहता तो किवामुत्तमुल्क को सीव देता। किवामुत्तमुल्क पूछता के प्रधकारी की भरताना करना चाहता तो किवामुत्तमुल्क को सीव देता। किवामुत्तमुल्क पूछता के समय बडी कठोरता दिखाता था। इसी प्रकार जब धमनिष्ठ स्वाजये जहीं वैद्या ते उठ जाता तो किवामुत्तमुल्क वीवानतारी (वीवान का काथ) करता धौर मुक्तो से बडी निद्धात करता। धाही खडान मे अपार धन सम्मत्ति जमा करा लेता। इसा स्वाजये कहीं केवल नाममत्त्र काथ सा वर्षा । दीवान विज्ञारत के काथ किवामुत्तमुल्क की बुद्धिससा द्वारा सम्प्रदा हाते थे।

खान जहां को सुरतान मुहम्मद के राज्यकाल मंभी गौरत प्राप्त हो गया था। जब गुरतान क्रोरीज शाह का राज्यकाल प्रारम्भ हुमा तो स्वाज्ये जहाँ इतनी योग्यता तथा बुद्धमत्ता कहोते हुये भी सुरतान का विरोधी बन गया।

(२९७) वह नित्य मसनद (मही) पर बैठता । धनताध्रो के मुक्तो का मुझसेबा तथा माभेलात के पदाधिकारियों का हिसाब किताब बड़ी सावधानी से करसा। बतुल माल के

१ नायब बजीर बना दिया।

मुद्रम्मद तुराशुक्त का दास ।

हिस्से का धेप कर वसून करता। प्रतिदिन खजाने का रोजनामा उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता। वजीर निरन्तर चेतावनी देता रहता था कि रोजना प्रयार घन खजाने में बहुंचता रहे। यदि किसी दिन साही खजाने में कुछ कम (धन) पहुँचता तो उस दिन वजीर समस्त करानुको तथा करानुजार प्रयाद पर वह कि उस दिन सोज में रहता तथा धिन्ता के कारण मोजन न करता धोर कहुंदा, "राज्य तथा सासन का प्रायार धन है। यदि खजाने में धन की कमी हो जाय प्रयाद किसी धन्य स्थान पर नष्ट हो जाय तो राज्य की नीवें में दोष (३८६) था जाता है। यदि इंडवर न करे, बादसाहों का खजाना किसी कारण रिक हो जाय वो उस राज्य का स्थिर रहना तथा उस सस्ततत का प्राराम बडा हो कठिन हो जाता है।" इसी कारण बजीर रात दिन पन एकन करने में तस्तीन रहता था।"

जब मुस्तान फ़ीरोज साह किमी पुद्ध हेतु प्रथवा शिकार के लिये प्रस्थान करता तो खाने जहाँ बजीरे ममालिक को शहर में नायबे ग्रैबत के स्थान पर छोड जाता। बजीर, प्रसिद्ध नायबों की भीति दूलरे तीसरे दिन शहर (देहनी) के प्रास्पास चकर लगाता। प्रथम प्रातक लोगों को दिखाता। उसकी सवारी बड़े सान से निकलती थी। प्रस्थिक चेना, हाथी, प्रस्कुष पदाति समस्त पुत्र, नाती, जामाता तथा दास ताजी तथा दरियाई घोडो पर सवार कहें पटे बोधे हुने, बहुमूल्य टोनी पहने प्रस्त शस्त किये फ़ीरोजावाद से सहर देहें साते थे। लोग प्राराम से ये भीर खासन भनीभीति होता था।

(३११) इस इतिहासकार के माता-पिता ने उसे बताया है कि फीरोज शाह भपने राज्यारोहण से सात वर्ष तक शहर देहनी में १३ दिन तक रहा। प्रत्येक बार जब वह शहर में प्राता तो पिनती के कुछ दिन सहर में रहकर पुन: दूसरो घोर प्रस्थान कर देता। खाने जहाँ मकनून बुद्धिमान बजीरों की मिति समन्त राज्य को सुशासित रखता। उसके पास समस्य मेना तथा प्रगणिन हसान थे। उसके पुना, ज्ञामायामे तथा नातियों की कोई सीमा न थी। उसके दास वहे बुद्धिमान तथा चीर थे। वह स्वय वहा राजभक्त तथा सुस्तान का हितैयों बजीर या। जब मुस्तान ने खाने जहाँ ने भरोसे पर कुछ वर्ष निरम्तर युद्ध किये और विरोधियों पर मठोरता की तो प्रत्येक विरोही माताकारी वन गया। खाने जहाँ मकनूल की मुरु के उपरास्त सुन्तान कोरी जा है माताकारी बन गया। खाने जहाँ मकनूल की मुरु के उपरास्त सुन्तान कोरीज शाह में आक्रमण करना पूर्णत: स्थाग दिया। यदि कहा पाता वो वे बाहकमण करना पूर्णत: स्थाग दिया। यदि कहा पाता वो वे बाहकमण करना पूर्णत: स्थाग दिया। यदि कहा

खाने जहीं के बहुत से गुत्र ये। उसे हिन्त्यों से बडी इचि थो। वह हिन्तयां एकन करने (४००) का बडा प्रयस्त किया करता था। उसने धपने धन्त-पुर में बहुत सी रूपवती कनीजें एकन की थी। समाचार बाहकों का कजन है कि उसके धन्त-पुर में वो हजार रूम तथा चीन की कनीजें थी। प्रयस्त कारी को उडाउं वहन्त्र से विश्लीयत करती थी। खाने जहीं राज्य ज्यादायां के कार्य में इतना व्यस्त होने पर भी प्रपना समय धन्त-पुर में व्यतीत करता था। उवसी करता न की सहया बहुत समिक थी।

जब मुत्तान को यह हास ज्ञात हुमा तो उसने मादेश दे दिया कि खाने जहाँ के यहाँ जिस पुत्र का जन्म हो उसके लिए तत्काल १९००० तक्के वृत्ति निश्चित की शाम और सफेंद ऐसे प्रदान को ज्ञास। खाने जहां की जिस पुत्री का विवाह हो, तो उसके जामाता की वृत्ति १९००० तक्के निश्चित को बाद तथा सकेंद्र पेटो प्रदान हो। खाने जहां को इतना ऐस्वर्स प्राप्त मा कि मुत्तान क्रोरोज साह कहा करता मा कि देहनी का बादसाह खाने जहां है। .....

१ भपनी भनुपस्थित में भपना प्रतिनिधि ।

(४०१) यदि किसी प्राप्तिन तथा कारकुन द्वारा किसी लोभवत किसी प्रपराध प्रवस्ता पत्त-प्रवृत्त्य का पता पलता तो उसको उस कारता राजीहासन के समझ प्रस्तुत किया जाता। खाने जहाँ जो संसार भर में सबसे प्रधिक दुदियान या शासन तथा पन भवन्यभी समस्याधों के समाधान में वटा प्रयत्नदील रहता था। वह सुत्तान का कोध भी शान करता था। इस इतिहासकार को विश्वस्त सुत्री से झात हुंबा है कि उस मुस्तान के कर्रायखाने में एक जन्नक था। साम करता के प्रधिकारियों को भौषा गया था। उसका मूल्य ६०,००० तन्ने था। संयोग से कानकुन प्रापस में कानकुनी की चतुराई से समस्तित हुये धौर उन्होंने लक्षनीती के उपहारों ने उसे दिखाकर प्राप्त में बाद दिवा धौर ने गये।

कुछ समय उपरान्त स्लान को उसकी स्मृति हुई। कमंबारियों ने, जो धसावधान सोगों में सिम्मिलत होते हैं निवंदन किया कि उसे लखनीती के उपहारों में भेव दिया गया था। मुल्तान फीशों साह को सन्देह हुआ कि कर न करकुणों ने जूला नष्ट कर दिया। उसने उनके करना कपन स्वीकार न किया। उसने उन्हें देश देश निरुष्य किया। वजीर उस समय (१०२) उपरियत पा धीर सब कुछ देस रहा था। उसने वादशाह का क्रोध देख कर सोचा कि यहसाह इन करकुनों को साल मार्गों पर चलता कर देशा। वह कुछ त्रांत के समस बढ़ा हो गया धीर क्रोप के उन पदाधिकारियों की धासतीन पकड़ कर बड़ी कठोरणां से उन्हें हटा दिया। जब वे बादशाह के सामने से हार्थियों के निकट पहुँचे तो उसने उन धसावधान प्रामिनों से कहा, 'है। गुर्ख के निकट पहुँचे तो उसने उन धसावधान प्रामिनों से कहा, 'है। गुर्ख के निकट पहुँचे हुगे दुगरिया वर्षा दिए। दुते का मूल्य ८०,००० तन्का खबाने में पहुँचा दो।" दुसरे नित वादशाह ने हित्यों क्वीर से पूछा कि 'दूते वाले कारकुनों का बया हुया?' वजीर ने कहा कि 'उन,००० तन्के दुते का मूल्य शहराह के खबाने में पहुँच गया, पाई जूता उपहार ने कहा कि 'उन,००० तन्के दुते का मूल्य शहराह के खबाने में पहुँच गया, पाई जूता उपहार ने कहा कि 'उन,००० तन्के प्रते का मूल्य शहराह के खबाने में पहुँच गया, पाई जूता उपहार ने कहा कि 'उन,००० तन्के प्रते का मूल्य शहराह के खबाने में पहुँच गया, पाई जूता उपहार ने क्लानीती क्या हो प्रयस्त न गया हो।'

(४०३) कहा जाता है कि सुलान चट्टा के युद्ध में लोटकर सानोरा के कूरक का निर्माण करवाने लगा। """ "वाने नहीं कबीर फीरोजाबाद में या और विजासत का नार्य किया करता था। प्रत्येक दिन मानवर (व्ही) पर बैठना या और प्रामिशों के कार्य की जीव किया करता था। प्रत्येक सानिवार को सावोरा जाता था और अहसाह को पूर्ण हाल बताता था। जब सुलतान को खाने जहाँ के हिर्दैयों होने का पूरा प्रसाख मिल जयत तो उनने तीचा कि खाने जहाँ को विजास के सम्मान से देशा कोई सम्मान मिलना चाहिए। एक दिन सत्तान ने दो विवस्त को सानकों सानों को सीरोजाबाद में अब रहा था जहाँ के पित्र सरमान बहाना ने दो विवस्त को जहाँ के पान परानी सोर से यह सुलग पहुंचवाई कि 'मैं देश सम्मान बहाना चाहता हूं। मननद तेन निवयं जित्र नहीं। तू राजनिहानन के बराबर जरदीजी निहानचा अपनी धोर से जलर खाँ को देने इसलिये कि राजविहासन के निकट चरदीजी निहानचा समनी सारत के करर खाँ को देने इसलिये कि राजविहासन के निकट चरदीजी निहानचे का समनान सतनत के सम्मान से सिषक है।"

अब वे खाने जहाँ के पास फीरोजाबाद पहुंचे भीर सुत्वान का सदेश मुनाया तो जमने सोचा कि 'ऐसा बात होता है कि सुत्वान इस बहाने से मुफ्त के ममनद नेना तथा विकारत के पदच्छुत करना चाहता है और उक्तर खाँ को दोवाने विवारत में बैठाना चाहता है। 'उसने कहा' 'मसनद भी संमार के स्वामी की प्रदान की हुई है और अरदीजी का निहालचा भी म्रप्रदाता का है कि नु जिस दिन मैंने सरमुती की सोमा में वादशाह के चरण चूमे थे तो उस

१ इधर उधर भेज देगा।

र सोने के तारों के काम वा।

३ वहा ।

दिन सहगाह ने तोको के मुक्ते विखारत की मननद स्वयं लिखी थी घोर यह भी लिया या कि मेरे तथा मेरी गनतान के राज्यकाल में मसनद तथा विखारत का पर मेरे तथा मेर पुरों के प्रतिदिक्त किसी को न मिनेया। दास के पास वह तोकी विद्यमान है।" बढ़ीर ने वह तोको मितक साहन को देकर नहा कि "तुम यह निवेदत कर देना कि सहसाह प्रपना (४०४) लिखा हुमा स्वय फाड डार्स घोर मसनद उफर दा को दे दें।" वादसाह प्रपना तृगक्त कहा कि "देवर को कर में साने जहाँ की पदस्यात कर । में तो उनका सन्मान वहांगा चाहता था। यदि उने प्रच्छा नहीं समता वो वह प्रपनी मसनद पर वैठे।"

दूबरे दिन जन खाने जही दीवाने विद्यारत का विवरस्य देने फ्रीरोखाबाद से सालोरा माया तो मुल्तान ने उसे बताया कि वह केवल उसका सम्मान बढ़ाना चाहता था किन्नु उपने भीर ही बात भीव लो । खाने जहीं ने उत्तर दिया "में ध्रवीमित सम्मान का भाकाशी नहीं। यह मेरे किस काम का कि मैं वररोजी निहालचा राजसिद्धासन के वरपतर विद्याज । यह मेरे कार विशेष कुरा होगी किन्नु यहर देहनी के साधारस्य लोग मुफ्ते इस स्वान पर कहाँ देख सकेंगे। वे यही कहेंगे कि सहसाह ने दास को (४०६) परच्युत कर दिया। जब दास प्रानी मननद पर धामीन हाता है तो देहनी के यन लोग रेखने पाले होंगे कहने हैं कि खाल सार स्वान पर बंदा है तो देहनी के यन लोग रेखने पाले हों से उरदोबी का निहालचा जिसे इच्छा हो दे दिया जाय।" मुस्तान इस बात पर मनकराने सारा।

## ऐनुलमुन्क का पदच्युत होना

ऐनुलमुल्क ऐन माहरू कहा जाताया। सुल्तान फीरोज झाह धारने राज्यकाल के प्रारम्भ में इशराफे ममानिक र तथा दीवाने विजारत में इजनास करता था। ऐनुलमुल्क वडा बुदिमान् तथा योग्य व्यक्तिया। इस इतिहासकार को विश्वस्त सूत्रो से झात हमाहै कि (४०७) सुल्तान मुहम्मद बिन (पुत्र) तुमलुक शाह के राज्यकाल में ऐनुलमुल्क के भाडयों ने कोई भनुचित कार्यकर दिया। मृत्तान मृहम्मद ने उमे वास्त विक रूप से धमकाया। उसने उछ दिन उपरान्त दरवारे ग्राम किया । मुल्नान महस्मद के राजनिहासन के निकट एक र्जालूना बद्धाया गया । मुल्तान ने उस दिन समस्त काजियो, मानिमो, मुक्तियों, खानो, मिलको, प्रतिष्ठित लोगों तथा प्रत्येक दिशा के सान व माम लोगों को युचनाया। मुल्तान मुहम्मद ने उनसे प्रश्न किया कि "यदि किसी का बहुमूल्य मोती तथा रस्न खो जाय श्रीर कुछ मभय उपरान्त उसे वह मलिन स्थान पर पाये तो वह उसे ले ले श्रथवा नहीं ?" लोगों ने उत्तर (४०६) दिया "ले लेना चाहिये । छोडना उचित नही ।" सुस्तान ने यह मुनकर ऐनुलमुल्क को ग्रोर सकेत किया भीर कहा, "हमारा रस्न ऐनुलमुल्क है कि ग्रपने भाइयो के कारए व्यर्थ में मलिन स्थान पर पहुँच गया था। हमने भ्रपना मोती पालिया।'' उस दिन उसने ब्रादेश दिया कि ऐनुलमुल्क को उन जीलूचे पर बैठाया जाय। सक्षेप में ऐनुलमुल्क ऐसा योग्य तथा बुद्धिमान् या किन्तु उसे ग्रविक सम्मान प्राप्त न था। उसने बहुत सी पुस्तकों मुहुम्मद शाह तथा फीरोज बाह के राज्यकाल में लिखी । उनमें से एक तरस्मुले ऐनुलमुल्की है जीकि समार में बढ़ी प्रसिद्ध है।

र अस्माने तीकी।

र मुरारिफे ममालिक।

<sup>🤻</sup> ऊनी कालीन।

४ ऐनुनमुल्ककेपत्रों का संग्रह।

जब ऐनुलपुस्क को फ़ीरीज शाह के राज्यकाल में देहती के राज्य की इतराफे ममा-तिक । प्राप्त हुई तो जह इशराफ के कार्यों के सम्प्रक करने का विशेष प्रयत्न किया करता था। दोवाने विचारत में बैठता था। स्योग से ऐनुलसुस्क का सोत जहां नवीर से मतमेब (४०६) हो गया दोनों ने दरवार में बैठ कर बड़ी प्रमुद्धित वार्त तथा बड़े भीच प्रकार का फ़गड़ा किया। प्रयोक ने प्रपत्ती प्रमुत्ती सीमा छं बढ़ कर बाते की। एक दिन वजीर ने ऐनुन पुस्क छे कहा कि "गुजरिक को मुक्तम्सल (स्विस्तार) ध्यय के कागज से बया काम वो बह् मुक्तों छे पुफरस्स (ध्यय का चटलेख) मौराता है। मुजरिक जमा का प्रधिकारी है। ध्यय की जांच प्रद्राचीका का विशेष कर्तक्य है।" इस पर ऐनुलमुक्क ने कहा कि 'मुस्तीफो का स्विस्तार

दोनों घादमी बाद विवाद करते कोर एक दूसरे को बुरा मला कहते गुस्तान के पास पहुँचे। मुदारिक तथा पुरतोशी के वस्तंत्र्यों का राजविह्नासन के समझ उल्लेख किया। कीरोज शाह ने कहा कि बस्ताम के मुक्तो तथा मामलों के कारकुमों की घाडेवा दिया जाय कि वे दोनों इसाराफ में ज़ब्दी पुरत्तराजें व तथा खर्च मुस्तद्व प्रत्यों के सुक्ताम के प्रत्यें पुरत्तराज में ज़ब्दी पुरत्तराज है। तथा जाय के पुर्व पुरत्तराज में जमा व खर्च पुरत्तराज में जमा व खर्च पुरत्तराज दें। सुत्तान के इस्ती पत्र्यों का दीवाने विजारत द्वारा पालन होने लगा। इससे पूर्व समस्त पुरत्तान के राज्यकाल में समस्त कारकुन प्रत्येक तीनो दीवानों में पुरत्तरता तथा पुतर्क कर का प्रत्ये प्रत्ये का स्वाद करते थे।

(४१०) खाने जहाँ तथा ऐनुलमुक्क का फाउडा इस सीमा को पहुँच गया था कि स्रमेक बार खाने जहाँ ने ऐनुलमुक्क से कठीर धारू नहें। ऐनुलमुक्क भी खाने जहाँ से स्रमुचित प्रथ्य कहा करवा था। कोई बात ग्रुस न रखता था। एक बार परीरोज जाह ने सिक्सर कि नित् प्रवहर बेहनी ने प्रस्थान किया। खाने जहाँ गुरुक्षण तथा ऐनुसमुक्क भी साथ थी। सुल्तान एक पदाव पर उतरा हुंधा था। ऐनुलमुक्क मध्याह्र में सहसा प्रथने विविद्य से सवार होतर खाने जहाँ के सराय भी यो हो वे उतर कर खाने जहाँ के सराय भी चता गया। खाने जहाँ के विद्यासपानों ने खान से ऐनुलमुक्क के फाने की मुक्ता में था। जय तक खाने जहाँ प्रथम स्थान से स्थाकर ऐनुलमुक्क का स्थापत करता, इसी बीच में ऐनुलमुक्क के एक निकटवर्ती ने उतने कहा, 'यह खाने जहाँ का सरायचा है।' इस पर ऐनुलमुक्क प्रथम साथ के स्थापत करता, इसी बीच में ऐनुलमुक्क कराने बादिमयो से बड़ा रष्ट हुंधा घौर उसने कहा, 'जब में वजीर के सरायचे के ममत उतरा या सभी सुम कोगो ने घौं न वताया?' धार ऐनुलमुक्क खाने आदिमयो से बड़ा रष्ट हुंधा घौर उसने कहा, 'जब में वजीर के सरायचे के स्थापत वतरा या सभी सुम कोगो ने घौं न वताया?' धार ऐनुलमुक्क खाने आदि के बाहर निकल यदा घौर मुल्तान के द्वार पर पहुँचा। अब ऐनुस कि के बहर निकल यदा बीर मुल्तान के बार पर पहुँचा। अब ऐनुस

१ सशरिफे समालिक का पद।

२ काय की दत्व रेख का अधिकारी है।

३ आय का मविस्तार लेखा। ४ व्यय का संजित लेखा।

y अयय का सविस्तार लेखा।

६ आयका संचिप्त लेखा।

७ सदिस्नार विवरण सदित लेखा।

म शिविर।

के शिविर के द्वार पर पहुँचा धौर ऐनुलमुल्क के घाने तथा सौट जाने का हाल शहसाह सं मती भौति कहा।

फोरोज साह ऐनुलमुक्त नो जुलाकर मुतकराया और उसने कहा "हवाजा ऐनुहोन! खाने कहा के सरायने में जाने तथा बिना भेट िक्ये मीट माने का बया कारणा था? भेट कर लेती चाहिये थी।" ऐनुलमुक्त ने उत्तर दिवा, "दास लाने जहां के शिविष में न गया था। विशेषक शाही शिविष के द्वार पर मा रहा था। वयोकि तजीर के रायरे तथा बादशाह के दायरे से लोई मन्तर नहीं इसिजये कि लाल सरायना बादशाह का भी है धीर वजीर का भी है, देहतीज, बारणाह, तथा ह्यावगाह बादवाह के भी है धीर वजीर के भी, हाथी बादवाह के द्वार र भी है तथा वजीर के भी, माने के दायर में है तथा वजीर के भी, मतः दास इस प्रम से कि यह शाही सरायचा है, सने जहां के द्वार पर उत्तर पड़ा।"

(४१२) खाने जहीं ने यह मुनकर कहा, "दास इस राज्य में निवास त्याग कर काबे चता जायगा इसिलिये कि सभी तक हम लोगों के बीच में घन सम्बन्धों मतमेद या स्रोर जिस प्रकार है वह चता जाता था। इस समय चीर ऐनुप्रमुक्त ने दास को शहशाह के बराबर कर दिया। इससे प्रकार कार दिया। इससे प्रकार कार विशेष कर की तैयारी कर लेनी चाहिये।" यह मुनकर शहशाह उस स्थान से उठ कर एकान्त में चला गया सौर दोगों के विरोध के काराया इसके सी स्वस्था में यह सामय होने काराया हास की स्वस्था में स्वस्था मार्की स्थान के स्थान से स्वस्था में स्वस्था मार्ग स्वस्था में स्वस्था मार्ग स्वस्था में स्वस्था में स्वस्था में स्वस्था में स्वस्था मार्ग स्वस्था में स्वस्था मे

दोनों को शत्रुता इतनी बढ गई कि इसका उल्लेख सम्भव नहीं । जुछ समय सक रोनों का व्यवहार इसी प्रकार रहा। इसी बीच में बखीर ने मुझरिफ स कहा, "ह दुण्ट हराम खोर!" ऐतुन्युहक ने भी बखीर को इसी प्रकार का बुरा उत्तर दिया थ्रीर उसे प्रमानित किया। उस समय मुल्तान एकान्त म धानन्द मना रहा था। बखीर सुन्तान के पास उसी स्थान पर पहुच गया। फीरोज दाह ने सुन्तान को श्रद्धायिक चितित देखकर पूछा, 'खाने जहां! जुधल है प्रयांत इस समय वे भीका कैसे पहुँच गया?" बखीर ने कहा, (४१३) 'ऐतुलहुक हराम खोर ने दीवान मे बैठकर ससार के स्वामी के दास को प्रवृचित यद कहे। यथीक शहराह ने पपने दास को सम्मानित करके विचारत के पर पर प्रायोग करा दिया है सो किर ऐसी अवस्था में ईथ्यों के कारण कोई उसका प्रपान करे तो दाम का वया स्थान रह जात्या? शहराह इस करके सत्तरण ऐतुलाइक को प्रदान करवे।"

सुस्तान ने सोच कर उत्तर दिया, "चाने जहां! दीवाने विचारत तुम्के प्रदान कर दिया। दीवाने विचारत के प्रांचिकारी तेरे प्राचीन हैं। जिसे जू रखे, वहीं रहेगा, जिसे जू प्रयक्त कर दें वह पहचुता यदि ऐंगुलवुल्क प्रामान करता है तो उसे दाराफ से पुण्यक्त करदे। दसराफ समाविक किसी मन्य को दे ते। 'दन प्रवचत पर सुस्तान ने खाने जहां की खात विचारत प्रतान की भीर वह सुख खुध भागे पर को चल दिया। वहाँ म उत्तने दीवाने विचारत के प्रतान को प्रोच के पास भेजा भीर उत्तरे कर्माक के पास (१४) यह क्रदान के दिया गया।"

हाने जहीं को इतना बडा सम्मान प्राप्त चा। जब-जब बादशाह शिकार की सवारी में सोटकर राहर (बहुकी) प्राप्ता थ्रीर सर्वप्रथम जब छाने जहाँ मुख्यान का नीव पर निरक्षा हो मुख्यान घोडे से उत्तर पढ़ता। उमें मानियन करता घीर उसक विषय में पूछ्याछ करता। जब तक छाने जहीं जीवित वहा तब तक उसमें तथा मुख्यान में कोई भेद न था।

जब ऐनुत्रमुद्र इसराफ़ के पद से पृषक् कर दिया गया तो वह तीन दिन तक शाही दरबार में न गया। तीन दिन पहचात फीरोज साह के समक्ष प्राभवादन के स्थान पर धिभवादन करने गया। उस घरसर पर घहनाहुने ऐनुनधुरूक को घाने निकट बुजबाया धोर ये शब्द कहें, 'हवाजा ऐनुहीन सुन। विरोध के कारण राज्य नष्ट हो आते हैं। सभी लोग, बुद्ध तथा पुत्रके निर्माह हो आते हैं। सभी लोग, बुद्ध तथा पुत्रक निर्माह हो आते हैं। स्वयोक्ति तेरा खाने अहाँ ते विरोध है प्रत तुमें मुत्तान, अकवर तथा सिविस्तान की घनता प्रदान को जाती है। प्रगानी प्रवता को चना जा धोर बहुते का कार्य कर।"

उनने यह फरमान मुनकर शहंबाह से निवेदन किया, "में घवता में कार्य तथा बहां का प्रबन्ध करूँ मा किन्तु दोवाने विजारत में हिमाब नहीं दे सरता। घहुबाह की देवा में (१११) प्रस्तुत नरूँमा।" मुस्तान ने उत्तर दिया, "देवावा ऐतुदीन! में मुस्तान नी घवता दोवाने विजारत से पुषक् करता हूँ। जो जुख तु पुत्तान की घवता में नरेबा वह मुक्के स्थोकर है। तेरा विकास से पुषक् करता हूँ। जो जुख तु पुत्तान की घवता में नरेबा वह मुक्के स्थोकर है। तेरा विकास से पुषक् करता हूँ। जो जुख तु पुत्तान की घवता स्थोकार की।

प्रायेक हितंपी दात ने प्रपने हृदय तथा राज्य के हित की बात परामर्श-दाताम्रो के समात इस प्रकार कही, 'बंबीर को हतना सम्मान प्रदान करना कही तक उचित है। उनके साबरण तथा कार्य की जॉब करानी चाहिये।'' सुस्तान ने यह सुनकर इस बात का पता लागने के लिये िन वे त्या कहते हैं, ऐतुन्युहरू को घोर मुख किया। ऐतुनयुहरू ने यह सुनकर राज्य क हितंपी परामश्च-दाताम्रों के समान कहा, 'इन बातों पर सामना तथा युरे विचार हृदय में लाना राज्य की नीचें में विक्न बान देता है। जो नोई इन बातों में प्रयस्तशील होता है वह तिसी महोता होता। सान जहां बढ़ा ही जुद्धिमान तथा योग्य वचीर है। उसक (१९७) हटा देने ते न जाने वया हो जायेगा। राज्य समने स्वान पर इह जाय स्ववा राज्य का बहुल हितने लगे प्रवचा सतार दिव्ह जो जाय, (किमी को जात नहीं)।''

सुस्तात को ऐतुलमुक्त के सक्त बढ़े अच्छे को भौर उसने ऐतुलमुक्त में इस विषय में परामर्त देने का कहा। उमने उत्तर दिया, 'ऐना नहीं कि यह बातें बड़ीर के कानो तक न पहुंची होगी। उस बुताकर सब कुछ बता देना चाहिय जिससे उसके हृदय में कोई सका अथवा मत्र हो तो उसका सामागत हो सके भीर यह निर्वचत होकर राज्य का नार्य कर सके यदि उसके ह्रदय में विभिन्न दाकामें रहेंगी तो वह अपने प्राय हवेंगी पर खेला और राज्य के कार्य न कर सकेगा। कुछ समय में राज्य के सभी कार्यों तथा सासन प्रवस्त में विभन्न जातेंगा। कुछ समय में राज्य के सभी कार्यों तथा सासन प्रवस्त में विभन पड जायेगा। कुछ लोगी ने जो इस घटना से सम्बन्धित पर इस हातिहासकार को बताया है कि यह साह हातिहासकार को बताया है कि यह साह हातिहासकार को बताया है कि यह साह हातिहासकार को सताया ने उस कह साम

चिकत रह गया घोर बडा दुनी हुमा। मुल्तान ने उसे दुसी देख कर उसे स्वय खिलप्रत पहुनाई तथा बडे सम्मान से विदा किया।

यद्योर ने बहाँ से खुदा खुदा तीट कर ऐनुलमुक्त का ध्रालिंगन किया धौर कहा, 'मुक्ते यह ज्ञात न या कि तुभको मुभने इतना प्रेम है। यह मेरी प्रूल यी कि मैं तेरा विरोध किया करता था।' इस पर ऐनुलमुक्त ने कहा, "यह बात हृदय से निकालदे कि मैंने यह बात तेर हित में कही है। मेरी तथा तेरी छनुता जबी प्रकार विद्यान है। मैंने जो कुछ कहा बहु राज्य तथा सत्ततत के हित में था।" खान जहाँ ने ऐनुतमुक्त को प्रयन्ते पर ले जाने की बड़ी इच्छा की किन्त वह उसके पर ग गया। मुत्तान ने यह मुक्तर करहा:

'वृद्धिमान शत्रु जो प्राण के पीछे पडा हो, उस मित्र से ग्रन्छा है जो कि मुखं हो।'

(४१६) जब खाते जहाँ विजारत की गदी पर प्रासीन होता तो निजामुलमुल्क प्रमीर हुवेन प्रमीर मीरान नायन यजीर गदी के बराबर बाद प्रोर बंठता था। उसके नीचे नायब बजीर मुरारिक मामिलक बंठता था। उसके नीचे नायब बजीर मुरारिक मामिलक बंठता था। उसके नीचे के दाई घोर मुस्तीफी बंठता था। मुक्ते विश्वस्वता मुशे वे सात हुवा है कि मुस्तीफी का स्थान कर्वेता मुहारिक के नीचे होता है। जिन दिनो मुस्तान मुहम्मद की पुत्री के पुत्र मुहम्मद को, जो दो माई थे—एक मुहम्मद, दूनरा मीद्र, फीरोब खाह के राज्यकाल में मुस्तीफी का पर प्राप्त हुमा प्रौर उसकी उपाधि प्रज्ञोजुलमुल्क निरिच्य को गई, तो घहसाह ने कहा, "प्रज्ञोजुलमुल्क मेरे स्वामी की पुत्री का पुत्र है पत. वह मुद्रारिक के गीचे कित प्रकार के वनता है। यदि उसे मैं मुसारिक के अगर बंठा हैं तो इससे मुल्तानों को प्रचा पत्र ज्ञामेंगी।" इस कारए मुल्तान के प्राप्त पत्र विवार के समस्त प्रवाधिकार खोले छोले बही के बाई घोर बंठते है प्रत. प्रज्ञोजुलमुल्क दाई घोर बंठा करे। जिस समय पाही दरवार होता वो मुस्तीफी, मुशरिक के के स्थान पर लड़ा होता।

(४२०) किन्तु नाजिर तथा बुकूफ एव जनके समस्त नायब, नायब वजीर के पीछे से हों वे । इस सम्बन्ध में विश्वस्त सुन्नो से आत हुआ है कि बुकूफी का पद मुन्तमूर्व राधिकारियों (की भूजी) में न था। जब मुन्तान जलाबुद्दीन खलजी देहती के राजिंदाहासन पर धालक हुआ तो उसने ताना प्रकार के समस्त करता था। मुन्तान जलाबुद्दीन का एक सम्बन्धी उसे राज्य के कार्य में परामर्थ दिया करता था। मुन्तान जलाबुद्दीन उसे देखाने विज्ञास के प्रधिवारियों में पद प्रवान करता पाहता था। पुद्धताव करते पर जात हुया कि योगी विजार के नोई पद नही। योग्य वडीर ने विवेदन किया कि यदि मुन्तान का धादेश हो तो किवी की पदच्छत कर दिया जाय। पुद्धतान का धादेश हो तो किवी की पदच्छत कर दिया जाय। पुद्धतान का प्रावेश हो तो किवी की पदच्छत कर दिया जाय। पुद्धतान जलाबुद्दीन ने कहा कि "किवी को पदच्छत कर दिया जाय। पुद्धतान जलाबुद्दीन ने कहा कि "किवी को पदच्छत कर दिया जाय। हा विज्ञ के विश्वस्त कहा है के राज्य के वेदी ते अनुक्ती का पद निकासा। नाचित्र का कर्तव्य यह होता है कि राज्य के समस्त क्यामित दीवाने इसराफ मालिक में जो राज्य की जमा (प्राप्त का लेखा) प्रस्तुत कर वेत्र प्रस्तुत कर वात्र प्रस्तुत कर वेत्र प्रस्तुत कर वेत्र प्रस्तुत कर वात्र प्रस्तुत कर वेत्र प्रस्तुत कर वात्र प्रस्तुत कर वेत्र प्रस्तुत कर वात्र प्रस्तुत कर वात्र विवार कर वात्र वेत्र प्रस्तुत कर वेत्र प्रस्तुत कर वात्र विवार कर वेत्र प्रस्तुत विवार कर व्यवस्त कर वेत्र प्रस्तुत कर वात्र विवार कर वात्र वात्र विवार कर वात्र विवार कर विवार कर कर वेत्र वात्र विवार कर विवार कर वात्र विवार कर विवार कर वात्र विवार कर वात्र विवार कर वात्र विवार कर वात्र वात्र विवार कर वात्र विवार कर

(४२१) उसके लिये एक प्रवक् प्रत्य की प्रावस्यकता हो जायगी। उस योग्य बचीर की क्या प्रवसा की जा सकती है कि उसने प्रपत्नी दुढि तथा योग्यता से कैगा सम्मान पैदा कर लिया। फीरोज साह का बजीर भी इतना ही योग्य था।

## खाने जहाँ का निधन

जब खाने जहीं बृढ हो गया धौर उसकों गवस्था द० वर्ष से प्रधिक हो गई तो उसके सारीर के सभी घड़ी में दौप उत्तम हो गया। जब उसके निधन का समय काजा तो वह बड़ा हो स्प्त रहा। जिस गामि में ह्याजये जहां का निधन हुमा तो उतके कूर्व दिन में सुक्रवार की नामा के उपरांतन पुरतान फीरोज शाह न जवानक प्रस्थान करके, प्रधुता नवी पार की और द कोस पर पड़ाव किया। उस समय कर प्रस्थान करके, प्रधुता नवी पार की और द कोस पर पड़ाव किया। उस समय कर बुढ दीवहासकार उन लोगों के साथ उपरिवय या घोर उसने यह हाल देखा है। योग्य ज्योतिषियों ने मुस्तान के समय निवेदन किया कि ज्योतिय द्वारा यह जात होता है कि इस समय कुछ शुभ तथा घड़ुभ नक्षत्र एक स्थान पर (४२२) एकत्र हो गये है। उनके सपुत्र होने का प्रभाव हानिकारक नहीं। च्योकि उस समय सोय वर्षीर रुप्त था, प्रत मुस्तान न प्रधानक प्रस्थान कर दिया। उसी गुक्रवार को शांवि के स्वित्तम पहर में वर्जीर का नियम हो गया।

खाने जहाँ मण्जूल का निधन 300 हि० में मुस्तान फीरोज साह के राज्यकाल के १८ वें वर्ष में हुना । सदीर ने, खाने जहाँ मण्जूल के निधन का शोक समस्त देहती निवासियों को हुमा । वह बडा योग्य बजीर था और उसे ईस्वर का बढा अप था । लाव लक्कर का प्रवच्य बदे प्रयन्त से करता था । प्रयंक क्षण प्रवा का भला चाहता और किसी पर फल्याचार न होने देता था । यदि कोई मुस्ता किसी विचायल में वोई प्रत्याचार करता प्रीर वन लाता तो खान जहाँ उस प्रथिक धन को प्रसन्त न करता । सर्वेदा प्रजा का पासन पोपण किया करता । हमेशा सभी कारजुनो को प्रपन्नी शरण में रखता था और हुदय से उनके स्वपराण खिलायल करता था । यदि किसी से प्रयहरण का प्रपराण देता । सर्वाण सुस्तान कीरोज साह को उस प्रांति के प्रपहरण का जात को से प्रवा सा स्वर्थ सुरूप का जाता की सो यह उसे किसी सुन्दर उसाम से सभा करा देता ।

(४२३) खाने जहाँ मकजूल के निधन का शोक देहली निवासियो तथा समस्त राज्य वालो को हुया। यह सब उचके दान पुष्प वा प्रभाव था इसिलए कि बान जहाँ सेख नसीहदीन महसूद का मक्त था। वेंध ने उसे शाबीबाँद भी दिया था कि यह बजीर ही जायागा और उसने उसे निवेंद्र दिया था कि यह साम करता रहे और यह असे उसे निवेंद्र दिया था कि यह यावस्यकतां प्रस्त लोगों की सहायता करता रहे थीर यह भी मादेश दिया कि यदि वह सर्वेंद्र वेंच वृष्टि में स्वेंद्र वेंच के प्रावेंद्रों का हृदय से पालन किया। उस समन से वह सर्वेदा वजू की दशा में रहने का प्रयत्न किया करता था। यदि वह कभी मस्तवद पर विराजभान रहता थीर वजू वी आवश्यकता पड जाती तो वह पुरत्त मतनद से उसर कर वजू कर लेता और कर मस्तव रप देश जाता। आदी बहु से पर वान करता था। जव वह स्तवप पर देशमी बिह्कीने पर वान करता तो उसने पतन पतन करता तो उसने पतन करता तो उसने पतन कर यहां दसर वसर अपा अपालतावा रहता था। जव वह करता हो सा उतने पता। जव वह करता तो उसने पतन करता तो उसने पतन कर यहां दसर वसर वसा अपालतावा रहता था। जव वह करता

१ तीकोरात।

२ नमाज क लिए आमानुसार हाथ में ह भोना वजु वहल ता है। कुद दशाओं म वजु भग हो आता ह भीर पुन, वजु वरना पहता है।

३ वक्तप्रवार्याग्रहराथाला।

४ एक प्रकारकालोटा।

लेता तो तत्काल पलग से उतर कर उस भ्राफ्ताबे से बज् कर लेता मौर पुनः सो जाता। किसी को न जमाता। ग्रन्त में मेख निजामुद्दीन की पायती स्थान पाया<sup>क</sup>।

मुस्तान ने साने जहां के निधन के नमाचार पाकर ग्रांखों में ग्रांसू भर कर निश्चय किया कि तसस्वात् वह किसी बडे युद्ध के लिए न निकलेगा । वह उसके लिए बहुत रोता था ।

(४२४) मुभे विश्वस्त सुत्रों से जात हुत्रा है कि जिस समय खाने जहाँ बिन (पुत्र) खाने जहाँ का जम्म हुत्रा वो उस समय खाने जहाँ मक्त्रूत मुस्तान की सक्ता का स्वामी था। वह वहाँ के कार्यों तथा प्रवस्थ के विषय में वड़ा प्रयस्त किया करता था। उस सम्प्रकृतान मुहम्मद गाह विन (पुत्र) गुगचुक धाह देहली में राज्य करता था। दाने जहाँ मक्त्रूत ने पुत्र के जम्म का हास सुस्तान मुहम्मद गाह को तिला। खाने जहाँ के पाम देहली से फरमान पहुँचा कि इस पुत्र ना नाम जोना बाह रखा जाय। इसी काररण खाने जहाँ बिन (पुत्र) खाने जहाँ को ना गाह कहते थे।

सच्चे राधियों का यह भी कपन है कि खाने जहाँ के जन्म के उपरान्त जब खाने जहाँ मक्तून उमे शेल बहाउद्दीन उकरिया के नाती नेख स्वनुद्दीन के पास से गया तो शेख स्वनुद्दीन ने जोना धाह को देखकर कहा दि "विवामुत्वमुद्दक यह शिखु बडा ही उत्तम होगा। तुम्के इसके द्वारा पहचाना करेंसे।" उस मनय खाने जहाँ मक्तून की उपाधि किवामुत-मुक्त थी।

(४२६) खाने जहां मक्कबूल के निधन के उपरान्त अत्येष्टि क्रिया से निवृत्त होकर खाने जहां के पर वाले युल्तान के पान पहुँचे । पीरोड साह ने बडा सोक प्रकट किया और खाने जहां की स्वामि-भांक सम्बन्धों एक एक बतत का उल्लेख किया और साही अनुकम्पा के द्वार बच्चीर के पर वालों के सम्बन्ध में सोल दिंग । जोना साह को विवारत का खिलसत प्रदान किया भीर उसकी उपाधि खाने जहां बिन (पुत्र) लाने जहां रखी ।

यह खाने जहां भी वडा हो योग्य बुद्धिमान तथा समफार या। मुफ बुक्त तथा योग्यता में प्रदितीय या। जब मुन्तान का फरमान इस खाने जहां को प्राप्त होता तो मुन्तान इस खाने जहां को फरजन्दम में सिसा करता या। खाने जहां मन बुल के निधन के उपरान्त यह खाने जहां पूरे २० वर्ष तक राज्य-व्यवस्था एव सासन प्रवस्था में उसे परामर्था दिया करता यो परामर्था देता वह सुस्तान के इच्छा के प्रमुख्त होता या। सुन्तान हितंपी बजीर के परामर्थ के अनुसार कार्य विया करता या। वय यह खाने जहां सुन्तान के समक्ष होता तो वह किसी क्षम्य की ब्रोर बात करने के लिए मुख न करता।

जब बादसाह यात्रा से लोट कर ग्राता धौर राजधानी देहली की घौर बापस होता धौर जब बहु नगर से प्रमिष्ट होता तो खाने जहीं या बीत के लिये पहुँचता । जिस प्रकार सुत्तान साने जहां ते पहुँचे बार मेंट करने के लिये घोड़ से उत्तर उसका धार्तिजन करता उसी प्रकार हुए लोड़ से उत्तर पहता धौर उसका उसी प्रकार हुए सोड़ से उत्तर पहता धौर उसका (४२७) धार्तिजन करता । उन पर प्रत्याधक कृष्णहाटि, धनुकम्मा रखता तथा उसका पौषण्य एव सरस्या करता । सोने जहां मकुबूल मुक्तो से उपहार लिया करता वा धौर उसके सिपय मे राजिंदहासन के समक्ष सूचना प्रस्तुत कर दिया करता । उनके हारा बहु राजिंदहासन के समक्ष सूचना करता वा धौर उन्हें काम कारताना । सुन्तान के व्यक्तिगत

र दक्षल हुझा। २ मेरापुत्रः।

<sup>।</sup> चरण चुम्बन ।

कारखानों ) में पहुँचा देता था। यह साने जहीं मुक्तो तथा किसी श्रन्य से एक दीम प्रथमा दिरम न लेता था। अदेक वर्ष मुस्यमाव वाले वजीरो के समान ४ लाख तन्ते राज- विहासन के समश उपहार सक्य में द करता था। मुस्तान फीरोज साह ने देनी प्रराण से एक के सभी कार्य तथा स्वतनत की बागजीर साने जहीं विन (पुत्र) खाने जहीं को सींग दी यी किल्लु भाग्यवश मुस्तान फीरोज साह ने राज्यकाल के प्रन्त म ईप्या रखने वालो ने राज्य की नीजें में विषय बाल दिया श्रीर साहजार मुहम्मद हो (जो बाद में मुस्तान मुहम्मद हो गया था) तथा खाने जहीं में पीर सपुता जरहां के राज्य करादी और राज्य में प्रवास प्रयास में प्रवास के स्वत्य साम स्वत्य के स्वत्य साहजार के स्वत्य समस्य नहीं। तथा दीह स्वत्य साहजार के स्वत्य समस्य नहीं। तथा दीह से मुस्ता हारा विषय कर दिये गये। व व्यति तथा साहजार के स्वत्य तथा हार हार है। तथा साहजार के स्वत्य तथा हार हार है। तथा साहजार के स्वत्य तथा हार हार है। स्वत्य साम के स्वत्य साहजार के साहजार के स्वत्य है। स्वत्य है। स्वत्य साहजार के साल में लिखा है।

#### अध्याय =

#### मलिक नायब बारबक के गौरव का हाल।

कहा जाता है कि मलेकुश्शकं मित्रव नागव वारवक शहशाह का भाई या किन्तु अन्य माता से । जसका नाम इवराहीम था। वह शहशाह का हितेथी रहने का बडा प्रयत्न किया करता था। सुल्तान फीरोज शाह अपने हितेथी भाई से वडा प्रेम किया करता था थौर नायब बारवक के पुत्रों को अपना पुत्र समभता था। उन दिनो उसके खेल<sup>2</sup> को सिपाह (सेना) कहा जाता था और समस्त खेलो से बढकर समभा जाता था। फीरोज शाह ने मलिक नायव बारवक के पुत्रों को खान की उपाधि प्रदान कर रखी थी। उनमें से एक खेल खाँ, दूसरा नुसरत खाँ तथा तीसरा उमर खाँ था। इसी प्रकार शहशाह ने छ (४२६) वहत वडे हाथी मलिक नायव बारवक को वारगीरी के लिये दे दिये थे। जब मलिक नायब बारवक राज-भवन के द्वार पर शाता तो हाथी मिलक के ताने आगे आते थे। हितैपी मिलक नायब बारवक तथा मुल्तान फीरोज शाह में इतना प्रेम था कि जब मुल्तान भोजन करता तभी वह भी भोजन करता। यदि कभी सुल्तान फीरोज बाह नफल रोजे की नीयत करता तो मिलक नायव बारवक भी उससे अत्यधिक प्रेम के कारण रोजे की नीयत करता। जिस दिन सुल्तान पान न खाता मलिक बारबक भी मुँह मे पान न डालता । जब सुल्तान पान मुंह में रखता तो आबदाराने खाम, जो सुल्तान के विश्वास-पात्र होते थे, इस बात की सूचना मीलक नायव बारवक को पहुँचा देते थे कि ातदाता ने इस समय पान खाया है। उस समय मिलक भी पान खाता था। यदि कभी सुल्तान रुग्एा प्रथवा घरवस्य होने के काररण उपवास करता तो उस दिन मलिक नायब बारवक भी उपवास करता। इस प्रकार (४३०) का प्रेम वहत कम लोगों में देखा गया है।

मिलिक नायव वारवक के सदृष्यवहार तथा उसकी नैतिकता की कहानी। कहा जाता है कि सुस्तान फीरोज शाह अपने राज्यकाल के अन्त में शिकार के लिये

१ जिल्ल भिल्ल हो गये।

२ परिजन।

३ बोभाल दने के लिये।

४ वह रोजाओ अनिवार्यन हो।

प्रस्थान करता तो मिलक नायब बारवक सहर ही में रहता था। बाही महल में निवास (४३१) करता। यथि साने जहीं सर्वेदा नायबे ग्रेवत रहता था धीर राज्य तथा धन स्वयंश नायबे ग्रेवत रहता था धीर राज्य तथा धन स्वयंशों वातों में प्रस्त निव्या करता था तब भी सहसाह प्राचीन वादसाहों ने समान मिलिक नायब बारवक को भी सहर में रखता था। वचीर तथा मिलक वीरवक दोनी महर में रहते थे। दोनों में परस्पर बड़ा में मत्या निष्ठा थी।

जब खाने जहाँ दरवार में पिबारत की चौलडी पर धालीन होने के उद्देश से धाला तो वर्षप्रयम क्रूक में (राजभवन में) मिलक नायब वारवक के पाल धाला और धमिवादन करता। उन दिनों में मुप्रसिद्ध मिलक मुत्तान के क्रूके नियानगी में बंटता था। जब खाने जहाँ मिलक नायब वारवक के पाम धाला तो यह उसका बडा धादर सल्कार करता। कुछ पम समस्य होकर बडे समारोह से उसका स्वागत करता। एक दूसरे के प्रति सम्यक्षित निष्टता प्रदिश्त करते। कुछ क्षण के पश्चात छाने जहां उस स्थान से उठ कर वापत हो जाता धीर वाहर धाकर पश्चतर पर धासीन होता। मिलक नायब वारवक भी सहन नियानगी में बंटता। उस स्थान पर मिलक के समक्ष मिल्य तलवार चलाने वाले पिक विषे खडे रहते। मिलक उनको बैठ जाने का घादेश दे देता। उन्हे देर तक म खडा रहने दता। जिस स्थान पर वे पिक विषे खडे होते बढ़ी बैठ जाते। नित्य सम्यामयम मिलक के धादेशानुसार दो दो विक्रमी धोर एक एक परकाला पकाया जाता था धौर सभी नौवत वालो को दिया जाता (४३) था। यह सब उपके उत्कृष्ट स्वभाव के कारण था। जब बह सुस्तान के वारता। के स्थान पर खडा होता तो कभी छुज्यये चोडो के महत्व के समक्ष व्यव होता धौर कभी डार के ममश्च खडा होता, किन्तु प्रत्यीयक गौरय एव श्रेस्टता प्राप्त होने पर भी किसी को करोरता से न पुकारता।

## कारकुनों से हिसाब किताव का हाल

नहा जाता है कि मुत्तान ने मिलक नायव वारवक को प्रत्यधिक प्रवताय तथा मामले सौंप रखे थे। मिलक ने उन प्रवतायों और परानों में प्रमनी घोर से मुक्ता नियुक्त कर दिये थे। वन कभी कोई मुक्ता एकता से प्रांता से मिलक प्रमने हें स्वलां के कि राविक को प्रवास की प्रांता के प्रवास के प्रांता के प्रवास के प्रवास कि वे उनसे हिसाव किताव करें। वब उनका हिसाव किताव किया जाता और उन कारकुतों के हिसाव किताव करें। वस उन कारकुतों के हिसाव किताव करें। वस उन कारकुतों के हिसाव किताव कार कार कार प्रांत किये जाते। इस पर मिलक नायव वारवक प्रादेश देता कि 'उस दुष्ट के सिर से पराडों उतार ली जाय', चाहे प्रत्य कि नाये के सोंप करी कार के लिये हैं। विकास के स्वांत किये जाते। इस पर प्रिकास के सोंप के हिस से पराडों उतार ली है। " उन कियों यह वाक्य का प्रतिवह हो भया था। वालक भी कीड़ा के समय कहा करते थे कि 'तैरे मिर से पराडों उत्तर ली हैं। मिलक इस प्रकार कहता था धौर इस प्रकार न थां वे कि 'तिरे मिर से पराडों उत्तरताता हूँ।" मिलक इस प्रकार कहता था धौर इस प्रकार न थां वे मिलके नायव थारवक कहा करता था कि जब किसी के सिर से पराडों उतारी गई तो मानो जम्दा मिर कार बहता था। प्रमुख्य की प्रतिक्ता पराडी डारा होती हैं। मिलक उनके प्रभाग के लिये थे घड्य कहता था। प्रमुक्त करता था के कारण पराडी डारा होती हैं। मिलक उनके प्रभाग के लिये थे घड्य कहता था। प्रमुक्त करता था के कारण पराडी उतार वारों के उत्तर लिये थे घड्य कहता था। प्रमुक्त करता था के कारण पराडी उतार होती हैं। मिलक उनके प्रभाग करता था।

१ दरबार ।

रे वंगा

१ उमका उद्देश्य माधारण न होता था।

र पुरुक में फुरस्तादे "भेज देता था" है। एक पोथी में प्ररूद भावुग्दे "उत्तरवा लेता था" है। प्ररूद मादुरदे उचित है।

जब धन वीप होने के कारण किसी मुक्ते के शिर से पगडी उतार सी जाती मी तो इमके उपरान्त जब कभी बह मुक्ता मिलक नायब बारवक के पान जाता तो बिना पगडी के जाता। जब मिलक नायब बारवक उसे बिना पगडी के देखता तो उसे देखते ही उनकी म्रोर से मुख मीड नेता और कहता, "यद निर्तंत्र कुट ! जब किसी मनुष्य नी पगडी उतार ती मुख मीड नेता और कहता, "यद निर्तंत्र कुट ! जब किसी मनुष्य नी पगडी उतार ती गई तो फिर उनकी क्या प्रतिष्ठा वेप रही ?" अब बह मुक्ता कई बार नये तिर मिलक के समध जाता तो मितक पपने कारचुनों जो मादेश देता कि उमजी पणडी दे दी जाय और 'बतला भी सेप धन उसके प्रत्य हों मन्तता हो प्राप्त घर विद्या जाता। (इस प्रकार पन स विद्या जाता) भीर जो थे रह जाता बह धमा कर दिया जाता। यह उसके मदस्यवहार के कारण था।

### मलिक नायब बारबक की रहमदिली

(43४) कहा जाता है वि एक बार मिलक नामय बाग्यक के समक्ष बहुमूल्य सुन्दर सम्ब लाया गया। मिलक को बहु वस्य बडा सम्बा लगा। उसन वहा, "इस कपडे वा मेरे लिए पीराहन' तैयार कराया जाय।" जब कुमल दर्जी ने करडा ब्योना ती उसी जात हुमा कि उस कपडे में पीराहन नहीं तैयार हो सकता, कम है। विशेष व्यक्तियों ने मिनक के समद निवंदन किया कि उस कपडे में पीराहन नहीं तैयार हो मकता। इस पर मिलक नायब बारवक ने कहा कि "यदि पीराहन नहीं होता तो यकता में विया जाय।" निस्मन्देह इस सब्द को वे बदी सब्द कहते हैं। यह नहीं ज्ञात किया क्या पार्य क्या समता है। जब पीराहन न हुमा तो यकता किस प्रकार सिया जा सकता है। " मुहम्मद साहव ने कहा है कि 'स्वयं के ब्रियकार सो के बेबरी होते हैं।" मिलक नायब बारवक भी उन्ही लोगों में से एक पार्य

(४३४) मिलक बारवक (क्सि के) वेतन मे एक दाग वो भी हाप न समाता था। यदि कोई (विमिक) किमी कपू में होता तो मिलक प्रवने खासे में मे उसे कुछ दिला देता था। इस प्रकार के युद्ध तथा पाक दोन (धर्म) के लोग मुहता लोरोब खाह के राज्यकाल में विषयान है। केवल इन प्रवार का गौरव एव प्रतिद्धा मिलक बारवक हो मे न थी, प्रतिषु प्रतिक राज्य का सहामक तथा स्वत्मक पूर्व मे एक बढ़कर था। धीनो तथा दरिद्वयों की महायता हेतु प्रतिक प्रयार का सहामक तथा स्वता था। मिलक नायव बारवक का निधन मुस्तान फीरोज थाह के पूर्व हुया। जब तक बढ़ जीवित रहा मुस्तान के हितो की रक्षा का खत्यधिक प्रयत्न करता रहा। विश्वी के घोर प्रपाध करने पर भी मुस्तान के नमक्ष उमने उनवी निन्दा न की कीर कियों को कमी हरणाश्च भी करून न सहैचाया।

मलिक (उल) मुलूकुश्शक्तं एमादुलमुक्क वशीर सुल्तानी के गौरव का हाल।

(४३६) कहा जाता है मिलक एमादुलमुक्त का नाम बसीर या। वह सर्वेदा सुस्तान के हितंपियों के समान उसका हित-चिन्तक रहा करता था। कुछ लोगों का क्यन है कि एमादुनमुक्त को सुस्तान फीरोज की माता ने प्रपने पिता द्वारा दहेज मे प्राप्त पिया था। जब सुस्तान की माता का विवाह सिपेह तालार रजन से हुमा तो साह की माता के पिता ने एमादुतमुक्त नो जमे दहेज मे दिया था। कुछ का कचन है कि जब मुस्तान की माता का सिपेह सालार रजन से विवाह हुमा तो सुस्तान की माता को श्रपने पिता द्वारा श्रस्थिक

<sup>।</sup> प्याप्त स्था कर्ती।

२ •यक्तिगत •यय

ब्रापूपरण प्राप्त हुये । कुछ दिन उपरान्त सिमेह साक्षार रजब ने उनमे से कुछ क्रापूपरण वेचकर एमाइलमुल्क को मोल विद्या । कुछ का कथन है कि सुल्तान ने प्रपने विहासनारोहए के उपरान्त सुल्तान कृतुरुद्दीन को एक पुत्री से जो घ्रत्यन्त रूपवती तथा बडी ही योग्य थी विदाह किया । एमाइलमुल्क उसका दास था । उसने एमाइलमुल्क को सुल्तान को दे दिया था ।

(४२७) सब का निष्कर्ष यह है कि एमाइलमुक्क सुस्तान का विरोप यदास्वी दास या और बेंतुल माल के धन से क्रय किया हुया दास न था। वह सुस्तान फीरोज शाह को मीराल के रूप मे प्राप्त हुया था। बादबाह की मिस्क रिम्मित) था। प्राचीन दास तथा सेवक या। मंद्रयम जो सुस्तान की मिस्क मे श्राया, वह एमाइलमुक्क था। मुस्तान फीरोज बाह के तिहासनारोहरू के पश्चान संप्रयम को प्रस्तान फीरोज बाह स्वाप्त हुया। इसका सविस्तार उल्लेख मुस्तान के तिहासनारोहरू के विवरस्त में मिस्स जा सुक्ता है।

बहु बडा दुद्धिमान् तथा प्रद्वितीय दास था। वादसाहु के प्रति उसे बडी निष्ठा थी। बादसाहु एकास्त में राज्य की गोपनीय वातो में उससे परामर्श लेता था ग्रीर वह उचित उत्तर दिया करता था। बादसाहु उन्हें पसन्द करता था। जिस किसी को वह अन्ता अथवा पराना दादा वाहों तो जैसे ही वह उसके विषय में निवेदन करता, मुस्तान विना किसी सक्ती दिया करता पाइतम इस देता था। जिस किसी को एमादुतमुरूक परच्छा कराना चाहता तो उसके करतें ही शहशाह उसे तुरुत पदच्युत कर देता था। एमादुतमुरूक की सेता में ५००० वीर सवार तथा प्रसिद्ध महत्वान समिमित थे। बहुत से बढे बेड खान तथा प्रसिद्ध महत्व जो सेता में सामितित थे। वहुत से वेड बेड खान तथा प्रसिद्ध मत्तिक जो सेता में सामितित थे, शहुताह के प्रादेशानुसार उसनी सेवा करते थे। बहुत सी श्रवता तथा पराने सैनिकों के बेतन हेतु तथा प्रपो इसाम में शहुराह द्वारा उसके लिए मिस्कित हुते थे। समस्त सेनाओं का सरदार फीरोज शाहु था। वह समस्त सैनिको तथा सेवकों के कष्ट निवारण में प्रस्तव्य प्रस्तनीकी तथा सेवकों के कष्ट निवारण में प्रस्तव्य प्रस्तनीकी तथा सेवकों के किए निवारण में प्रस्तव्य प्रस्ता सीवा। उसने मुस्तान के ४० वर्षीय राज्यकाल में किसी सैनिक पर कोई प्रयाचार न किया। किसी ध्रवर पर उसने न तो खुल कर प्रीर स सकेत में सेना की राजिसहासन के समक्ष निन्दा की। नवंदा सेना को सम्प्रप्त परवारा मा।

ईस्वर को धन्य है कि फीरोज साह का राज्यकाल ऐसा था। दरबार के समस्त खान तथा मलिक वढे ईमानदार थे। वे सद्व्यवहार तथा नितिकता के लिये प्रयत्नशील रहते थे। यह मब ईमानदारी तथा मत्यता फीरोज शाह के सद्व्यवहार तथा उसकी नितिकता के प्राशीविद से थी। प्रयोक राज्यकाल में बादसाह के व्यवहार तथा प्रावरण का धनुकरण उसकी प्रवाकता है। वयोंकि मुन्तान भीरोज साह धपने राज्यकाल में सद्व्यवहार तथा सहनशीक्षता से पूर्ण क्षेण कार्य करता था, इसी वारण उसकी समस्त राज्य के स्तम्म सहनगीक्षता तथा नेकी से करते बरो वा सहनगीक्षता स्वानी नेकी से कार्य करते थे।

## एमादुलमुल्क की धन सम्पत्ति का हाल

(४३६) वहा जाता है कि एमाडुलमुत्क के पास प्रवार धन सम्पत्ति थी। उसके धन की सस्या करोडों से प्रधिक हो गई थी। मुझे रिष्ट घटना वा उस्लेख करने वालों ने बताया है कि एन बार एनाडुलमुत्क के धन (रनने) के लिये टाट के धैनों की प्रावस्थनता हुई। २५०० तन्के के टाट के धैने मोत लिय गय। टाट के धैने का मूल्य ४ जीतल होता है। इसका निजम्पं यह है कि एमाडुलमुत्क के पाम इसना प्रधिक धन था कि २५०० तन्के के टाट के धैने मोत लिय गय।

जय मिलक के कारकुनों ने एमाइलमुक्क के घर के सामान का रोजनामा (लेखा) उसके समक्ष प्रस्तुत किया और जब टाट के पैंचों का मूच्य २५०० तन्के पंजा गया तो उसने कहा कि इस कारण कि पैलों में धन रखने से धन का अनुमान लग जाता है, घतः धन को इस प्रकार पैंचों में रखना उचित नहीं। उस समय मिलक एमाइलमुक्क ने अपने कार- कुनों को विवा कर विदा और श्रादेश दिया कि हुए खोदे जायें और उन्हें पलस्तर करवा दिया जाय तथा यह सब धन धना के समान उन कुँगों में हाल दिया जाय। उसके प्रादेशा-नुसार ऐसा ही किया गया।

सुस्तान के राज-कोष, खबान तथा दफोन में निश्चित धन था। इस कारए। कि मुस्तान फीरोख शाह ने देवी प्रेरणा से धपने राज्य का कर समस्त प्रवा में बीट दिया था, धत. बेतुत (४४०) मात के खावानों में निश्चित धन पहुँचेद्या था। एमाइलमुस्क के पास प्रपार पत राज्य दफीने थे। बहु सर्वेदा धन एकत करते का प्रयत्न किया करता था। सुस्तान मुहुम्मद शाह बिन (पुत्र) फीरोड शाह के राज्यकाल में सासो ने जो ध्यान्ति की तथा उपद्रव फेलाया बहु धन के कारण था। इसका उस्तेल मुहम्मद शाह के राज्यकाल में किया जायगा।

मक्षेप में एमादुलमुक्त बज़ीर के पास प्रशार धन सम्पत्ति थी। इसी प्रकार राज्य के प्रधिकाश खान तथा भिलक धनी थे। किसी भी धनी के पास इतना धन न था धिपतु किसी भी राज्यकाल में किसी भी खान तथा मिलक के पास इतना धन न था।

सुल्तान फ़ीरोज शाह द्वारा एमाडुलमुल्कका ६ करोड़ का धन लिया जाना।

कहा जाता है मलिक एमादुलमुल्क ने १३ करोड धन एकत्र किया था ग्रीर ग्रधिक धन एकत्र करने के लिये वडा प्रयत्न किया करता था। मलिक एमाद्रलमुल्क के पास रापरी (४४१) (रिवाडी) की घक्ता थी। वह उसकी समृद्धि का बंडा प्रयत्न किया करता था। एमादुलमुल्क के बातक के कारए। दीवाने विचारत (के अधिकारी) अक्तायो के हिसाव किताब तथा उसके मामलों में टाल मटोल किया करते थे। उसके कारकुनो को कोई भी दीवान मे न बुलवाता था। जब कुछ वर्ष उपरान्त रापरी (रिवाडी) की ग्रक्ता का हिसाब क्तिताव हुमातो बहुत धन शेप निकला। सुल्तान के समक्ष इसका उल्लेख कियागया। मुल्तान ने कहा, "मेरा धन क्या और बशीर का धन क्या।" जब एमादुतमुल्क ने सुना कि शहशाह ने रापरी (रिवाडी) अन्ता के शेप का जोकि खजाने में प्रदा करना था, हाल सुनकर इस प्रकार से अनुकम्पा प्रदक्षित की तो उसने धाने धन का लेखा तैयार कराके राजिंसहासन के समक्ष प्रस्तुत किया ग्रीर स्वय मुल्तान से निवेदन किया कि "दास के पास इतना धन है।" उस अवसर पर शहसाह ने वह लेखा पढ़ा और एक शब्द भी नहीं कहा। वह लेखा पुन एमादुलमुल्क को दे दिया। दूसरे दिन सूर्योदय के उपरान्त सुल्तान ने बारजा के महल में दरबार किया। एमादुलमुल्क एक करोड धन थेलो मे करके मुल्तान फीरोज शाह के दरबार में से गया। सुल्तान का आदेश हुआ, "वशीरा! यह क्या है ?" एमाइलमुल्क ने निवेदन किया, "दास कुछ धन शाही दासो के लिये लाया है।" सुल्तान ने धन लेना (४४२) स्वीकार न किया किन्तु एमादुसमुल्क ने बडी विनित की । सुल्तान ने इस पर कहा "बशीर मेरी व्यक्तिगत सम्पत्ति है। जो कुछ उसकी सम्पत्ति है वह मेरी सम्पत्ति है। यह एक करोड धन बैतुल माल के खजानों में न भेजा जाय क्योंकि खजाना बैतुल माल का भण्डार है। यह एक करोड धन मक्वूल इत्रदार को सौंप दिया जाय। सुल्तान के मादेशों का

पावन किया गया। जब कभी भी खाने जहाँ को सुस्तान की यात्रा के समय सामयी एकत्र करते के लिए किसी वस्तु की प्रावश्यकता होतो तो वह राजधिहासन के समस निवेदन करता। उन एक करोड वन से, जो मकबूल इत्रदार को सीपा गया था, ऋष्णु ले लिया जाता धोर कारखानी की सामग्री का प्रवन्य कर दिया जाता। तरश्यक्ता वज धक्ताध्यो तथा मामलो से पन प्राता भातिक मकबूल इत्रदार का ऋष्णु घटा हो बाता। जब तक सुस्तान फ़ीरोज-साह राजधिहानन पर प्राव्द रहा उन एक करोड धन में से कुछ भी व्यय न हुधा! मिलिक (एमायुलसुरूक) तथा खाने जहाँ

(४४३) कहा जाता है कि जब मुल्तान के राज्यकाल के धन्त में मलिक एमादुनपुरक बुद्ध हो गया तो उसके शरीर के सभी श्रमों में दोप झाल्या ! जब स्न्तान फ़ीरीज धाह शिकारगाह की यात्रा को जाता तो मलिक एमादूनमुल्क को शहर में छोड जाता। मलिक कभी-कभी सहर फ़ीरोजाबाद के कूड़क में रहता, ग्रधिकाशत: ग्रपने घर में रहता था। जब एमादलमूलक दृष्टिगत होता तो खाने जहाँ, यद्यपि मसनद पर बैठा होता, तुरन्त खडा हो जाता भीर भागे बढकर मिनवादन करता तथा मत्यधिक भादर सत्कार करता और शीधाति-शीघ्र मलिक एमादुलमुल्क की धोर दौडता। मलिक एमादुलमुल्क भी खादर सत्कार करता। खाने जहाँ के हाथों को सहारा देता। दोनो एक दूसरे से प्रेमपूर्वक वार्तानाप करते। फीरोजाबाद में खाने जहाँ तथा एमादुलमुल्क के घर पास पास थे। सर्वदा खाने जहाँ एमादुल-मुल्क के द्वार की ग्रोर से गुजरता। खाने जहाँ बखीरो के समान ऐस्वयं से सवार रहता या। जब वह एमादूलमूल्क के द्वार के समक्ष पहुँचना तो खाने जहाँ पहले ही से प्रपने मित्रो को उस मार्ग से फिरवा देता इसलिए कि कही एमादलमूल्क को द्वार पर ढोल व ग्रहनाई वजने से कप्टन हो भौर वह रुष्टन हो। ईदो के दिनो में जब खाने जहाँ शहशाह की प्रनुपस्थित में भागने घर से सवार होकर निकलता तो एमाइलमुल्क के द्वार के समक्ष खड़ा हो जाता। जब एमादुलमुल्क अपने घर से निकलता तो दोनो प्रतिष्ठित व्यक्ति वार्तालाप करते हुये नमाज (४४४) के स्थान के लिए प्रस्थान करते थे। उस प्रवसर पर वजीर एमादुलमुल्क के सम्मान हेतु मपना चत्र मपने सिर से पृथक करा देता। यद्यपि लाव लक्कर के मधिकारी खाने जहाँ के साथ होते किन्त खाने जहाँ मकबूल एमाइलगुल्क के प्रतिरिक्त विसी प्रत्य ग्रोर कोई ध्यान न देता था।

### दासों का स्वतन्त्र किया जाना

कहा जाता है कि जब एमादुलमुन्क बुद्ध हो गया भीर उसकी धरियों में शिथिनता भा गई तो उसने सबेश्वयम स्वयं ने सुत्तान फ़ोरोड से स्वतंत्र करा विधा भीर स्वतंत्रता पत्र निता पत्र विधा भीर स्वतंत्रता पत्र निता पत्र निता पत्र सिता पत्र पत्र पत्र पत्र सिता प्रति पत्र प्रति क्षेत्र क्षेत्र प्रति क्षेत्र प्रति क्षेत्र क्षेत्

दे दिये। मिलक इसहाक एमादुलमुल्क के पास भी प्रपत्ती व्यक्तिगत बहुत बड़ी सम्पत्ति थी। पिता के धन की उसे आवश्यकता न थी। उपयुक्त धन तथा घन्य सामग्री के प्रतिरिक्त ४००० जरदोजी कवा २००० सफेद बन्द तथा बन्दे जर कमर उसके पास थे।

## अध्याय १०

## मलिक सैयिदुल हुज्जाव की नदीमी<sup>र</sup>।

कहा लाता है कि मिलक सैंपिदुल हुण्यान का नाम मारक था। यह तथा उसका पिता स्थाना वहीद कुरेली खेलून इस्ताम खेल नियाप्रहोन के मुरीद (चिले) थे। मुफे विश्वस्त सूत्रों से तात हुमा है कि जिस दिन मिलक सैंपिदुल हुण्यान का लान्म हुमा तो स्थाना बहीद (४४६) मिलक न सैंपिदुल हुण्यान को सेवा में ने वालर प्रस्तुत किया। उस समय खेल वजु कर रहे थे। जैसे ही सैंपिदुल हुण्यान को सेल की सेवा में प्रस्तुत किया। उस समय खेल वजु कर रहे थे। जैसे ही सैंपिदुल हुण्यान को सेल की सेवा में प्रस्तुत किया। या, खेल ने कहा 'स्वावा नहीद इस दोनो लोक के मारक (प्रसिद्ध) को धाने लाग्रो।" जब उसे मार्ग के गये तो सेल में प्रस्तुत क्यान के मारक प्रति करते हुये मिलक सैंपिदुल हुज्यान के मुंह में भोडा सा वजु का जल हात दिया। ब्याना बहोद खेल के समक्ष उस इसी आयथ के ले गया था कि वे उनका नाम निश्वत करते। स्थोकि स्थाना की जिल्ला से मारक सब्द निकला, यत. उसका नाम स्थाना मारक हो गया।

निष्करं-मिलक मकसूद वहा ही धार्मिक, पवित्र तथा सदाचारी व्यक्ति हमा। उसने हाजियों के साथ काबे की यात्रा की। सर्वदा बुद्धिमानों के समान व्यवहार करता रहा। वह विद्वता, पाडित्य तथा बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण था। सर्वदा सुल्तानो के दरबार में बढे योग्य बुद्धिमानो के समान व्यवहार करता रहा। सुल्तान मुहम्मद तुगुलुक के राज्यकाल में वह राजींसहासन के समक्ष रहता था। फीरोज शाह के राज्यकाल में उसकी उपाधि मलिक सैयिदुल हुज्जाब हो गई घौर वह बडा ही यशस्त्री हो गया। वह सुल्तान फीरोज का नदीन था। सुस्तान फीरोज बाह उसकी बत्यधिक बुद्धिमत्ता तथा राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी बातो के पूर्ण ज्ञान होने के कारण मलिक सैथिदुल हुज्जाब से परामर्श किया करता था। यदि सुस्तान ... फीरोज किसी कारण मलिक सैंबिदुल हुज्बाब से स्ष्टु होकर कुछ दिन उसे भ्रपन समक्ष न (४४७) माने देता तो मलिक दोनो समय बिला नामा सुल्नान के द्वार के समक्ष उपस्थित होता था। जब दो तीन दिन तक मलिक सैंगिदुल हुज्जाब राजसिंहासन के समझ न माता तो सुल्तान उसे याद करता और यह कहता, "मेरी वार्ता तथा मेरी वातो का रहस्य मारूक के मितिरिक्त किसी को ज्ञात नहीं और न कोई समऋ सकता है।" उन तत्काल युका लिया जाता। ईश्वर को धन्य है कि मलिक सैयिदुल हुण्जाव ने प्रतेक प्रपराधियों को सुस्तान फारोज बाह से, उस समय जब कि वह ग्रत्यन्त रुष्ट तथा क्रोधित था, मृक्ति दिलवाई । बहुत से लोगो का प्रपत्नी बुद्धिमत्ता एवं समक्त से स्थायीकरण कराया । जब सुल्तान किमी से रुष्ट होता भीर उससे कठोर शब्द कहता तो सैविदुल हुज्जाब यथानम्भव उसके गुएो की चर्चा करसा। यदि उसे एमा अनुभव हो जाता कि सुस्तान उसको क्षमान वरेगा और वह उसके गुणो का उल्लेख न कर पाता तो फिर वह उसकी निन्दा न करता। उस प्रवसर पर बढी सावधानी से मौन रहता । सर्वनाधारसा यो मसिक सैयिद्स हज्जाव से बढा लाभ पहुचता रहता था। इसी प्रकार यदि वह किसी के विषय में राजिंग्हासन के समक्ष कुछ कहना चाहता

१ मुसाहिबत

तो वह उसका उल्लेख किसी दूसरे वहान से करता था। इस प्रकार उस दुखी दीन की चहेश्य-पूर्ति हो जाती।

(४४८) घटनाम्रो का उल्लेख करने वाले युद्धिमानो ने बताया है कि एक दिन एक तुच्छ मिधुक मिलिक सैियदुल हुज्जाब के पास ग्राया ग्रीर ग्रपनी दीन दशा की उससे चर्चा की ग्रीर कहा, 'मैं बडा ही दीन तया दिस्त हूँ। इस दीनता के साय-साथ मेरे पुत्रियों भी है और उनका विवाह करने की क्षमता मुक्त में नहीं। ईश्वर तथा मुहम्मद सहद के लिये मेरी सहायता कीचिये।' मलिक सैयिदुत हुण्याय ने कहा, 'हे मूर्ल भिवारी, जा। पांच सेर मेहू साफ कर ग्रीर एक रूमाल में बांच कर कल उस ग्रीर खडा होना जिस ग्रीर सुल्तान की सवारी जाय। देख ईश्वर तेरे लिये क्या ग्राज्ञा करता है।" उस भिजारी ने ऐसा हो किया। सुल्तान की सवारी के समय मेहूँ हाय में लेकर खडा हो गया। जब मलिक की दृष्टि उस पर पढ़ी तो वह सीन्नातिसीन्न उसके पास पहुचा और गेहूँ लाकर शहराह के समक्ष प्रस्तुत करते हुने उसने निवेदन किया, "वह भिलारों कहता है कि मेंने इस गेहूं के प्रश्येक दाने पर एक दार मुल्तान के लिये इखलास का सूरा पढा है।" जब मिलक सैथिदुल हुज्जाव ने शाह के समक्ष ये शब्द कहे तो सुल्तान ने फकीरो के प्रति निष्ठा होते के कारण तथा धपने ग्राप को उन लोगो की शरण में रखने के कारण उस गेहूँ को (४४६) सैयिदुल हुज्जाव के हावों से अपने हाथ में ले लिया और अपनी ग्रांंलो पर रखा। इस प्रवसर पर सुरतान ने घादेश दिया कि ,इस गेहूँ को रसोई में भेज दिया जाय तथा उसके भोजन हेतु रोटियाँ पकाई जायें।' शहशाह ने मारूफ से पूछा, "इस फकीर को किस चीज की मावस्यकता है ?" मलिक ने कहा, "इसके पुतियाँ हैं जिनका वह विवाह नहीं कर सकता।" सुल्तान ने ब्रादेश दिया कि "उसे एक तन्कारोज शहर के उदर तथा जकात से दिया जाय।" . मिलिक सैमिदुल हुण्जाव ने इस प्रकार उसकी जीविका का प्रबन्ध कराया। उसका यह कार्य इस सीमा को पहुँच गया था कि उसने किसी को सुल्तान फीरोज से ग्रक्ता दिलवाई, किसी की रोटी (वृत्ति )। सैथिदुल हुज्जाव को जो गौरव प्राप्त या वह किसी नदीम को नहीं प्राप्त होता। वह जो कुछ भी कहता सुस्तान को उसकी बात पसन्द ग्रांती थी।

जो कोई भी सैयिदुल हुज्जाब के पास धपनी धावश्यकतायें से जाता तो वे उसकी कृपा द्वारा, उसकी इच्छानुसार पूरी हो जाती थी। लोगो से उनका कार्य पूरा हो जाने के उपरान्त बहु गुकराना ध्रवस्य नेता या। यह बात सुस्तान तक पहुँचती किन्तु वह कुछ न कहता। जब मलिक सैषिदुल हुज्बाब सुस्तान के मन्स के द्वार से बापस होता थौर ग्रपने घर में प्राता (४५०) तो वह प्रधिक समय तफ्रधीरों के प्रध्ययन में व्यतीत करताया। वह भोजन तथा वस्त के सम्बन्ध में बढ़ी सावधानी से कार्य करता था धौर इस विषय में रात दिन भत्यधिक प्रयत्नदील रहताथा। यद्यांप यह कहा जाता है किन्तु भालिमो तथा सुफियो ने इसका बढ़ा महत्त्व बताया है घीर इसको कर्षे हसना? के बराबर कहा है। मिलक सैमिटुस हुज्जाब सर्वंदा कर्षे के घन से भोजन करता था। वस्त्र के विषय में भी बह बढ़ा सावधान हुश्रीत बदराक के पर के नार्या भारतिया। दशक के विषय ने मा बहु कका वाया। रहता या मोर को धार के महुक होता या, वहीं पहनता या। वो दार के विरुद्ध होता उसके पास भीन फटकता या। मिलिक सैंग्युल हुज्जाव में सभी प्रकार के प्रुष्ठ तथा उत्कृष्ट बार्ते यो। दरवार के खानो तथा मिलकों से वह भद्ध-मुखे की बार्ते तथा परिहास करता था। ग्रहशाह को उसकी मर्जे-मर्जे की बार्ते तथा परिहास बडा रुचिकर था।

रे कुरान का एक संवित्र क्ष्याय । २ सुनक्षमानों के सामार्थ दिना स्वात्र का ऋख, जिमे अध्य लेने बाना अपनी सुविधानुमार मदा कर

बहुत से ऐसे सोग जिन पर सुस्तान क्रोधित होता जनका वह परिहास द्वारा करनाए करा देता। सुरतान के चालीन वर्षीय राज्यकाल में मतिक सेपिडुल हुज्बाव राजांबिहासन के समय, (४४१) दरवार में तथा महफिसो में नदीभी का कार्य करता रहा। उसकी मृत्यु सुस्तान के निथन के पूर्वे हुई।

#### अध्याय ११

मलिक शम्मुद्दीन श्रवू रिजा का हाल जो मुल्तान फ़ीरोज के राज्यकाल में मुस्तौफ़िये ममालिक हो गया था।

कहा जाता है मिलक सम्मुद्दीन अबू रिजा, मिलक मुबीर अबू रिजा का अतीजा था। वह सुस्तान मुहम्मद सुग्लुक के राजितिहासन के समय कर रहस्ममयी नामें किया करता था। इस मिलक सुजीर के प्रसिद्ध मिलक कबीर ने सुस्तान मुहम्मद के राजमवन के समय दो हुक है करा विदेश मुजीर के पास सुस्तान मुहम्मद के राजमवन के समय दो हुक है करा दिये थे। मुक्ते विवस्त मुजी से जात हुया है कि यद्योग मिलक मुजीर के पास सुस्तान मुहम्मद सुगलुक के राज्यकाल में देहती की पड़ता थी, किन्तु जब मुस्ताना दुष्ट तथी का पीधा (४५२) करने के लिये बट्टा की प्रोर नथा (इसकी वित्तृत वर्षो मुलान मुहम्मद के हाल में की बार कुली है) तो दसने यहा से समय मुजीर को सुद्रवाया। प्रतिक सुनीर पत्रवी मृहम्मद की और रवाना हुया। उन दिनों देहती में मिलक कबीर नायव गैवत था। जब मिलक मुजीर देहती के निकट पहुँचा तो मिलक कबीर कारएस प्रभिमानवस देहती छोड़ कर यमुना के याट की मोर बढ़ा तथा मिलक कबीर से ने कही।

जब मलिक मुत्रीर दोमाव में उतराधातों कुछ विशेष लोगों ने मलिक कबीर से ग्रुप्त रूप से कहा कि 'मिल क मुदोर के मस्तिष्क में कूछ धौर ही भावनायें हैं इपनिये कि वह मभिमानवश विना मलिक से भेंट किये हुये दोब्राब में उतरा हुमा है घोर देहली नगर से जानवृक्त कर उसने मुंह मोड़ लिया है। मलिक कबीर ने, जो देहली मे सुल्तान मुहम्मद तुग्रहुक की प्रमुपस्थिति में पूर्ण रूप से प्रविकार-सम्पन्न था, मलिक मुनीर को बुलाने का बडा प्रयत्न किया। बहुत से लोगों की सम्मति एवं परामर्श से मलिक कबीर ने मलिक मुत्रीर को दोमाब से ब्रुलाभेजा मलिक मुजीर विवश होकर सीझातिजीझ देहली पहुँचा भीर अपनी सेना भी दोग्राद में छोड़ दो। जब मलिक मुत्रीर मलिक कवीर के पास पहुचा तो उस समय र्मनिक कबीर बासन की मसनद पर घासीन या। मलिक मुजीर ने पीछे की छोर हाजिबो के स्थान पर प्रभिवादन न किया। प्रत्यधिक प्रयत्न करने पर भी मूल मिलक मुजीर ने (४५३) सब से पीछे के स्थान पर प्रभिवादन करना स्वीकार न किया। जब मनिक मुनीर को ग्रामे लेगरे तो उसने दूसरे स्थान पर भी म्रभिवादन न किया। जब मिलक मुजीर मलिक कबीर के निकट पहुंचा तो उसने 'ग्रस्सलाम् अर्लंक्न" कहा। मलिक कबीर ने मलिक मुजीर की भीर बडी तीज़ दृष्टि से देखा और कहा, "में सुल्तान मुहम्मद की भीर से बासन कर रहा ह। मुक्ते नियाबते गैंबत के कारण पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तेरे मस्तिष्क में कौनसी हवा भरी है कि मुक्त से भेंट किये बिना देहली से मुख मोड़ कर और भेरी चिन्ता किये बिना (शाही) सेना की धोर जाने का साहस किया; ज्ञात होता है कि तुकिसी ग्रन्य हवामें है।" मलिक मुर्जार ने मलिक कदीर से ग्रजिष्टता के शब्द नहें और नहा, "प्रत्येक मिह के लिये पृथक् बन होता है। एक की दूसरे से कदापि युद्ध न करना चाहिये। संसार का नियम यही है।" जब मूर्ल मलिक मुजीर ने ये शब्द

गणा नदी पार की। प्रतह खाँकी मृत्यु हो चुकी थी। इस यात्रामें यह तुम्छ लेखक धम्म स्रियाज प्रफीफ मृत्तान के साथ था। शाहजादे की मृत्यु का मृत्तान को बटा योक हुया। उस वर्षणद सुन्तान शहर में पहुँचातो वह तैयारी जो उसके पहुँचने पर होतो थी स्कवा दी गई।

इसके उपरान्त बहु ७६० हि० (१३७६-७६ ई०) में सहर में रहा। इस वर्ष एक सुरासानों ने सहने गुरोब में मितक नेक धानदी कोतवाले ममाजिक पर ततवार द्वारा प्रहार किया। मुख्तान फीरोज के राज्यकाल में पहनी बार राज्यकान में तलार खीशी गई भी। विश्वस्त मुनों से बात हुमा है कि एक सुरासानी जो कि सुरासानी व्यापारियों में से पा, किसी घरराम के कारण कोतवाल के बन्दीगृह में बन्दी था। इस प्रवस्ता में उसे या, किसी घरराम के कारण कोतवाल के बन्दीगृह में बन्दी था। इस प्रवस्ता में उसे बहा कृष्ट पहुँचा। कुछ समय उपरान्त मुख्तान ने बन्दीगृह के बन्दियों का विवरण प्रस्तुत वर्ग के धारेस दिया। इस फरमान के समुसार मोल का भारती कोतवाल के प्रविकारियों ने विवयानुद्वार उस सुरानी का हाल मुल्तान के ममझ प्रस्तुत विया। बादसाह ने ब्रादेश दिया कि वह परदेशी है, उसे प्रस्तुत किया जाय।

मिलक नेक आमरी अपने प्रतित्त ममय उस खुरासानी को मुक्त वरके अपने साथ (४९५) राजिसहावन के समझ से बला। जब दोनों जीने पर, उस स्थान के प्रामण में, पहुँचे मिलक नेक आमरो आगे था और वह खुरासानी नी के पिछ या। उस स्थान पहुँचे राजिस नेक सामरो आगे था और वह खुरासानी ने अभिमानवर्ग एक तलकार खता वाले को तकवार लिये नौवत में बैठते थे। खुरासानी ने अभिमानवर्ग एक तलकार खताने वाले को तकवार कोच को सोर उसे मियान से निकाल कर मिलक नेक आमरी के सिर पर मारी। उस समय मिलक खुरासानी की वनला में हो गया। तलवार का उस पर प्रमान वहुमा और वह बच गया किन्तु थोडी सी तलवार मिलक नेक आमरी के सिर में प्रमान वहुमा और वह बच गया किन्तु थोडी सी तलवार मिलक नेक आमरी के सिर में प्रमान वहुमा और वह बच गया किन्तु थोडी मराविक के सामरी के सिर में प्रमान वाला तथा ज्यापियों में विरोध सम्मानित था। कि खुरासानी, प्रसिद्ध हवाजा, बढ़े प्रयिक्तार वाला तथा ज्यापियों में विरोध सम्मानित था। कि खुरास प्रमान के सामरी के सेवान में के तिवाले ममालिक के हाओं करी बना स्था था। उस वर्षी गृह में करी कै सेवान मानित के सिर में प्रसान कही के समक्ष प्रसुत किया। बच खोने जहां मसनव पर विराजमान होता उसे बजीर की हुकूमत की मसनद के समक्ष प्रसुत किया जाता। खाने वहां रीवान के समस्त अध्वत करने के सिर स्थितिया से प्रस करता था। खाने वहां ने सह सिराई होती। मुल्तान की रोज साह विकार खेलने गया था। खाने वहां ने स्थित साह सिराई होती। मुल्तान की रोज साह विकार खेलने न्याय था। खाने वहां ने स्थान राजिहासन के समक अस्तुत करने के सिर स्थितिया साम या। खाने वहां ने स्थान स्वात करने के स्थान स्थित सामित राजिहासन के समक अस्तुत करने के सिर स्थित सामित स्थान

जब मुस्तान राजभवन में पहुँचा तो उसने बस्टियों के निषय में पूछताछ कराई। उसे (धुरामानों को) खुना हुमा ले जा रहे थे। उसने तलवार चलाई। सभी लोग उधर कार लगाये थे।

(४६६) जब बढा घोर गुल होने लगा तो वह प्रावाज मुल्तान के कानों में पहुंची। चस समय सुरतान बढे यंभव से छत्रवये चोशों के महल में बैठा था। सुरतान बढे प्रावक से पूरक के कोठे पर प्राया। खुरासानी प्राया के सब्दान स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन के निकट स्वाचन स्वाचन कोत्वाल प्राया। बहुता था। वसके हाथ के नित्त स्वाचन को निकट सम्बच्ध का को का स्वाचन स्वाचन को निकट सम्बच्ध स्वाचन स्वचन स्वाचन स्वचन स्

१ पहरे।

में घातर विष की तीन बैलियाँ तथा सुनहले फरसे निक्ले। उन बैलियो की बाहशाह के समक्ष प्रस्तुत किया गया भीर समस्त हाल बताया गया। सुल्तान ने भादेश दिया कि भव रिजा से पूछा जाय कि इतना घातक विष किस कारण एकत्र किया था। ग्रवू रिजा ने उत्तर भेजा कि 'यह बिप भ्रपने परिवार के लिये एकत्र किया था।" इस बात पर सुल्तान ने कहा, "अबुरिजा छली तथा धर्त है। मुसलमानी के प्रारा के लिये एकत्र कर रखा होगा। ईरवर ने उन्हें उसके छल तथा उसकी धूर्तता स मुक्त कर दिया।" भादेश हुमा कि उन तीनों विष की थैलियों को फीरीजाबाद के करक के नीचे यमना तट पर जला डाला जाय ।

(४६१) सक्षेप में, कुछ दिन के उपरान्त फीरोज शाह शिकार खेलने बदायूँ में काफिरो की दिशा में चला गया। ग्रेंब रिजा को खाने जहाँ को इस आश्रय से सौंप दिया गया कि वह उससे धन प्राप्त करे। छ मास तक हितैयी वजीर नित्य मसनद पर धासीन होता या। मलिक शम्मुद्दीन को इतना पीटा जाता कि लकड़ी ट्रट कर चूर-चूर हो जाती किन्तु यह इतना घृष्ट्र था कि इतनी मार लाकर भी 'तोबा' शब्द मूल से न निकालता था। मार लाते-खाते उसमें शक्ति न रहती। उसके पाँव पकड कर खींचते हये खाने जहाँ की मसनद के सामने से बाहर ले जाया जाता। दूसरे दिन पून इतनी ही मार खाता। छ मास तक हितंपी बजीर शम्मुद्दीन को बुरी तरह पिटवाता तथा दण्ड देता रहा। तत्पश्चात् शहशाह का फरमान खाने जहां को प्राप्त हुया कि बाग्सुद्दीन प्रवू रिजा को मरूत व तहलक में भेज दिया जाय । तहलक य महत पश्चिम दिशा में जगली व बियाबानों में है। यहाँ जल का बड़ा ग्रभाव है।

. जब तक सुल्तान फीरोज शाह जीवित रहा तथा सिहासनारूढ़ रहा, मलिक शम्सुद्दीन (४६२) ब्रबूरिजा तहलक व मरूत में रहा। ग्रहम्मद बाह विन (पुत्र) फीरोज बाह ने ग्रपने राज्यकाल में, उसे बड़े सम्मान से वहाँ से बुलवाया किन्तू खाने जहाँ द्वारा पहुचाई गयी क्षती के कारण वह घोडे पर सवार न हो सकता था, पालकी पर सवार होता था। कुछ समय उपरान्त उसकी मृत्यु हो गई। वह तीन वर्ष तक दीवाने विजारत में बैठा धौर सबकी अपने श्रधीन करके उसने समस्त राज्य छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात ७८६ हि० (१३८७ ई०) में उसकी मृत्यू हो गई।

अध्याय १२ मलिक शुम्सुद्दीन दामगानी के पत्र का उल्लेख तथा सुल्तान फ़ीरोज शाह के चमत्कार का हाल।

(४६३) कहा जाता है कि सुस्तान मुहम्मद शाह बिन (पृत्र) तुगुलक शाह के राज्यकाल में १ = स्थानो पर विद्रोह हथे और सुल्तान महम्मद को उनके कारण बडा परेशान होना पडा किन्तु ईश्वर की कृपा से फीरोज बाह के राज्यकाल में ४० वर्ष तक जसकी ग्रत्यधिक योग्यता के कारण कोई क्षण भर को भी मलिक शम्मुद्दीन दामगानी के श्रतिरिक्त विरोध न कर सका। सिंहासनारोहरण से लेकर ७७७ हि० (१३७४-७६ ई०) तक ईश्वर की कृपा से सब हसी खुशी व्यतीत हो गया। नित्य राज बढता रहा। २६ वर्ष सक फरोड़ के समान राज्य में वृद्धि होती रही । ७७६ हि॰ (१३७६-७७ ई०) में सल्तान शिकार खेलने कतवर की भीर गया । इस वर्ष के आरम्भ में अकरमात् सुल्तान के पुत्र शाहजादा फतह खाँ की मृत्यू हो गई। सुल्तान मात्रा (४६४) से लौट बाया या। वर्षा बहुतु प्रारम्भ हो गई थी। बादशाह ने अजगर के समान

गोरते पारको । फतह बांबी मृष्यु हो चुनी यी । इस यात्रामें यह सुच्छ लेखक दास्स किरद क्षेत्र सुलान के साथ या । साहबादे की पृत्युका सुल्तान को बड़ा दोक हुमा । वर्ष वर्ष कर सुल्तान शहर में पहुँचातो वह तैयारी जो उसके पहुँचने पर होती यी ककवा रीर्षः।

सके उत्पान वह ७६० हि॰ (१३७६-७६ ई॰) में शहर में रहा। इस वर्ष एक वृंगानी ने उहने पांचेव में मिनक नेक मामदी कितवाले ममानिक पर तलवार द्वारा श्वरा निया। बुतान फीरोड के राज्यकाल में पहली बार राज्यम्यन में तलवार खींची गई में। तिस्तत मुत्रों के तात हुमा है कि एक खुरासानी जो कि खुरासानी व्यापारियों में से पांचित समरा कराए कोतवाल के करनी गृह में बन्दी था। इस प्रतस्या में उसे सा शहर होता। कुछ ममय उपरान्त सुक्तान ने बन्दी गृह के बन्दियों का विवरण प्रस्तुत हरते ना मादेव खिया। इस प्रस्तान के मनुसार मिनक नेक प्राप्तदी कोतवाल के प्रधिकारियों ने नियानुष्तर उस सुराना ने महत्वा के समस्य प्रस्तुत किया। बादशाह ने मादेश स्वित के बहु पर्देशी है, उसे प्रस्तुत किया जाय।

भीतक नेक आपनी पानी प्रतिस मामय उस खुरासानी की मुक्त करके प्रपंते साथ (११६) शर्बात्हावन के समक्ष से चला। जब दोनो जीने पर, उस स्थान के प्रावस्त्र में, रहें वो भिंतक नेक आपनी प्रापे पारे या और वह खुरासानी पीछे पीछे था। उस स्थान रहुव साव तत्तवार ितये भीवत में बंठते थे। खुरासानी ने प्रीमानवार एक तत्तवार रात हुव साव तत्तवार कि भीवत में बंठते थे। खुरासानी ने प्रीमानवार एक तत्तवार रात है के प्रावसी के तिर स्थान हुवा थोर वह वच गया किन्तु पोडी की वत्तवार मिलक नेक प्रापदी के किर में भीवत हुवा थोर वह वच गया किन्तु थोडी सी तत्तवार मिलक नेक प्रापदी के किर में भीव है। सीडियो में बोर मच गया। वह खुरासानी, प्रसिद्ध बताजा, वडे प्रीमार वात व्यापात्रों में विशेष सम्भानित था। किसी प्रपराय के कारणा मिलक नेक प्रापदी के देशन में केतियाले ममिलक के हाथो वन्त्री बार खिला गया था। उसे वन्त्री गृह में कही के देशन मिलक पारियो प्रमान के हैं स्था प्राप्त की स्थान प्रस्तुत किया। वस साले वही ने निकर पर विराज्यान होता उसे वजीर की हुकूमत की मसनद के समस मन्द्र दिखा तथा। साने वही नेवान के समस्य प्रस्तुत किया। वाना। साने वही दीवान के समस्य प्रस्तुत किया। वाना। साने वही दीवान के समस्य प्रस्तुत किया। वाना। वाने वही दीवान के समस्य प्रस्तुत किया। वाने वही सान सान सान सान सान करता था। खाने वही की किताई होती। सुल्लान कीरोज साह पिकार खेनने गया था। खाने वहीं से फिलान के समस्य प्रस्तुत करते के निये स्थित राजा।

जब मुल्तान राजभवन में पहुँचा तो उसने बन्दियों के निषय में पूछताछ कराई। वेते (पुरामानी को) खुना हुन्ना के जा रहेये। उसने तलवार चनाई। सभी सोग उसर कात सनायेथे।

(४६६) अब सडा धोर गृल होने सना तो वह भावाज मुस्तान के कानों में पहुंची। उस समय मुस्तान बरे बैसब से छुज्यों को सहल में बैदा था। मुस्तान बरे मातक के हरह के कोठे पर साथा। खुरासानी प्राय के प्रमुखें के मनान मतिक नेक पर सम्बार के बुरास हो। प्राया के सामान मतिक नेक पर सम्बार कराकर प्रवाहर के होते था निकार के विकार पीति हमें की भोर माण कर निकल जाना पाता था। उसके हाथ में नगी तकवार होने के बारण कोई हाथ में वाता खुरासानी के निकट अने रूप साहत में पाता का साहत हो के कि वाता खुरासानी के निकट अने रूप साहत में पाता कर सकता था। अब उस खुरासानी ने सीईयों से उत्तरना बाहा तो दोहते समस चनके पाता कर सकता था। अब उस खुरासानी ने सीईयों से उत्तरना बाहा तो दोहते समस चनके पाता कर सकता था। अब उस खुरासानी ने सीईयों से उत्तरना बाहा तो दोहते समस

श्रव रिजा के घर की सम्पत्ति लाकर राजभवन के द्वार में ढेर की गई। एक सन्दक में पातक विष की तीन थैलियाँ तथा सुनहले फरसे निकले । उन थैलियो को शहंशाह के समक्ष प्रस्तुत किया गया भीर समस्त हाल बताया गया । सुल्तान ने भादेश दिया कि बबु रिजा से पूछा जाय कि इतना घातक विष किस कारएा एकत्र किया था। अबू रिजा ने उत्तर मेजा कि "यह विप अपने परिवार के लिये एकत्र किया था।" इस बात पर सुल्तान ने कहा, "बबू रिजा छली तथा घूर्त है। मुसलमानो के प्रामा के लिये एकत्र कर रखा होगा। ईश्वर ने उन्हें उसके छल तथा उसकी धूर्तता से मुक्त कर दिया।" आदेश हुआ कि उन तीनों विष की थैलियो को फीरीजाबाद के कूरक के नीचे यमुना तट पर जला डाला जाय।

(४६१) सक्षेप में, कुछ दिन के उपरान्त फीरीज शाह शिकार खेलने बदायूँ में काफिरों की दिशा में चला गया। अबू रिजा की खाने जहाँ की इस आशय से सौंप दिया गया कि वह उससे धन प्राप्त करे। छ: मास तक हितंपी वजीर नित्य मसनद पर ग्राक्षीन होता वा। मिलक शम्महीन को इतना पीटा जाता कि लकड़ी हुट कर चूर-चूर हो जाती किन्तु वह इतना घृष्ट्र था कि इतनी मार खाकर भी 'तोबा' शब्द मुख से न निकालता था। मार खाते-खाते उसमें शक्ति न रहती। उसके पाँव पकड कर खोचते हुये खाने जहाँ की मसनद के सामने से बाहर ले जाया जाता। दूसरे दिन पून इतनी ही मार खाता। छ: मास तक हितैयी बजीर शम्सुहीन को बरी तरह पिटवाता तथा दण्ड देता रहा । तत्पश्चातु शहशाह का फरमान खाने जहाँ को प्राप्त हुया कि वायुहीन यद्व रिजा को मस्त व तहाक में भेज दिया जाय। तहलक व मस्त पश्चिम दिशा में जपको व वियावानों में है। यहाँ जल का बड़ा

. जब तक सुस्तान फीरोज शाह जीवित रहा तथा सिंहासनारूढ रहा, मलिक शम्सुदीन (४६२) अबू रिजा तहलक व मरूत में रहा। मुहम्मद शाह बिन (पुत्र) फीरोज शाह ने अपने राज्यकाल में, उसे बड़े सम्मान से वहाँ से बुलवाया किन्तु खाने जहाँ द्वारा पहुंचाई गयी क्षती के कारण वह घीडे पर सवार न हो सकता था, पालकी पर सवार होता था। कुछ समय उपरान्त उसकी मृत्यू हो गई। वह तीन वर्ष तक दीवाने विजारत में बैठा शीर सबकी ग्रपने ग्रधीन करके उसने समस्त राज्य छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात ७८६ हि० (१३६७ ई०) में उसकी मृत्यु हो गई।

अध्याय १२ मलिक शम्मुद्दीन दामगानी के पत्र का उल्लेख तथा मुल्तान फ़ीरोज शाह के चमत्कार का हाल।

(४६३) कहा जाता है कि मुल्तान मुहम्मद शाह बिन (पुत्र) तुग्रखुक शाह के राज्यकाल में १ = स्थानी पर विद्रोह हुये और सुल्तान मुहम्मद की उनके कारण बड़ा परेशान होना पड़ा किन्तु ईश्वर की कृपा से फीरोज शाह के राज्यकाल में ४० वर्ष तक उसकी ग्रत्यधिक योग्यता के कारण कोई क्षण भर को भी मलिक सम्मुहीन दामगानी के श्रतिरिक्त विरोध न कर संका। हिंहासनारोहण से सेकर ७७७ हि॰ (१२७४-७६ ई॰) तक ईश्वर की कृपा से सब हसी खुरी व्यतीत हो गया। नित्य राज बढ़ता रहा। २६ वर्ष तक फरोडूँ के समान राज्य में बुढ़ि होती रही । ७७ म हि॰ (१३७६-७७ ई०) में सुल्तान शिकार खेलने कतवर की भीर गया । इस वर्ष के सारम में मकस्मात मुस्तान के पुन वाह्यवादा कतह वो की मृत्यु हो गई। मुस्तान मात्रा (४६४) से लौट भाषा था। वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गई थो। बादशाह ने भजगर के समान गगानदी पार नी। प्रतह र्ह्यांकी मृत्यु ही चुकी घी। इस यात्रामें यह तुक्छ लेखक धम्स विराज प्रक्षीक सुल्तान के साथ या। शाहजादेकी मृत्युका सुल्तान को बढा दोक हुन्ना। उस वर्षजब सुल्तान दाहर में पहुँचातो वह तैयारी जो उसके पहुँचने पर होती घी रुक्बा दी गई।

इसके उपरान्त वह ७८० हि॰ (१३७८-७६ ई॰) में सहर में रहा। इस वर्ष एक खुराक्षानी ने सहने पाचेब में मिलक ने का प्राप्त । कितवादी समासिक पर तलबार द्वारा प्रहार किया। मुक्तान फीरोब के राज्यकाल में पहली बार राज्यवन में तलवार खीषी गई यो। विश्वस्त मूर्नो के बात हुमा है कि एक खुरामानी जो कि खुरामानी व्यापारियों में से या, किसी प्रपाप के कारण कोतवाल के करीशृह में बन्दी था। इस ध्वस्था में उसे बात कुए पहुँचा। कुछ समय उपरान्त मुक्तान ने बन्दीशृह के बन्दियों का विवरण प्रस्तुत करों का प्राप्त के स्वार्थ कर के विवरण प्रस्तुत करों का प्राप्त के स्वार्थ कर के विवरण प्रस्तुत करा कर सामेश विवरण प्रस्तुत करा का प्रस्तुत किया। बादशाह ने धादश दिया। का बहर परियों में विवस्त कुछ सुक्तान के समझ प्रस्तुत किया। बादशाह ने धादश दिया। का बुत्तान के समझ प्रस्तुत किया। बादशाह ने धादश दिया। का बुत्तानों का हात सुत्तान के समझ प्रस्तुत किया। बादशाह ने धादश दिया। कि बहर परदेशी है, उने प्रस्तुत किया जाय।

मिलक नेक धामदी घपने प्रतिया समय जल खुरासानी की मुक्त करके घपने साय (१९४) राजिसहावन के समल से जला। जब दोनों जीने पर, जस स्थान के प्रामण में, पहुँचे तो मिलक नेक धामदी आते धाले था घोर वह खुरासानी पीछे पीछे था। उस स्थान पर हुछ दास तलवार लिये नीवन में बैठते थे। खुरासानी चे धानिमानवदा एक सलवार पत्त हो ता से से सिमानवदा एक सलवार पताने वाले की तत्त्वार को सी धोर उमे मियान से निकाल कर मिलक नेक धामदी के किर पर मारी। उस समय मिलक खुरासानी की बगल में हो गया। तलवार का उस पर प्रमाव न हुया धोर वह वच पता किन्तु बोडी सी तलवार मिलक नेक धामदी के सिर में प्रविद्ध हो गई। सीडियो में भीर सक् पथा। वह खुरासानी, प्रसिद्ध हवाडा, वडे घथिकार साला तथा बाणाशार्थों में निर्देश कर मानिव कि से धराय के का प्राम्य के दीवान में कोनवाले ममासिक के हाथों करदी वता लिया गया था। उसे वन्दी गृह में कडी कैर में रखा गया। उसका धामियोग मिलक ने कई बार खाने जहीं के समस प्रस्तुत किया। वद साने नहीं पानव पर विरावभान होता उसे वजीर की हुकूमत की मसनद के समस अस्तुत किया जाता। खाने जहीं दीवान के समस्त ध्रियकारियों से प्रवन करता था। खाने जहीं की सक्ता जाता। खाने जहीं दीवान के समस्त ध्रियकारियों से प्रवन करता था। खाने जहीं की किताई होती। सुल्तान की समस्त ध्रियकारियों से प्रवन करता था। खाने वहीं की किताई होती। सुल्तान की समस्त ध्रिय वाह विकार खेतने गया था। खाने जहीं ने यह धीमयोग राविष्टानन के समस्त ध्रावकारियों के विवेद क्यीन गया था। खाने वहीं ने यह धीमयोग राविष्टानन के समस्त ध्रावकारियों के विवेद क्यीन रखा।

जब भुत्तान राजमवन में पहुँचा तो उसने बन्दियों के विषय में पूछताछ कराई। उसे (पुरामानी को) खुना हुमा से जा रहे थे। उसने तसवार चनाई। सभी सोग उधर कान समाधे थे।

(४६६) जब बढा घोर गुल होने सगा तो वह धावाब मुत्यान ने कानों में पहुंची ! वह समय मुखान बढे बंगव से हरूजये घोडों के महल में बैठा था। मुखान बढे मातक है दूरक के कोठे पर साया। सुरासानी प्राप्त के समुगों के समान मितन नेव पर तनवार क्यांकर कोठवासे मातिक से वचकर माहियों की मोर माग कर निवल जाना पाहता था। वजके हाथ में नगी तलवार होने के कारण कोई दाल वाना सुरासानी के निवल जान का हार्त न कर सकता था। जब उस सुरासानी ने सीड़ियों के उदरना पाहत तो होटे समस्य नजके थांव कमाना योद भोर वह मुमि पर गिर वदा। मुख तलवार बाने, जो सीड़ियों के पास

<sup>\$ 555.1</sup> 

धवू रिवा के घर की सम्पत्ति लाकर राजभवन के द्वार में देर की गई। एक सन्दुक में पातर विष की तीन पैतियों तथा सुनहले फरते निक्ले। उन पैलियों को शहुबाह के समस प्रसुत किया गया और समस्त हाल बताया गया। मुस्तान ने घारैय दिया कि सबू रिवा से पूछा जाय कि इतना पातक विष निस्त कारण एक प्रकिया था। घतू रिजा है उत्तर भेंगा कि 'यह विष घपने परिवार के लिये एक प्रकिया था। घतू रिजा है उत्तर भेंगा कि 'यह विष घपने परिवार के लिये एक प्रकिया था।" इस बात पर सुस्तान ने कहा, "मजू रिजा छली तथा पूर्व है। मुसलमातों के प्राण के निये एक कर रखा होगा। ईवार ने उन्हें उसके छल तथा उसकी धूर्तता से मुक्त कर दिया।" घारैया हुआ कि उन तीनों थिय की पीलियों की फीरोजाबाद के कुरूक के नीचे यमुना तट पर जला हाला जाय।

(४६१) सक्षेप में, नुख दिन के उपरान्य फीरोब धाह विकार खेलने बदायूँ में काफिरो की दिया में पता गया। मन्नू रिजा को खान जहीं को इस धान्य से धीप दिया गया कि बहु तससे पन प्राप्त करे। छ मास तक हितंपी बचीर निरय मतनद पर धाषीन होता था। मिल काम्मूनीन को इतना पीटा जाता कि लक्त को टूट कर चूर-पूर हो जाती किन्तु वह इतना छुष्ट या कि इतनी मार खाकर भी 'तीवा' शब्द मुख से न निकासता था। मार खाके खाते उत्तर्स मिल न रहती। उत्तर्क पीच पत्त कर कर खींचते हुवे खाने जहीं की मतनद के सामने से बाहर के जाया। इता दिन पुत्र इतनी हो मार खाता। इत पत्त इतनी हो मार खाता। य मास तक हितंपी बचीर वान्युरीन को हुती तरह पिट्याता तथा बच्च देता रहा। तत्त्वकार पहलाह कर फरमान खाने जहाँ को प्राप्त हो। कि धम्मुरीन मन्नू रिकास को महत्त व तहलक में भेज दिया जाय। तहलक व महत्त परिचम दिशा में जमती व दियावानों में है। यहाँ जल का बश

जब तक मुस्तान फीरोज याह जीवित रहा तथा सिहासनारूढ़ रहा, सिलक यामुद्दीन (४६२) अबू रिजा तहतक व मस्त में रहा। बुहम्मद साह बिन (पुत्र) फीरोज साह में अपने राज्यकाल में, उसे बड़े सम्मान से वहीं से बुलवाया किन्तु खाने जहीं द्वारा पहुणाई गयी सहीं के कारण वह घोड़े पर सवार न हो सकता या, पालकी पर सवार होता था। कुछ समय उपरान्त उसकी मृत्यु हो गई। वह सीन वर्ष तक दीवाने विजारत में बैठा और सबको अपने कथीन करके तन समस्त राज्य छित निम्न कर दिया। तत्वश्वात् ७८६ हि० (१३६७ ई०) में उसकी मृत्यु हो गई।

### अध्याय १२

मिलक शम्सुद्दीन दामगानी के पत्र का उल्लेख तथा सुन्तान फ़ीरोज शाह के चमत्कार का हाल।

(४६२) कहा जाता है कि तुस्तान मुहस्मद शाह बिन (पुत्र) तुग्रमुक बाह के राज्यकाल में १- क्यानो पर विद्रोह हुये मोर सुस्तान मुहस्मद को उनके कारण बडा परेशान होना पढ़ा किन्तु ईवनर को कृता से कीरोज बाह के राज्यकाल में ४० वर्ष तक उसकी मत्यिक्ष योग्यता के कारण कोई वाल मर को भी मतिक धानमुदीन दामानानों के मतिरिक्त विरोध न कर सका। विहासनारोहित से लेकर ७७७ हि० (१२७४-७६ ई०) तक ईवनर की कुणा से सब हिती सुधी व्यतीत हो गया। नित्य राज बढ़ता रहा। २६ वर्ष तक करोडू के समान राज्य में युद्धि होती रही। ७७५ हि० (१२७६-७७ ई०) में मुत्तान यात्रा खेलन कतवर की घोर गया। इस वर्ष के धारम में मकस्मात सुल्तान के पुत्र बाहजाद के पुत्र वाह की होता प्राप्त (४६४) से सीट लाया पा। वर्षा च्यूत प्रारम्भ हो गई थी। बाहबाह ने मत्रगर के समान

है। मन्त में पड्यन्त्रकारी दागमानी इतना बड़ा बिद्रोह खड़ा कर देगा कि समस्त संसार को उनते पोर कप्ट होगा। किन्तु एमाडुलमुल्क दिल व जान से इस विषय में प्रयस्तवील रहा। (४००) क्योंकि माम्य में ऐसा ही लिखा था, बादबाह ने बम्मुहीन के विषय में एमाडुसमुक्क की प्रार्थना स्वीकार कर सी धौर स्वयंक सम्बन्ध में गुजरात के नायब बनाये जाने का करमन साने का म्रारेश दिया।

हुछ दिन उपरान्त बसे मुल्तान फीरोज के बरहा। में डाल दिया गया। मुत्तार्ज ने मार्य दिया कि "धाम तु प्रविने विषय में मुक्ते जागत दे।" वामपानी ने यह मुनकर कहा, "विव किसी के विषय में मुल्तान का धादेश हो।" इस पर मुल्तान ने कहा, "वेखुल इस्लाम वेख तिलाष्ट्रीन बोलिया को उमानत में दो।" वामपानी ने स्वीकार कर वित्या। दूसरे दिल पुल्तान वचार होकर वामपानी को साथ लेकर बेखुल इस्लाम के रीजे (समाधिक्षेत्र) पर गया। वामपानी ने वेखुल इस्लाम की कबर का गिलाफ पकड़ कर तथा किवला (परिचम) दिया नी धोर मुक्त करके सेख को धपनी जेमानत में दिया। वादशाह ने उस झाकाक्षी नो ग्रुजरात नेज दिया।

सक्षेप में दामपानी मुस्तान से विदा होकर कुछ दिन उपरान्त गुजरात पहुचा। परानों, क्यांपार तथा प्रामी के कर एव मम्य पन बहुत वही संस्था में प्राप्त किया धीर हृदय में बिबोह करना निश्चय कर लिया। प्रस्त्र शक्त प्रविकार में कर सिये। गुजरात के कर में से एक दींग प्रयुवा दिश्म भी राज्यानी में न नेजा। जो रक्षक उसके साथ भेजे गये ये उनमें से किसी को भी सचना नही।

(५०१) हुए समय उपरात्म महावाकाक्षी दामगानी ने यह हाल गुजरात वालों को बताया। ग्रिपेक को मीठी-मीठी वालों से धुनाया। ग्रुपेक को मिठी चार्मे गर्वे का हो गर्वे भीर उन्होंने दामगानी को हित्या कर दी। इमके विषय में पत्र शहराह की सेवा में प्रियं किये गर्वे। पत्र राजसिंहासन के समझ पढ़े जा ही रहे थे कि दामगानी का तिर पहुंच गया। ग्रमीपित सदा के उलाग घोद्यातियोद्य उनके पत्र लेकर पहुंचे। उन पत्रों में लिखा पा कि हरामखोर घामसुदीन दामगानी का सिर काट कर शहराह की सेवा में मेजा जा रहा है।

दामगानी के सिर पहुब जाने पर सुस्तान ने झादेश दिया कि उसे दरबार के समक्ष रेखा आग । यह मुख्तान फीरोज शाह के घमें में विदवास वा झाशीवार है कि बिना किशी पुढ़ के दामगानी का सिर झवानक कट गया । युद्धानों ने कहा है सपितु हदीस है कि जो वोई ईस्वर के साथ है तो ईस्वर को सनुकाना भी उसके साथ होती है।

दामगानी की हत्या का हाल जिससे बुद्धिमान् लोग शिक्षा ग्रहरा कर सकें

(५०२) इस सुच्छ इतिहासकार को विश्वस्त सूत्रों से जात हुधा है कि. सम्मुद्दीन दोनपानों के मुस्तान के विरुद्ध विद्रोह कर देने पर समस्त पुजरात वाले उस पर हुँसते थे। समस्त बर्ड-यहे खान, प्रतिष्ठित मिलक तथा सफन धानीराने सदा एवं प्रधिकार-सम्भन्न निर्पेग-पारी एक स्थान पर एक्क हुये। सभी सगठित हुये, विद्येप कर मिलक सेल प्रव्य तथा उस जैने मन्य सोगों ने एक्वारसी धाक्रमण कर दिया। प्रातःकाल उसका रक्त बहाया गया भीर उसका पर दिक्त हो गया। ये सब पहनवान माने लेकर दामग्रानी में पर में प्रविष्ट हो। गये थीर उन्होंने उसकी हत्या करदी।

१ सुदम्भद साह्य की बाखी।

के नीवती थे, उसकी भ्रोर अपटे भ्रोर उन्होंने प्रपत्ती दाल उस पर डालकर उसे बन्दी बना

- लिया। जब यह सब विवरण सुस्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो सुस्तान ने नहा, "है

वीर! तू सुरासान या निवासी है। सू ने इस कीतवाल के ऐकी तलवार सगाई कि वह जीवित

न रहा। तू यह न देखता था कि जब भरराधी को हमारे समझ लाया जाता है तो उसके

पाँच से भेडी नहीं निकाली जाती।" तत्यक्वाद सुस्तान ने कहा, "उसे यथा दड दिया जातइसनिये कि वह परदेशी है। उस खुरासानी को दरवार के समझ खड़ा किया जाय शीर उसके
समस्त समूह को दरबार के समुख खड़ा किया जाय। समस्त खुरासानियों को भादेंग दिया

(४६७) जाय कि वे इस खुरासानी के मुह में भूकें। तत्यक्वाद रक्षक उसे हमारे राज्य से
साइर निकाल भावे।

जिस समय खुरासानी जसके मुह में यूक रहे थे जसने खपने पेट में बाकू भींक कर ग्रास्म हत्या करनी । जब सुस्तान को यह हाल बताया गया तो जसने बहा, "भेड को उसके पाव द्वारा लटका दिया गया।" इस स्थान पर इस चर्चा का उद्देश यह है कि सर्वप्रथम जो तत्वार पुस्तान ने महन में निकली, वह यह थी जो ७८० हि० (१२७८-७६ ई०) में उस खुरासानी ने मियान से निकाली ग्रीर मंत्रिक ग्रामदी कोतवाल के सिर पर लगाई। वह क्या ही सञ्चन समय था।

तरपरचात् ७ म रिह० (१३७६-म० ई०) में भीरोज घाह ने विकार खेलने हेतु एटावा तथा तिलाई की स्रोर प्रस्थान किया। इसी वर्ष में ईश्वर की दया से दूसरी सेना ने वर्षा ऋतु में उसी स्रोर प्रस्थान किया। उस वर्ष में मुस्तान फीरोज बाह के बहुत से मलिको की मृद्ध हो। गई। प्रिचकोश बाब सहर में साथे। प्रस्थेक मलिक की मृत्यु से सुस्तान को स्रायन्त दुःख एव योक हुता।

७८२ हि॰ (१२८०-६१ ई०) में शस्तुरीन दामगानी ने गुजरात में विद्रोह कर दिया। ७८३ हि॰ (१३८१-०२ ई०) में यह रिजा मुस्तीफिके ममानिक नियुक्त हुया और ७५% हि॰ (१३८३-८५ ई०) तक प्रजू रिजा का उत्पात राय्य के नगरी. तथा करवा में समस्त उदाती (१९८) से यब कर रहा। ७५६ हि॰ (१३८४-८५ ई०) में सुस्तान क्या हो गया। ७८६ हि॰ (१३८७-८८ ई०) में देहनी के राज्य का जहांग हिल उठा। ग्राहजादा मुहन्मद खी तथा खाने जहां में मोर युद्ध हुया। ७९० हि॰ (१३८८-९६ ई०) में सुस्तान फीरोज शाह का नियन हो गया।

### दुष्ट दामगानी के विद्रोह का हाल

(४२६) सम्मुद्दीन दामगोनी युजरात के खकर खाँ का सम्बन्धों था। वह मुस्तान का बहा विद्यावपात्र था। घपने समकाशीन मिलनो में उसे बड़ा सम्मान प्राप्त था। बाह भोरीजें के नदीमों ने सबें सम्मान से सिवा निवेदन निया कि 'किसी विद्यावपात्र को ग्रुजरात की नयावत दी जाय। खफर खाँ बिन (युज) खकर खाँ को सुद्धान धपने पास रहे। 'उन दिनो भाम से खफर खाँ बुडुगं (म्वेट्ठ) का नियन हो खुका था। उसके पुन दरमा खाँ ने धपने स्वर्गवासी पिता द्वारा अकर खाँ की उपाधि तथा युजरात की करता प्राप्त की मी। कुछ बगौं तक उसके युजरात का सहा मुन्दर प्रवच्या किया। फनतः दौततावाद कौन उछा। फीरोज बाह कुछ समय तक इसी पिन्ता में रहा। प्रयोक को किसी न किसी कार्य के लिए निश्चप विदार निया।

दाममानी ने मखिक एमादुलपुरुक से ग्रुप्त रूप से मिल कर उसे मध्यस्य बनाया। एमादुलपुरुक ने सुल्तान से समय-समय पर दामगानी की चर्चाकी। प्रत्येक बार बादशाह ने उत्तर दिया कि सम्मुद्दीन दामगानी थोग्य पुरुष है किंगु उसके स्वभाव में पद्यन्त्र मर्स बाहर ले जाकर पुल मलिक पर जो सालूराके मार्ग में है डाल दिया। भय के कारए। ग्रपने रक्त बगे हुये वस्त्र घोबी को घोने को देदिये।

दूसरे दिन सूर्योदय के उपरान्त बादबाह इत्तेफाङ से उस पुन की घोर से ग्रुजरा।
उस लाग्न को देसकर बही ठहर गया। वस समय मिलक नेक प्राग्यदी कीतवाल की मृत्यु
हो चुकी थी। उसका पुत्र हसामुद्दीन कीतवाली करताथा। बादबाह ने हुलामुद्दीन को उसी
स्थान पर जुलाकर कहा, "यदि इस मुतक के हत्यारे का पता न लगा सका तो में तैरी
हत्या करा दूँगा।" मिलक हुलामुद्दीन इस मादेव से चिकत तथा बडा परेसान हुमा।
वह सोच में पर गया कि किसे पकडे धीर इस खुन का दोष किस पर रखने।

(१०६) निष्कर्ष यह कि लाश का सिर व मुह घोषा गया और उसका रक्त दूर किया गया और उसे एक लाट पर इस आश्य से रक्खा गया कि सम्भव है कि कोई उसे पहचान सके भीर पता बता सके कि वह कहाँ का है, कहाँ उसकी जम्मभूमि है भीर वह कहाँ का निवासी है। जब वहाँ लोगों की बहुत मीड हो गई भीर फीरोआवाद के सभी लोग तमाशा देवते पहचा गये तो एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और कहा कि "सका घर हिसारे सीरी में भेषक पुहल्ले में है।" मलिक हुसापुरीन ने पता पाकर प्रपन्न ब्रावमियों को हिसारे सीरी में भेषा। खोत्र करने पर जिसका वय हुमा था, उसके घर का पता चल गया। उसके घर में सुवतां में भी गई। वे सब वेचारे हैरान व परेशान फीरोजावाद नगर की भीर भागे। जब उसके निकट पहुँचे तो पता चला कि वह उन्हीं में से है। विचाप तथा शोक प्रकट करने के उपरान्त उन लोगों ने बताया कि वह स्वाजा अहमद खजाने के नवीतिन्दे के बालको को शिक्षा दिया करता था। स्वाजा उससे शक्ति रहता था। सम्भव है कि इसी कारए। उसने उसकी हस्या कराई हो।

क्लाजा शहमद को कोतवाल के समक्ष उपस्थित किया गया। स्वाजा प्रहमद ने छल के कारण प्रपाध स्वीकार न किया। कोतवाल ने यह हाल सुल्तान के समक्ष प्रसुत किया। प्रहान ने प्रादेश स्थान प्रसुत के पर के दासों तथा प्रादेश स्वाचित क्ष्य होता के समक्ष प्रसुत किया। प्रहान ने प्रादेश स्थान के स्वच्छार (१००) किया जाय। जब कोतवाल ने प्रिमानो स्वाजा प्रहमद के दासो तथा दासियों के कठोरता की तो उन्होंने सव-स्वच हाल बता दिया भीर कहा कि, "स्वाजा प्रहमद तथा थो प्रवास करते थे। उसी समय उसकी हत्या नो गई।" प्रस्त में जो गुलाम स्वाजा प्रहमद के पित्र वच्च गये थे, लावे गये। उन्होंने स्वीवार किया कि पूर्व में ने प्रताम का प्रहमद के पित्र वच्च गये थे, लावे गये। उन्होंने स्वीवार किया कि 'इम सीग इस प्रस्थापक को पकड़े थे धीर स्वाजा प्रहमद ने उसके गते पर चाकू प्रताम पा ।' इस पर स्वाजा प्रहमद के कहा कि "ये गुलाम फूठ बोलते हैं। मैंने विवाद (वप) नही किया, इन्ही मुलामों ने विवाद (वप) किया पर पोले चाले ये से में के स्वाज पर पोले चाले ये से से से से साम के प्रताम प्रयास गया तो पोणी स्वाजा के मुले हुवे वस्त लाया। उस सम्ब पर एफ के स्थान पर पोले प्रत्मे प्रमाय वाया वाया प्रहमद से पुछा गया, 'यह स्था है ?" च्वाजा प्रहमद ने उत्तर दिया, 'मैंने एक जानवर विवाद (वप) किया पा, ये उसी में बिह्न हैं। " मुलान ने प्रदेश दिया कि अस्ताव खुलाये जाय। वब मस्ताव उपस्थित कियो में भीर उही पीने बिह्न हिलाये गये तो उन्होंने देश कर कहा कि "यह पोलापन जानवर के विवाद (वप) किया पा, ये उसी में बिह्न हैं। " मुलान ने प्रदेश होता से पा होने देश कर कहा कि "यह पोलापन जानवर के विवाद (वप) किया पा के पा प्रतास होने देश कर कहा कि पा होता के पा स्वस्य पानी ने विवाद स्थान पर से आपो वहां सो पो से मुपु-रह दिया का शहर प्रतान विवाद करना पर से सा प्रीर विवाद से सी पा होनी विवाद स्थान पर से सा प्रीर होता के प्रहमद सूनी वो वत स्थान पर से सा प्रीर होता है सानी वस स्वाद सान विवाद सान प्रताम स्वाद सान वहां ने सान वहां से पाला है हुवा सा प्रताम स्वाद सान वहां के स्वाद से सी विवाद स्वात के सान विवाद सी सी प्रताम स्वात है का ने स्वात है हुवा सी पाला स्वात है हो सी का स्वात है सी सी हा सी सान सी स्वात है सी सी सान सी स्वात है सी सी सान सी सान सी सान सी सी सी सान सी

उन्हीं सूत्रों से यह भी जात हुआ है कि जैते ही धम्मुद्दीन दामगानी ने अपनी मुखेता के कारण अपने हुदय में विद्रोह तथा विरोध करने का विचार किया तो समस्त छोटे बढे नित्र तथा विरोधी, जो उसकी चौखट पर चे, उसे धिनकार के पत्थर मारते थे। यह सब (४०३) ईदयर की अनुकम्पा का प्रभाव है।

# अध्याय १३

# सुल्तान फ़ीरोज शाह द्वारा खुनियों की बड़े समारोह से हत्या कराना

कहा जाता है कि फीरोज बाह बादबाहों के नियम तथा प्रयानुसार किसी भी सूनी को न छोडता या भीर तुरन्त उससे खून का बदला ले लेता या। उनके राज्यकाल के प्रारम्भ में मिलक सूक्ष, बुगरा के पुत्रो ने परस्पर युद्ध कर दिया। मुके विश्वस्त सूत्रो से जात हुमा है कि मिलक सूक्ष कुगरा मुहनान मुहम्मद बाह निन (पुत्र) मुल्तान तृगयुक्त बाह के राज्यकाल मे बडे देश्वर्य एव सेना का अधिकारी था। मुल्तान के विश्वामात्री से उसकी बडी धनिष्ठता थी। उसके बेमब के सम्बन्ध में समस्त संसार वाले सहमत हैं।

सभीप में, मिलक युमुक दुगरा के दो पुत्र थे। दोनो का पालन पोपए उपने बड़े परिश्रम से किया। इन दोनो पुत्रों को मातायें भिन्न-भिन्न थी। सयोगवदा सुल्तान फीरोज साह के राज्यकाल में दोनो माई युमुक्यु करने में, जो मिलक युमुक दुगरा का प्राचीन स्थान (१०४) पा, पहुने। बड़ा माई, खोटे माई को हत्या करके प्रयक्त कर देना चाहता या किन्तु उसे समस्य तही मिलता था। जब दोनो माई युमुक्तपुर करने में पहुने और कुछ दित तक नहीं रहे तो बड़े माई ने छोटे माई की हत्या कर दो। उसकी माता ने यह हाल फीरोज साही राज्यसिहासन के समस प्रस्तुत किया। बादबाह यह सुनकर चिकत हो गया इसिविये कि बड़ा माई सहसाह का बड़ा विश्वसात्र या और यह उसके प्रति बड़ी अनुकस्याएय छुपा-माव रखता था।

बड़े माई द्वारा छोटे माई की हत्या का प्रमाण मिलते ही शहंशाह वड़े सोच विचार में पड़ गया। बड़े सोच विचार के उपरान्त शहशाह ने म्रादेश दिया कि बड़े माई की बादशाह के द्वार के समक्ष गर्दन मार दी जाया। हाहशाह ने बड़े माई के प्रति प्रत्यन्त कृषा एव द्या मान होने पर भी खन का बदला सेने का प्रादेश दे दिया।

इसी प्रकार सुल्तान फीरोड साह के राज्य के घन्तिम काल में एक नवीसिन्दा या जो साही खाता में सिखने पढ़ने का कार्य करता था। एक प्रध्यापक उसके घर में उसके बातकी की शिक्षा देने के लिये धाया करता था। उसका घर घड़र देहली में था। ह्वाजा महस्य फीरोजाबाद नगर में रहता था। ह्वाजा शहसद तथा उस प्रध्यापक के मध्य में प्रेम का मामला भी रहता था। इस्तेकाक से ह्वाजा महसद को उस मध्यापक गर ट्यानत का सन्देह (%0%) हो यया। उस मध्यापक का एक स्त्री से बडा प्रेम था जिसे उसने प्रपत्ना हृदय प्रदार्ग कर दिया था।

वह प्राप्यापक शनिवार को देहली से कीरोजाबाद प्राता था। ५ दिन तक हवाजा प्रहमद के घर रहता था। उसके बच्चों वो पढ़ाता था। बृहस्परिवार को देहसी चमा जाता था। एक राजि में धनी हवाजा प्रहमद ने पाने दो गुलाम बच्चों को मिलाकर उस प्रध्यापन सिरायान में साम सिरायान करते समय प्रीममानवश उन तोजों ने निकल्य सम बेचारे प्रध्यापन को चाक से हत्या कर दो और उसी प्रायो राजि में केसे मपने पर से ाहर से बाकर पुन मतिक पर जो साखूरा के मार्ग में है डाल दिया । मय के काररण मयने एक सो हुये बस्त्र घोवी को घोने को दे दिये । दूसरे दिन सुर्थोदय के उपरान्त बादसाह इस्टीफाक से उस पुल की मोर से ग्रजरा ।

इत्र तात्र ने देखतर नहीं ठहर गया। उस समय मिलक ने क्षा मान्यों की तवाल की मृत्यु हो दुनी थी। उसका पुत्र हुसामुद्दीन कोतवाली करता था। वादशाह ने हुसामुद्दीन को उसी त्यान पर बुनाकर कहा, ''यदि इस मृतक के हृदयारे का पता न लगा सकातों में तैरी हुया करा हूँगा।'' मिलक हुसामुद्दीन इस आदेश से चिकत तथा बडा परेसान हुसा। हुसों व में पड गया कि क्षित्र वकडे भीर इस मून का दोप किस पर रक्से।

(४०६) निष्कर्ष यह कि लाझ का सिर व मुह धोवा गया भीर उधका रक्त दूर किया गया भीर उसे एक लाह पर इस आदाय से रक्ता गया कि सम्मव है कि कोई उसे पहलान गया भीर उसे एक लाह पर इस आदाय से रक्ता गया कि सम्मव है कि कोई उसे पहलान कि भीर जा उसे पर इस कहीं का कि भीर वह कहीं का कि भीर वह कहीं का कि भीर कि स्वास के स्था तो तो ता लाशा कि पर इस की को प्रतास है है। जब वहीं लोगों की बहुत भीड़ हो गई भीर फ़ीरोजांवर के सभी लोग लाशा कि पहला पर हो लिए उस पर हा कि "इसका घर हिसारे सीरी में में पढ़ के पहले में है।" मिलक हुसामुहीन ने पता पाकर प्रपत्न प्राथमियों की हिसारे सीरी में भी शांविक करने पर विसक्त स्था हुमा था, उसके पर का पता चल गया। उसके घर में भीरा शिव करने पर विसक्त साथ है हमारे सीरी में कि शांविक करने पर विसक्त स्था हमारे सीरी में से हैं। विसाय तथा शोर प्रमेश। जब उसके निक्ट पहुँचे तो पता चला कि वह उन्हों में से हैं। विसाय तथा शोर प्रमट करने के उसात्त उस लोगों ने बताया कि वह स्था अ प्रमुद खड़ाने के नवीशिन्द के बालको को सिया रिया करता था। स्वाजा उससे सिवत पहला था। सम्मव है कि इसी कारए उसने उसकी हैं ता करता था। स्वाजा उससे सिवत पहली कराई हो।

स्वाजा भ्रहमद को कोतवाम के समक्ष उपस्थित विधा गया। स्वाजा महमद ने छन के नारण प्रवराय स्वीकार न किया। कोतवाल ने यह हाल मुल्तान वे समक्ष प्रस्तुत किया। मुलान ने ग्रादेश दिया कि ग्रहमद के घर के दार्शी तथा दासियों से कठोरतापूर्वक व्यवहार (१००) क्या जाय। जब कोतवाल ने भ्रमिमानी स्वाजा ग्रहमद के दासी तथा दासियों से क्रोरता की तो उन्होंने सच-सच हाल बता दिया और कहा नि, "स्वाजा श्रहमद तथा हो गुताम बच्चे घौर यह बच्च एक स्वान पर मदिरापान निया करते थे। उसी समय उसकी हत्या की गई।" ग्रन्त में जो गुलाम स्वाजा ग्रहमद के मित्र बच गये थे, लाये गये। उन्होंने स्वीवार क्या कि 'हम सोग इस मध्यापक को पकडे थे भ्रौर स्वाजा महमद ने उसके गते पर चात्र चलाया या । इस पर स्वाजा ग्रहमद ने कहा वि "ये गुलाम मूठ बोलते हैं। गत पर बाजू बलाया था। इस पर स्थाना न्यून । प्रत्या है। प्रवास है। मेरी डिबह (बप) नहीं दिया, इन्हीं मुलामों ने नहा, स्वासों ने नहा, स्वासों ने नहा, स्वासों ने कहा, स्वासों ने कहा, स्वासों ने सहा, स्वासों ने सहा, स्वासों ने स्वासों ने सुनवाया गया क्यांना करक राजव परत पाना ... तो घोती स्त्राजा ने घुते हुवे बस्त्र लावा। उस वस्त्र पर रक्त के स्थान पर पीले घटने ये। ता पावा स्वाजा व पुत हुन नरन .... है ?" स्वाजा महमद ने उत्तर दिया, 'मैंने एक जानवर दिवह (वय) दिया था, ये उसी ने चिह्न है।" मुत्तान ने मादेश दिया कि बस्साब बुलाये । बदह (वय) । हया था, 4 ववा न निल्ल पर हैं भीने चिह्न दिसाये गये तो उन्होंने देस कर वार्षा विवास करताय कारता । पर विवास किया करते का नहीं है किन्तु जब मनुष्य का रक्त वहार यह पालापन आजपरा । भोया जाता है तो पीनापन रह जाता है।" जब इस्सार्थों ने यह कहा तो शाह धीरोड ने भाषा जाता हुता पानापन २० २००० भारेग्र दिया कि महमद खुनी को उस स्थान पर से जामो जहाँ सोगों को मृत्यु-२०ड दिया भारत दिया। विभाव भारत प्रशास करते हैं - जरायों में गिर पड़ा भीर विनती करने समा कि इस आता है। स्वाजा महमद साने जहां के जरायों में गिर पड़ा भीर विनती करने समा कि इस उन्हीं भूत्रों से यह भी आत हुआ है कि जैते ही घान्मुहीन दामगानी ने प्रतनी मुखेता के कारण मपने हृदय में मिन्नोह तथा किरोध करने का विचार किया तो समस्त छोटे बढ़े मित्र तथा विरोधी, जो उसकी जोखट पर में, उसे धिवकार में पश्यर मारते थे। यह सब (४०३) हैदवर की प्रतकृष्ण का प्रभाव है।

### अध्याय १३

सुल्तान फ़ीरोज शाह द्वारा ख़ूनियों की बड़े समारोह से हत्या कराना

कहा जाता है कि फीरोज शाह बादहाहो के नियम तथा प्रयानुसार किसी भी , खुनी को न छोडता था भीर तुप्त उससे खुन का बदला ले तेता था। उसके राज्यकाल के प्राप्त के प्रयान के प्राप्त के प्रयान के प्राप्त के प्रयान के प्यान के प्रयान के प्

बडी घनिष्ठता थी। उसके वैभव के सम्बन्ध में समस्त संसार वाले सहमत है।

सक्षेप में, मिलक युनुफ बुगरा के दो पुत्र में। दोनो ना पानन पोपए। उनने बढ़े परिस्म से किया। इन दोनो पुत्रों को मातायें निप्तर-मित्र मी। सयोगवश मुल्तान फीरोड साह के राज्यकाल में दोनो माई युनुफपुर करने में, जो मिलक युनुफ कुर दोना चाहता था विन्तु (५०४) था, पहुंचे। बढ़ा भाई, छोटे माई की हरवा करके प्रयक्त कर दोना चाहता था विन्तु उसे प्रवत्त नहीं मिलता था। जब दोनो भाई युनुपपुर करने में पहुंचे और कुछ दिन तक वहाँ रहे तो बड़े भाई ने छोटे माई की हरवा कर दी। उसकी माता ने यह हाल फीरोज साही राज्यसिहासन के समक्ष प्रस्तुत किया। बादशाह यह सुनकर चिन्त हो गया इसिये कि वड़ा भाई शहराह का बढ़ा विद्वासवात्र या ग्रीर वह उसके प्रति बढ़ी अनुकम्या एव हुपा-भाव रखता था।

बढे भाई द्वारा छोटे भाई की हत्या का प्रमाशा मिलते ही दाहंदाह बडे सोच विचार में पड़ गया। बडे सोच विचार के उपरान्त सहनाह ने झादेश दिया कि बडे भाई की बादसाह के द्वार के समक्ष गर्दन मार दी जाय। शहनाह ने बडे भाई के प्रति ऋष्वत्त कृषा एवं द्या

भाव होने पर भी खुन का बदला लेने का मादेश दे दिया।

द्वरी प्रकार सुस्तान फीरोज दाह के राज्य के अन्तिम काल में एक नवीसिन्या था जो दाहि जानि में लिखने नढ़ने का कार्य करता था। एक प्रध्यापक उसके पर में उसके बातकों को शिक्षा देने के निवे भाषा करता था। उसका धरून देहली में या। हथाना धरून की रोजाबाद नगर में रहता था। स्वाजा महमूद तथा उस प्रध्यापक के मध्य में प्रेम का मामला भी रहता था। इत्तेकक से स्वाजा भ्रष्ट्रमद को उस प्रध्यापक पर स्थापत का सन्देह (५०४) हो गया। उस प्रध्यापक का एक स्त्री से बढ़ा प्रेम था जिसे उसने प्रपना हुद्य प्रदान कर दिया था।

वह प्रस्मापक तानवार को देहली से फीरोजाबाद प्राता था। ५ दिन तक स्वाजा घहमद के घर रहताथा। उसके बच्चों को पढ़ाताथा। वृहस्पतिवार को देहली चला जाता था। एक राजि में छली स्वाजा घहमद ने घरने दो गुलाम बच्चों को मिलाकर उस प्रस्थापक को मोदिरापान में लगा तिया। मिहरापान करते समय प्रमितानवर उन तीनों ने मिलकर उस क्षेत्र प्रस्ता प्रमुख करते समय प्रमितानवर उन तीनों ने मिलकर उस क्षेत्र प्रस्ता प्रमुख के चालु से हत्या कर दी भीर उसी आधी राजि में उसे प्रपने घर से

सपान सीच तेता धौर उसे धरने निकट युलवा कर उनका समस्त होल सुनता धौर तरपरचात् महता, 'है दुली ' मेन पिछले सुन्तानों को प्रधानुसार दीनों के कष्ट निवारण के लिये हतन वीवार गियुक कर रखे हैं, यू ने उनसे प्रधंना क्यों न की '' यदि यह कहता, ' मेने उनसे प्रमंक वार प्रापंना हो किन्सु उनकी टालमटोल देखकर राजिंग्हाधन में समक्ष निवेदन करना पड़ा', तो सुल्तान की किन्सु उनकी टालमटोल देखकर राजिंग्हाधन में समक्ष निवेदन करना पड़ा', तो सुल्तान हिस पर उन दीवानों के धावकारियों को धावकारियों ने समक्ष वुकवाता धौर उनके प्रति प्रविच्या प्रधान के सुवि करा देता। यद्याप (११३) वह वीवाने रिक्षानत के धावकारियों की विकायत ने करता तो भी सुल्तान प्रापों की धावस्यकता भूरी कराते के परवात हो धाने बढ़ता। मुलतान फीरोज धाह ने ध्यानी प्राप्ति प्रवस्य प्रहित करा ते के परवात हो। पिछले सुलतानों में जितने भी उत्कृप्त प्राप्ते की से वे सक के सब धिपत छुछ प्रधिक सुलतान फीराज धाह में विव्यान ये। उसमें छुछ विवये वे सक के सब धिपत छुछ प्रधिक सुलतान फीराज धाह में विवयान से। उसमें छुछ विवये (धन्तो) के ग्रुल भी पाये जाते थे। ' एव वार मुहम्मद साहव ने जिबरील से पूछा, 'यदि ईवर दुन्हे मनुष्य के वेश में ने अतता तो तुम क्या कार्य करते ?'' जिबरील ने उत्तर दिया 'सुलतानों की सहायता।'' इसी लिये दीनो तथा दुलियों की सहायता के कार्य करता था। में क्यीन करता वा हिस्सी करता था। स्वयान सिवार प्रस्तान के सहायता।'' इसी लिये दीनो तथा दुलियों की सहायता के कार्य का मी करता था।

### अध्याय १५

## सैयिदुस्सादात सैियद जलालुद्दीन की सुल्तान फीरोज शाह से श्रातिम विद्या।

(११४) नहा जाता है कि संविद जलालुद्दीन बुखारी एक वर्ष तथा दो वर्ष परचात् उच्च स सुल्तान की मेंट के लिये साया करते थे। दोनो से बडा प्रेम या भीर दोनो एक दूसरे के प्रति धरना प्रेम बढान का हृदय से प्रयत्न किया करते थे। जब जलालुद्दीन उच्च से माते जया फीरोजाबार पहुँचसे तो बादमाह मन्द (?) तक जाकर उनका स्थापत करता। दोनो एक दूसरे से मेंट करते और सुल्तान उन्हें वह सम्मान से सहर में नाता था। वे वभी मीनारे के निकट फीरोजाबाद के दूरक में, कभी विविश्तालय में भीर कभी धाहजादा पतह खों के समापि क्षेत्र में उद्दर्त। जैते ही संथिदुस्मायत सुल्तान के समक्ष पहुँचपर हाजियों के स्थान पर सजा। दोनो जासात (वर्ष) पर प्राप्तीन हो जाते। अब संथिद वास्त्र जाते तो सुल्तान (१११४) पून जामखान पर खडा हो जाता । अब संथिद वास्त्र जाते तो सुल्तान (१११४) पून जामखान स खडा हो जाता। जिस समय तो सेविद हाजियों के स्थान पर न पहुँच जात फीरोज साह जामसाने पर खडा रहता। जब संथिद हाजियों के स्थान पर सलाम करते तो सुल्तान में सनाम नरता। जब संथिद हाजियों के स्थान पर सलाम करते तो सुल्तान भी सनाम नरता। जब संथिद दहाज्यों के स्थान पर सलाम करते तो सुल्तान भी सनाम नरता। जब संथिद द्वाजियों के स्थान पर सलाम करते तो सुल्तान भी सनाम नरता। जब संथिद द्वाज्यों का स्थान पर सलाम करते तो सुल्तान भी सनाम नरता। यह प्रस्ति हा जितना च्यान रखता या वह प्रस्ति हो हो से हे जा। सुल्तान में स्थान पर सलाम करते तो सुल्तान भी सनाम नरता। सुल्तान में प्रतिद्वान पर जितना च्यान रखता या वह प्रस्ति हो हो

बादसाह भी महान सामकों में समान सेविद में भेंट करने ने लिये दूसरे तीसरे दिन जाम करता था। दोनों एक स्थान पर चैठते ये घोर प्रेमपूर्वक बातांबार परते में । उज्ज के सर्पकारा लोगों तथा देहनी ने सोगों मी प्रायः जो ध्यादस्थनतायें होतां उसे ने सीवद से नह देते। सीवद के सादेशानुसार उनके सेवय उन लोगों की प्रायस्थनतायें निक्स सेने। जब बादगाह सीवद ने दांनार्य भाता हो सीवद सपन हेवकों को धारेस देते कि उन पन्नों की (५० क) बच्च के रक्त का मूल्य so हुआर तनके देता हूँ। साने जहाँ ने ह्वाआ महस्य का हाल मुख्यात से कहा कि "हवाजा महस्य so हुआर तनके रक्त का मूल्य देता है।" मुख्यात ने इंद्यर का भय करते हुवे कहा "हे मूले बजीर! जिस किसी के पास धन होगा वह निर्भाक होकर सेपीयों की हत्या किया करीगा। यदि धन सेकर मुद्रावमानों के हत्या को धामा कर दिया जाय तो लोग बड़ी कठिनाई में पढ़ जायेंगे भीर कल कथामत में इंद्यर के सिहासन के समस्य खिजत होना पत्रेमा। यदि उस लागेंगे की कला कथामत में इंद्यर के सिहासन के समस्य खिजत होना पत्रेमा। "इस पर खाने जहीं ने कहा, "इस सहस्य के विक्मे खानें का लाखे का हिसाब किताब है। यदि टहर जायें तो उससे हिसाब के तिया जाय भीर बेतुल माल का घन मध्य नहीं "इस पर वारशाह ने कहा, "लाखें को चिन्ता नहीं। यहम्य का वय किया जाय।" सक्षेप में ह्वायर का वय किया जाय।" सक्षेप में हवाय महस्य तथा उन दोनो गुलाम बच्चों का सभी खास ब मान लोगों के समस्य वय करा दिया गया भीर वाही त्याय जीकि मुहम्मद साहब के कवानातुसार इस प्रकार है, 'एक हाए का स्वाय ६० वर्ष को उपासना से बढ़कर है' दूरा हो गया। यदि सुल्तान फीरांच साहब के प्रयोग पिर सुल्तान फीरांच साहब के मध्य ने स्वाय का स्वाह को स्वया वा वा सेपर कर लिखा जाय तो प्रतक्त मेर जायेंगी।

## अध्याय १४

मुस्तान फ़ीरोज शाह का श्रपनी श्रन्तिमावस्था में तीन वस्तुत्रों में सं<sup>तान</sup> रहना (१) बन्दियों की स्मृति रखना (२) मस्जिदो को सजाना (३) शोषितों के प्रति न्याय करना ।

(५१०) वह म्रपने कर्मचारियों को चेताबनी पर चेताबनी देता रहताथा कि बन्दियों को मुख्कि समय तक बन्दी न रक्सा जाय .........

(५१२) मुस्तान का तीनरा कार्य कोषितों के प्रति न्याय करने से सम्बन्धित या। वह प्रतिष्ठित बादसाहों के समान इस कार्य में बड़ा प्रयस्त्योल रहता था। यदि कोई उसकी सवारी (के प्रस्थान) के समय उसे कोई प्रार्थना-पत्र देता तो वह उसी स्थान पर प्रपने घोड़े की

# तारीखे मुवारकशाही

# [ लेलक—यहया विन ऋहमद विन ऋब्दुल्लाइ सिइरिन्दी ] ( प्रकाशन—कलकत्ता १६३१ ई० )

# मुल्तानुल ग्राजम श्रबुल मुङ्जफ़र फ़ीरोज शाह

(११८) वह मुख्तान गांजी ग्रायापुद्दीन तुगजुक साह के प्रतुज प्रस्पदार रजन का पुत्र था। वन उस पित्र तथा महान देश्वर ने, जो उस ज्यक्ति की जिमे वह चाहदा है राज्य प्रदान करता है, इस करिस्तों जैमे स्थान तथा पुद्दस्य साहज जैसे गुणों वाले सज्जन, राज्य प्रदान करता है, इस किरिस्तों को तो हो को राज्य प्रदान करता है, कि के कुरता, प्रदासार, प्रातंक तथा हिस्तपूर्ण प्रत्येक वार्ष तथा प्रता का उपद्रव एवं विद्रोह जो उसके स्वामी स्वर्मीय पुत्रता पुत्रतान पुत्रस्य त्याप्त का साम प्रदान प्रदान पर विद्रोह जो उसके स्वामी स्वर्मीय पुत्रतान पुत्रस्य त्याप्त का प्रदान पर साम पर स्वर्मीय हो प्रति स्वर्मीय से प्रति हो से प्रति हो पर्यो प्रति हो से से से से स्वर्मीय तथा पूर्वी प्रति हो से ।

जपर्युक्त वर्ष के मुहर्रम मास को २३वी तारीख (२२ मार्च १३५१ ई०) को वह (कोरोज बाह) सिन्य नदी के तट पर राजस्तिहासन पर बाक्ट हुमा। सभी श्रेसी के लोग उसके दश्वार में एकन हुये। अमीरी तथा सरदारों ने पूर्णस्प से तथा हृदय से उसकी अपीनता स्वीकार की और उसके कृत्यों का अनुमोदन विचा।

मुल्तान ने पूर्व की मौति ग्रपनी सेनायें एकत्र की तथा ग्रगले दिन देहली की प्रस्थान

करने हेतु सक्त्य करके ग्रयनी सेना की पंक्तियो को ठीक विया ।

(११९) उस दिन गुमनो ने, जो ( मुल्तान मुहम्मद) की सहायतायं धाये थे, अभागे मोरोज १ रक्ज के भड़काने से, हाही सैनिकों पर बाक्षनए। कर दिया। एक राजाझा प्रसारित हुई कि सेमों होरों को सिन्य नदी के किनारे-किनारे धागे बढ़ाया जाय वसा सेनायें इनके पीछे ज्यों । मुख्त करी पर पहुँच गये और उन्होंने बिजिर बाहनों को हानि पहुँचा है। घाड़ी सेना पुछ पारे बढ़ी । मुख्य पराजित होकर प्रपने देश को कोट गये। मुख्तान निरुत्तर कुंच करता हुआ निविस्तान पहुँचा और ग्रुकार को कोट गये। मुख्तान निरुत्तर कुंच करता हुआ निविस्तान पहुँचा और गुक्रार को बहु उसके नाम का खुरवा पढ़ा गया।

द्दा धिमयान में हो मिलक इवराहीम को नायथे बारवक की उपाधि प्राप्त हुई, मिलक विभार को भारिजे मुक्क का पद प्रदान हुमा और उसने एमाइलमुक्क की उपाधि भी प्राप्त की । इस स्थान से मानिजुद्दाक की उपाधि भी प्राप्त की । इस स्थान से मानिजुद्दाक की उपाधि भी प्राप्त की । इस स्थान से मानिजुद्दाक मिलक कथीर के दबीर के कमर होने को उपाधि में सिद्ध की वही रहु में ये दिवाय होने कि सिद्ध की बही रहु में ये दिवाय हिलाय एक प्रथमिक पुरस्तार देकर भेजा गया। सैपिट धलावहीन रसूलदार, पैकुशैन एक मिलक से कुदीन सहनमें भीत को देहनी में हराजये वही के लिद्ध में जा गया। में तिना पुरस्तार एमाद तथा महिक भवी गोरी को निष्य तथा पुरस्ता है स्थार तथा की विषद मिलक से निष्क तथा प्रस्ता है। स्थार तथा है से स्थार तथा की से प्रस्ता की स्थार करा है से स्थार तथा की से प्रस्ता हों से सिद्ध की से प्रस्ता की साम प्रस्ता की से प्रस्ता की से प्रस्ता की से प्रस्ता की से प्रस्ता की साम प्रस्ता की से प्रस्ता की साम प्रस्ता की से प्र

१ शादी घोड़ों की देख रेख करने वाला।

२ सविदा

मुत्तान के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। फीरोज धार् उन पत्रो का प्रश्नोकन वरता भीर प्रत्येक की धावस्यकता उसकी इच्छानुसार पूरी कर देता। जब सैयिर पुछ समय शहर में रह कर (४१६) उच्च वापस जाते तो बादशाह एक मजिल तक उन्हें पहचाने जाता था।

सक्षेत्र में कुछ वर्षों तर ऐगा ही होता रहाँ। जब मितन बार सैविर जनाखुद्दीन विदोष कर गुल्तान फीरोज बाह से मेंट बरने बाहर माये तो वे कुछ प्रधिक समय तक बाहर में रहे भीर फिर उच्च लोट गये। विदा होने समय सैविट ने कहा, 'सम्मव है यह मित्तम विदा हो इस लिये कि हितंशी घरनी म्रान्तमावस्था को प्राता हो चुका है। तुम भी जुद्ध हो गये। मब तुम्हारे लिये देहनी के बाहर दूर दूर की यात्रा करना जवित नही।" सैविट ने यह वरदेश विवा?!

१ किसी मी इस्तलिखित पीथी म इससे अधिक प्राप्त न दो सका, अत इतना ही मुद्रित कर दिया गया।

बही ने भिस्त प्रवार एक बालव को मुठपूठ सुरतान मुहम्मद का पुत्र बताकर विहाननाच्य कर दिया है। यदि स्वर्गीय सुन्तान ने कोई भी सत्तान छोडों होती तो सुम्त करा जान कार्य ही होता, और यदि उसके कोई पुत्र होता तो उसे यह मेरे प्रिक्त मावरत्व में देता वर्गीय पुत्र होता तो उसे प्राप्त कार्य के विहास के स्वाप्त कार्य कार्य

जो दूत उनके पास आये थे उनमें से सीयद जलाखुदीन करमती, मीलावा नज्युदीन राजी तथा मिलक देनान भी पीरोज शाह भी सेता में रह गये। मुत्तान ने (ग्रेंज) टाऊट स्वाजये जहाँ ने मीला जादे तो यापन लोटा दिया भीर उसे सादेश दिया िन वह स्वाजये जहाँ से करदे किया है। उस उपनारों ने हो की किया है। तथा करदे कि यदि मुत्तान के उपनारों ने, जिननी मुत्तान ने उसके क्यर वृष्टि की भी, तथा अपनी पूर्वामाने मेथायों पा समरण करता है, तो यह अपनी मुस्तात तथा पय-मधुता से जन्य विरोध की त्याय दे और आधाकांत्रिता के पप पर चलने में भावना हित समके, क्योंकि उस दवा में उस पर और भी शुपावृष्टि होंगी तथा उसके दोप तथा पाप शमा कर दिये जायरी। देहानी कोटने पर (सेता) शाकर ने (अपनु क्त) मारेत स्वाजये जहाँ के पास पहुँचाया। उसने देहानी कोटने पर (सेता) शाकर ने (अपनु क्त) मारेता हम में वृद्धि हो रही है भीर चारों भीर से सोग उसमे श्रा धारा पाप सिता रहे हैं।

उपर्युक्त वर्ष के रजन मास में (७५२ हि॰ क्राम्स्त सितान्त्रर १३५१ ई॰) सुस्तान देहली ने निकट उत्तरा समस्त प्रजा ने उसका स्थापत निया तथा शाही हुण की प्राप्त स्थिया । पुत्र नेक्षन में २ रजन (२५ प्रग्यन्त १३५१ ई॰) नो सुस्तान राजप्रासाद में उत्तरा तथा राज्य का जावत स्थाजित करने और राज्य-स्वरक्ता एवं शासन-प्रयक्त में सक्तम हो गया। भ्रौर कस्यों में मेना यया। राज्य के विभिन्न मांगो में प्रजा को दया कुपा तथा शिक्षा के तिमित्त सामान्य राजाबा प्रेषित को गई। सुन्तान मुहम्मद ना जनाजा बाहो चत्र से घाच्छादित एक हाथी पर रक्षा यथा श्रोर उत्तरोत्तर जून करने देहनी से जावा गया। व

सुत्तान मुहम्मद की मृत्यु के सम्बन्ध में समाचार प्रेषित वरने के उद्देश से मंतीह नामक हवाजये जहीं का एक दाम (षट्टा वे) तीसरे दिन चना तथा शहर (रहली) पहुचकर (१२०) उसने प्रपने स्वामी के पास यह समाचार पहुचाये। जस्दी में तथा सावधानी से छानबीन तारा सीच दिचार विचे दिना, स्वाजये बहाँ ने एवं युवक को जिसमा मूल बस मजात था, सुल्तान मुहस्मद का पुत्र बताकर (प्रजा के सस्मुख) प्रस्तुत किया। देहती के मिलनों तथा अर्था । समीरी की स्वीकृति से उतने उत्ते (प्रुवक नो) सुरतान गयानुशेन महसूर की उनाधि से उपर्युक्त वर्ष के सकर माम नी तीसरी तारीख (१ धर्मन) नो सिहासनारूड रिया तथा स्वयं राज्य के षायों का प्रबन्य करने लगा । सैयिद रमुलदार तथा मलिय सैपुद्दीन देहली पहुचे ग्रीर उन्होंने शहशाह (फीरोज शाह) का युम फरमान (राजाज्ञा) उन लोगो (ख्वाजये जहाँ तथा उसके सहयोगियों) को दिखाया । चूंबि ख्वाजये जहाँ ने बिना बिसी सीच विचार के यह सब नार्य निया था, ग्रतः मावश्यनतानुसार वह भवने कृत्यो पर हड रहा । बुछ धमीरो तथा मलिनो, विया या, प्रतः भावस्य कानुसार वह भाव कृत्या पर हुँड रहा। हुए भागार तथा मालना, ज्वाहरणायं मिलक नत्यू सास हाजिब, धावम सिल हुनामुद्दीन सेस जारा विस्तामी, मिलिक हमत मुल्नानी तथा मिलिक हमामुद्दीन ध्यक, ने उसे सहयोग प्रदान किया। धार्मुलमुल्ल, मिलिक हेवाल, धामीर वत्तवयाा, मिलिक स्वतीन मिलिक हसन प्रमीरे मीरान, वाणी मिल, स्वाणा बहावद्दीन थीकरा, मिलिक मुलस्य बलादी, मिलिक वहुदीन युवारी जैसे धन्य धामीरो ने निवायदता प्रदर्शित करते हुये गुप्त रूप से प्रार्थनान्यत्र यहसाह (देश्वर उसका उत्यान करे) के पान मेले। स्थायये जहीं ने मुदाम से महसूद यक यो ग्रुपबाया परानु (१२१) उसने उदासीनता प्रकट की तथा सहायता प्रदान करने का ग्राश्वासन देते हुये एक (१२१) उसन पर्वाधानका अकट पा पत्त प्रशुच्या करा करने का नामकार है पूर्व प्राप्तानम्य दक्कार शिक्षान के समझ से मा मुस्तान में सुदायन्द्रवाच तिर्राम्ब तथा ऐनुलमुक्क को भी पत्र भेजे गये परानु उन्होंने स्वाबये जहाँ के पत्र मुस्तान के पास प्रेपित वर्ष दिसे मीर (इस प्रकार) मुक्तान को स्वाबये जहाँ की समुता का ज्ञान हो गया। तत्तरचात खुदाबन्दचादा तथा ऐनुलमुक्त बाही बिबिर में उपस्थित हो गये। उन्हें विदीप उपहारो तथा दया से सम्मानित किया गया।

तथा देवा से सम्मानत क्या गया।

यह तात करके कि वादशाह निरम्नर कूच करता हुया उसके विषद्ध था रहा है थीर

बहुत से व्यक्ति तथारे दवन के नीचे एकत्र हो गये हैं, ह्वावये जहाँ ने मैथिद जलालुदीन
करसती, मनिक देलान, मौलाना नज्युदीन राजी धीर धपने मौनाजादे दाऊर वो (भीरोव शाह को यह समम्माने के उद्देश्य से) हुत बनाकर मेत्रा कि राज्य मुद्धान मुहम्मद के परिवार

वालों के धपिकार में खब भी है धीर निरीद बाह या जो मितक वचा नायव का पर स्वीकार
करके राज्य के कारों के प्रतिवादक में अपनी शक्ति के साथ समप्त हो जादे अपनी शहुरहानत
वी जो प्रवतायें चाहे पतान्य कर लें और जिस धमीर को भी चाहे अपने साथ से आये।
उपग्रंक्त दूरों ने पहुँचने पर कीरोज ने एक नोष्ठी धायोजित की श्रीर सल्लानुक मशायम कुतुवल
भीलिया नसीस्त हरू वहा वा सावदीन (देश्यर उन पर स्वा रखे) मौलाना कमानुदीन सामाग

एवं मीताना सम्मुदीन बालराजो को एक शाय युनाकर कहा कि 'धार सोणे को तात है कि

मै स्वर्गीन मुख्तान का विराग वडा विद्वासपाय था। धाप सोगो ने सुन। होगा कि स्वाजये

१ झर्थी।

२ इस विषय के सम्बन्ध में तुरालुक कालीन भारत माग १, परिशिष्ट 'द' पू० १६-१७ देखिये।

उ एक पोधी में क**बतग्रा**।

तया ५वी रबी उल प्रालिर (२६ प्रमेल १३५४ ई०) को वह प्रपने सामान, सेवको तथा प्रगासित बगालियो सहित मध्याङ्गोत्तर को नमाज के उपरान्त किले के बाहर निकला ।

मुस्तान ने युद्ध हेतु सेनाको परित्यौ मुख्यवस्थित की। हात्रीकी हीटु जैसे ही मुस्तान पर पड़ी बहु मयभीत हो गयाधीर पत्तायन कर गया। बाही सैनिकों ने उस पर वेग से प्राक्रमणु क्याधीर उसके चत्र तथा ४० हाथियो पर धयिकार कमा सिया। इसियास के प्रत्यिक प्रस्तारोहियों तथा पदासियों को तसदार का भीतन बनाया। सुस्तान वहीं २ दिन तक ठहराधीर तीसरे दिन् उसने देहनीकी धीर कूच किया।

कुछ मास पश्चात् झहसाह ने फ़ीरोजाबाद नगर—ईश्वर सब प्रकार के कोप से उसकी रक्षा करें—की स्थापना की।

७५६ हि॰ (१३५५ ६०) में मुत्तान ने दावालपुर की छोर प्रस्थान दिया थ्रीर उसने सतनदार से फज्फर तक की ४८ कुरोह की दूरी में एक नहर खुदवाई धीर ७ प्रत्य उसने सतनदाते तथा सिरमूर पहाटियों के समीप से फीरोजाबाद नहर खुदवाई धीर ७ प्रत्य (१२६) नहरों को उसने मिलाकर उसे हाँची किल प्रेतवाया। उस स्थान से वह नहर की प्रसाम के तक से याय और वहाँ पर एक सुदृह दुर्ग का निर्माण करके उसका नाम हिसार फीरोजा रखा। राजप्रासाद के नीचे एक विद्याल खनाश्चय का निर्माण करोगा जिसे तहर के जल से परा जाता था। खनखर से एक अन्य नहर खुदवाई धीर सरमुणी के दुर्ग के नीचे से होती हुई वह हरनी खेरह तक से आई गई। इन नहरों के मध्य में एक किले का निर्माण कराया और जता नाम कीरोजाबाद रसखा। एक ग्रन्य नहर बढ़ी जोन से निकाली गयी और वहीं से इसेरोज के दुर्ग के एक हीच उस पहनाई गयी और वहीं से उसे कुछ दूर साथे तक सेनाया गया।

उसा वर्ष के जिलिहिज्जा मास में (७४६ हि॰, दिसम्बर १२५५ ई॰) ईंटुरजुहा के दिन एक मिल्र के खलीफा अन्त हाकिम वे समिरिसाह मञ्जूज करतह अबू वक इन्त स्रविरंदी मुत्तेमान के पास खिलअत तथा मन्यूर से हिन्दुस्तान के अदेशों के राज्य को प्रदान करते हुये प्राप्त स्था।

उसी वर्ष लखनीती के इतियास हाजी के पास से दूत यहुमूल्य उपहार सेकर उपस्थित हुये। उन्होंने अत्यधिक कृपा तथा असीमित दया मात्र प्राप्त किये। वत्यस्वात् वे वापस हुये। एक अन्य अवसर पर, इतियास हाजी के पास से पुनः उपहार आये और (दूतों ने) हिमार कीरोजा में पासे से उपहर के विक उस समुखी से और साम की किया। युस्तान ने उन्हें आदेश दिया, "मेरे तुष्ट सेवन उन समुखी से अधि सस्तुये रखते हैं जो तुम यहाँ साथे हो; अत तुमको बन्दरगाहों से चुने हुये हाथी लाना चाहिये।"

७१८ हि॰ (१३४७ ई॰) में उक्तर खाँ कारसी सुनारगांव से नदी के मार्ग द्वारा दो हाथियों सहित झाया और बाही दरबार से सम्बन्धित हो गया । शाही कुपा द्वारा उसकी सम्मानित क्या गया और उसे नायब बजीर का यद प्रदान कर दिया गया ।

(१२७) ७५९ हि॰ के जिसहिज्जा मास में (नवम्बर १३५८ ई॰) मुस्तान सामाना नी मोर चला मौर वहा निकार खेलने में सलम्म हो गया। इसी बीच में समाचार प्राप्त हुये कि मुक्तों की एक सेना दोबालपुर को सीमा पर ग्रा पहुँची है। मलिक कुबूल सरपदीवार

१ राम्से सिरान (तारील फीरोच साही) के अनुसार लरान ।

१ सम्मवन बमुना के किमी स्थान से।

३ चरणों का चुम्बन किया।

७८३ हित्ररी ने सफर मास में (मार्च-स्रप्रैल १३५२ ई०) फीरोज शाह ने सिरमूर नी मोर प्रस्थान किया थौर ४ मास ने पदवात वह देहली लौट ग्राया।

उसी वर्ष नी तीसरी जमादी उल प्रव्यत सोमवार नो (१७ जून १३५२ ई०) ताहजादा मुहम्मद खो ना जन्म हुमा । यह मानन्दपूर्ण तथा मुखद समावार एव गुभ सूचना सुस्तान को प्रेपित की गई। माशिय-प्राप्त शाहजाहै वा जम गुन समक्षा गया।

#### पद्य

'शुम सौमायवासी सुसद तथा समृद्धवासी हो, यागियन्द्र (जहाँ) मुर्वे 'है) के चिह्न में इम नक्षत्र का ग्राना ।'

सहसाह ने साहजादे के बन्म की खुद्दों में बहन तथा मानन्दोन्लास का मायोजा कराया। यह माहजादा सुस्तान की प्रमुख के काल में उत्तवन हुमा मा तथा उसके जन्म दिन से ही राज्य का वैमन तथा उसकी समृद्धि में बृद्धि होने लगी।

(१२४) उसी वर्ष में कुछ मास परचास सुस्तान ने क्लानूर की धोर प्रस्थान क्या ग्रीर मनफूर में दिवार खेलता हुमा देहली वापस धाया ।

उसी वर्ष राजप्रासाद के निकट जामा मस्जिद तथा हो वे सास पर एक मदरने का सुस्तान ने निर्माण कराया। उसने रोखुल इस्ताम की उपाधि सेस क्वोर, कृतुकुल आंतिया बहाजन हुन वस्तारा वहीन जरिया (ईदिवर उन पर दया करें) के पीत्र शेखडादा सहुदीन को प्रवास की। नामक दकीर किवामुस्त कि मिल्कू की विशेष वाया भीर साने वहीं की उपाधि से सम्मानित किया। इसके प्रतिरिक्त उसने सीने ने काम के तिनये भी प्राप्त किया शरात किया। इसके प्रतिरिक्त उसने सीने ने काम के तिनये भी प्राप्त किया वार्शनिवर हुमा, मिक्त ताता त्या विश्व किया स्वाप्त की तथा वसीनवर हुमा, मिक्त ताता तथा विश्व किया प्रयोग किया प्रवास किया प्रवास किया हुमा स्वित ताता तथा किया किया किया किया किया स्वाप्त के सिनार के। सुस्त किया प्रयास किया प्रयास किया प्रयास किया प्रयास किया प्रयास किया प्रयास किया। मिल्क हुमेन प्रमीर मोरान को मुस्तीकिये ममाजिक निम्नवत कारा प्रयास किया। मिलक हुमेन प्रमीर मोरान को मुस्तीकिये ममाजिक निम्नवत कारा प्रयास किया। मिलक हुमेन प्रमीर मोरान को मुस्तीकिये ममाजिक निम्नवत

७५४ हि० के घटनान मास में (नवस्वर, १३५३ ई०) मुस्तान ने एर बहुत वही सेना के साथ सखनीतो पर आक्रमण हेतु प्रस्थान वियां। छोटे तथा बढ़े सभी नायों की देख-देख खाने नहीं को सींप कर मुस्तान निरन्तर हुन करता हुमा सखनीतों की भोर सका। वादशाह के भोरखपुर ने निकट पहुँचने पर उदय सिंह उसकी सेवा में उपस्थित हुमा तथा जमने २० लाख तनके तथा र हाथों मेंट किये भीर बाही हुग्य को प्रास्त दिया।

(१२५) २०वी त्यो वस प्रकार अध्यक्ष ७५५ हि॰ (२६ क्रमेंस १३५४ ई॰) नो सुत्तान एकदला के दुर्ग पर पहुँचा धोर वहाँ पर ऐसा भीपण युद्ध हुमा निसका उल्लेख सम्भव नहीं। बगालियों नो पराजय हुई और वहुंत से लोग मारे गये। परातियों वा मुक्ट्य सीत्रानों क उद्य दिन मारा ग्या। इस मात को २६ तारीक (२३ धरीन) को सुन्तान ने स्वस्त पर्व प्रस्यान वरने ग्यातट पर पड़ाव टाला। इत्तियास हाओं न एकदला के किले में सरण सी

१ पीरोज देहली से १० राज्याल ७४४ हि० को स्वाना हुमा भीर १२ शावान ७४४ हि० को वापस हमा।

र पक्त भीथों में सहरेव है। पुरुक में मुक्दमे नायकों है किन्तु एक अन्य पोथी के आधर पर मुक्दमे पायका पटना उचित है।

धक्तूबर-नवम्बर १३६० ई०) सुल्तान बिहार के मार्ग से जाजनगर की छोर गया। उसने (१२६) बाहेल हे दिया कि सामान से लटे हुये जानवर, स्त्रियाँ, विकृत घोडे तथा बुद्ध परप्रभागे न जार्ये । जमने जफर स्वां बजीर के भारत मिलक करवनीन को हाथियो तथा सामान सहित कड़ा में छोड़ा और स्वयं निरन्तर कुच करता हुआ खागे बढ़ा। सिकरा पहुँच कर तमने तमे लटा और बड़ों का राग्न भाग गया। राय साधन की पत्री शकर खातन र तथा जसकी धाया सुल्तान के हाथ लगी। सुल्तान ने जसका पालन-पोषण अपनी प्रतियों के साथ-साथ किया । सल्तान फिर आगे बढा और उसने एमाइलमुल्क को कुछ सेवको एव सामान सहित एक मजिल पीछे छोडा । ग्रहमद खाँ जो जलनौती से पलायन कर गया था तथा ररगयम्बोर की पदाहियों में धरना लिये हुये था. सल्तान से मिल गया तथा महान छपाओं से सम्मानित हुन्ना । बहाँ से सल्तान ( जाजनगर के ) राय के निवास स्थान बनारसी (कटक) नगर की धोर गया और महेल्टी की पार किया । राष्ट्र भाग कर तिलग की धीर चल दिया। सुल्तान ने उसका पीछा करने में एक दिन की यात्रा की. परन्त जब यह जात हमा कि राय बहत ग्राम चला गया है तो उसने उसका घीटा करना त्याम दिया ग्रीर निकटवर्ती स्थानो में शिकार खेलना आरम्भ कर दिया। राय बीर भानदेव<sup>3</sup> ने कुछ व्यक्ति इस बाराय से सन्धि करने के लिये भेजे कि उसकी प्रजा का विनाश न हो । अपने स्वभावा-नुकूल मुल्तान एक ग्रोर को चला गया और (राय ने) ३३ हाथी एव ग्रन्य बहमूल्य वस्त्र्यें खराज के रूप में भेजी । वहाँ से सल्तान पीछे लौट पड़ा तथा हाथिया के चरने के स्थान पदमावती " तया बरमतलाओली में शिकार खेलता रहा । उसने दो हाथी मारे और ३३ को जीवित पकड (१३०) लिया । इस अवसर पर जियासलमल्क ने निम्नलिखिल कवाई की रचना की.

### कबार्द

'बाह, जिसने न्याय से स्वाई घरिक प्राप्त की, समस्त ससार को सूर्य के समान प्रदीस किया। जाजनगर में हाथियों का शिकार करने के सिवे बाया, तथा उसने दो हाथी मारे थ्रीर ३३ को जीवित बन्दी बनाया।'

चस स्थान से मुस्तान निरन्तर क्रूच न रके कहा पहुँचा और कहा से प्रस्थान करके रजब ७६२ हिं० ( मई-जून १३६१ ई० ) में विजय तथा सफलता प्राप्त करके देहती पहुँचा ।

कुछ समय परवात सुस्तान को सात हुमा कि बरवार के निकट मिट्टी ना एक पर्वत है जिसमें से एक धारा प्रवाहित होकर सततवदर में गिरती है। इसका नाम सरस्ती है। पर्वत के दूसरी भोर एक मन्य नहर है जिसका नाम सत्तीमा है। यदि मिट्टी का पर्वत कीट दिया जाय तो सरस्ती का जल (सतीमा) में गिरेगा, तब दोनो ही सरहिन्द तमा मन्यूरपुर में

र हादोशना का विचार है कि राम सरनगढ़ का राजा होगा। यह यहियम दिशा में विलामपुर तथा पूर्व दिशा में सम्भलपुर के मध्य में हैं और महानदी हम रामगढ़ के बीच से काटती है। यह सम्भलपुर के बचार-परिचय में २२ मील पर विश्वत है।

सम्भवतः यद नाम बाद में रक्ता गया द्वीगा ।

१ राजा बीर भानु देव जिनने १११२ १ से १३७८-६ ई० तक राज्य किया (

४ मन्भवत पदम होत्र, बो पुरी से २० मील उत्तर पूर्व हें है ?

र सम्मवत स्वार । सत्त्र , सिवालिक में निवल कर मैदान में स्वार नामक स्थान में प्रविष्ट क्षेत्री हैं।

<sup>2 27271</sup> 

को जनके विरुद्ध सेमा सहित जाने का सादेत हुआ परन्तु गुगल उसके पहुँचने से पूर्य हो प्रपने देश को यापस हो गये। सुत्तान देहली लोट प्रावा। इन वर्ष के प्रत्य में मिलक ताजुरीन मतवड है कुछ पर्य्य समीरो सहित दून के रूप में सब्त तीत से प्राया। ये प्रपने साथ खराज के रूप में उसकार साथ हाराज के स्वयं उपहार साथ सोरे शाहे कुण हारा सम्मानित किये गये। बदले में सुद्धान ने वृत्ती साथ सरसी घोडे, खुरासाज के मेचे एव हर प्रकार के सम्य उपहार मिलक संकृदीन घहनये शीख को देशर मिलक ताजुदीन नवसद के साथ मुख्याला सम्मुद्दीन के पान सक्तीने में मेत उसका पुत्र सुत्तान सिक्सर को उपापि पारख करके बादबाह हो गया है। सन्तानी में पान हिये दिया कि सिक्सर को उपापि पारख करके बादबाह हो गया है। सन्तानी में पान हिये दिया ने घादे दिया कि जो उपहार सुत्तान सामुद्दीन को भेजें जा रहे ये उन्हें राज्यानी में बापस मेजा दिया जाया। घोडे विहार में सेना को दे रहे वार्षों में (लखनीती से पाने हुये) दूरों को कड़ा पहचाया लाय। प्रादेत का पानत किया गया।

u६० हि॰ (१३४८-४६ दें°) में सुल्तान एक बढ़ी सेना लेकर लखनौती की ग्रीर खाने जहाँ को देहली में छोड़ कर रवाना हुगा। तातार खाँ को गजनी से मुस्तान तर के प्रदेश का शिकदर नियक्त करके उस भीर भेज दिया। जब सुस्तान खफराबाद पहुँचा, वर्षा ऋद भारम्म हो गई भतः वह वही रुक गया। इस स्थान पर ग्राजम मलिक शेख जादा बिस्तामी, जिसका सुल्तान द्वारा देश निर्वाशन हुआ था. (मिस्र) के खलीपा के पास से एक 'खिलमत साया । सुस्तान ने उसके प्रति कृषादृष्टि प्रकट करते हुये भाजम खाँ की उपाधि (१२८) प्रदान की । सैंपिद रसूलदार रे को सखनौती से माथे हुये दूतो सहित सखनौती भेजा गया। सुल्तान सिकन्दर ने ५ हाथी तथा प्रत्य बहुपूर्व्य उपहार संविद रमूलदार के हाथ दरबार को भेजे। सीविद रसुलदार के पहुँचने के पूर्व झालम खाँ लखनौती से दूत के रूप में भाया था। सुल्तान ने उससे कहा कि 'सुल्तान सिकन्दर मुखे तथा धनुभव धन्य है और सदाचरण के भाग से भटक चुका है। भारम्म में मेरी उसके विरुद्ध तलवार उठाने की कोई इच्छा नहीं थी, परन्तु उसके आज्ञाकारिता के क्तांच्य का पालन न करने के कारण हम उसके विरुद्ध स्वयं कृष कर रहे हैं।' वर्षा समाप्त होने पर फीरीज शाह ने लखनीती की धोर प्रस्थान किया तथा मार्ग में ही हाथी व एक लाल छत्र जैसे राजसी चिह्नो को शाहजादा फतह खै को प्रदान किया गया तथा निर्देश हुमा कि उसके (साहजाद के) नाम के सिक्ष केले जाय समा स्मक्त अपने मा प्रदान निर्देश हुमा कि उसके (साहजाद के) नाम के सिक्ष केले जाय समा स्मक्त अपने मा मिला केले काया। बस मुख्यान पण्डुया पहुचा तो मुख्यान जिन्द्र एकदना के दुर्ग में जहां उसके दिता बासुद्दीन ने वारत घरण की यी बन्द होक्तर कैठ रहा। १६ जमादी उस म्रज्ज ७६१ हिंह (४ म्रमें ६ १३६० कें) को मुत्तान ने एक्दना के दुर्ग के द्वार पर पडाव किया। जब कुछ समय तक उसका पेरा चलता रहा तो किसे की भा ते मा क्रमण्डारियों का विरोध व्यथं सम्भ कर हाथी, धन तथा पह उदान के रूप मेंभा ने शाक्रमण्डारियों का विरोध व्यथं सम्भ कर हाथी, धन तथा वस्तु उदान के रूप मेंभीनी तथा भारम-समर्पण्डा किया। २० नमादी उत-प्रवंश (८ ग्रमेंस) को उसी वर्ष भीरीज शाह एकदला से सौट गया और उसके पण्डमा पहुँचने पर सिनम्बर में ३७ हाथी एव प्रग्य धहमूल्य बस्तुयें उपहार स्वरूप मेंट की ।

निरन्तर कूच करता हुमा मुस्तान त्रीनपुर पहुँचा। वर्षा झारम्म हो आने के कारण यह वही रुक गया। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर उसी वर्ष की खितहिण्या मास में (७६१ हि॰

१ एक पोथी में दतह है।

२ राजदूत; उसका नाम सैविद खलाउदीन था।

(१२७६-७० ई०) मे उन लोगों ने उमका वध करने उमना शीश काट दिया और उसे दरवार मे प्रेपित किया। (इस प्रकार) यह विद्वोह झान्त हो गया। उस नेक तथा दयालु बादमाह के समद्रवाली ज्ञामन में असके राज्य के प्रत्येक कोते में जसकी उत्क्रपता तथा जदारता का गेमा प्रभाव पड़ा कि दामगानी के विद्रोह से पर्व किसी स्थान पर भी न तो विद्रोह हुआ और न फिसी ने किसी भी भूभाग में विद्रोह करने का साहन किया और न ही कोई अपने पीव प्राप्ताकारिता के मार्ग से हटा सका । दामगानी ने शीघ्र ही अपने विस्वासघात का दड भोगा ।

(१३३) राज्य की सोमाझां को प्रतिष्ठित धर्मारों तथा मुख्तान के शुभविनसको के प्रभीन करके सुरक्षित किया गया। इस प्रकार हिन्दुस्तान के माग में बगाल को सीमा पर वडा व महोबा की श्रवतार्थे तथा दमवा भी शिक मलिकशास्त्र मर्दोन दौतत को, जिसे नसीरलमुल्क नो उपाधि प्राप्त थी, प्रदान की गई । ग्रवध त्या सबीला की श्रक्तायें और कोल की िमन हुतामुलमुख्य हुनामुद्दीन नवा के श्रभीन की गई। जीनुद्र तथा जरूरावाद की श्रक्ता मिलन वहरोज मुल्तानी को तथा विहार की अन्ता मलिक बीर भ्रफ्तान को प्रदान की गई। इन अमीरों ने इन भागों के उपद्रवियों को यातिकत करने तथा सीमाक्षो की भूमि को मुख्यवस्थित रातने में कोई शिथिलता प्रदक्षित नहीं नी। इस प्रकार सल्तान को अपने राज्य के उन भागों की सध्यवस्था तथा नियंत्रसा के विषय में कोई चित्रता न रही, परन्तु न्युरासान की छोर कोई भी ऐसा छमीर नही था जो मुख्तों के श्राप्तमाणी का मुनावला करने में समर्थ होता, अत विषया होकर मलिकूनायक ुराता कं भारताचा का जुरास्त्रा करा विशेष करा है। त्या करा है जान कर हुए (मुगती) का उपहर शास्त्र करते तथा उनने भाजम्या की रोल थाम के लिये मुस्तान भेज दिया गया। इस माग की अनताओं तथा उनने ग्रधीन स्थानों को उसके ग्रधिकार में दे दिया गया। जिल्ह्स्तान की निर्मात नहा एव महोबा को मिलक मदीन दीलत के पुत्र मिलकुद्दाकों मिलक हाम्युदीन सुत्रेमान के पुत्र मिलकुद्दाकों में मिलक मदीन दीलत के पुत्र मिलकुद्दाकों मिलक हाम्युदीन सुत्रेमान के प्रदान कर दिया गया। दामगानी के वध किय जान के पद्दात् गुजरात की धकता मिलक मुक्दिह सुरतानी को, जिमने करहतुलमुल्द की उपाधि प्राप्त की यी, दे दी गई।

(१३४) ७७६ हि॰ (१३७.-७८ ई०) में सुत्तान ने इटावा तथा अकहल की और मस्यान किया । इनावा के मुकद्दम, राय सवीर<sup>3</sup> एव अधरन को, जो (पहले) सुल्तान के विरुद्ध विश्वा निर्मा है पात के उपने के अपने के अपने के अपने के अपने किया के अबद्ध विश्वेह करते पर पराजित किये जा चुने से, ब्राव्यामन तथा पोत्माहन दिया यहा की र उन्हें उनके स्त्री, बच्चो, घोडो तथा भेवको महित देहली से जाया गया। प्रकहन तथा पतलाही नामक स्यानो में किलो का निर्माण कराया गया । इन स्थानो पर मलिक ताजुद्दीन तुर्क के पुत्र मलिक रचना में किला का तमाश न रामा ना रूप रचना पर नावण राष्ट्रहान कुक क पुत्र कालक आदा फीरोब को बहुत से अनुसार्या जिसा समिद्ध समीरी मंदित नियुक्त कर दिया गया । फीरोजपुर एव पतनाही की धसतार्थे उसको तथा धकहल की अक्दा मलिक सकी अपनान को मदान बरवे सूल्तान देहली की भीर लौट गया।

इस वर्ष में श्रवध वे धमीर मलिक निजामुद्दीन नुधाकी, जो सुल्तान की सेवा में था, सेना में मृत्यु हो गई। घवध की अक्ता उसके ज्येष्ठ पुत्र मिलक सैफ्डीन को दे दी गई।

७८१ हि॰ में (१३७६-८० ई॰) में मुल्तान ने मामाना की छोर कूच किया। सामाना पहुँचने पर सामाना के प्रमीर मजलिसे खास प्रमीर मलिक न्यूल करान स्वा ने जो सामाने

भारतवर्षं का पूर्वी भाग ।

२ ध्क वोधी के भ्रानुसार दलमऊ। यशी उचित है।

३ सम्बद्ध राव समेर। ४ सल्तान की विरोप गोष्टियों वा प्रश्मक ।

४ वरान पहने बाना।

बहर्ती हुई सुप्राम तक जायेंगी भीर इस प्रवार जल निरन्तर प्राप्त हाता रहेगा । वहाँ पहुँच वर दुळ समय तक वह मिट्टी के पर्वत को खुदबाता रहा । सरहिन्द तथा उसके मागे १० कोम तक वा प्राग्त सामाना की शिव से पूचक करने इस आधाय से मिलक वियाजसमुख्य सम्मुरीन प्रजू रिजा के प्रधीन कर दिया गया वि वह उने माबाद करे। वहाँ एव विने का निर्माण किया गया तथा उसका नाम फीरोजपुर रागा गया।

(१३१) यह जात करने कि उपर्युक्त पर्वत वो वाटन में वोई लाभ नहीं, मुस्तान उस स्थान से नगरवाट चला गया भीर उसे विजय करने के उपरान्त यहा की भीर प्रस्थान विमा। जिस समय वावशाह यहा पहुँचा, तो यहा के सासव जाम वाभितवा ने स्थान के जल से घिर हुमें होने के कारण उसकी हड़ता वी वजह से उसमें परण की भीर कुछ समय तक युद्ध करता हहा। सामग्री तथा चार की कमी के वारण साही सना में सीग मूल सं भरते लगे भत सावस्यवतावस तथा अरत्यिक प्रयत्न के वावजूद सुस्तान प्रवासत जाने पर विवस हुमा। वर्षा अर्थु अर्थात ही सुना में सीग मूल सं भरते लगे भत वावजूद सुस्तान प्रवासत जाने पर विवस हुमा। वर्षा अर्थु अर्थात की अर्थु वाच कर वाच मा प्रवास कर वी गई तथा निज्ञानुवक्त को लिखे पुक्तातों से पर्दक्त कर विवास गया पर वाच कर वाच मा प्रवास कर वाच मा प्रवास के विवस के साथ सिहत देहनी भेज दिया गया वाच कि से पुक्तान के साथ में उपस्थित हुमा। उसे (शाही) कुमा के अभीन वर तथा गया तथा मुस्तान की सवा में उपस्थित हुमा। उसे (शाही) कुमा के अभीन वर तिया गया तथा मुस्तान के अर्थ अर्थो में मुण्डम के साथ देहनी वे गया। वर्षो साथ। उसे हुमा के साथ वर्षो क्या अर्थो कर के साम के साथ में अर्था सुस्तान ने उसे पुन पहा के भवता प्रवान कर दी भीर उसे बड़ समार है साथ विवस कर दिया।

७७२ हि॰ (१२७०-०१ ई॰) मे खाने जहाँ (बजीर) की मृत्यु हो गयी तथा उसका ज्येष्ठ पुत्र जूना शाह उसकी पदवी का उत्तराधिकारी हुया। ७७३ हि॰ (१२७१-७२ ई॰) में गुजरात में जफर खी की मृत्यु हो गईँ। उसके ज्येष्ठ पुत्र को उसकी घनता प्रदान कर दी गईं। तत्तरबात् १२ सफर ७७६ हि॰ (२२ जुलाई १३७४ ई॰) को घाहबादा फतह खी का कन्युर में स्वर्गवास हो गया जिसके कारया मुस्तान सोकातुर हुया तथा उसके स्वास्थ्य (१३२) की प्रत्यक्ष रूप से पक्का एडेंचा।

७०६ हि॰ (१२०६-७७ ई०) में सम्म दामपानी न प्रतिवर्ष ४० लाख तन्के, १०० हायी, २०० प्रस्वी घोडे, मुक्दमां तथा हविदायों नी सत्तान के ४०० दान, प्रवरात के बदते में वर्तमान कर के प्रतिदिक्त देने ना प्रताद रब्बा। मुत्तान ने प्रादेश दिया कि विद प्रवरात ना वर्तमान नायव विधानजनुरूक पामुद्दीन मबू दिना इन वडाई हुई शर्दों को स्वोक्तर करता है, तो उसे प्रपन पद पर रहने दिया जाय। यह समभते हुवे कि मैं इन शर्दों के प्रमुत्तार धन नहीं मदा नर सन्ता तथा सम्मुद्दीन दामपानी डीग मारता है, प्रबू दिवा ने इस साते को स्वीकार न किया। दासपानी ने सत्तरस्वात एवं मुनहरी पेटी एवं एक चौदी की मुडवत प्राप्त की तथा गुजरात का नायव निमुक्त हुया।

भुजरात पहुँचने पर क्यार्थ ने विचार उसके मस्तिपक मे प्रविष्ठ हुवे भौर उसने विद्रोह कर दिया, उसने यह देखा नि वह दूपना वचन पूरा बरने में असमर्थ है। अस्तिगाया मिक शेख मिक्क फरवहीन जैसे अमीर सदा ने दामगानी पर आक्रमण कर दिया और ७०५ हि॰

र तवनाते करवरी बदायूनी की मु-त्खनुस्तरातिक तथा जफरूल बालइ क कनुमार ७०३ हि॰, तारीखें फिरिएमा के कनुसार ७०४ हि॰।

२ सम्भवन कीथ'र, मेट्ठ (उत्तर प्रदेश) की भगाना तहसील म।

**३** एक प्रकार की पालकी ।

का प्रादेश दे दिया । मिलन याक्ष बाखुरवक, पायगाह के समस्त घोडो तथा मिलक कृतुबुद्दीन करामुर्ज, सहनयेपील हायियो को हीदे तथा कवच सहित तैयार करके साहजादे के पास लाया । कीरोड याह पे दास तथा झमीर एव नगर के लोग भी शाहजादे के सहायक बन गये ।

(२०) रजय ७६० हि. (जुलाई-सगस्त १३६० ई०) में साहजादा पूरी तैयारी के साय एक राजि के उपराद्ध ने अपने बहुत से अनुपाइयों सहित साने जहीं के घर पहुँचा। जब उसे पह सुनना मिली तो उसने दरया शाँ को बन्दीपृष्ट से बाहर निराला और उसकी हत्या करा की दी होते होते साह कि साह सिहा साहजादे से युद्ध करने लगा। अन्त में बिरोब का सामध्यें न पातर वह अपने घर लौट गया और घर में प्रियुट होते समय आहत हो गया। अधिक विरोध करने का सामध्यं न देखकर बहु एक अन्य गया से प्रियुट होते समय आहत हो गया। अधिक विरोध करने का सामध्यं न देखकर बहु एक अन्य गया से प्रयोग करने के सामध्यं न से साथ मेवात की और आग गया तथा अन्तरी में को का चौदान के तथा तथा सी।

भाषा पहारा में वाका वाहान के पात वारण ला।

शाहजारा मुहम्मद खी ने लाने जहाँ के पर का सोना, घन, सम्पत्ति तथा प्रस्त शस्त्र,
पोडे तथा सामान तूट निये। तराश्चात् वह बहुत वडे दल सहित दरबार के समझ पहुँचा।
विरोगरान्त उपने मलिक शहुआद फतह खाँ, मलिक एमादुद्रीला, मलिक राम्पुरीन वजवान तथा
मलिक मुसलेह मुक्तरान को, जिन्होंने खाने जहाँ वा साम दिया था, दरबार के समक्ष
सानर मरबा हाला।

जब इन घटनाओं की सूचना सुल्तान को नी गई, तो उसने बाहुजादा सुहुम्भद स्रो नो बजीर नियुक्त कर दिया। धमीर मिलक एव सुल्तान फीरोड दाह के दास तचा सर्वताधारए ताहुजादे के चारो भीर एकत्र हो गये। सुल्तान दुढ तथा निर्वेत हो गया था। स्रव धावस्यक्ताद्वत उसने धन्त में राज्य के दिशेष धिकार, घोडे, हाथी, साज य सामान धाहुजादे को सौंग दिया। उसने उसे नासिक्ट्रीन मुहम्मद साह की उपाधि भी प्रदान की स्रोर स्वय ईस्वर नी उपामना में सलन रहने लगा। समस्त राज्य की प्रत्येक जामा महिन्नद में रोनो बादसाहों ने नाम का सुत्वा पढ़ा जाता था।

जिलहिन्जा ७६६ हि॰ (जिसम्बर-जनवरी १३६०-६६ ई०) में मुहम्मद सांने निरमूर पहाँडियों को सोर कूच किया। वहाँ यह दो मास तक भेडियो तथा गोडने का सिकार करता रहा। जब यह इम प्रकार (जिनार सेचने में) ध्यस्त पा, तो उसे सम्बास्त ने समीर मतिक मुफरेंह तथा गुजरात के समीराने सदा द्वारा निकन्दर सां की घोनेवादी से हन्या के

रे सम्मवतः मचारी सवदा मचेरी, क्ष्मवर के इक्षिय में २१ मीन पर एक माम । २ पक प्रकार का परेतीय केल, जुग सवदा बारहानिया ।

ना मुक्ता था श्रत्यिवन उपहार प्रस्तुत किये । मुत्तान ने उस पर महान हुपा-दृष्टि की । तत्तरबात् श्रम्बाता तथा शाहाबाद से होता हुमा वह सान्तूर की उपत्यकाम्रो में प्रविष्ट हुमा भीर सिरमूर के राग तथा पहाडी के रायो से खराज तथा ८५हार प्राप्त करने राज्यानी नी भीर वापस गया ।

७८७ हि॰ (१३८५-८६ ई॰) में सुत्तान ने वियोली में जो बदायूँ से ७ कोन की दूरी पर है, एक क्लि। निर्मित कराया तथा उसका नाम कीरोजपुर रखा परन्तु लोग उसे दूरे स्राखरीन कहते थे। उसके पश्चात् सुत्तान दुवंज तथा शक्तिहोन हो गया। उसकी स्रवस्था

६० वर्ष के लगभग हो चुकी भी।'

उसके बजीर खाने जहाँ ने (राज्य के) पूर्ण धिषवार धरने हाथ में कर लिये धौर राज्य के कार्य उसके धिषकार में भा गये। भीरोबदाही धमीर तथा मिलक पूर्ण रूप से (१६६) उसने घरीन से। जिसे वह (बजीर) धपना दिगोबी पाता थया सम्भव उसकी विकायत करके उसके हत्या करा देता तथा धम्म के बन्दी बता तथा। धमीन यहाँ तक पहुँच गई कि खाने जहाँ जो कुछ कहता या मुहता उसका पानन करता था। इसी वारण राज्य के कार्य मन्द गति से बनने तने तथा प्रतिदिन कुछ न कुछ हानि होने लगी।

एक दिन साने जहाँ ने सुत्तान से निवेदन किया कि साहुवादा मुहम्मद खाँ, कुछ प्रमीरों तथा मलिको, जैसे पुजरात के धमीर जरूर दााँ के पुत्र दरया खाँ मलिक याकू प्रमीरों तथा मलिको, जैसे पुजरात के धमीर जरूर दााँ के पुत्र दरया खाँ मलिक याकू मुहम्मद हाजी, प्राखुर बक, मलिक राजू, मिलक समाउदीन तथा मलिक धम धारिजे बन्देगा के पुत्र मिलक कमाउदीन धौर बादसाह के विदोध तथा से सि तथा दे प्रदे हों से स्तर हों से स्तर हों से स्तर करते में सगा हुया है। सुत्तान ने राज्य के कार्य खाने जहीं को साँघ दिये थे, प्रत उपने सीच विचार के विना धारेदा दिया कि उन सोगो को बन्दी बना निया जाये। साइवाद ने जब यह सुना तो वह कुछ समय तक सुत्तान की सेवा में उपस्थित महुया धौर यदारि वजीर उसे बुजवाता दश विन्तु यह बहाने बना देता। तत्वस्वात वजीर ने से कर का हिस्सा ठीक करने के बहाने से महोसा के धमीर जफत खाँ के पुत्र दरया खाँ को सपने मलान में बन्दी बना। दिया। इससे साहुवादा भीर भी अधिक सम्बनीत हुआ और उसने झपनी स्थिति से धमने विता । सुसे साहुवाद भीर भी अधिक सम्बनीत हुआ और उसने सपनी स्थिति से धमने विता को समन स्वार वा । सुत्तान ने बजीर ने पदस्था करने तथा दरसा खाँ को सुन्त कराने विद्या को सुन्त कराया। सुत्तान ने बजीर ने पदस्था करने तथा दरसा खाँ को सुन्त कराने विता के सुन्ता कराया। सुत्तान ने बजीर ने पदस्था करने तथा दरसा खाँ को सुन्त कराया।

१ एक पोथी में महनको।

२ अन्तिम स्थान जो बसाया गया अथवा बनवाया गया ।

ताराख मुयारकताहा १००

एनत्र नरने उस सब नो परीक्षा करते तथा काजी नी मृहर लगना कर यह लिखना लेते थे कि उसने दारीर पर धान का नोई चिह्न नहीं था, तरीपरान्त उसे दफन कर देते थे। इस प्रनार प्रभियोगों की पूछताछ तथा झरा के समस्त प्रावेशों का प्रश्नरस पालन होता था। उसके राम्यकाल में सित्साली पूक्य निर्वल के उसर प्रत्याचार करने का माहम न कर सकता था।

#### हदस्य

"परीक्षा लने वाल इम भूचक्र के बहुत स चक्करा के परचात्, उमने (मुल्तान वे) न्याय की वहानिया रहती है (यद्यपि वह स्वय मर चुका हो ) ।"

सर्व प्रक्तिमान ईश्वर इस नम्र परोपकारी तथा न्यायी वादसाह को देवी करणा मे स्थान दे तथा प्रपनी दया एव स्वर्ग में उस स्थान प्रदान करे। स्वर्गीय सुस्तान फीरोज शाह (उसका महबरा पवित्र हो) का शामन ३८ वर्ष तथा ६ मास तक रहा<sup>9</sup>। ईश्वर ही संख को जानता है।

# फ़तह खाँ का पुत्र सुन्तान तुरासुक शाह जिसकी उपाधि गयासुद्दीन थी

पत्तह यां विन (पुत्र) तुपञ्चक साह विन (पुत्र) फारोज घाह स्वर्गीय सुस्तान फीरोज का पीत्र या ब्रीर उसे सुस्तान प्रपना पुत्र कहता था। स्वर्गीय सुस्तान की मृश्यु वे परचात् (१-घी रत्यान ७६० हि० में उसके देहावसान के दिन ही वह फ़ीरोजाबाद के राजप्रासाद में कुछ प्रभीरो, मिलको तथा फीरोजाही दासो की सहमति से सिहासनास्ट हुया घीर उसने मत्तान गयासहोन की उपाधि धारण की।

(१४२) मुस्तान ने विजारत का (पद) मिलक ताजुदीन के पुत्र मिलक खादा भीरोज को भदान किया तथा खाने जहाँ की उपाधि से उसे सम्मानित किया। खुदाक्दजादा गया-सुदीन तिरमिजी को सरसिलाहदार नियुक्त विया। मिलक भीरोज भ्रती को कारानार से बाहर निकाला गया। सरजानदार का पद जिम पर उसका पिता नियुक्त था, प्रदान हुमा। गुजरात की भक्ता मिलक मुकरेह मुस्तानी को सौंपी गई, जिम पर वह वियत दासन काल में भी सासीन था। प्रक्तामो तथा भ्रन्य पदा को जिन पर भ्रन्य भ्रमीर आसीन ये, 'उन्ही के पाप रहने दिया गया।

मिलक फीरोज प्रती एव बहादुर नाहिर को एक वडी तेना के साथ शाहजादा मुहम्मद हो के विरद्ध भेजा । प्रकारों के प्रमीरों को जैन सामाना का ग्रमीर मुस्तान साह राय कमाखदरीलत वहीन मतीन तथा प्रन्य प्रमीरों को उनके प्रधीन नियुक्त किया गया ।

जपर्युत्त वर्ष वे शब्बाल मान (३६० हि०, नितान्वर-भक्तूवर १३८८ ई०) मे सेना विरमूद नी पहाडियों में प्रविष्ठ हुई। शाद्ववारा मुहम्मद की उस स्थान से मानवर धनिकास मार्ग मे होता हुमा बक्तारी पर्यंत नी वाटी पर पट्टैचा। गाही सेना पट्टाडियों के प्राचल ने सहारे महारे साम बड़ी और जब वह बक्नारी की यानी में पहुँची तो शेनी सेना में मागारण युद्ध हुमा परन्तु पर्यंत के १९८ होन ने कारण शादवादे को बोर्ट हानि न पहुँची। बहाँ में बद्ध पट्टाडों के

र बहु २४ मुहरत ७४२ हि॰ नो मिशानास्त हुमा था झन उमने ३० वर्ष ७ माम नग २४ हिन तः हिन्ती मनो) वे अनुसार राथ किया।

समाचार प्राप्त हुय । वह सेना, जो मृत (सिकन्दर खाँ) व साथ गई थी, समिद सालार के साय देहतो लौट धाई । उनमे से कुछ घाहत तथा कुछ खुटे हुये लौटे । इस मूचना के कारण साहबादा मुहम्मद खौँ चित्तित हुया तथा राजधानी वी धौर लौट गया। गनुमय-सूत्य होने के कारण वह प्रानन्दोल्लास तथा विलास में ग्रन्त हो गया और सिकन्दर खौं की हत्या वो उसने साधारण सी बात समका। ५ माम तक राज्य के कार्य ( प्राचीन ) नियमो तथा प्रबन्धों के (१३६) अनुसार चलते रहे। अन्त मे राज्य अत्यधिक अध्यवस्थित हो गया। फीरोजशाही दामों ने, जिनकी सस्या १ लाख थी और जिन लोगों ने देहली एव फीरोजाबाद में निवास ग्रहरण कर लिया था, मलिक समाउद्दीन तथा मलिक कमालुद्दीन द्वारा प्रदर्शित विरोध से उत्तेजित होवर शाहजादे का साथ छोड दिया और वे फीरोज साह से मिल गये। शाहजादे की जब यह बातें ज्ञात हुई, तब उसने मिलव अहीरहीन तोहरी की उन दासो से, जो मैदाने नजूल में एकत्र हो गये थे, वार्ता करने के लिये भेजा: उन कोगो ने उस पर पत्थरो तथा इँटो की वर्षा की और जहीरहीन को इस प्रकार बाहत करने अपने दल से निकाल दिया और किसी प्रकार सिंध के लिये राजी न हुवे। मलिक इस प्रकार घायल होकर शाहजादे के पास पहुँचा । शाहजादा युद्ध के लिये तैयार था । वह अपने अश्वारोहियो, पदातियो तथा हाथियो भट्टना व शहरावा पुढ कालय तथार या। वह अपन अरवाराहरा, प्रवादाया दाना लग्नन सहित विद्रोहियों के विरद्ध मैदान की भोर वड़ा। जब उसने उन पर आक्रमण विद्या ती वे महल की भीर भाग गये तथा सुल्तान के पास चारण हेट्ट पहुँचे। दो दिन तक युद्ध होता रहा। तीसरे दिन भो जब शहरादा पुन युद्ध के लिये तैयार होकर निकला तो राजदोही सुल्तान को महल से वाहर ते आये। सैनिको तथा महावतो ने जब अपन पिछने सुल्तान को देवा, तो उन्होंने बाहुबाटे वा साथ छोड़ दिया और सुत्तान की घोर घा गये। यह देसकर कि युद्ध जारी रखने में वह असमये है, साहुबाटा धपने घोड़े से अनुबादयो सहित सिरसूर वी पहाडियो वी श्रोर भाग गया। उपर्युक्त दासो ने झाहुबाटे तथा उसके अनुबादया वे घरो वो लूट लिया। नगर में एक भीपरण हिंदायुक्त दृष्य था।

वानित स्थापना के पहला सुन्तान ने अपने (ज्येस्ट) पुत्र फतह सां के पुत्र वाहजारा सुगकुक बाह को जो उनना पोता या अपना उत्तराधिकारी नियुक्त विचा और राज्य के वार्य (१४०) उसे सौंप दिये। इसी प्रकार मुत्तान का जामाता समीर हुमेन श्रहमद इकवात, जो शाहजादे ने दल मे पृथक् हो मया था, हिन्दू ग्रमीरो द्वारा वन्दी बना लिया गया तथा तुगलुव शाह ने पास ले जाया गया। उसने महत के द्वार वे सामने उसवी हत्या वरवा दी। मामाना के ग्रमीर सदा लोगो को गासिव खाँ ग्रमीर को बन्दी बनाने तथा उसे दरबार मे लाने के निर्देश सम्बन्धी प्रारंश दिये गये। मुलिक सुन्तान ग्राह सुन्तरिक, मुलिक मन्त्रूल कराज को ने भीना जादा ग्राली खाँ<sup>1</sup> नो सपनी देख रेख में देहली लाया। जब वह लाया गया तो साहुबादे ने उसे बन्दी ने रूप में बिहार भेज दिया तथा सामाने नी सपता सुरतान साह नो प्रदान कर दी।

उस बन्दा क रूप में बिहार अब दिया तथा सामाने की घवता मुरागत साह को प्रदान कर थी। १ १ १ रमजान ७६० हि० (२० किताबद, १३-६० ई०) की मुहामा कीरोज (उसका भवदरा पित्र हो) निर्वतात से व्यर्ज होकर मृत्यु को प्रपत्त हुआ। ईमानदार इतिहासकारी तथा सम्मान योग्य प्राप्तु वाले मच्चे इतिहासकीरा ने यह तिला है कि स्वर्गीय मुल्तान सम्मुदीन इतुप्तामिया के पुत्र नामिच्छीन के बाद वो दूसरा नीधीरावी था घव तव देहुवी में इतना स्वापसील एव दसाह विकास तथा ईस्वर से सम करने वाला बादसाह स्वर्गीय फीरोज साह (उसका मकबरे को साक्षित प्रपत्त हो तवा बहु स्वर्ग में मित्र माने स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग के तही हुमा है। यदि कोई दीन यात्री भाग्यवस, मार्ग में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता या तो मुत्रते, (१४१) प्रदाधिकारी, तथा सास पान के मुकद्म इमामी, कावियो एव समस्त मुसत्तमानी को

१ सालिब खाँ उचित होगा ।

### सुल्तान स्रव् बक्र शाह।

बहर निकास तथा उन्होंने (भयाँत भ्रमीरों ने) अबूबक साह को उसके निवास स्थान से बार निकास तथा उसे एक हाथी पर बैठाकर सिर पर चत्र लगकर मुख्तान भ्रम बुक साह की उपाधि देकर मुख्तान भीयत किया विवारत का पर दुए उक्त जरूर को, जिसने भाने स्वामी की हत्या की थी, दिया गया। कुछ दिवस परवात, क्वन जन्म ने अबूबक माह भी ह्या करने तथा भ्रम के आपको बादबाह बनाने के विचार से कुछ फीरोबसाही दासों से मिनकर पद्यत्व रचा। भ्रमू कक माह को इसकी सूचना हो गई। कुछ दासों ने, जो उससे एक्त करने तथा अबूबक माह को उसकी सूचना हो गई। कुछ दासों ने, जो उससे एक्त करने हिम्म के मात नहीं एक्त है , जिसको सालि अपति हो कहा है , "विवार के मात नहीं एक्त में तुम की हसा कर हम है उसमें गिर गया।"

#### पद्य

"जिस मनुष्य ने दारा पर ग्रत्याचार किया, ग्रव तक, चित्रकार उसके दारीर को सूची पर लटका हुमा चित्रित करते हैं।"

ितःसन्देह हो, जो ग्रन्थे परोपकारक का यम करता है, उसे इसी प्रकार यहला मिलता है। सलेग मैं दास, जिन्होंने उन प्रमागे तथा प्रष्ट राजदोही (क्लन जदा) का साथ दिया था, निर्देशी तलवार का मोजन बना दिये गये। प्रमु कक साह है वाहे हाथियों तथा (१४५) खजाने पर प्रियक्तार करके देहली पर पूर्ण प्रियकार ग्राप्त कर निया। उसकी वार्ति किया किया है किया। उसकी वार्ति किया किया है किया। उसकी वार्ति किया किया है स्थान किया है किया है किया स्थान किया है किया है किया स्थान किया है किया स्थित कुरतान शहर का स्थान कर है।

# सुल्तान फ़ीरोज शाह का कनिष्ठ पुत्र सुल्तान मुहम्मद शाह।

मुस्तान मुहम्मद शाह स्वर्गीय मुस्तान फीरोज बाह ना कि मुत्र था। मिकक मुस्तान शाह की हरवा के समाचार पाकर मुस्तान है ना गएकोट से प्रमान किया भीर निरुत्तर हुंच नता हुंचा जातन्यर के मार्ग से सामाना सूचा। उपर्मुक्त वर्ष के रवी उस धाधिद मास की छठी तारीख को (४ धमें है १३६६ ई०) मुहम्मद शाह दितीय बार सामाना में राम-विहासन पर धास्ड हुंचा। सामाना के धमीराने सदा तथा पर्यतीय को मोरे के मुकद्दम उससे मित को धोर उन्होंने उननी बैसत करली । देहती के मुख मिकित तथा धमीर धाइ वक्त धाह ना सामान के समा सामान के समा सामान में सम्म पर्यक्त का सामाना में सम्म पर्यक्त शाह पर्यक्त हो तथा धमार के समाप ए०००० परवारी हो उससे पास एक इस हो स्वाम में सम्म पर्यक्त परवारी हो तथा धमारीख देहनी की धोर रवाना हुंधा। देहनी के समीर में पहुचने के समय कि स्वसरों को सस्या वह देहनी की धोर रवाना हुंधा। देहनी के समीर में पहुचने के समय कि स्वसरों को सस्या वहने रहनी की धोर रवाना हुंधा। देहनी के समीर में पहुचने के समय कि स्वसरों को सस्या वहने रहनी की धोर रवाना हुंधा। देहनी के समीर में पहुचने के समय कि स्वसरों को सस्या वहने रहनी की धोर रवाना हुंधा। देहनी के समीर में पहुचने के समय कि स्वसरों को स्वस्य उनके सिस पर्य ।

२४थीं रबी उस माखिर ७६१ हि॰ (२३ मधैल १३८६ ई०) की सुस्तान मुहामद

रै अभीतता स्वीकार करने की रायब ली।

ज्यर-ज्यर हाता हुमा सखेत की भार गया। बाही सेना ने बननारी से बूच विया और प्रस्वर ने ग्राम में पहुँची तथा भस्वर नी घाटी में चबूतरेये कीमार के निनट पड़ाव किया। बाहुबारे न तत्तराचात्, ससेत छोट दिया भीर यह नगरनेट के दुर्ग में चला गया। बाही संतिको न कुलियरी नी सीमाभ्रो तक उसना पोछा निया, परन्त मार्ग में उन्हें तीव निरोध का सामना नराग पड़ा, ग्राच मसिक फ़ोरीज भली एव भन्य भमीरो ने पीछा गरना छोट दिया और वापस लीट गये। बाहुबादे ने नगरकोट में स्थान ग्रहण दिया।

सुगतुक बाह युवन तथा धनुभवभूत्य था। राज्य व्यवस्था सम्बन्धी वार्यो स वह (१४३) धनभित्र था तथा परिवर्तनशील भाग्य ने छल वपट का उसे कोई धनुभव न था। उसने मिदिरापान तथा भीग विकास की प्रारम्भ कर दिया। राज्य ना समस्त कार्य उपेशित हुमा तथा फीरोकशाही दासों ने पृष्टता तथा निर्मावना प्रदक्षित करनी प्रारम्भ करदी और राज्य की स्वयन्त्या का प्रन्त हो थया।

इसी बीच में, पुस्तान तुण्डुक ने सपने माई सस्पदार साह को सकारण हो बन्दी बना ितया। उकर छी का पुत्र सङ्ग कक साह परण हेतु माग गया। नायब बजीर मितिक स्नुद्दोंन वन्दा तथा कई सम्य समीरो एव फीरोड साह के दासो ने उससे (पत्र बक्त साह से) मितिकर निहोह कर दिया। उन्होंने फीरोडाबाद के महल में मितिक मुवारक क्वीर को जबकि बहु महल के द्वार से होतर तीट रहा था, सपनी तत्तवार से हत्या करदी। इस पर वीवान में बढा कीताहत हुमा। बुत्तान तुण्डुक साह इसे सुनकर यमुना नदी वी भीर के द्वार से नाग गया। मितिक फीरोड वजार उसके साथ था, परन्तु राजहोंही दुष्ट रूपन जन्दाने उसने निकत भागने का हाल जानकर सपने मनुपाइयो तथा फीरोड्याही दली सिहत उसका पीछा किया। यमुना नदी के माट पर पहुँचने पर उन्होंने मुत्तान तुण्डुक साह तथा मितिक कारा फीरोड की हत्या करदी। उनके बीच षड से पुषक् कर दिये गये सोर दशार के सानने लटका दिये गये। यह घटना २१वी सफर ७६१ हि० (१६ फरदरी १३६६ ई०) को मदी।

#### परा

"धूलि में मिला दिया गया भाग्य ना वह गुताब ना फूल, जिसे देश के उद्यान ने, सौ हजार नाज से भपनी गोद में पाला था।"

इंस्वर की शक्ति कितनी धारवर्यजनन है। वह उस द्वार से एक बादशाह से मुकुट तया सिहासन तिहत वैभव के साथ बाहर लाता है धौर पलक मारते ही उनका शीश नाट नर उसी द्वार से बाहर फंक देता है। "यु उसे ही गौरन अदान करता है जिले सू नाहता है प्रीर उसे ही पुच्छ बनाता है, जिसे तु चाहता है, तेरे ही हाथ में मलाई है, नि सन्देह तुन्से समस्त बातों का पूर्ण मिथकार है।"

#### रुवाई

(१४४) "तूने देखा है किउने वैभव से भवन घरसनों का मुनुट धानाश तक पहुँचा या, उसकी मुख्य हो गई तथा उसका सरीर उसकी मुख्य पर भूमि के नीचे देखों। जब उसकी पेटों में न तो तितारे पे ग्रीर न चटमा-नुत्य प्राकृति ने (दारा), न उसकी जीए के नीचे पीडा न ननाम उसने हाल में।"

१ गुनेर सथवा गुलर, मार गंवा के बार्य तर पर, कावटा के २० मीन दक्षिण पश्चिम में ।

र मन्भव सम्बद्धीत प्रवेशी।

बाहीन एमायुलपुरुर को ४००० घडवारोहिया तथा ध्रमिएत परावियो एव दासो सहित प्रामीयत की बोर भेजा दानो हेनाओं को गर-भिष्त क नियट नसमीना प्राम में पुद्ध हुया। स्वयक्तिमान ईश्वर हो सूब कहात की सान को विजय प्रदान की और साहचार की उत्तर की स्वार प्रदान की और साहचार की उत्तर की स्वार प्रदान की कोर साहचार की उत्तर की स्वार प्रदान की बोर साहचार की उत्तर की स्वार प्रदान की कोर साहचार की विजय पर विवय प्रतान की तो सुल्लान मुहम्मद एव टसवी सना सानुयों का विरोध पुन न वर सवी। फल-रक्ष्य यह स्वयक्ति प्रतान की तो सुल्लान मुहम्मद एव टसवी सना सानुयों का विरोध पुन न वर सवी। फल-रक्ष्य यह स्वयक्ति प्रतान की स्वयं प्रदान की प्रतान स्वयं प्रदान की प्रतान स्वयं स्वयं प्रदान की प्रतान स्वयं स्वयं सहाय में स्वयं प्रदान की प्रतान स्वयं स्य

उसी वर्ष (७६२ हि०/१३६० ई०) के जमादी उल ग्रव्यल मास (ग्रप्रैल मई) में धव बक्र बाह न श्रवनी सेना एकत्र की भीर जतेमर पर चढाई की। उसन देहली से लगमग २० कोस को दूरी पर पड़ाव क्या। सल्तान महस्मद न इसका सूचना पाने पर धरनी समस्न सेना तया सामग्रा जतेसर में छोड दी ग्रीर भश्वारोहियो सहित देहसी का ग्रोर प्रस्था किया। उन दास रक्षकों में से कुछ ने, जो शहर देहली की देख रेव के लिये छोड़ दिये गये थे, बदाय द्वार पर पाडा बहत युद्ध किया परत श्राक्रमणकारियो । द्वार में श्राम लगा थी भीर रक्षको ने पलायन किया। मुख्तान मुहम्मद ने इस द्वार म शहर (देहनी) मे प्रवेश क्या तथा शुभ राजप्रासाद में निवास ग्रहण किया। नार क समस्त जन साधारण सथा सम्मानित व्यक्ति एव बाजारी सुरुतान (१४) में मिल गये। पार इसकी सूचना शबु बक्त बाह की प्राप्त हुई, वह उसी दिन की छा ही मपी अनुयाइयों का एक दल लेकर चल दिया और उसी द्वार से नगर में प्रतिष्ट हो गया। मिलिक बहाददीन जगी की, जो सुल्तान मुहम्मद द्वारा द्वारो की रक्षा हेतु नियुक्त किया गया था, नसी स्थान पर हत्या कर दा गई। जब अब बक बाह शुभ राजप्रासाद के निनद पहेंचा तो मुल्तान निर्दिचन था। उसे भ्रवानक यह समाचार पहुँचाये गये! यह घोडे से श्रदवारोहियो सहित महत्र क पीछे के द्वार से निकल भागा और होने खाम के द्वार से होकर शहर के बाहर निकला और जतेसर अवती सेना तथा सामान वे पास वायस पहुँच गया । उन अमीरों. मलिको तथा सैनिको में से, जो नगर से बच निवलने में ग्रसमर्थ रहे बुछ हो बन्दी बना लिये गये ग्रीर कुछ मार डाने गये, उदाहरसायं खनीत खाँ बारवक र एव स्वर्गीय मुस्तान (फीरोज शाह) का भागिनय मलिक ग्रादम इस्माईल को जीवित वदी वना लिया गया तथा उनकी हत्या करदीगर्डा

उन्धें के पर्य के रमजान मास (प्रमस्त वितन्यर १३६० ई०) में मुबहिशर जब उन्धान हिम्सी वर्षाय हस्तान की थी कीरोज बाह के प्रतेशे बागों के साप कारणवा पत्र वर्षा का स्त्र के प्रतेशे बागों के साप कारणवा पत्र वर्षा का स्त्र के प्रति है कि प्रति के प्रति

पक पोधी में बसीना, पमीना, पानीपत से दिख्ण की घोर र मील।

२ पक पोधी में नायद बारदक।

t erfag :

सम्भवत वह वप्युक्त लोगों वो अपने दित की रचा देतु देवली छोड़ गया था।

५ नूइ (गुक्गाँव किले) ने दिख्य में द मील पर।

ने जही नुमा नामक राजप्रासाद में स्थान प्रहुण निया। सन्नू बक्र साह भी धपने स्रमुपादयो तथा सेना सरिहत फीरोजाबाद में था। उपर्युक्त वर्ष में दूसरी जमादी इल प्रस्थल को (२६ धपेंत) सन्नू बक्र के प्रमुपादयों ने पीरोजाबाद की सब्देश तथा दोनारों पर प्रिकार वरले के पर्वचात सुल्तान ( प्रहुम्मद साह ) के सैनिनों से युद्ध निया। उसी दिन बहादुर नाहिर सपने मनुष्यादसों सिहत पहर ( यहरों ) में धाया। सन्नू बक्र साह उसके साने पर प्रोत्साहित होकर प्रमण्डित प्रदेशों, प्रतातियों तथा प्रतिक्ष हार्षियों सिहत पीरोजाबाद में पहुंचा। उन दोनों के मध्य में भीयण सपप तथा युद्ध हुमा और अपन्त में, सर्वोच्च ईश्वर के प्रावेश सुद्धान के साथ से पाया होकर स्थार हित पीरोजाबाद में पहुंचा। उन दोनों के मध्य में भीयण सपप तथा युद्ध हुमा और सम्त में, सर्वोच्च ईश्वर के प्रावेश सावता है सावीय होते पीरोजाबाद में प्रतिक्ष हुमारोशों के साव सावता में प्रतिक्ष प्रतिक्ष प्रतिक्ष सुवार होते प्रतिक्ष प्रतिक्ष स्थार प्रतिक्ष हुमारोशों को सेना एवन करने के लिये सामाने भेगा भीर उससे स्थार सहस्य स्थार प्रतिक्ष साम में स्थान प्रतिक विवादन मुक्त सुवार होते सीरोजा साम स्थान प्रतिक विवादन सुवार स्थान प्रतिक स्थार सहस्य स्थार प्रतिक साम स्थान प्रतिक हिता हुमारो को सोने पीरोजा साम स्थान प्रतिक स्थार सहस्य मारा तथा प्रतिक स्थान प्रतिक सहस्य सुत्त सहस्य सुत्त स्थान प्रतिक हिता सुत्त के समीर मिलक हिता सुत्त न वा के दुन मिलक सिक्त हुन सुता खा साम हरू, क्रतीन के समीर मिलक हिता सुत्त न साम स्थान स्

उसी वर्ष (७६१ हि॰/१३न६ ई॰) शाबान मास में ( जुलाई-समस्त ) ( सुत्तान सुहम्मद ) ने पुत: देहनी की भ्रोर कुच किया। सबू वक खा उससे युद्ध करने के निये ध्यसर हुआ भ्रोर करनी वाम में पहुँचा। दोनों के मध्य में युद्ध तथा थोर रत्यात हुआ। स्वॉच्च ईक्तर के प्रादेश के सुबक विश्वयी हुआ। विविद का सावों सामान विश्वयों सेना ने सूट निया। उन्होंने सीन कोस तक उनका पीछा किया। सुत्तान पराजित होकर पुनः जतेसर में निवास करने सगा। प्रजू वक शाह

देहली लौट गया ।

१६वी रमचान को उसी वर्ष ( ७६१ हिं०/११ सितम्बर १३८६ ई० ) फीरोज घाड के दासो की, जो प्रदेशो तथा वस्त्रों में बेचे मुख्यान, सहिर, सामाना, हिसार फीरोजा तथा होंकी, नगर के मुख्यों तथा प्रजा डारा एक ही दिन में मुख्यान मुहम्मद के आदेशातुसार हत्या कर दी गई। रार्जीहासन के लिये मुससमानों में समर्थ के परिलामस्वरूप हिन्दुस्तान के काफिर धनितशानी बन गये। उन्होंने जिख्या तथा खराज देना बन्द कर दिया और मुसलमानों के प्रामो को सूट लिया।

७६२ हि॰ पुहरंम मास (दिसम्बर-जनवरी १६न६-६० ई०) में साहजादा हुमामूँ खो ने, उन प्रमीरो तथा मनिजी को एकत्र करके, त्रो उसके प्रयोग निगुवत किये गये थे, जैसे गाविव यो सामाना का समीर, मलिक विशावनमुक्त भद्र दिला, मुदारन खो हकाबुत तथा दिसार कीरोजा का प्रमीर प्रमन खो, पानीगत में पश्च किया तथा देहनी के आस पास (१४८) में सुट मार की। भद्र बक्त थाह को जब दसको सुवना हुई, तो उसने मनिक

१ वक पोथी में कम्बल, सम्भवत यह ब्रम्बर होगा।

२ सम्भावनः काँधला, दहली से लगभग ४६ मीन उत्तर-पश्चिम दिशा में ।

#### वस

ंबदि तू धर्ष को पूँछ पर प्रक्षार करता है तो तुम्के उमका सिर भी कुचल देना चाहिये, सर्प की पूँछ को घायल करना सुरक्षित कार्य नहीं है।"

उसके झासन-काल को अवधि १-६ वर्ष थी। मुख्तान स्वय इटावा की धोर गया सीर वहाँ उसको सेवा में राय बर निहु उपस्थित हुन्ना जिसे उसने एक खिलमत दी सीर वापस भेज दिया। वहाँ से यमना ल्दो के किनारे किनारे चलकर सस्वान देहसी पहुँचा।

(१५३) इस वर्ष के रजब मास (मई जून १६६२ ई०) में स्वाजये जहीं वे पास से, जो देहनी में मुस्तान वा नायदे गैवत था, यह पत्र प्राप्त हुया कि इस्लाम खो विद्रोह के विचार से मुस्तान तथा लाहीं जी धोर प्रस्थान करने वाला है। मुस्तान ने यह समाचार पाते ही सुर-ता जतेसर छोड कर देहनी की धोर प्रस्थान किया, जहां त्रसने दरवार किया घोर इस्लाम खो से उन विचारों के विद्याप में पूरताय को जिनका उस पर दोष तथाया जाता था। उसने इन दोषों को मस्वीकार किया, पर-तु इस्लाम खो के मतीजे तथा जातर रा। उसने इन दोषों को मस्वीकार किया, पर-तु इस्लाम खो के मतीजे तथा जातर रा। उसने इन दोषों को मस्वीकार किया, पर-तु इस्लाम खो के मतीजे तथा जातर रा। उसने इन दाया का स्वाप्त प्रस्तों से उसके विद्या स्वाप्त पर साम प्रस्ता पर साम प्रस्ता कर थी। इन इन विद्या प्रया नया पा परिक मुकर देवन के विद्या स्वाप्त ।

७६४ हिं॰ (रेवे९-रेवे दें) में सुवान प्रसा हुई कि सबीर, सपरन कीत निंदू राठोर तथा भी गीत गीत राठोर तथा भी गीत के मुकद्म बीर मान, चन्दवार के मुकद्म समयवन्द ने निक्रोह कर दिया है। मुस्तान में मिलक मुकद्म बीर मान, चन्दवार के मुकद्म समयवन्द ने निक्रोह कर दिया है। मुस्तान में मिलक मुकद्म नुम्हक की निसी प्रकार विहोह नात करने के निये मादेश दिया। मानिव मुकद्म नुम्हक ने मीत की स्था रिया। प्रशास की सीत प्रदर्शक नामिक मुकद्म निक्रा मिला है।

भीरसिंद अथवा भीर सिंह लोगर।

१ सम्भवन सुमेर्।

३ पटा जिले की वामगंत तदसील में।

उसी वर्ष १६थी रमजान (२८ प्रगस्त) को मुबस्शिर जब तथा फीरोजयाही दासों ने प्रयूवक दाह के पलायन कर जाने की सूचना देते हुये मुस्तान के पास पत्र भेजे। उन्होने मुस्तान के कनिष्ठ पुत्र खाने खाना वो एक हाथी पर बैठाया और उसके सिर पर चत्र लगाया।

(१४०) तीनरे दिन १६वी रमजान (३१ प्रगस्त) वो सुस्तान जतेनर से शहर (देहसी) पहुँचा तथा फीरोजाबाद के प्रासाद में राजिमहासन पर आक्षड हुपा। मुबस्थिर जब ने विजारत का पद प्राप्त किया तथा इस्ताम खी की उपाधि गई। फीरोज बाह के दास तथा नगर के लोग सुस्तान से मिल गये। कुछ दिनो पश्चात (मुस्तान) फीरोजाबाद छोड कर जहीं पनाह के किसे में सुभ प्राप्ताद में पहुँचा। उसने फीरोजबाही दासो से हाथियों को ने जिया तथा उन्हें प्राचीन महावती की देख रेख में कर दिया। फलत प्राचीन दासी ने विद्रोह कर दिया। चूँकि मुस्तान शक्तिशाली या और समस्त हायी उसके सेवकों की देख रेख में ये ग्रतः वे उसका सामना न कर सके।

वे ग्रपने स्त्री बच्चों सहित रातों रात भाग कर तथा बहादुर नाहिर के कोटला में ग्रदूबक बाह से मिल गये। उपर्युक्त दासों में से जो नगर में रह गये घे उनके विषय में बाही ग्रादेश हुला कि वे नगर को ३ दिन के भीतर रिक्त करदें। इस प्रकार नगर उन ग्रमुद स्रावश हुमा कि व नगर का दे दिन के भावर रिस्क करदा । इस प्रकार नगर उन समुद्ध व्यक्तियों से रिक्त हो गया। कहा जाता है कि जब इन ष्रिश्चन दातों में से प्रधिकारा सुस्तान द्वारा बर्ग्डी बना तिए गये तो प्रत्येक प्रवत्ते भाजकों असील व बताता था। सुस्तान उनसे कहता या 'तुमर्गे से जो कोई भी बरा खरी करवान का उच्चारण करदे वह मसीलि है। इसी कारण अधिकांस हिन्दुस्तानियों की हस्या कर दी गई तथा सीरोडशाह के दासों को ततवार के थाट उतार दिया गया। समस्त हिन्द तथा सिन्ध में यह कहानी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार राज्य के विभिन्न मागों के धुमीर तथा मिलक उसने दरवार में यह महानी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार राज्य के विभिन्न मागों के धुमीर तथा मिलक उसने दरवार में यह भहानी प्रसिद्ध है। राज्य न नारा के अगार प्रथम भावक क्षत्र दरवार में आ तथ आर सुद्धान का शांक (१११) तथा प्रतिष्ठा में बृद्धि हो गई, अबूबक साह तथा कीरोजझाही दासी का दमन एवं विनास करने के निये साहजारा हुमायूं खी, इस्साम खी, गानिव खी, राय कमाछुदीन एवं राय जुलजी को एक सिक्सानी सेना देकर भेवा गया। उपरोक्त प्रमीर महेन्यवारी कस्ये में पहुँचे। मुद्दरंग ७६३ हि० (दिसम्बर-वनवरी १३६०-६१ ई०) में अबूबक साह, बहादुर माहिर तथा कीरोजसाहो दासों ने एक साम एक्स होकर प्रात काल उपर्युक्त सेना पर बहादुर नाहिर तथा फीरोजवाहो थाओं ने एक साय एकत्र होकर प्रांत काल उपर्युक्त सेन पर प्राक्षमण्य कर दिया भीर बहुत से धादमी मार जाते । इस्लाम लाँ धननी सेना सुध्यवस्थित करके धाकमण्य करिया भीर बहुत से धादमी मार जाते । इस्लाम लाँ धननी सेना सुध्यवस्थित करके धाकमण्य किया हो से प्रांत प्रावा धनने करने वालो के धादमण्य में वनुक्षों को पराजित कर दिया । धाही सेनिकों ने पतायन करने वालो का पीछा किया । उनमें से धाधकांत ने कोटला में धरण ली । कुछ मार को से तथा मुख बन्दी बना लिये पर्य । इस समाचार के पहुचते ही सुस्तान ने गुढ क्या की भीर प्रारंत किया ने अह क्या लिया भीर कोटला पहुच कर उसने बालों के लट पर पड़ाव किया । सन्न कक चाह तथा बहादुर नाहिर ने पारण की प्रायंत की भीर वे क्लान से मिलने आये । बहादुर नाहिर ने एक जिलकात प्राप्त की धीर वह वापस मेंज दिया गया । सन्न कक चाह ला सन्न का साम की धीर वह वापस मेंज दिया गया । बहु असके वासी सनाने का धारों हो सी पीर को स्वतान का धीर करने प्राप्त से प्राप्त की धीर के का प्राप्त स्वतान की धीर वह वापस मेंज दिया गया । बहु असके वासी बनाने का धारों हो स्वता सी सन्त स्वता । समित हो साम की धीर के स्वतान का धारों हो साम धीर वन्दी मुझ जिला मुझ हो हो से हैं।

१ शब्द वंश से सम्बन्धित ।

२ एक पोधी में जुलजैन ।

३ सम्भवत मेदात में दिदवारी।

४ एक पोधी में मेरठ है और यही उचित जात होता है।

स्वोकार करली। उन्होंने उसे हाबी, सामान तथा बादसाही की अन्य सामग्री भी सौप दी। वह इसी प्रकार एक मान तक राज्य व रसा रहा परन्तु ईश्वर के आदेश से शुत्तान रुग्या हो गया श्रीर उसना रोग बढ़ता ही गया यहाँ तक कि ५वी बमीद उस अब्बल ( र मार्च १२६४ ई० ) को उसकी मृत्यु हो गई।

#### पद्य

"बादशाहो क रक्त ने प्रतिरिक्त इस याल (धर्यात् ससार) में कुछ भी नही है, रूपवानो नी धून न धतिरिक्त इस महत्यल (ग्रयांत् ससार) में कुछ भी नही है।"

उनका शासनकाल १ मास तथा १६ दिन रहा ।

# सुन्तान महमूद नासिरुद्दीन शाह।

मुल्तान महमूद नासिक्दीन मुल्तान मुहम्मद बाह का सबसे छोटा पुत्र था। धनाउद्दीन (१४६) की मृत्यु क उपरान्त प्रिकाश प्रमीर एव मिलक जिनकी धनताय परिचम दिशा क प्रदेशों में पी उदाहरणार्थ गासिक जी सामाना का प्रमीन, राग कमाजुदीन मदैन, मुवारक जी हताजुन, इ द्रो एक करनाल क प्रमीन खबास खाँ, यहर (देहसी) है बाहर निकते धीर उन्होंने उच्चान के निकट पढ़ाव किया। वे बगनी-प्रपनी प्रकाशों की (मुल्तान स विना) भेट विदे जाना चाहते में। इम सूचना के प्राप्त होत ही स्वायये वहां प्रमीरी को देहली लाया तथा मुल्तान महमूद की प्रधीनता स्वीनार कराई। २०वीं जमादी उल प्रव्यत (७६६ हि॰/२३ माच १.९४ ६०) को मुल्तान महमूद ने नासिक्दीन महमूद साह की उपाधि धारण वो शोर सुभ राजप्राप्ताद में प्रमीरा, मनिको, इमामी, सैंपिदो, ग्रांविमो तथा मूर्फियों की सहमति स

वहार का पर रशाजये जहाँ को प्रदान हुया। मुकरंदुनमुहक मुकरव को कहनाया और राज्य का उत्तराधिकारी मंत्रीनीत हुया। मब्दुरंगीय मुक्तानी नो समादत को की उपाधि सी गई तथा बारवेगी नियुक्त हुया। मिंक सारत की उपाधि सारण सौ मौर दोवानापुर की मस्ता उसे तौर दो गई हो मान हो कियार देवार को जेवत को की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनने एमाइनमुहक का पद प्राप्त किया गया। उनने एमाइनमुहक का पद प्राप्त किया एवं म्नापित में मम्मानित नियुत्त हुया। वुच्द काफिरों के मुद्रुत्त के नारण हिन्दुस्तान की म्नावत की व्यवस्था प्रतानीपजनप थी। स्थानये बहु को मुनातुष्तक की उपाधि प्रदान हुई तथा हिन्दुस्तान की स्थवस्था प्रतीन से सिहार तक उसी के सिहुर्त हुई ।

रवन ७६६ हि॰ (मई १६६४ ई॰) वो त्यावये जहाँ त २० हाथियो सहित हिन्दुस्तात की बार प्रस्थान निया । इदाबा, कील, सीर, 'विष्य 'विष्य क्रतीज त समीय के वाशियो वो (१४७) दह देते के पश्चात उसने जीनपुर की सीर प्रस्थान निया तथा क्रतीज, वहा प्रवय, प्रयासा, रक्षाज, बहुराइन, विहार, तथा तिरहुत, को ध्याने ध्यानेत पर तिया। ध्यानीता, रक्षाज, बहुराइन, विहार, तथा तिरहुत, को ध्याने ध्यानेत पर तिया। ध्यानीत कामियों वा त्यामुलोच्छेदन कर दिया गया। उन क्रिसो वो विजय किन कर दिया पाया। क्रतीच क्रिस प्रसास कर विषय पाया। सर्वोच्च ईसर ने प्रस्तवालों को धरिक तथा विजय प्रधान की। वावनम वे राय तथा मखनीवी के सासन ने, दो प्रतिवर्ष हायी देहली मेना परनेते थे, ध्या दश्यन यह वो मेने प्रारम्भ कर दिये।

लगभग इसी समय सारण खाँकी शेख स्रोक्षर का विद्रोह शान्त करने तथा उसकी

१ स्रोत शम्माशद में १ मीन त्या पर्य खाशद के उत्तर-पश्चिम में १२ मीन पर।

र कम्पिन अनदगद से २३ मीन उत्तर परिचय !

(१४४) वननो तथा प्रमु देकर सरदारो को प्रधीनता स्वीकार वरने पर लालायित विद्या। वे मिलिंग से मिनने स्थे। मिलिंग उन सब नो अपने साथ नक्षीय से स्था, इसी बहु त्या प्रसाध करते के यहाने से उनको जिले के भीतर से सथा। दुष्ट संधीर के प्रतितिक्त, जो पीछे रह स्था, प्रस्थेन यहाँ चता स्था। अस्त में उन सब नो अन्दी बना गर नरग भेज दिया स्था। सबीर इटावा की घोर भाग गया। विजय तथा सफलता में परिवर्ण होकर मलिक मकरंगल-मुलक महस्मदाबाद सीटा ।

राज्याल ७१५ हि० ( प्रमस्त-सितन्बर १३१३ ई०) में मुल्तान ने सेवात के विकट बूच निया और उसे विष्टत करने के परचार मुद्रम्मदाबाद जतेसर तौट गया जहीं वह रुखा हो गया। उसका रोग दिन प्रति दिन बढता ही गया। उसी समय उसे मूचना मिली कि र प्राप्त कराते हैं जिस कर किया है। सुरक्षा के स्वार्ध की सूट निया है। सुरक्षा के समर्थी सीमारी स्वराप्त निष्ठिर ने देहली के समीपवर्धी स्थानों को सूट निया है। सुरक्षान ने स्वर्गन विभारी पर घ्यान न वरते हुये एक सुद्रस्त में में प्रस्थान विया। बहादुर नाहिंर ने मीटला से निकल कर उससे मुकाबना दिया विन्तु प्रथम भाक्रमण में ही पराजित हथा भीर कोटना में सरण ली । बाही सेनाको ने उनका पीछा किया कोर कोटला के बहुत के मादमी बन्दी यना लिये गये तथा उनके पोक्षो अस्त्र सस्त्रों एवं सामानो को सूट लिया गया । बहादुर नाहिर कोटला मे भाग खडा हुआ तया जहर नामक पर्वत में खिर गया। यहाँ में सुस्तान मुहम्मदावाद लौट भाषा तथा जतेसर का भावाद कराने तथा वहाँ भवनों का निर्माण कराने में सलग्र हो गया परन्तु मुस्तान का रोग प्रति दिन बढता हो गया।

रबी उस भव्यस ७६६ हि० (जनवरी-फरवरी १३९४ ई०) में सुस्तान ने शाहजाबा हमायुँ को सेंस झीलर के बिरद्ध किसते दिहोह कर दिया था तथा सहीर पर मधिकार रूपी किया था, पूज करने के तिस्से नियुक्त किया। साहक्ष्यार प्रस्थान करने ही बाला था ति उसे १७वी रबी उस सब्बल (२० जनवरी) को उसी वर्ष (७६६ हि०/१३२४ ६०) मुस्तान की

मृश्युका समाचार प्राप्त हथा।

#### परा

'हे सादी । यद्यपि भानाश शकर से तेरा पोपण करना है, उसनी उत्तमता नहीं रहती है यदि वह तभे विष मे मानता है।

(१५५) मुल्तान का सब मुद्दम्मदाबाद में देहली ले बासा गया जहीं होज साम के ऊपर भगने पिता के सकबरे में दक्त कर दिवा गया। सुल्तान के प्रासन-काल की प्रविष ६ पर्यंतया ७ मास घी।

सुन्तान अलाउद्दीन सिकन्दर शाह।

पुरतान अलाउद्दान सलाउद्दान स्वत्य साह वा मंद्रा पुर वह इस्त महात्वा महाज्या विकास वा मंद्रा पुर वह इस्त प्राह को मुत्रु पर वह इ दिन तक शोन सम्बन्धी कार्यों में सलम्ब रहा छोर १६वी रबी उन सम्बन्धी कार्यों में सलम्ब रहा छोर १६वी रबी उन सम्बन्ध को (२२ जनवरी) (७६६ हि०/१३६४ ई०) वह प्रमोपो, मंद्रिग, इमामीरे तथा कार्यियों को सहस्तित हु युन महत्व में विहासनास्ट हुआ। स्वायते वहाँ को विवासत प्रदान की गई तथा विभिन्न पर एवं सेवायें प्रामीन कर्मवारियों के पास ही रही। इसी बीच में, मंत्रिक मुकर्रेजुलकुल्क एवं सन्य समीर तथा स्तिक मृत्रु सुरतान के शव को देहनी ते गये सीर उन्होंन मुस्तान स्वावदान के शव को देहनी ते गये सीर उन्होंन मुस्तान स्वावदान के स्रामीर तथा

१ एक प्रकार की पालकी।

२ इस्लाम के नेता। वे लोग जो मसलमानों को नमाश पदावे हैं।

हट कर उसने होंने झास में पडाय किया। चृंकि देहली के किसे पर विजय पाना समय न या और तथा ऋतु निकट थी, बत समारत खी वहीं से प्रस्थान करके फीरोजाबाद चला गया। जो अमीर उत्तकी और थे उनसे निलकर उसने निश्चय विया कि फीरोजाबाद में फीरोज झाह (ईश्वर का आशिष उसकी कब पर हो और यह स्वगं में निवास करें) के पुत्रों में से नियों को विहासनाइड कर दिया जाय। नुवरत खी विन (पुत्र) फतह खीं विन (पुत्र) फताह से सवा में या। उसे साकर फीरोजाबाद के महल में रवी उस प्रस्वक थरें। हिंद (दिसस्वर-जनवरी १३१४-६५ ई०) में नासिक्हीन नुसरत झाह की उपाधि देकर किहासनाइड कर दिया, परन्तु वह वेखल कठपुत्रली मात्र ही या और सम्रादत खी शासन प्रवस्व करता था।

इसके परचात् शीघ्र ही फीरोड वाह के कुछ दास तथा कुछ महावत सुत्तान नासिक्होन से मिल गये। समादत खी निरंचत या। उन्होंने घ्यानक सुत्तान नासिक्होन को एक हायी पर बैठाया और सभी लोग उसके सहायक बन गये। समादत खी सैयार न (१६०) या घरा वह कोई विरोध न कर सता। यह घरनपुर के द्वार के मार्ग से होकर महल के बाहर निकल गया। उसके कुछ सैनिक उससे मिल गये सौर कुछ प्रत्येक दिशा में छित्र मित्र हो गये। समादत खी देहनी में धपने दल सहित प्रविष्ट हुमा और मुक्तरंस खी संग्रेंट करने गया। कुछ दिवन परचात् मुकरंस खी ने विश्वासघात करके उसनी हत्या कर दी।

को धमीर तथा मिलक, फ्रीरोजाबाद मे रह गये ये, जैसे मुहस्मद मुजपकर, सिहाब नाहिर, फउजुल्ताह बलखी तथा फीरोज शाह के दाम, मुस्तान नासिस्हीन से मिल गये, भीर उन्होंने पुन अधीनता सम्बन्धी धाय ली। मुहस्मद मुजपकर बजीर हो गया। उसे तातार खाँ की उपापि प्रदान हुई। यिहाब नाहिर, यिहाब खीं हुम, तथा फजजुल्ताह बलखी ने कृतजुछ खौं की उपापि प्राप्त की। मिलक अस्मास मुस्तानी ने शाही दासी के नेतृत्व का पद प्राप्त विया।

उस समय दो बादसाह पे—एन देहली में तथा दूसरा फीरोजाबाद में । मुक्तरंत्र को ने बहादुर नाहिर तथा उसके मनुमाइयों नो अपने साथ मिला लिया और उसे प्राचीन देहली के दुगे का रक्षक बना दिया । मत् ने भी दक्तिया को की उपाधि तथा सीरी का किया प्रतान हुगा । देहली तथा फीरोजाबाद में प्रविदित युद्ध होता रहता था। मुलनमानों में परस्प रक्षमत होता पर प्रतान का भी मुलनमानों में परस्प रक्षमत होता या, परन्तु कोई भी दल किसी प्रत्य दल पर विजय प्राप्त न कर सक्ता था। दोशाव ने बीच की दिक्त, सीपय", पानीपत, अन्मत्र तथा रोहतक मुल्तान नातिस्हांन के प्रिकार में रहे। युत्तान महुद्ध के प्रविकार में उपर्युक्त किलो के प्रविद्धित कोई प्रतान न पा। गाज्य ने प्रमीर तथा मिलक स्वतन राज्य करते ये तथा कर एव (१९१) सराज प्रती प्रविकार से प्रयोग कित का प्रतिकार से प्रतान प्रतान का। गाज्य ने प्रमीर तथा मिलक स्वतन राज्य करते ये तथा कर एव (१९१) सराज प्रती प्रविकार से प्रतिकार युद्ध तथा रक्षमी हो प्रतान भी प्रीरोजाबाद को विजयी होते थे, और देहली ना प्रेरा डालते ये थीर कभी देहली वाल फ्रीरोजाबाद ने क्रिके स्वर प्रतान करते थे।

्षेती स्थिति में ७६= हि॰ (१३६४-६६ ई॰) में सारत खी तथा मुल्तान के समीर मसनदे माना विज्य खी में शहुना उत्तम हो गई। दोनों में भीपए युद्ध तथा रहणात हुमा। मत्त में, मिनक महीन मही के कुछ दाछ सारत खी की झोर मिल गये। मुल्तान की सिड

१ व्य पोबी में सम्भन है। सम्भव है यह सोनीयम हो।

सनुता पर सिषकार जमाने के उद्देश्य से बीबासपुर भेजा गया। उपरोक्त वर्ष (७६६ हि०/ १३६४६०) के साबान (क्षुन) मास में सारण खाँ ने बीबासपुर के लिये प्रस्थान किया। उसने बीबासपुर के सैनिको तथा दासी को मुख्यबस्थित म्रोर सैयार किया तथा दोवालपुर की सकता प्रचने प्रियक्तान में करती।

चीक्राद ७६६ हि॰ ( प्रगस्त-सितान्यर १३६४ ई॰) में राय जुलकी । भट्टी एव राय दाऊद कमाल मईन ने मुस्तान की सेना धपने साय लेक्ट वरहारा रे प्राम के निकट सतलदर विदासों के निकट व्यास नदी को पार किया भीर लाहीर दुव गये। सारण लीक प्रामम के किया पार रावेद के प्रामम के मिणो पर प्राक्रमण किया निवास की घौर दीवालहर के प्राम गांव के भागे पर प्राक्रमण किया नथा प्रजीवन की पेर लिखा। उसी समय उसे यह सूचना मिली कि सारण खी भन्दोंदत को विव्यव करके उत्तर पड़ा है, भतः खोखर ने रात्रि में मजीवन छोड दिवा कोर लाहीर पहुँच गया। दुवरे दिन दोनो सेनाय युद्ध के लिए तियार होकर मांगे वही। आहोर वंद के कीस की दूरी पर सामुखना के स्थान पर युद्ध हुया सर्वधिमान ( ईश्वर ) ने सारण खी के विवय प्रवान की। खेला खीखर परणित (११६) होकर लाहीर की भीर चला गया और वहां से राती रात धपने परिवार को लेकर जम्मू के पर्वतों की घोर चल विया। भगते दिन सारण खी ने लाहीर का किला निवय कर लिया और घरन भाई कम्मू को धादिल खी ने उपापि देकर लाहीर में निद्धक्त कर दिया और क्वान स्थार।

शाबान (७१६ हि०/जून १३६४ ई०) में सुल्तान ने सधादत खी को ग्रपने साथ लेकर बयाना की धोर प्रस्थान किया। मुकर्रब खाँ की कुछ शाही सेवको तथा हाथियो सहित नगर में छोड़ दिया। जब सल्तान ग्वालियर के निकट पहुँचा तो मलिक अलाउद्दीन धारवाल मलिक राज के पत्र मुवारक खाँ एवं सारग खाँ के भाई मल्ख ने समादत खाँ से विश्वासघात किया। इसकी सूचना पाकर सम्रादत खाँ ने धलाउद्दीन तथा मुवारक खाँ को बन्दी बना लिया भौर चनकी हत्या करदी। मल्लु भाग खडा हुमा घीर देहली में मुकरंब खाँ के पास घरणार्थ पहचा। सल्तान भी वहाँ से बापस होनर देहली के निकट पहुँचा। मुकरंब खाँ उससे मिलने के लिए अर्था जा नहीं का जाति हो । अपने गया भीर चरला चूमने का सम्मान प्राप्त किया, परन्तु मय तथा भातक के कारण जो उसके हृदय पर श्रास्ट ये वह नगर की वायस लौट माया और युद्ध की तैयारी करने लगा। अगले दिन सुल्तान तथा सम्रादत खाँ समस्त धमीरो, मलिको एव हाथियो को एकत्रित तथा तैयार वरके मैदान के द्वार के सामने पहुँचे । मुकरंव खाँ किले में से ही युद्ध करता रहा। यह व्यवस्था ३ मास तक रही । इसी प्रकार सुत्तान के सम्बन्धी महर्रम ७६७ हि॰ (अन्तवर-नवस्बर १३६४ ई०) में उसे नगर के भीतर ले गये परन्त हायी, पदाति तथा समस्त राजसी (142) हाठ बाट के सामान समादत को के प्रिकार में ही रहे पहलान को उपस्थित ने मुक्त के सामान समादत को के प्रिकार में ही रहे पहलान की उपस्थित ने मुक्त के सामान समादत को के प्रिकार में ही रहे पहलान की उपस्थित ने मुक्त के सामान में मिल को से लेकर साधारण लोगो तक-को एकन किया और नगर द्वार के बाहर युढ हेतु निकला। सम्रादत साँ को जब यह समाचार मिला तो वह भी मपनी सेना मैदान में लाया । दोनो के मध्य में घोर यद हमा । ग्रन्त में मकरंब ला पराजित होकर शहर को लौट भाषा और शहर के अत्यधिक निवासी पददलित हो गये परन्तु सम्रादत खाँ बिले पर मधिकार वरने में ससफन रहा भीर पीछे

१ एक पोथी में जलजेन।

इक पोधी में निरहारा । निरहारा लियाना दिले में है ।

<sup>9</sup> सल्ब

यमुना नदी पार करके धपने वजीर तातार खाँ के पास चला गया । फीरोजाबाद पर इकवाल खाँ ने घोषवार वर लिया । तदोपरान्त मुवर्रेख खाँ एव इक्वाल खाँ के बीच दो सास तक नित्य युद्ध होता रहा । धन्त में कुछ प्रमीरो तया मलिकों ने मध्यस्य वन वर दोनों में मैत्री करा दी ।

(१६४) मुकर्रव खाँ ने मुत्तान महमूर ने साथ जहाँ पनाह में प्रवेश विया। ध्कवाल खाँ भी सीरी में हो था। धकरमात, इनवाल ने अपने ब्राविमयो को साथ लेकर मुनर्रव खाँ ने मकान का पेरा डाल दिया और उसे शरए देकर उसकी हत्या चरदी, यदाप उसने मुत्तान महमूर को कोई हानि न पहुँचाई, विन्तु राज्य का समस्त प्रवन्ध उमने अपने अधिकार में वर लिया और मुत्तान को कठमुतली भाग रला।

चीकाद ६०० हि॰ (जुलाई-अगस्त १३६० ई०) में इक्याल ने सातार खों के निरुद्ध पानीपत की भीर कृष किया। जब तातार खों को यह सूचना मिनी तो उसने प्रपना सामान तया हाथी पानीपत की किले में छोड़ दिसे और स्वय आरो सेना नेकर देहती की और प्रत्यान सिया। इक्वाल ने पानीपत को पेर लिया और उसे २, ३ दिन में विजय कर लिया। अन्त में तातार के सामान, हाथी तथा भोगें पर अधिकार जमा लिया। तातार खों ने भी देहली के किले ने विषय में बढ़ा प्रयत्न किया, परन्तु उस पर अधिकार करने में ससमस्त हुमा। इसी बीच में पानीपत को सिजय करने का उसे साहत को समा विवाद हो कर वह अपनी सेना सहित गुजरात में प्रयने पिता के पास चला गया। इक्वाल खी विजयो होकर हाथियों, योधा तथा युद्ध के लूट के सामान को नेकर देहली वापस हुमा। सातार खों के एक सम्बन्धी मिलन नहीरता मुंद को उसे (इक्वाल खीं को) सहसोग प्रदान करने तथा पानीपत के किसे पर चढ़ाई करने के कारए धादिल खीं को (१९४) उपाधि प्रदान करने तथा पानीपत के किसे पर चढ़ाई करने के कारए धादिल खीं को एर स्थान कराती तथा प्रतान करने तथा पानीपत के सित पर चढ़ाई करने के कारए आदिल खीं को प्रयान करने तथा पानीपत के सित पर चढ़ाई करने के कारए आदिल खीं को प्रयान करने तथा पानीपत के सित पर चढ़ाई करने के कारए आदिल खीं को प्रवान करने प्रतान करने तथा पानीपत के सित पर चढ़ाई करने के कारए आदिल खीं को प्रयान करने तथा पानीपत के सित पर चढ़ाई करने के कारए आदिल खीं को प्रयान करने तथा पानीपत के सित पर चढ़ाई करने के कारए आदिल खीं को प्रयान करने तथा पानीपत के सित पर चढ़ाई करने के कारण आदिल खीं के प्रतान करने प्रतान करने तथा में सामाना की अन्ता भी उसे प्रयान करने तथा है।

सकर ६०१ हि॰ (प्रकृतर-नवम्बर १३६८ ई॰) में यह समाचार प्रसारित हुमा कि सुरासान के बादबाह भागिर तैमूर ने तत्नाचा पर प्राक्रमण करने के परचात् मुख्तान में धपनी मेंना का पढ़ाव किया है तथा सारग खीं के उन समस्त सीनको को, जो पीर मुहम्मद द्वारा बन्दी बना सिये गये थे, तत्नवार के घाट उतार दिया है। इस कारण इकबाल खीं बढ़ी चिनता तया सीन में पढ़ गया।

प्रमीर तैमूरने भटनीर की घोर प्रस्थान किया घोर किसे ने राय जुलजी भट्टी को बन्दी बना कर घिरे हुये सोगी की हत्या करदी । वहां से वह सामाना की घोर गया जहाँ यीवालपुर, धनोधन तथा सरमुती के उन निवासियों में ते, जो धाक्रमणुकारों के मय से शहर देहती की घोर मांग का दे थे, कुछ वन्दी बना लिए गये थे।र बहुत से लोगों की हत्या कर दो गई। विजेता ने तब यमुना नदी पार की घोर बीधाब में प्रदेश किया जहाँ के प्राधिकांश गांग उत्तरे नष्ट कर दियों को हत्या कर दो गई। विजेता ने तब यमुना नदी पार की घोर बीधाब में प्रदेश किया जहाँ के प्रधिकांश मांग उत्तरे नष्ट कर दियों की हत्या करायी जो तिन्य तथा गगा के मध्य (भाग) में पत्रदेश मधे थे धीर जिनकी सहया लगाम १०,००० थी। नगर तथा गगा ने निवासी हिन्दु तथा मुखलमान दोनों ही धार्तिकर होकर भाग खड़े हुये। कुछ तो पर्वतों में कुछ मस्स्यत में, कुछ निवास की घोर धीर कुछ पुर-देहली के हुने में प्रविष्ट हो गये। जमादी उल प्रवल २०१ हि० (जनवरी-क्रावरो १३६६ ई०) (१९६) में तैसूर वे गमुना नदी पार की घोर फीरोजाबाद में उत्तरा। धगले दिन होते खास पर

र ककर नामें में लोजी।

सारम खों के प्रधिकार-क्षेत्र में घा गयी। रमजान ७६६ हिं० (मई-जून १३६७ ई॰) में सारम खों ने एक बड़ी होता एक की धीर सामाना की घोर प्रस्थान किया। सामाना के प्रमीर मातिव खों ने घरने आपको किले में मुर्रिक्षत कर लिया चौर युद्ध प्रारम्भ कर दिया, परन्तु किरोध करने की हांकि न होने के कारण पराजित होकर बहु कुछ बरातीहोंगी तथा परन्तु किरोध करने की हांकि न होने के कारण पराजित होकर बहु कुछ बरातीहोंगी तथा पराजियों सहित पानीपत चना गया घौर तातार खीं से मिल गया। वृत्तरत बाह की जब यह सुचना प्राप्त हुई, तो उपने दाती के पराधिकारी मिलक घनमास को १० हाथी तथा घोडी सी सेना केन दातार खीं की पास यह आदेश तते हुये केना कि वह सामाना के विरद्ध कर करते तथा सारम आईल की निवासित करके सामाना गाविव खीं की सीए दे।

(१६२) १४ मुहर्रम म०० हि॰ (८ धमतूवर १३६७ ई०) को उन दोनों में कोहनह के स्थान पर युद्ध हुमा। मर्वम किमान ईस्वर ने तातार खौ को विजय प्रदान की। सारग खी मुत्तान की बोर भाग गया और तातार खौ ने तारग खौ नो खिल-भिन्न करने सामाना गालिब सो को सौंप दिमा, धौर स्वय राय कमानुदीन मईन के साथ तसवन्दी तक मारग खौ का पीखा करते हुये गया। धनन में वह बहुते से बापस लोट खाया।

रबी उल प्रस्वत ५०० हि॰ (नवम्बर-विसम्बर १३६७ ई॰) में लुरासान के बादसाह समीर तैमूर के पोते पीर मुहम्मद ने एक वड़ी सेवा सहित सिन्य मदी पार करने उच्छ के किले की पर निया। अधी मिलक ने, जो सारण हा। की मीर से उच्छ का वाली या, एक मास तक किले के भीतर से मुद्र किया। सारण हा। की मोर से उच्छ का वाली या, एक मास तक किले के भीतर से मुद्र किया। सारण हा। वे भरने ने प्रस्व मतित ता जुड़ीन की सम्य प्रमीरी तथा मिलक की सहमता के उच्छ भेजा। मिलक ता नुईनि तथा सेवा के सेवा के साम प्रती मिलक ता नुईनि तथा पढ़ा किये हुंगे था, आक्रमण कर विया। सेना वाले सहावधान ये। वे सामता कर पड़ात किये हुये था, आक्रमण कर विया। सेना वाले सहावधान ये। वे सामता कर सेत । कुछ लोगो की वहीं हत्या करदी गई, जुछ लोग नदी में कुर पड़े प्रीर दूव कर मछिलां का भोजन वन गये। पराजित होकर मिलक ता नुईनि प्रपत्त वे भी से मिलको सिहत मुख्ता की भीर सामस चला गया। पीर मुहम्मद ने भी वहीं प्रपत्ती वेना सिहत जसला पीछा किया। (१६३) छारण छो पैदान में उसका विरोध करने का साहग न देख कर किसे में शरण लेने पर विवश हो गया। ६ मास तन युढ़ होता रहा। मन्त में, १६ रमछान २०० हि॰ (५ जून १३६८ ई०) को साख सामग्री समाप्त होने पर सारण खो ने क्षमा-याचना की भीर पीर मुहम्मद ने मिलके गया। पीर मुहम्मद ने सान को उसके परिवार, धावितो, सेना तथा नमर के सोगो सहित बन्दी बना लिया। पीर मुहम्मद ने सान के उसके परिवार, धावितो, सेना तथा नमर के सोगो सिहत बन्दी बना लिया। पीर मुहम्मद ने मुल्तान पर धिकार जमा लिया। वे अने अपनी सेता के विवर लगवा थिये।

वाब्याल ४०० हिं० (जून-जुलाई १३६८ ई०) में इकवाल खां मुस्तान नासिस्हीन से मिल गया और दोनों में एक समम्भीता से बुल मशासख कृतुखलहरू वश्वरा यद्दीन के मनवरे में हुआ। वह मुस्तान नासिस्हीन को हाथियों तथा सेना सहित जही-पनाह के हिसार में ले गया। मुस्तान महभूद, जुकरंव खाँ तथा बहादुर नाहिर प्राचीन देहती के दुगं में बन्द होकर वैठ गये। तीसरे दिन इकवाल खाँ ने विश्वलियात क्या। मुस्तान नासिस्हीन प्रसावधान था। इस प्रकार खवानक आक्रमण के कारण उसने जही-पनाह को भपने हाथियों तथा छोटे से दल सहित छोड दिया। इकवाल खाँ ने उसका पीछा किया और उसने प्रसाय करने वालों के हाथियों को धर्म प्रथम प्रिकार में कर निया। मुस्तान नासिस्हीन न परावित होकर सोरोजाबाद की घोर प्रस्थान पिया और वहाँ से बह क्यने सेवको तथा सर्थान्ययों सहित पडाव डाल दिये। हुष्ट राय ने इस्लानी सेनाओं की शक्ति देखकर विवश होकर आजाकारिता स्वीकार वर ती। कुछ हाथी तथा उत्तम प्रकार के जवाहरात भेज कर क्षमा तथा सिंध की याजना सी। मुख्तान में उन्हें समा कर दिया। मुख्तान में अपनी स्वामानिक दयानुता थे वारपा उसे क्षमा कर दिया। मार्ग स्वामानिक दयानुता थे मारपा उसे क्षमा कर दिया और विजय तथा सकन्तता पाकर छुश-सुश वापम हो गया। मार्ग में कुछ अगली होषियों का शिकार हुया।

देहली पहुँचने ने कुछ समय उपरान्त सुत्तान फीरोड शाह ने एन शुभ नक्षत्र में नगर कोट के किले की ओर, जो हिलाधिक का बहुत वडा किला है, प्रस्थान क्षिया और निरन्तर हुन करता हुमा उस नगर की ओर निरन्तर हुन करता हुमा उस नगर की ओर निरन्तर हुन करता हुमा उस नगर के से मेरे किया । जब विजयी तेनामें नगरनेट के निले के नीचे पहुँची तो किये की चारो थोर से चेर विया गया। काफिरो तथा दुष्टों ने भ्रमनी दीनता एव विवदाता देख कर अपनी समस्त धन (४१० व) सम्मति सुत्तान की शेवा में भेज कर क्षमा तथा शिष्टी याचना की। सुत्तान ने भ्रमनी स्वामाधिक दथाकुता एव उदारता ने कारए। उन्ह क्षमा प्रदान नरदी थीर उन्ह यहुमूल्य विवत्तय तथा सम्मत स्वाम कर दी। मुत्तान विवय तथा सम्मता प्राप्त नरके राजधानी की और लोट आया।

तत्पदचात् सुल्तान न एक शुभ अवसर पर एक भारी सेना लेकर थट्टा की धोर, जो सिन्ध ना एक बहुत बड़ा नगर है, प्रस्थान किया । जब विजयी सेनायें निरन्तर कृप करती हुई उस प्रदेश में पहुंची तो धास पास की प्रधिकांश विलायतें विध्वस करदी और युट्टा से कुछ कोस की दूरी पर पडाव बिया। यहा निवासियों ने पजाव (पाँच नदियों) के बीच के पस्ते पर शररा ली। इस्लामी सेना को दीर्घकाल तक उम स्थान पर ठहरना पडा। दुरी एव विलायतो (प्रदेशो) के विध्वस हो जाने के कारए। धनाज तथा धन्य सामग्रियो का मूल्य बहुत वढ गया और वे दुष्प्राप्य हो गई । विवश होकर विजयी सेनाओं को वापस होना पड़ा श्रीर वे देहली न गईं श्रीर गुजरात में पड़ाव करके तैयारियाँ करने लगी। वर्षा के उपरान्त विजयी सेनाम्रो ने एक शुभ नक्षत्र तथा शुभ भवसर पर पुन यट्टा की म्रोर प्रस्थान किया और उस प्रदेश के क्षेत्र में निरतर पड़ाव डाल दिये । इस बार किले वाले वडी दीन ग्रवस्था को प्राप्त हो गये तथा परेशानी में पड गये। वे ग्रालिमा तथा सती नो बीच में डाल कर क्षमा तथा सिंघ की याचना करन लगे। सूल्तान ने मुहम्मद (४११ ग्र) साहब के धर्म पर घ्यान देते हुये उन्ह क्षमा कर दिया। उसने मुलिक ज़ादा फीरोज विन (पुन) ताजुद्दीन तुर्क को, जो ग्रपनी सत्यता एव निष्ठा के लिये प्रसिद्ध था, थट्टा में इस श्राचय से भेजा कि यदा के वाली राय जाम तथा उसके भाई बेंगनियाँ को साखना देकर दरवार में ले आये। उन्हें अत्यधिक धन-सम्मत्ति तथा खिलमतें प्रदान की गईं। सिन्ध के वीर अपने सहायको सहित शाही सवारों के साथ देहली रवाना हो गये। मुल्तान एक शुम मुहुत्तं मे राजधानी में पहुंचा । मालिमो, सैविदो, पूज्य व्यक्तियो तथा काजियो को मृत्यधिक इनाम एव खिलमतें प्रदान की । उन बीरी को देहली में निवास स्थान प्रदान कर दिया । समस्त सिन्ध मे उसके नाम का खत्वा तथा सिक्का चलने लगा।

उम बादसाह में सरविषक ग्रुण तथा उसने बहुत में स्मारत हैं। उसने स्मारकों में मध्य मबन हैं जिनना उसने देहनी तथा उसके भासपास निर्माण कराया। भीरोजाबाद का हरन (महल) उत्कृष्टता एवं अचाई में आवारा के समान है। इनका निर्माण समुता तट वर हुगा। यकेनडे मिलन तथा प्रतिष्ठित समीर भी उसी के पानपान निवास करने लगे। (४११ व) मुल्तान ने घपने शुभ नाम पर उस नगर ना नाम फीरोजाबाद रक्ता और उसे शाह बयाल वा सासक था। जब विजयो सेनाये सन्यू तट पर पहुँची तो गोरखपुर के राव ने, जो उस प्रदेश था प्रतिस्कित राय था, दो हायी तथा धरणधिव धन सम्पत्ति तेकर मुस्तान के ममझ पर्ती पुत्रवन करने का सीभाग्य भारत विद्या। दूतरे दिन विजयो सेनाय्रो ने सरमू नदी पार वी घीर निरन्तर कुच करती हुई कोची गदी के तट पर पहुँची। उस नदी की पार करके सेना ने शोधातिस्थित क्यानीती की घोर प्रस्थान विद्या। जब विजयो सेनायें बन्दा के क्षेत्र में पहुँची तो सुस्तान घम्मुहीन इस्त्याम ने विना युद्ध के बन्दा नगर को छोडकर एपदला मे, जो बगाल का सबसे इब किया, है, सारण सेनी

(४०६ व) दूसरे दिन मुस्तान फीरोज साह ने सेना सहित उस नदी के तट पर जो एकदान के समक बहती है पुजाव किया और यह नदी पार नरने को तैयारियों करने लगा। जब बिजयी तेनायें उस स्थान पर कुछ दिन टहर गई तो गुरुप्तों की अधिकता तथा पशुकों की भीव से वायु में दुर्गन्य फीर गई। मुस्तान ने बापकी का आदेश दे दिया। जब सेना तैयार होकर प्रस्थान करने लगी तो मुस्तान धम्मुद्दीन इत्तयास को अस हुपा कि विजयी सेनायें पराजित होकर अस्थान करने लगी तो मुस्तान धम्मुद्दीन इत्तयास को अस हुपा कि विजयी सेनायें पराजित होकर आपका हो रही हैं। वह समस्त हाथियों तथा धमरों को लेकर किसे का वाहर गियला भीर पुढ करने लगा। जब भीरोज शाह की विजयी सेनायों ने मुक्तान किया हिन्त की स्वयों सेनायों ने मुक्तान किया। विवाद की मुस्तान सम्मुद्दीन इत्तयास युद्ध की शक्ति न पाकर भाग जह हुपा और पुर एकदला के निर्मे में अपने अपने किया सम्मुद्दीन इत्तयास युद्ध की शक्ति न पाकर भाग जह हुपा और पुर एकदला की स्वाद साम्मुद्दीन इत्तयास युद्ध की शक्ति न पाकर हुपा की प्रवाद की प्रवाद हो गई कि इस्तानी सेनाय (युविक्श से) विजय प्राप्त कर लेती किन्त इस्लाम के विचार से समय दिया गया। जब मुद्धान सम्मुद्दीन इत्तयाम की अपनी कमी तथा परवानी साम दियार हो। चुत्तान की सेवा में (४०६ अ) भेजे और सिंध करनी चाही। मुत्तान निम्मुद्दीन इत्तयास के किये तथार हो। मारा उत्तरी का स्वाद कर विचार के विचार के विचार हो। मारा विवाद के विचार को साम विचार के विचार हो। साम वीर उत्तरी का स्वाद के विचार के विचार हो। मारा विवाद के विचार के विचार हो। साम वीर उत्तरी का साम कर दिया। मुत्तान ने धम्मुद्दीन इत्तयास के विचार हो साम वीर उत्तरी वाय प्रस्ता के विचार के विचार हो। साम वाया विवाद पर साम की साम कर दिया। सुत्तान ने धम्मुद्दीन इत्यास के विचार के विचार हो साम विवाद विवाद के विचार के विचार की साम विवाद तथा सकता प्राप्त कर के देहनी लोट हाया।

जब बह देहली के समीप पहुँचा, आबम हुमायूँ खान जहाँ मिकिक मकबूल मुस्तानी दस्तूरे ममालिक तथा का जियुल कुञ्जात सह सुदूरे जहाँ, सैयिद जलाखुल हर बम्यरा बहीन तथा अन्य प्रतिन्दित आलिमो एव मिलिको ने मुस्तान का स्वागत किया और हाथ चूमने के सम्मान से सम्मानित हुँमे। बाही पतान्यमें १२ झाबान ७४५ हि॰ (१ तितम्बर १३५४ ई॰) को देहली पहुँची। मुस्तान ने बगाल के युद्ध की सुद की सामग्री द्वारा आलिमो तथा मिलिको ने लाग प्रदान किया। बाहर में उसके सीटने की सुद्धी मनाई गई। थोगो ने मुतहर कवि के इन इस्ते द्वारा इमा हर्ण के गृति एम कामनाय प्रकृष्ट की।

इत छन्दा द्वारा इस हप के प्रात घुम कामनाय प्रकट का।

(४०६ व) तारीखे फीरोंच्याही के सकलनवर्ता जियाज्दीन वरनी ने सुस्तानुक साजम फीरोज के राज्यवाल के चार वर्ष ७५२ हि० (१३५१ ई०) ते ७५५ हि० (१३५४ ई०), तक का विवरण अपने इतिहास में सिवस्तार निवा है। इसका उल्लेख इस तारीखे मुद्रम्मार्टी में किया गया और अब उत्पक्त तथा उनकी सत्तान का दोग हाल विस्वस्त सुत्रो एव सच्ची घटनाओं वा उल्लेख करने वाला के विवरण के साधार पर किया जाया।

जब सुस्तान पीरोज द्वाह बयाल से लौटा धीर विहार के क्षेत्र में उतरा तो वहा से उसने एक शुभ नक्षत्र में जाजनार को घोर प्रस्वान विचा धीर निरस्तर कूल करता हुया भक्कर के किले में नीचे, जो आजनगर का एक बहुत बड़ा नगर है, पहुँचा धीर उस हुई कि (११० धी) पर प्रियंकार जमा तिया तथा सूट मार प्रारम्भ कर थी। भक्कर के राज ने जहाल पर बैठ कर समुद्र में शरण ले सी। गुल्तान ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर समुद्र-सट पर नियमो का प्रचार होने तथा। उसने फोरोअपुर शिक के ब्राख्न्मए। का कार्य प्रपने ज्येष्ठ पुत्र ब्राज्म हुमायू महसूद खी को प्रदान कर दिया। मुगलो के ब्राख्न्मए। के उपरान्त उसने चत्र धारए। कर तिया।

कुछ समय उपरान्त सुन्तान कीरोड शाह ने मिलक जादा कीरोड को एक बहुत बडी सेना देकर मालवा प्रदेश के निवट के एक स्थान कालक्त पर खाक्रमण करने के लिये शेवा। (४१३ था) मिलक सेना तथा अपने सहायको को लेकर उस किले के मीचे पहुँच गया और उसे पेर किया। उस निलायत तथा उसके जात्यास के स्थानो को ब्यस कर दिया। अपने में किले के अस्यन्त हट होने के कारण उसने वहाँ वालो से सिंध करकी और खराब निश्चित करने के उपरान्त प्रसत्तापूर्वक बीट आया। मौलाना मुतहर ने इस बादशाह की प्रसन्ता में किया है। उत्तम कसीदा लिखा है जिसमें उनकी विजयों का सविस्तार उस्लेख किया है। उत्तम कसीदा लिखा है जिसमें उनकी विजयों का सविस्तार उस्लेख

(४१४ म्र) जब सुल्तान बृद्ध हो गया तो उसने भ्रपने पोते तुगलुक शाह बिन (पुत्र) पतह खाँ को ग्रुपना उत्तराधिकारी बनाया और उसे बाही मरातिब (चिह्न) प्रदान किये। वह अपने ग्राप को ग्रन्त पूर में रखता था और लोगो के समक्ष प्रकट होता रहता था। तुगछुक धाह वडा विज्ञासी या और राज्यव्यवस्था के युगो पर ध्यान न दे सकता या । वजीरे पुमलेकत खाने जहाँ जोनौं यिन (पुत्र) मकबूल सम्पूर्ण अधिकार-सम्पन्न हो गया । वह शाहबादा मुहम्मद खाँसे भयभीत रहताथातथा ईर्प्या रखताथा। यह वजीर सर्वेदाइस बात का प्रयत्न किया करता था कि शाहजादा मुहम्मद खाँ तथा उसके सम्बन्धियो एवं सहायको का (४१४ व) विनाश करादे । तत्पदचात् वह तुगलुक साहकी भी हत्या करके देहली के राज-सिंहानन पर प्रधिकार जमा लेना चाहता था। उसे सुल्तान फीरोज का भी. जिसकी कुछ साँसें क्षेप थी, भव न था। वह सर्वदा इस विषय से सम्बन्धित योजनायें बनाया करता था। उसने सुल्तान फीरोज शाह से, जिसकी बुद्धावस्था के काररण बुद्धि ठिकाने न थी. एकान्त में शाहजादा मुहम्मद खाँ तथा कुछ बड़े-बड़े श्रमीरों के बध का फरमान प्राप्त कर लिया। वहाँ से वह पूर्ण रुपेण प्रसन्न लोट भाषा और उसे भ्रम हो गया कि उसकी मनोकामना सिद्ध हो गई। उसे यह ज्ञात न था कि विद्रोह तथा पड्यन्न का परिशाम हानि तथा विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। जब उस पद्यन्त्रकारी ने इस पद्यन्त्र का आयोजन किया तो एक घमीर ने घाहबादे को इसकी सूचना दे दी, और उसे श्रसावधानी की निद्रा से जना दिया। शाहजादा यह समाचार पाकर हढतापूर्वक ग्रुपने स्थान पर डटा रहा । उसने उन सब प्रमीरो को, जो उसके सहायक थे, धर्यात् मिलक मुहम्मद हाजी ध्राखुर-वक, मलिक समाउद्दीन तथा कमालुद्दीन जो दोनो भाई थे ग्रीर मलिक उमर ग्रज पत्र, नार्यक पत्राप्त्र में एवं प्रकार कार्यक्षित था दोना मोई व झार मालक उमर छखे बत्येगा के पुत्र में, मेरिक राजू एवं समस्त बडे वडे मिसको, प्रयश्न तथा सबीर को जो हिन्दुस्तान के प्रतिष्ठित राज थे, प्रादेश दिया। वे रातो रात शाह्वादा मुहम्मद खाँ की सेवा (४१५ घ) में उपस्थित हुये। बाह्बादे ने उनसे परामर्श किया और सबने यह निश्चिय किया कि ये समस्त सेना सहित प्रात कान के पूर्व प्रस्थान करे और बड़ीर के द्वार पर पहुँच कर उसके कि पे बनित पता चाहत आत काल के अब अस्थान कर आर कथार कथार पर पहुँच कर उनके सिसितक से अभिनान दूर बनरें । तबनुनार वे रात अर तैयारियों करते रहे और सुर्योदय होने के पूर्व समस्त हाथियों एव सवारों सहित उस हरामधोर के द्वार पर पहुँच गये मीर युद्ध करने लगे। भाग्य के उनसे विमुख ही जाने वे कारण उसकी कोई मुक्ति सफल न हो सकी। वह तुरन्त प्रपने पर से, जोनि एक बहुत बड़े हुढ किले के समान था, अपने दो पुत्रो सहित अपनानित एवं दीन प्रवस्था में बाहर निकला मीर आग कर यपने समुर तोदी पर कोका के प्रपनी राजधानी बनाया। तत्सरचात् बूरने जहाँ (पनाह) मा, जो ळॅबाई में घाकाश्व के समान है, निर्माण कराजा। उसने मुस्त्वी मीनारी मो जो बयायत के बारण गिर पड़ा था पुन मरम्मत कराई थीर उसे कई गय ऊँचा बरा दिया। इसी प्रकार उसने समस्त मस्तियो, मरस्पत कराई, मरस्पत कराई, मरस्पत कराई, श्रीर उनका निर्माण कराया। उनके सिये रक्षक निमुच किये है। इसके उपरान्त उसने देहती से कुछ लोश पर एक हिसार (कोट) मा निर्माण कराया। श्रीर उसका नाम अपने सुन नाम पर सोरी उसका नाम अपने सुन नाम पर सोरी उसका नाम अपने सुन नाम पर हिसार (कोट) में कई हुआ स्वार्ध के नार या वा वा हमार (कोट) में कई हुआ स्वार्ध को नार या गये हैं।

कुछ समय उपरान्त एक विद्रोह इस प्रकार हो गया। जब मलिक सरूक (?) की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र सर्वदा साहजादो के साथ रहने लगा था। वह शाहजादा फतह खाँ का, जो मुल्तान का उत्तराधिकारी हो गया था, विश्वासपात्र हो गया । बाहजादा फतह स्त्रौ उससे रुष्ट हो गया थीर उसके मेरा कटवा डाले। जहता इस कारण भयभीत होकर भाग खडा हुन्ना भीर उसने चौहानों के पास पहुँच कर इटावा के किले में शरुए लेली। सुल्तान ने यह सून कर एक बहुत बड़ी सेना लेकर चौहानों के विनास हेतु प्रस्थान करने का सकत्य कर लिया धीर (४१२ ग्र) निरन्तर प्रस्थान करता हुपा इटावा के किले के निकट पहुँच गया। वाफिर तथा दुष्ट जिनकी युद्ध सम्बन्धी डीग निवट तथा दूर वालों के कानो तक पहुँच चुकी थी, बिना युद्ध किये, रात्रि के श्रंधेरे में विले से भाग सडे हुये श्रौर उन्होंने पराजय को पर्याप्त समभा। मलिक जहता ने सुल्तान से क्षमा याचना नी। इस विजय के ईश्वर की क्रुपा से प्राप्त होने के कारए। सुस्तान ने चौहानो की समस्त विलायत मे कामत एव अज्ञान का आदेश दे दिया। मन्दिरो ने स्थान पर घल्लाह की एवादत के लिये मस्जिदें निमित कराई । इटावा से वह र्माजन की ग्रोर पहुँचा ग्रीर उस स्थान पर एक शहर-पनाह तथा एक दृढ किला बनवाया। उसका नाम तुगलुकपुर रक्ता । मलिक मुहम्मद शाह अफ़गान को वहाँ नियुक्त किया । उरछा, शाहपुर, राठ तथा चन्देरी धादि की सेनायें तुगलुकपुर भेजी गईं धौर सुल्तान स्वय विजय तथा सफलता प्राप्त करके राजधानी की भीर लौटा । कुछ वर्ष उपरान्त जब इस गुगावान मलिक का निधन हो गया तो तुगलुकपुर की अन्ता उसने पुत्र यलखाँ को प्रदान वरदी गई। उस समय काफिरों के प्रमुख के समाचार उस बादशाह के कानो तक पहुँच चुने थे। वह एक शुभ मुहुत मे उस प्रदेश में युद्ध करने तथा उसे मुख्यवस्थित बनाने के लिये चल खडा हुआ। निरन्तर भूच करता हुमा जब वह उस प्रदेश में पहुँचा तो, जो विद्रोही एकत्र हो चुके थे, वे खिप्त (४१२ व) भिन्न हो गर्वे । मुल्तान ने यमूना तट पर कनाग्रोरा ब्राम के सामने पडाव निया और भपनं शुभ नाम पर हिनारे फीरोज वा निर्माण प्रारम्भ विया। जब हिसार का कार्य पूर्ण हो चुका तो उसने उसे मलिन जादा फीरोज बिन (पुत्र) ताजुद्दीन तुर्क को, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, प्रदान कर दिया। विनार वा हिसार (कोट) मलिक हसन मकन को प्रदान कर दिया गया। तुगलुकपुर तथा उसके सभीप के स्थान उरछा, चन्देरी, राठ, शाहपुर, राबरी (रेबाडी ?) को उपर्युक्त फीरोजपुर का शिक निश्चित किया। मलिक जादा फीरोज को विभिन्न प्रकार की शाही कृपाओं द्वारा सम्मानित करके विशेष खिलग्रत प्रदान की। मलिक मुहम्मद शाह अफगान की सतान को फीरोज्ञपुर की शिक की सेना में प्रविष्ट करा दिया और स्वय विजय तथा सफलता प्राप्त करके राजधानी को लौट गया। मलिक जादाने दिक फीरोजाके चारो ग्रोर के स्थान को ग्रंपने न्याय द्वारा सुव्यवस्थित कर दिया। वह प्रजापर किसी प्रकार का अत्याचार न दरताया। उसने काफिरो के बहुत बडे-बडे स्थानो गर्यात् भीगांव, भतूद, चन्दवार श्रादिको इस्लामी करवे बना दिया। वहाँ इस्लामी

उसकी राजधानी-फीरोजाबाद ।

उमकी सतान-फतह खाँका पिता फीरोड खाँ जिसकी मृत्यु सुल्तान फीरोज गाह

के राज्यकाल में हो गई।

ग्रवू वक्ष साह, मुहम्मद खाँ ग्रर्थात् नासिरुद्दुनिया वद्दीन मुहम्मद शाह शादी खाँ का पिता जफर खाँ ।

उसके मलिक-म्वाने जहाँ बजीर जोना विन (पुत्र) वक्लोल मुल्तानी ।

निजामुलमुल्क नामव वजीर।

जफर खाँ नायव वजीर ।

इवराहीम खाँ नायव बारवक, सुत्तान वा भाई।

मिलक ग्रनी, सुल्तान का भागिनेय, राठ का मुक्ता।

मिलक इस्माइन, मिलक बशीर सुल्तानी-एमादुलमुल्क का आगिनेय।

मलिक मारूफ, सैविदल हुज्जाव ।

मलिक बृतुबुद्दीन, सुल्तान का भाई।

मिलक याकूव मुहम्भद हाजी आखुर वेग ।

मलिक सुम्बुल धामदी, राजधानी का कोतवाल।

मिलक सरवर अर्थात् स्वाजये जहाँ, शहर (देहली ) का शहना।

मलिक बतुबुद्दीन, शहनये पील ।

मलिक उपर धर्जे बन्देगान ।

मलिक उभर, शहनवे दीवान ।

मलिक मुवारक कवीर खलीकी।

(४१७ च) मलिक रखी, मारिजे ममालिक।

प्रदेशों के ममीर—जफर साँ बिन (पुत्र) जफर सौ मयात दरवा खो गुजरात का मुक्ता। मलिक जादा फीरोज बिन (पुत्र) मलिक ताजुदीन तुरू फीरोजपुर की शिक का वाली।

तातार खौ, जफराबाद का मुक्ता ।

दाउद खौ वशीर मलिक बच्यू ग्रफशान, विहार का वाली।

मलिक हुनामुलमुल्क बिन (पुत्र) भवध का मुक्ता।

मिलक उमर, मुल्तान का मुक्ता, तत्पदचाद मिलक।

मरदान दौलतयार, कडा का मुक्ता।

मलिक दौलतवार, इश्लीज के विले वा मुक्ता।

मलिक मुईनुद्दीन, ब्याना का मुक्ता।

मलिक निजामुद्दीन, पार का मुक्ता।

मलिक मुहम्मद शाह अफगान, तुगलुकपुर का मुक्ता ।

मिलक राजर जुन (हाजिय) उरचा या मुक्ता, तत्पश्चात् असना पुत्र मुनेमान खाँ।

मिलक पृत्र उर्फ नूरावाद ग्रामद वदायू ।

मनिक बुबूल बुरान स्वी, सामाना का मुक्ता ।

पास पहुँच गया। शाहजादा मुहम्मद खी ने संख भर में उस दुष्ट के घरबार को विष्यस कर दिया। उनकी समस्त वस सम्पत्ति गष्ट हो गई। कुछ प्रमीर एक बहुत बड़ी सेना के साथ उस हरामखोर का पीठा करने के लिये इस घायय से भेजे गये कि वे उसका सिर काट लायें और यह विक्रोड़ शांत हो जाय।

बाह्वादा मुहम्मद खौ समस्त प्रतिन्त्रित प्रमीरो के साथ मुस्तान फीरोब धाह की सेवा में उपस्थित हुआ और रार्वासहायन के समक्ष पूरी घटना का उस्तेग्य किया। मुस्तान ने यह समाचार सुन कर वजीर की मृत्यु पर श्रीसू बहाये और अपने वस्त्र प्रकार डाले। विकास होकर (४१४ व) उसने बाह्वादा मुहम्मद रार्गि १० शब्दात ७०६ हि० (२४ अन्त्रूवर १३०७ ६०) की अपना वत्तीश्रह्त निमुक्त किया श्रीर स्वय एकान्त्रवास प्रहुण कर विद्या। सुचकुक श्राह की वह अपने साथ रखता था। मुस्तान मुहम्मद के स्वतन्त्र रूप से वक्षीश्रह्द हो जाने पर समस्त्र मितको एव अमीरो ने उसकी देशत कर सी। वह नित्य राजिसहासन पर प्रासीन होता और राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी आदेश दिया करता था। तथा प्रजा के साथ न्याय किया करता था। राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी आदेश दिया करता था तथा प्रजा के साथ न्याय किया करता था।

जब कुछ दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गये तो नामिरद्दुनिया वहीन मुहम्मद ग्राह बिन (पुत्र) फीरोज बाह फीरोजाबाद से बड़े बड़े सुस्तानो एव सूफियो के (महबरो) के दर्शनार्थ देहली पहुँचा ग्रीर हजार मुतून राजभवन में, जो जहाँपनाह के हिसार के मध्य में है, उतरा। वह वहाँ से नित्य सवार होकर जाता और मशायस तथा सुल्तानो के (मकबरो) के दर्शन करता था। इसी बोच में यह समाचार प्राप्त हुये कि दासो ने तुगकुत शाह से विमुख होतर विद्रोह कर दिया है। अन्य दास जो सुल्तान मुहम्मद शाह के साथ थे भाग कर कीरोजाबाद पहुँच गये और एक बहुत बडा उपद्रव उठ खडा हुआ। सुल्तान मुहम्मद शाह ने यद्यपि उनके पास श्रनेक क्षमायुक्त पत्र भेजे किन्तु उन लोगो ने उन पर कोई घ्यान न दिया। सुल्तान मुहम्मद (४१६ म) ने विवश होकर एक बहुत बड़ी सेना लेकर फीरोजाबाद की ग्रीर प्रस्थान किया ग्रीर फीरोजाबाद वाले भी युद्ध के लिए तैयार हो गये। जब युद्ध प्रारम्भ हुआ तो सुल्तान मुहम्मद जोकि अपने समय का बहुत वडा योद्धा था, स्वय युद्ध में सम्मिलित हो गया और प्रथम ग्राक्रमण में समस्त फीरोजाबाद वालो को परास्त कर दिया ग्रीर उन्हे खास शाही महल में ढकेल दिया। जब तुगलुक शाह ने अपने सहायको तथा विश्वामपात्रो को व्यतरे में देखा तो मुल्तान फीरोज शाह को घोडे पर सवार करके बुद्दे के बाहर निकाला । जैसे ही मुल्तान मुहम्मद की हिप्ट प्रपने पिता पर पड़ी वह देहती की श्रोर चल दिया! मुहम्मद की हुँ कुछ बड़े-बड़े ग्रमीर शहीद हुये तथा बन्दी बना लिये गये। इस प्रकार मलिक श्रली शाह उर्फ दिलावर खौं बन्दी बना लिया गया। मलिक ग्रसटुद्दीन चेहलगाना सहीद हो गया। सुल्तान मुहम्मद पराजित होकर कुछ सवारों को लेकर देहली के द्वार पर पहुचा। फरहत खाँ, जो सुरतान फीरोज ना एवं बहुत वडा दास या, देहनी नगर ना शहना या। उत्तने विरोध किया ग्रीर द्वार न सोले तथा सुरतान मुहम्मद को प्रविष्ट न होने दिया। मुन्तान मुहम्मद विवश होकर कुछ सवारो सहित सिवालिक की छोर चल दिया।

(४१६ व) मुल्तान कीरोज साह ने अपने पोते तुगाकुक शाह बिन (पुत्र) पत्नह साँ वो पून. सिहासनास्त कर दिया। धावम हमामू साँ बिन (पुत्र) मिलक ताहरीन तुक को बजीर निमुक्त कर दिया भीर स्वर पहानत्वास प्रहुण कर सिया। उनका मुल्तान तुगाकुक साह के राज्यकाल के प्रारम्भ में निभन हो गया। उपने सममन पालीन वर्ष तक राज्य निया।

(४१६ ब्र) महमूद को प्राप्त हुए सो उसने तुरन्त विजयो सेनाचो सहित मानिलपुर की ग्रोर प्रस्थान किया थीर उस स्थान थी नष्ट तथा घ्वस कर डाला तथा ग्रपार धन मम्पत्ति प्राप्त की । इस्लामी सेना विजय नया सफलता प्राप्त करके अपन स्थान को सौट गई। वाफिरो की सेनाची न, जो गासिकपुर के निकट पड़ाव कार्त्र थी, उत्तवा पीछा किया । मार्ग में इरलामी सेनाधा से युद्ध हुना । दुर्भाव्य से इस्लामी सेनाम पराजित हुईं । कुठ वडे-बडे ग्रमीर तया प्रतिष्ठित मितक युद्ध में वाफिरो के हाथ से शहीद हो गये। मिलक जादा महमूद पराजित होकर मज कस्बे में पहुंचा। इसी बीच मे जुनैद काँ तथा बुछ प्रतिष्ठित ग्रमीर-सुलेगान खाँ तया यल खाँ आदि देहली से अपने वडे भाई महमूद खाँ से मज में मिले । मिलक जादा महमूद को विजयी सेनाम्रो के पहुँचने के कारगा प्रसन्तता प्राप्त हुई किन्तु इस्लामी सेना की पराजय तथा प्रतिष्ठित समीरो के सहीद हो जान एव कापिरो के प्रमुख्यशाली हो जाने के कारए इस्लामी प्रदेशो तथा इस्बो में खराबी ग्रा गई थी। सर्वप्रयम मज कस्बे की प्रजा मलिक जादा महमूद के साथ फीरोजाबाद की श्रीर रवाना हुई। तत्पश्चात् चन्दवार, भोहगाँव, भतूद, वारचा, महोनी तथा रतवा आदि इस्लामी अमीरो के अधिकार से निकल गये और दुष्ट तथा (४/६ व) दुराचारी काफिरो के अधिकार में धागये। मलिक खादा महमूद ने अपने भाई निजाम खाँको अकजल के किले में निमुक्त किया। मलिक हसन मदन दनार कस्बे में रहा। धन्त में जब काफिरों का प्रभुत्व बहुत वढ गया तो मिलिक जादा महमूद अपने समस्त सहायको सहित साहपुर प्रदेश की और पहुँचा। मिलिक हसन मकन भी मिलिक जादा महमूद की सवारी के साथ गया । मिलक जादा बहुत समय तक शाहूपुर में रहा । कुछ समय उपरान्त मजिलसे आली निजाम साँ ने भी तुमलुकपूर वा विला उर्फ अकजल सिंध के उपरान्त छोड़ दिया श्रीर प्रपने बडे माई मलिक जादा महमूद से मिल गया । यह मतिल जादा बाह्यपुर के मार्ग मे यमुना तट पर पहुँचा थोर कालपी श्राम का नाम, जो काफिरो तथा दुष्टों या निवाम स्थान एव वेन्द्र था, मुहम्मद साहव के नाम पर मुहम्मदावाद रक्त्वा। मन्दिरो के स्थान पर अल्लाह की एबादत दे लिये मस्जिदों का निर्माण कराया और उम नगर को अपनी राजधानी धनामा ।

तुण्कुर शाह विन (पुन) फतह धौ गुवाबस्या के कारण भोग विवास में तत्वीन रहता था और वजीरे मुमलेकत धावम हुमायूँ फीरोब वाँ विन (पुन) मतिव ताजुदीन प्रण्नी प्रत्यधिक थोग्यता एव नुद्धिमता के बारण प्रभा ने मात्र न्याय किया करता था (४२० घ) निन्तु नायव यबीर निवासुनतुष्क जुनेती ने यहे वहे धमोरो को तुन्त रूप से प्रणे माथ मिला निया और देहती के रावितिहामन पर प्रभिकार जमाने की इच्छा बरल लगा। हम प्रकार कारित होमर एन पुष्ट ने गुक्तार नफर माण में वित्तेह वर दिया। कन सोगो ने मिलक मुवारक क्वीर सलीपती की हत्या वरदी। तत्यस्थान मुल्तान के प्रश्निक साथ (खान महल) में प्रविद्ध हो गया। कन्त में उत्तर हाता है हुप्ते पात्र (खान महल) में प्रविद्ध हो गया। कन्त में उत्तर हाताहोरो तथा हुप्ते ने मुत्तान नुपन्त धात तथा बात वा धावम हुमायूँ कीरोज खाँ बजीर ग्रीर कुछ बढे-बडे प्रमीरो की एखा वरदी। इनवे जपरान धावन हुमायूँ कीरोज खाँ बजीर प्रीर कुछ बढे-बडे प्रमीरो की एखा वरदी। इनवे उत्तर साथ हात होताह की राचना के मात्र तथा रो और के लोग हम गुण्यान वजीर को हमी उपाधि से पुत्र रोते हैं। हरामधोरो ने मुत्तान, बजीर तथा हुप्ते वर्ड-बडे व्यमीरो की (४२० ब) हता ने एपरान निजामुनयुक्त स्तुर्दिन बुर्तिवों की, जो रााविहालन का भानाबी था, हत्या बरसे धीर शबू वक्र साह विन (पुत्र) जपर खाँ विन (पुत्र) मुत्तान कीर को खिहामाव्य कर दिया।

तुग्रजुक साह बिन (पुत्र) फतह माँ की राजधानी-फीरोजाबाद।

#### सुन्तान तुरालुक्ष शाह

इस बादसाह ने राज्यशाल में बहुत से धारा के भाविम तथा पूज्य धर्मनिष्ठ व्यक्ति एव किंद हुने हैं। मोलाना मुतहर सबसे प्रियन विस्वारणात्र था और वह अस्वेठ वर्ष उच्च कोटि के कमीदे तथा कविताय अस्तुत निया गरता या और उसे खिलयते तथा इनाम प्रदान हुमा करते थे। इस विषे चहुत से दीवान इस बादसाह की प्रधाना से भरे हैं।

(४१७ व) जब सुस्तान मुहम्मद विन (पुत्र) फीरोड साह पराजित होकर सिवासिन की घोर माग गया तो सुनकुक साह विन (पुत्र) पवह सी, वो मुत्तान वा उत्तराधिकारी पा. पुत्र मिहासनास्व हुया। उसने प्राज्ञम हुनायूँ मिलक खादा फीरोड सी विन (पुत्र) मिलक ताजुरीन तुर्व को, जो निष्ठा एव ईमानदारी में महितोब या, विज्ञास्त प्रदान की। मिलक क्युर्ट्शन जुनैदी जो धमने समय वा बहुत वहा पद्यमन्तारी तथा उपप्रवी या नायव वजीर (४१८ प्र) नियुक्त हुया। उसने निवामुलमुक्त वी उपाधि प्रदान की। मिलन इमहाक विन (पुत्र) एमाइलमुक्त बयोर सुरतानी की एमाइलमुक्त तथा सेता वा धारिव नियुक्त किया। मुहम्मद सह वो वारवक तथा धरत्तान सह की धादुर वेग नियुक्त किया। ये उसके भाई थे। धपने होटे माई कीरोब सह वो सहन्ते चील बनाया। तत्त्रस्वात् पुद्ध प्रतिस्क्त प्रमीर एक बहुन बडी सेना सहित सुस्तान मुहम्मद वा पोद्या विच्या। मुस्तान मुहम्मद ने एक पर्यंत की चोटी पर एव बहुन वही केत सौवत तक उनवा पोद्या विच्या। मुस्तान मुहम्मद ने एक पर्यंत की चोटी पर एव बहुत वह रह स्थान पर सरस्य होला। प्रत्य में देहती की सेनाय उत्तर स्थान के प्रत्यन्त रह होने के कारण प्रसप्त होकर तीट धाई। प्रदेशो के उपप्रव सात करने के विचे प्रतिद प्रमीर नियुक्त हिया पाय होने पर विच वहन वही सेन कारण प्रसप्त होकर तोट धाई। प्रदेशो के उपप्रव सात करने के विचे प्रतिद प्रमीर नियुक्त विचे गये घीर उन्हें चेतावनी दी गई कि मुहम्मद साह की सोने प्राप्त करने के विचे प्रतिद प्रमीर नियुक्त विचे गये घीर उन्हें चेतावनी दी गई कि मुहम्मद साह कि सोने की प्रसिद्ध प्रमीर नियुक्त विचे गये घीर उन्हें चेतावनी दी गई कि मुहम्मद साह कि सोने की प्रसिद्ध प्रमीर नियुक्त विचे गये घीर उन्हें चेतावनी दी गई कि मुहम्मद साह कि सोने की प्रसिद्ध प्रमीर नियुक्त विचे गये घीर उन्हें चेतावनी दी गई कि मुहम्मद साह कि सोने की प्री मिलक प्रीट नहीने दिया वाया।

जब तुगलुक बाह बिन (पुत्र) पतह श्रौ क्षपती युवावस्था में सिहासनाहव हुआ तो उसके राज्यकाल के प्रारम्भ में मुख्तान पीरोड गाह का, जो बडा धर्मीतन्त वादसाह था, निधन हो गया। तुगलुक बाह ने भीग विलास के हार सोल दिये तथा युवावस्था के कारण विनासक कार्य प्रारम्भ कर विये । राज्य-स्थवस्था एव सासन प्रवत्म की चिन्ता त्याग थी। वर्षीरे (४१६ व) मुमलेक्त क्षाज्य हुमार्गू कीरोड श्री विन (पुत्र) मसिक तालुदीन तुर्क जो, वडा सोग्य तथा बुद्धिमान् था, राज्य के क्षादेश धपनी बुद्धि तथा समक से निवाला करता था और यया सम्भव राज्य को सुख्यस्थित रखने का प्रयत्त क्था करात था। उसने धपने राज्यकाल के प्रारम्भ में सरबत्ती श्रौ विन (पुत्र) मुद्दमस्य सह क्षम्भान को, जिसे सुत्तान कीरोड ने बन्दी बना दिया था, मुक्त कर दिया। मनिक उमेद सह क्षम्भान की, जिसे सुत्तान कीरोड ने बन्दी बना कीरोड बाह की दुर्धटना में बन्दी हुना था, मुक्त कर दिया। इस कारण, समस्त बडै-बडे मलिक तथा प्रतिरिद्ध समीर इस प्रविद्योग बचीर के निष्ठावाय एष मित्र हो गये।

इसी बीच में इस्लामी सेनाओं की, जो मिलक बादा महसूद बिन (पुत्र) फीरोन खों के साथ थी, पराजय ने समाचार देहली में प्राप्त हुये। सर्वेत्रयम जो सब से बड़ी दुर्गटना एवं विद्रोह राज्य के प्रदेशों में हुया, यह या। वहां जाता है कि ज्य सुत्यान मुहम्मद बिन (पुत्र) जीरोज बाह पराजित हो गया घोर उत्तके सहस्यक मिलक तथा समीर छिद्र मिन्न हो गयों वो स्वपन्त करने प्रवासक तथा समीर, जीकि काफिरों तथा टूटों के नेता थे, अपने करने प्रवासक तथा स्वीर, जीकि काफिरों तथा टूटों के नेता थे, अपने करने प्रवासक तथा स्वीर, जीकि काफिरों तथा हुटों के नेता थे, अपने करने प्रवासक तथा प्रतासवा की घोर गहुँच कर विद्रोह एवं उद्धव मनाने संगे। उन्होंने मासिवपुर घाम के निकट प्रपने सिविद लगा लिये। जब उनके साठन तथा सनुष्ठात के समाचार मिलक खांदा

खां बिन (पुत्र) हुनामुलमुल्क, मलिक मतऊद बिन (पुत्र) मलिक मरदान, मलिक बुध बिन (पुत्र) मुजफकर बाह मलिक बिन (पुत्र) दौलतथार का भाई, मुल्तान मुहम्मद साह बिन (४२२ म्र) फीरोड बाह से मिल गये। वजीहुतमुल्क जफर खां तथा मलिक प्रमेद सह उर्फ दिलावर खां एव समस्त सहायक विस्वासमात्र बादसाह के साथ ये।

जब सुल्तान मुहम्मद साह बिन (पुत्र) फीरीज शाह ने अत्यधिक सेना एकत्र करली ती उसकी दाक्ति के समाचार राज्य के चारों श्रोर फैल गये। मुल्तान श्रवू वक्र झाह ने अपनी समस्त सेना, हाथियो तथा सहायको सहित देहली ते सुत्तान मुहम्मद विन (पुत्र) फीरोज शाह से युद्ध करने के लिये जतेसर की श्रोर प्रस्थान किया और देहली से कुछ कोस दूर पडाव किया। जब प्रमु बक्र शाह ने प्रस्थान के समाचार सुल्तान मुहम्मद को प्राप्त हुये तो उसने बडे-बडे ग्रमीरो ने परामशं से यह उचित समना कि नई हज़ार वीर सवार देहली की श्रीर भेज दे। यदि शहर वाले उसका साथ दें तो वडा ही उचित है अन्यथा युद्ध करके हिसार (कोट) पर ग्रधिकार जमा लिया जाय। यह निश्चय करक वह कई हजार सवार लकर ग्रॅथेरी रात्रि में शीझावितीझ देहली की श्रोर रवाना हुआ और रातोरात अबू बक्र शाह के शिविर को वाई धोर छोडता हमा, उसने कीचा घाट पर यमुना नदी पार करली। प्रात काल के पूर्व देहली के निकट पहुँच कर बरन द्वार में ग्राग लगा दी ग्रीर उसे जला डाला। जब सद्रो तया शहर (देहली) के प्रतिधिठत लोगो को सुल्तान मुहम्मद के धागमन की प्रमाशिक मूचना प्राप्त हो गई तो वे बड़े उत्माह से उसके स्वानवार्य गये। जब सुल्तान मुहम्मद विन (पुत्र) फीरोज बाह विजय तथा सफलता प्राप्त नरके नूक्ते हजार सूतून मे पहेंचा तो दो प्रतिस्ठित (४२२ व) ग्रमीर सैफ वाँ एव दिलावर खाँ बरन द्वार पर इस ग्राझव से छोड दिये कि वे भनि द्वारा घ्वस द्वार का पुन निर्माण करा दें। सुल्तान अब्रुवक शाह यह समाचार पाकर देहनी की और सेना ले गया और बरन द्वार में, जो पूर्ण न हो सका था, प्रविष्ट हो गया। सैंक खाँ तथा दिलावर खाँ जो द्वार के रक्षक थे, मुकावना न कर सके। सैफ खाँ वाहर ही से अवध की धोर चल दिया और दिलावर खाँ अबू बक्र शाह की सेनाओं से यूट करता हुआ बाजार से होता हुआ सुल्तान के द्वार के समक्ष पहुँचा और एक विश्वासपात्र को भीतर भेज कर मुल्तान मुहम्मद शाह बिन फीरोज शाह को यह समाचार पहुँचाय । मुल्तान जो अपने समय का बहुत बडा पहलवान था घोडे पर सवार हुआ और ग्रपने बुद्ध विस्वासपात्रो सहित बाहर निकल कर जतेगर की ओर चल दिया। अब बक्र शाह फिर से मिहासनास्ट हमा। इनके उपरान्त यद्यपि समस्त बडे-बडे अमीर पून उमसे मिल गये विन्तु वई वार निरन्तर पराजित होंने के कारण उसने देहली के राजसिंहामन का विचार त्याग दिया और निराश हो गया तथा समरकन्द जाकर श्रमीर तिम्र से सहायता माँगने का सक्त्य कर लिया । प्रत्येक प्रतिप्ठित म्रमीर तथा मनिव को उसकी ग्रक्ता की भ्रोर विदा कर दिया और श्राजम हुमायू स्वाजय (४२३ ग्र) जहाँ की ज्याधि सुल्तानुस्थलं निस्चित की। अपने पुत्र हुमायू खाँ को शिक्षा के लिए उसके पाम छोड दिया और स्वय समरङन्द की श्रोर रवाना हो गया।

 डमयो राजधानी ये मितन--गाजम हुमामू फीरोड खाँ बिन (पुर) मितन ताजुदीन तुर्के वजीर ममानित । निजामुलमुल्क रस्तुदीन जुनैदी, नायव वजीर । मुहम्मद यह, सुद्धान मा भाई, बारवन ।

गैरत खाँ विन (पुत्र) मलिक इवराहीम, नायव वारवक ।

ग्ररसलान शह, सुल्तान का भाई, ग्राबुखक ।

राज्य वी श्रन्थ दिसाओं ने श्रमीर — मिलक जादा महमूद विन (पुत्र) फीरोज खाँ, वजीर, फीरोअपूर वी निव वा वाली।

वजार, फाराजपुर वा निव वा वाला। रास्ती मौ निजाम मुफरेंह, गुजरात वा मुक्ता। मलिक सुलेमान विम (पुत्र) खिच्च खों मुल्तान वा झासका।

गालिव खाँ, सामाना का मुक्ता ।

### मुल्तान श्रवु बक्र शाह विन जफर खाँ विन फ़ीरोज खाँ।

(४२१ ग) मुस्तान नुगलुक शाह बिन पराह तो के निषम के उपरान्त ध्रू बक्र शाह बिन (पुत्र) जरूर को बटे-बटे धनीये तथा प्रतिष्ठित मतिलो नी सहमति से देहनी के रार्गीस्तान पर शायड हुमा। दो प्रतिष्ठित साल करूर खी गर्मात् मालिक बहुरी एव मिलक शाहीन राज्य के नार्यों के गरिक्षारी बन बेठे भीर विचारत ना पर एव एमाहुलमुक्ती उनके शाहीन राज्य के नार्यों के गरिक्षारी बन बेठे भीर विचारत ना पर एव एमाहुलमुक्ती उनके शर्माकार में गर्माह । यद्यपि वे राज्य-व्यवस्था को ठीक करने का बद्या प्रयत्न करते किन्तु इससे कुछ लाम न होता। मुत्तान भीरीज साह के निधन के उपरान्त राज्य-व्यवस्था में विचन पडना प्रारम्भ हो गया तथा विभिन्न प्रकार के बिडोइ उठने शुरू हो गर्मे। मुस्तान पबू वक्र साह बिन (पुत्र) जफर खां युवावस्था की मस्ती के कारण भीग विज्ञान में प्रस्त रहने लगा। स्वतन्त्र मिलने तथा भीरोज बाह के नुक धर्मारों ने राज्य-व्यवस्था पर प्रधिकार जमा तिया। वे लोग भी युत्तान का प्रकृतरण करते हुनै भोग विज्ञान में तस्तन न्हने लगे।

हुमी बीच में हेहुलें में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि मुल्तान नासिस्दुरिनया बहीन (४२१ व) मृहम्मद साह बिन (प्रृत) फीरोज साह ने एन ससस्य सेना सहित विवासिक से देहुनों की धीर प्रस्वान कर दिया है धीर राजनिहासन पर प्रिकार जमाने तथा प्रवृत्तक से देहुनों की धीर प्रस्वान कर दिया है धीर राजनिहासन पर प्रिकार जमाने तथा प्रवृत्तक होता होता होता होता हुत वह निरत्य हुम कर नहा हुमा बता हा रहा है। सबू वक साह के सहायक राहा होने विवास स्थापन प्रस्ता हुमा बता हा रहा है। सबू वक साह के सहायक साह हिन (पुत्र) कीरोज साह नो विवयों प्रावामों ने देहनों के उपात पर हाया डासी तो सबू कक हात हिन (पुत्र) कर राह होने से एक वहुत बड़ी सेना तथा हायियों को से कर हात हिन (पुत्र) करोजने से से एक वहुत बड़ी सेना तथा हायियों को से कर हात हिन (पुत्र) कर राह होने सहाय साह विव (पुत्र) भीरोज साह से युद्ध करने नते। देर तक धीर युद्ध होता रहा। यद्याप पुत्राना मुहस्मद पीरोज साह से युद्ध करने नते। देर तक धीर युद्ध होता रहा। यद्याप पुत्तान पुत्रस्मद पीरोज साह समस्य सेना लाया था, किन्तु सब कक साह ने मोद्दालों एक हाथियों मी प्रधिक्ता के कारण पराचित हो गया थीर उसके बहुत से प्रकारोही तथा पराचि तप्त हो गये। उसने मान तट पर जनेनर प्रदेश में पढ़ा किया। सबू कक साह विन (पुत्र) करन सा पुत्र भोग विवान में यहत हो गया। सहस्व व्याच वहने से प्रमार वो नीये की सबतायों ने प्रधिक्ता में उसत हो गया। सहस्व व्याच वहने से प्रमार वो नीये की सबतायों ने प्रधिक्ता में उसत हो गया। सहस्व व्याच वहने के स्थार वो ले की सबतायों ने प्रधिक्ता में उसत हो गया। सहस्ववाच प्रधिक्ता वहने स्थार सा ती की सबतायों ने प्रधिक्तारों से, उदाहरणाई प्राजन हुमाई ब्यावे वहां स्वर्य सुताती, सैफ

प्रात:राज उसने दरवार किया झौर वडे-वडे मलिक तथा प्रतिष्ठित झमीर एकत्र हुये । सुल्तान ने भोजन लाने का भादेश दिया। भोजन के ८५रान्त समस्त प्रतिष्टित मलिक एव भर्मीर भपने-म्रपने स्यान पर चले गये भीर बजीरे मुमलेकत ग्राजम हुमार्यु इस्लाम खौराजसिहा-सन के समक्ष खंडा रह गया। मुल्तान ने वजीर को भादेश दिया कि इस राजभवन की जिसकी निर्माण उनके पूर्व जो ने कराया था, और जो समय के व्यतीत हो जाने के कारण हुट फूट गया (४२५ व) है, मरम्मत कराई जाय जिससे वह ससार में शेप रहे। इस मादेश के मिलते ही वजीर ने उस महत्र की मरम्मत प्रारम्म कर दी। इस प्रकार सुल्तान भी कुछ दिनों तक कूरके हजार सुनून में रहा। इस बीच में अधिकाश तुर्क अभीर, जिनके घर फीरोजाबाद में थे, चले गये। केवल योडे ही से गजशाला एव अस्वशाला की रक्षा हेतु रह गये। सुल्लान ने भवसर पाकर सम्पूर्ण गजराले एव अस्वसाने पर अधिकार जमा लिया। उसने वर्जीरे ममालिक इस्लाम खाँ से पुन प्रतिज्ञा कराई ग्रीर तुर्क ग्रमीरो के पास फीरोजाबाद में निर्वा-सन का प्रादेश मेत्र दिया। उन्हें तीन दिन तक का समय दिया गया धीर धादेश हुआ कि तीन दिन कं उपरान्त जो तुर्क फ़ीरोजाबाद में मिलें चनकी हत्या कर दी जाय। तीन दिन में समस्त कीरोजशाही दास कीरोजाबाद के बाहर निकल गये और उनका सगठन छित मिन्न हो गया। मधिकास मैनात में अबूबक बाह दिन (पूत्र) जकर खाँ दिन (पूत्र) फीरीज बाह के पास चले गये। सुल्नानुल धालम नासिरद्दु निया बद्दीन भुहम्मद साह बिन (पुत्र) फीरोज साह देहली से

फीरोबाबाद पहुंचा घीर उसन निश्चित्त होक्र ग्रापने पिता की राजधानी पर अधिकार जमा लिया। देहला का राज्य भी उसे पूर्ण रूप से प्राप्त था कि तू बबू बक्र शाह बिन (पुत्र) जफ़र खों के पास, जो राज्य का एक उत्तराधिकारी था. तुर्क ग्रमीर बहुत वडी सख्या में एकत्र ही (४२६ म) गये। मेवात के वाली बहादूर खाँने म्रदूबक शाह को भवनी शरण में ले लिया भीर उसके किर पर चत्र रख दिया। एक बहुत वहा विद्रोह उठ खडा हुआ। सुल्तान मुहम्मद बाह बिन फ़ीरोज बाह एक सूम महर्न में बहुत बड़ी सेना लेकर मेवात की घीर मत्रू बक्र बाह को भगाने तया बहादुर खाँ के विनास हेतु निक्ला भीर निरन्तर प्रस्थान करता हुमा कोतरा जिले के क्षेत्र में, जो मेत्रात का सबसे बढ़ा किला है, उतर पटा भीर युद्ध को तैयारियाँ करने लगा। बहदुर खाँ, जो प्रपने समय का बहुत बडा योद्धा था, प्रवू बक साह को चत्र पहना कर ै मुल्तान के मुकादले में युद्ध कराने के लिये लाया। मुल्तान ने चनसे युद्ध करके उन्हें पहले माक्रमण में ही पराजित कर दिया। प्रवू बक्र शाह अपने मत्यधिक पदातियों एव प्रस्वारीहियों का विनास कराके कातरा के किले में पुस गया। सुल्तान मुहम्मद बाह बिन की रोज बाह ने उसका पीछा निया और हायी एव सेना कोतरा के विसे के द्वार पर से गया और इस हड दिले को विजय कर लिया एवं ध्वंस करा दिया। सबू बक्र साह तथा (४२६ व) बहादुर खों ने मुनामर पर्वेत की वन्दराओं में घरण ले ली। सुल्तान ने उस पर्वेत की बन्दरायों की बार प्रस्थान किया भीर युद्ध तथा रक्तपात विया। बहादुर खी ने भपने भागको विनास के निकट पाकर ग्रवू बक्र साह को डाल बना लिया भीर उसे भारत-थिय उनहार सहित मुल्तान मुहम्मद ग्राह को सेवा में मेद कर समा याचना की। मुल्तान ने बहादुर खाँ हरामकोर को क्षमा कर दिया और मदू बक्र बाह बिन (पुत्र) जफ़र खाँ को बन्दी वनादिया। दिवस एद स<sup>म्म</sup>तनाप्राप्त करने के उपरान्त राजधानी की मोर लौट मासा। भद्र बक्र शाह की बुद्ध समय उपरान्त मृत्यु हो गई।

१ चत्रकी छ'या में कर्दा

र पुरवह व चिरान शाम खाँ-शाम खाँ हा परेत-हैं।

237

की ग्रोर घल दिया और मेवात के वाली (ग्रधिकारी) बहादुर खाँ से मिल गया। देहली का राजर्सिहासन रिक्त हो गया । सुल्तान मुहम्मद दिन (पुत्र) फीरोज शाह ने यह सुभ समाचार पाकर सहर्प ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। इसी वीच में स्वतन्त्र मलिको तथा तुर्क ग्रमीरो (४२३ व) के पत्र सुल्तान मुहम्मद विन (पुत्र) फीरोज शाह को प्राप्त हुये। वजीहुलमुल्क से प्रतिज्ञा कराई।

# सुल्तानुल भ्राजम नासिरुद्दुनिया वहीन मुहम्मद शाह बिन फ़ीरोंच शाह।

वजीहुलमुल्न जफर खाँ के देहली पहुँचने पर स्वतन्त्र मलिको तथा तुर्क श्रमीरो ने परामर्श वरके मुत्तान मुहम्मद बिन फीरोज शाह के राज्य के सम्बन्ध मे प्रतिज्ञा की और एक प्रसिद्ध व्यक्ति के हाथ वजीहुलमुल्क जफर खाँ के पास प्रार्थना-पत्र भेजे । इस प्रकार राजधानी के मिलको की प्रार्थना पर नासिरुदुर्शनया बद्दीन मुहम्मद शाह विन (पुत्र) फीरोज शाह ने देहली भी श्रोर प्रस्थान किया। जब वह यमुना तट पर पहुँचा तो समस्त बडे-बडे मलिक एव (४२४ ग्र) प्रतिष्ठित ग्रमीर समस्त हाथी घोडे एव शहर के द्वारो की कुजिया लेकर उसके स्वागतार्थं आये और यमुना तट पर सुल्तान से मिले तथा सुल्तान के शुभ चरखो को चूमने का सम्मान प्राप्त किया । सुल्तान मुहम्मद शाह बिन (पुत्र) फीरोज शाह विजय तथा सफलता प्राप्त करके कूरके फीरोजाबाद में एक शुभ मुहुर्त में ७६४ हि० (१३६१-६२ ई०) में सिंहासनारुढ हुआ । मलिक मुबदिशर जुब को बजीर नियुक्त किया गया । उसकी उपाधि इस्लाम खाँ रक्खी गई । मलिक दोख, जिसकी उपाधि मजाहिद खाँ है, आरिजे ममालिक बनाया गया । उसने इस बादशाह को सिहासनारूढ होने की वधाई देते हये एक उच्च कोटि के क्सीदे की रचना की । उसके कुछ छन्द इस प्रकार है।

(४२४ व) सुल्तानुल ग्राजम नासिरुदुर्निया बद्दीन मुहम्मद शाह बिन (पुत्र) फीरोज शाह के देहली के राजसिहासन पर ग्रारूढ होने के कारए विभिन्न प्रकार के उपद्रव, जो राज्य मे उठ खडे हुये थे, शान्त हो गये। प्रजा को सुख शांति प्राप्त हो गई। हिन्द तथा सिंध के ग्रधिकाश प्रदेशों में सिक्कों तथा खत्वे को इस बादशाह के नाम हारा शोभा प्राप्त हो गई। समस्त बड़े मलिको तथा प्रतिष्ठित अमीरो ने, जो राज्य की अक्ताओं में तथा चारो ओर नियुक्त हये थे. उस प्रतापी वादशाह की आज्ञानारिता स्त्रीकार करती। उस दानी ने अपने राज्य के प्रारम्भ में न्याय तथा दान के द्वार प्रजापर खोल दिये। ग्रालिमो, सैयिदो, पवित्र लोगो (मन्तो) तथा काजियो को ग्रत्यधिक इनाम एव बहमूल्य खिलग्रतें प्रदान की। मलिको तथा ग्रमीरो की श्रेणी एव सम्मान में वृद्धि करदी।

वह तुर्क श्रमीरो से जो गजशाला तथा प्रश्वशाला के श्रधिकारी थे, सर्वदा चिन्तित (४२५ म्र) रहता या और गुप्त रूप से उनको हटा देने के विषय में अपने सहायको तथा . विश्वाम-पात्रो से परामर्श निया करता था । इस प्रकार वजीहुलमुल्क खफर खाँ तथा समस्त बडे-बडे प्रमीरो के सकेत से वह फीरोजाबाद से बडे-बडे सुल्तानो एवं धर्मनिष्ठ मुफ्यि। (के मकदरों) के दर्शन के बहाने से देहली की श्रोर चल खडा हुआ। दर्शन के उपरान्त सल्तान महम्मद तुगलुर बाह द्वारा निर्मित कुस्ते हजार सुतून रे मे ठहरा । रात्रि में वही विश्राम किया।

१ महल् ।

२ इकार्स्तम्भी वातामदल।

द्यात दिये। यह वहाँ एक दर्य तथा कुछ माम तर पडाब डापे रहा किन्तु किने के घरवात हड होने के नारण उसे धरफत शोकर लौट जाना पडा। इस समय तक धर्मात् दश्ट हि० (१४६४-३६ ई०) में युजरात का राजमुट्ट एव राजमिहामन मुस्तान घहमद साह बिन पुरम्मद याह विन मुदयकर शाह के नाम से मुमोधिन है।

- (३) खिच्य खो बिन (पुन) मुनेमान बिन (पुन) मरवान मुल्तान महसूद बिन मुहस्मद बिन प्रुट्स्मद बिन प्रोरोड बाह के उपरान्त देश्मी के राजिमहामन पर मारूड हुमा। उसवी मृत्यु के उपरान्त, मुबारक वाह बिन खिच्य श्री के पुन मिहामनारूड हुये भीर कुछ समय राज्य करने के उपरान्त मुग्नु को प्रान्त हो गये। उसने उपरान्त खिच्य खो का पाता तथा उसवा जावा साथा सितक बुद देहनी के राजिश्हामन पर मारूड हुमा। उसने प्रपन्नी उपाधि मुख्तान मुद्रस्मद रक्षी। यह इस समय देश हि॰ (१४५४-३६ ई०) तक, जो इस इतिहान के सकतन की तिथि है, देहनी के राजिश्हासन पर मारूड है।
- (४) मिलव उमेद शाह उर्फ दिलादर खाँ ने धार में चत्र ग्रहण विया भीर ममस्त मात्रवा प्रदेश भपने भविकार में कर तिया। वह बहुत समय तक काफिरों से ईश्वर के लिये युद्ध करता रहा भीर उसके उपगन्त मृत्यु की प्राप्त ही गया। उसके उपरान्त होशंग विन (पत्र) दिलावर खो अपने पिना के स्थान पर सिहासनारूड हमा मौर मालवा के प्रासपास के स्थान भ्रपने ग्रधिकार में कर निये। उसने कहरेला को, जो प्रतिष्ठित काफ़िरों की खान तथा गढ़ था. ब्बस कर दिया। भोवनगाँव रे वाली, रायमेन, कमीघन, काकरून तया वोयेद को, जो हिन्दभ्रों के बहन दहे-बढ़े नगर थे, इस्नाम के खित्ते एवं कस्ये बना दिये। उमने बाबनगर पर भी चढाई की धीर उमे स्वस कर दिया। वहाँ से लगमग १०० हाथी पपने प्रातक में ग्रपने प्रधिकार में कर लिये । उसने ग्रपने समकालीन बादशाहों से युद्ध किया । क्षिमी स्थान पर उमे विवय हुई धौर कुछ स्थानो पर वह पराजित हुगा। उसके राज्यकाल में बहुत बडी-बडी विजयें हुईँ। कुछ वर्ष उपरान्त जय उसके ग्रुए।बान माई क़दर खाँकी मृत्यु हो गई तो चन्देरी सल्तान होराग के सबीन हो गया। उसने सपनी सन्तिम सबस्या में ग्रननी उपाधि मुल्तान हमामुददनिया वहीन होशन शाह रक्सी । बहुत समय तक राज्य करने (४२९ घ) के उपरान्त उमकी मृत्यु हो गई। उसके उपरान्त उसका पुत्र गुजनी खी गादियाबाद उर्फ मौह के राजसिंहामन पर ग्रास्ट हुआ। उसने अपनी उपाधि ताजुदुद्दनिया वहीन मुहम्मद गाह रवयी । उसने प्रपते तीनो भाइयों. उस्मान खाँ, प्रतह खाँ तया हैबत खाँ की जो मलक्ये जहाँ के पुत्र ये, हत्या करादी। उसकी थोडे ही समय में मृत्यु हो गई। उमके उपरान्त मत्रमूद खाँ विन (पूत्र) मुग्रीस खाँ शादियाबाद उर्फ माँह का अधिकारी ही गया। उसने प्रयनी उपाधि सल्नान अलाउददनिया बहीन महमूद शाह रवसी। वह इस ममय = ३९ हि॰ (१४३४-३६ ई॰) तर, जो इस इतिहाम के सक्चन की तिथि है, मालवा का शासक है। ...

नहा जाना है नि मुखान नासिरद्दुनिया वहीन पुहम्मद शाह विन (पुत्र) कीरोज शाह प्रदू वक साह विन (पुत्र) जकर खी के कार्य से निश्चित्त होनर तथा अपने सहायकों एव (४२६ थे) विश्वसत्तारों को बड़ी-बड़ी धक्तायें प्रदान करने के उपरान्त मन्य कार्यों के सम्प्रप्त करने में व्यस्त हो गया। एक बहुत बड़ी सेना केनर प्रकल्त तथा इटावा के काफ्रिरों तथा के प्रक्रियों को नरद करते ने व्यक्त कर तिया। प्रघरन तथा सवीर ने, जो काफ्रिरों तथा दुष्टों के नेता थे, प्रस्थित मेना एक करके इस्ताम के जिलों तथा इन्यों का विनास एवं विश्वस्त प्रारम्भ कर दिया। बतादराम इन्ये को व्यक्त कर दिया। धीर बड़ी के समस्त निवासियों की हाया कर दी तथा इस विजय के परधात राज्य मुख्यविस्यत हो गया। बडी-बडी अपताय तथा ऊँचे-ऊँचे पर मुहम्मद बाहु के सहायको तथा विश्वसम्यात्री को, जिन्होंने निकाई के समय उसकी सहायता की थी, प्राप्त हो गये। उक्तराजाद तथा जोनीपुत की प्रक्ताये फ़ाजम हुमायूँ मुस्तानुत्रकृष्ठे चल जाने हराजये जहीं मुलानी को प्रतान हुई। छुजरात, जजीहुनमुक्त ज्वकर लो को प्राप्त हुमा। मुल्यान विज्य लो बिन (युन) सुनेमान विन (युन) मरवान (मरदान ?) को प्राप्त हुमा। माल्या की अच्छा उनेद बाहु उर्क दिनावर लो थो प्राप्त हुई। मुस्तान मुस्मद बाहु विन (युन) जीरोज जात्र के जराम्ब ये बार प्रतिष्ठित धमार, जो उस राज्य के स्तम्म से, बादवाही की श्रेणों को प्राप्त हो गये और खुन्दे तथा विश्वके के प्रविकारी हो गय।

(४२७ घ) प्रथम मुस्तानुत्यकं स्वाग्ने वहाँ सरवर सुस्तानी या जो जोतांपुर में सिह्ससाम्ब्र हुमा । उसने प्रवा क साथ न्यायपुषक व्यवहार किया धौर बहुत समय तक राज्य करता रहा । उसने प्रवार साथ, जिस का अप प्रवार साथ, जिस युप्त ने समय तक राज्य करता रहा । उसने परान्य मुस्तार साथ, जिस वह अप पुत्र ने समान सममता था, राजांस्त्र मन पर बैठा । उसने प्रवार प्रवार साथ, जिस के साथ न्यायपुर्वक व्यवहार निया तथा प्राविध साम, किन्तु उसका राज्य बहुत ममय तक स्थापित न रह सका घोर सीध ही साम ही गया । उसके परवाद उसका प्रवार किया माह विवार है । समास ही गया । उसके परवाद अप प्रवार हुई । इस बादसाह ने प्रवार से साय न्याय किया चौर उसके राज्य साथ ममुस्तान हुई । समस्त वातीस ने प्रवार के साम न्याय किया चौर उसके राज्य साथ ममुस्तान हुई । समस्त वातीस वर्ष से इस बादसाह ने प्रवार के समस्त प्रदेशों में पालू ही गया । इस समय नश्च हिल्ह (१४३४-१६ ई०) में, जोकि स्व इतिहास के समस्त प्रदेशों में पालू ही गया । इस समय नश्च हिल्ह (१४३४-१६ ई०) में, जोकि स्व इतिहास के (४२० स) संज्ञकत की तिथि है, उसने यंगास की धोर सस्यान किया है घोर एकरला ना किता, जोकि स्वार का बहुत बहा एवं हव किला है, पोर हुँ में है। ईस्वर उसे विवय प्रदान करे ।

(२) बनीहुलमुटक जफर खीं, जो गुजरात में खुत्वे तथा निनंके का प्रिथकारी बना, जसकी उपाधि जफर खी हुई। कुछ समय जपरात पुजयफर ताह के जीवनशाल में उसका पुत्र, जिसकी उपाधि तातार खीं मी, सिहासमद बाहा बिन (पुत्र) मुख्यमद बाह हुई कि जुपाधि तातार खीं मी, सिहासमद बाह बिन (पुत्र) मुख्यमद बाह की छुप के उपरात्त, सुस्तान मुख्यमद बाह हों मि पुत्र के उपरात्त, सुस्तान मुख्यमद बाह ने प्रपत्ने पोत्र सहस्य बाह बिन (पुत्र) मुह्यमद बाह की उपरात्त सुस्तान मुख्यमद बाह कि (पुत्र) मुह्यमद बाह की विहाससाहक किया और राज्य के समस्य धारण प्रवत्त पहस्य बाह किन (पुत्र) मुह्यमद बाह कि राज्यकाल के प्रारम्भ ही मुख्य को प्राप्त हो गया। मुस्तान महस्य बाह बिन पुत्र ) महस्य वाह कि राज्यकाल के प्रारम्भ हो मुख्य को प्राप्त हो गया। मुस्तान महस्य बाह बिन पुत्र । उसके राज्यकाल में वरे-भई कार्य हुँचे। उसके वह सामस्य वर व्हाई की और सुक्तान होशा साह बिन (पुत्र) दिलावर खीं से धोर पुद्र वह राज्यकाल में वरे-भई कार्य हुँचे। उसके कई सहस्य माव्य पर चडाई की और सुक्तान होशा साह बिन (पुत्र) दिलावर खीं से धोर पुद्र वह राज्यकाल में वरे-सुक्ता के के हैं हजार महस्यारीही तथा परात्त करत हुँचे। अपने में उसके सम्बत्ता अपना किये बिना लोटना पृत्र।

मुस्तात होवाग की मृत्यु के उपरान्त उत्तवा पुत्र ग्रजनी खाँ वादियाबाद उर्फ माह के राजित्वानन पर प्रास्त हुमा क्लिनु बीम्म ही उत्तकी भी मृत्यु हो गई। उत्तकी उपाधि (४२८ म) ताजुरदुनिया बहीन मुस्तान हुहम्मद बाह हुई। उन्के उत्तरान्त महमूद वाँकित (पुत्र) नेमत खाँ बजोर ममानिक सादियाबाद उर्फ महि वा सावत हो गया। उत्तर वांकित प्रवाधि मताजुरुनिया बहीन मुहम्मद बाह रचली। इस समय ग्रजरात के वासक मुख्यान महमद विन मुखपुत्र विन मुक्त मार्थ पर बढाई नी घोर जादियाबाद के क्षेत्र में पढ़ाव

१ सुरुतान घरमद शाह बिन मुद्दम्मद शाह बिन मुखफ् पर शाह ।

मिलकुष्यक मितिक राखू ।
योख मितिक उक्षे प्रमादित खाँ ।
मितिक उद्घे दिन प्रुवरफर, दोत्तवधार का मतीजा ।
यगाता खाँ विन मितिक कुबूल ।
सातार खाँ दिन अजीहतमुहर ।
ग्रानिक खाँ दिन मितिक कुबूल कुरान खाँ ।
दोलत खाँ दिन मितिक कुबूल कुरान खाँ ।
भावम खाँ दिन मितिक उद्देशियोग साहोरी ।

## सुल्तान श्रलाउद्दुनिया वद्दीन सिकन्दर शाह विन महमूद शाह विन फ़ीरोज शाह ।

## गयासुद्दुनिया वद्दीन महमूद शाह बिन महमूद शाह बिन फीरोज शाह ।

(४२२ व) उनके राज्यकाल में राज्य के उच्च पर उसके प्रतिन्तित दासों सर्पात् मुकरंब खी, सकावत खी, महत्त्व खी सादि को प्राप्त हो गये। धोर वे पूर्ण स्विकार-सम्प्रम हो गये। मत्त्र में, वृक्ष समीरों में विरोध उत्तरम हो गया। धुकरंब गाँ, बढ़ादुर खो तथा नह्त्व खो ने दुर्ग देशों के हिसार जहाँ पाष्ट स्वा क्षूत्र से सीरी पर स्विकार प्राप्त कर दिया। मुख्तान महसूर विन मुहस्मद शाह फीरोकाबाद में रहता था भीर सम्प्राद कर तिया। मुख्तान महसूर विन मुहस्मद शाह को सेमा सहित्र कुरके फीरोकाबाद के विदाय को सुकरान महसूर विन मुहस्मद शाह को सेमा सहित्र कुरके फीरोकाबाद के विदाय को महस्मद त्या मुस्तान महसूर विन मुहस्मद शाह को सेमा सहित्र कुरके को रोकाबाद के वाहर लाये मोर मुकरंब हो, बहादुर खी तथा महसू खी पर प्राव्मस्त करने का उन्होंने सकल्य कर विया। उन्होंने सास्त तेमा पब होयियों सहित्र होये खात पर प्रध्य किया प्य पुद में लग (४३३ भ) गये। इसी बीच में मुस्तान महसूर विन मुहस्मद शाह, मुकरंब खो क वहकाने से शाही शिविष के बाहर निकला भीर हात रूप से मुकरंब खो ते बाहर मिरा गया। मुत्तान के पहुँचने पर नगर से खुती के दोस बजाये गये, भीर बहुस से लोग नगर से निकल कर पुद करने लगे। समस्त हो, तातार खी तथा समस्त बद बडे प्रमीर जो हीले खात रुप होये से समस्त होये से समस्त होये तथा हो के देशन कर समस्त होये हो से दहनी वहनी निकरं होये से समस्त होये तथा हो तथा हो के हिस्से वाली के हारा रहनीने देहनी वाली के हार दिया। १००० ध्वार तथा समार सार शाई भीर दिवाय एव सफलवा पकर

बन्दी बना तिया। जब मुस्तान संजर की ये समाचार प्राप्त हुने तो उसने धोष्रातिश्वीष्ठ काकिंगे पर चढ़ाई की मीर हुए। की पराजित कर दिया। शेय इटाबा के क्लि में पुत नमें । उन्हें पेर तिया गया। किले के सत्यन हुन हुने के कारण इस्तामी सेना को प्रतीक्षा करनी पड़ी। इटाबा के किले वाले घुट बन गये। इसी बुद में बीच में सावम हुनायू महमूद खो विन (द्रुव) फीरोज खा बिन (द्रुव) मिलक ताजुदीन तुक हुममदाशय उर्ज कालपो से सुरतान पुदुम्मद बिन (द्रुव) फीरोज खाह की सेवा में उपस्थित हुना। आवम हुनायू महमूद खो के (४३० अ) आने के नमाचार पाकर दुष्ट काकिर पदाति एव सद्यारोही सेवेरो पानि में इटाबा के किले से माग गये। इस्तामी सेनामों न इटाबा के किले से माग गये। इस्तामी सेवामों न इटाबा के किले से माग गये। इस्तामी सेनामों न इटाबा के किले की म्यस्त पर दिया और चौहानों के अंदेव अंदेव प्रवास का स्वत्न करा दिया।

माजम हमामूँ महसूद खाँ बिन (तुत्र) फीरोज खाँ को वाही कुगाइष्टि से सम्मानित विया गया । उसे बहुमूद्य खिलमत तथा महोवा की, जोकि हिन्दुस्तान का एक बहुत बहा नगर है, मस्ता प्रदान की गई। समस्त खिले तथा करवे जो फीरोजपुर की शिक से सम्बन्धित से, चेत्र प्रदान कर दिये गये। सुस्तान घाजम हुमायूँ महसूद खाँ को बड़े सम्मान से विदा करके देहनी गहेंच गया। सहर में बड़ी खुवी मनाई गई।

कुछ समय उपरान्त मुत्तान ने गगा तट पर जतेसर में भगने राजधानी बनानी (४३० भे) निरम्प की , इस उहुँ रस से वह देहती से जतेसर पहुँचा धीर उसे अपनी राजधानी बना लिया। देहती का नाथब अमीर (शासक), अपने पुत हमा हु खों को निशुक्त कर दिया। बजीरे मुमलेक्त इस्ताम खों को राज्य अवस्था सम्बन्धी पादेश देने के सिये निशुक्त कर दिया। बजीरे मुमलेक्त इस्ताम खों को राज्य अवस्था सम्बन्धी पादेश देने के सिये निशुक्त कर दिया। मुस्तान मुहम्मव बिन फीरोज साह जतेसर में भोग बिलास में प्रस्त हो गया। इसी बीच में बजीरे मुमलेक्त इस्ताम खों के विरोध कुछ अमीरों ने पहुषन एव पूर्तता से बादसाह के हृदय को अससे विमुक्त कर दिया। मुस्तान ने बिना कुछ सोच विचार किये हुत अलिय से देहती वहुँच कर उस व्योग की हत्या करा हो। मुस्तान के इस गार्थ को लोगों ने जिसत समझा। उसना भी सीघा ही निधन हो। गया। इस बादसाह में प्रनेक ग्रुए यो इस स्थान पर केन्त मुझाहित हो के कुछ छन्दों का उस्लेख किया जायगा को ससने मुस्तान की प्रसाम में कियो थे।

(४३१ प्र) उसकी राजधानी—कीरोजाबाद, तत्परचात जतेसर। सतान—हुमायूँ खा, महमूद खाँ। मिसक तथा प्रमीर—प्राज्य हुमायूँ रस्ताम खाँवजीर महसूद खाँ बिन फीरोज खाँ विज मिसक ताजडीन तके।

(४३१ व) मुस्तानुष्यकं इवाजये जहां सरवर सुस्तानी। वजीहुलमुक्त जफर खाँ मुध्यजम। स्विज्य खीं दिन मनिक मुस्तान विन मनिक मरदान। मनिक चमेद धाइ उर्फ दिलावर खाँ। संक खीं दिन हुतामुलमुहकः। मनिक मसक्रद विन मनिक मरदान। मसिक शाकुत मुहम्मद हाजी मिकन्यर खाँ। मसिक स्वाक्त मुहम्मद हाजी मिकन्यर खाँ। मसिक स्वाक्त मुहम्मद हाजी मिकन्यर खाँ। कारण मल्लू झीके साथ या भीर कभी उसकी बात का उल्लबन न वरनाया। मल्लू खीं नत्य कुरके सीरी मे सुल्तान महमूद के पास आराषा और तमस्त शिष्ठा सम्बन्धी नियमों का न्यान रखता तथा स्वामि-भक्ति प्रवितित करताया।

कुछ समय जपरान्त मुस्तान महमूद बिन मुहम्मद वाह वो वह नना सहित दरावा में बोहानों के डिले पर धाक्रमण करने के लिये देहनों के बाहर लाया और निरन्तर याजा करते हुंगे उसने उपर्युक्त किले के क्षेत्र में पड़ाव डाल िये। वह किने वो पेरने ही वाला या कि कुछ दुर्शों के बहकाने से सुस्तान महमूद दिन (पुत्र) मुहम्मद बाह मेना के निवित्र से कुछ बोर सवारों वो तेकर शिकार के वहाने से निवल गया और पोड़े भगा वर नजीज के किले वी और पहुँचा। नस्तीज के किले के समस्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों, ध्रमीयो, सहीं एव वदे-बदे शाहितायों ने उसव रदागत विचा और उत्तरने सवा में प्रविष्ट गये और उसे वहे समान से नगर में ते गये तथा वुस्ते लास में उहरावा। उसन प्रतिकार्य की एव स्वनवद्ध हुए। महसू मां सुरतान का पीठा करता हुआ एक भारी सेना नेकर नस्त्रीज के किले के उपान्त में पहुचा और उस अध्यन्त इड दिने को जो हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है अपन धिकार में पर सिवा। विचे बालों ने भी ग्रुद विचा। मस्सू लो जो पन समय का बहुत कश पहल-वान था शेर्यकात तक किले के नीचे पड़ाव डाले रहा एव घोर ग्रुद करता रहा। अन्त में

मुल्तान महमूद कनीज के किले में जो कुछ, उस प्राप्त हो जाता बससे सलुष्ट या। इसी बीच में मुल्तान सम्मुद्दुनिया बद्दीन धवुम फतह ह्वराहीम शाह ने, जो जोनों के राज्य का प्रियारों था, धीर जिनका उत्लेख कार ही चुका है, क्योज के किये पर धाक्रमण करने वा हद सक्त्य कर विध्या और एक बहुत बदी सेना लेकर किये के किये पर धाक्रमण करने वा हद सक्त्य कर विध्या और एक बहुत बदी सेना लेकर किये के निष्य पर बदा एव युद्ध करने लगा। किले वालों ने इस बार भी मुख्तान महसूद विन मुह्म्मय साह ने सधि के विधे मुम्मति दे दी धीर मुख्तान इवराहीम की सेवा में सिम्मिवत हो गया। मुख्तान इवराहीन के सेवा में सिम्मिवत हो गया। मुख्तान इवराहीन के सेवा में सिम्मिवत हो गया। मुख्तान इवराहीन वे उत्तरान ने सामान किया और बहुत्य विलक्षत प्रदान की। जब मुख्तान इवराहीन नोह नावस हुम्मा तो मुख्तान (महसूद) ने भी उसके साथ प्रस्थान विधा किन्तु मार्ग से सेहिट कर वह पुन कन्नीज ने विशे में पहुँच गया। मुख्तान इवराहीम शाह न, जो पर्मीन हु एव मुख्यान बादसाह था, उसका पुन: पीछा न विधा मेर कन्नीज का विकास परिवान वादसाह के पास छोड दिया। बादसाह इन्नीज के कि ने में पहुँच पर भोग विलास मेर अस्त हो गया। यथिन वह दहनी व राजसिहासन से निराध हो मया था किन्तु किर भी देवर पर धाधित था।

(४३४ व) इसी थीच में उस यह मुखद समाचार प्राप्त हुये कि मत्त्व खां, जिसन दहसी ना राजीतहासन अपने अधिकार में कर सिया था, खिटा खी बिन (प्रुन) सुनेमान बिन (प्रुन) मरदान में युद्ध करता हुआ मारा गया और देहनी के यह एक प्रतिक्रित सोन उसके आने में प्रशीस कर रहे हैं। सुरक्षात महसूद यह समाचार लगकर धीप्राधितीय देहती की और अपनान करने के लिये तैयार हा गया। उनने अपने एक बहुत बड़े अभीर मिलि मुहम्बद विर्मान को को की से अपना नामय बनाकर खोड हिया, और स्वय निरत्त क्षुत्र करता हुआ राज्यानी की आरता नामय बनाकर खोड हिया, और स्वय निरत्तर क्षुत्र करता हुआ राज्यानी की आरत्व दिया। यहर (बहली) वालों ने उसके प्रयानम के समझार प्राप्त रहा की समझार प्राप्त निर्मात करता निर्मात प्रस्त रहा निर्मात स्वया प्रमुख स्वयान स्वया। सहस्र रहा निर्मात स्वया प्रमुख स्वया स्वया

पुन. कुश्के फीरोजाबाद पहुचे। मुल्गान कीरोज के मोते मुस्तान मुसात मे, त्रो इन दुर्घटनामों के बरारण पुरुक् हो गया था, प्रार्थना करके उने फीरोजाबाद में विहासनारूड कर दिया। उनकी उपाधि मुल्गान मुनगत साह रक्ती। तातार को बिन (पुत्र) बजीहुनपुत्त ने विवासत की गई। पर प्राप्तिकार जाता लिया भीर सम्प्रदेत को की एमापुत्तकुली का पर प्राप्त हो गया। वे मुस्तान नुगरत साह को दिखाने के जिये क्वते ये भीर क्वय प्राप्ती इच्छा से राज्य-ज्यर-या वा सचानन करते थे। मन्त में तातार को बिन (पुत्र) प्रजीहुतपुत्त तथा समायन सम्प्रेत को के अपने के स्वाप्त को स्वाप्त को स्वाप्त के अपने स्वाप्त को स्वाप्त के अपने स्वाप्त को स्वाप्त स्वाप्

मुल्तान महमूद बिन मुहम्मद शाह तथा सुल्तान नुसरत में सबंदा शबूता रहा करती थी। सम्रादन खाँकी हत्या के उपरान्त तानार खाँदिन वजीहनमुल्क को फीरोबाबाद क राज्य-ब्यवस्था सम्बन्धी कार्यो पर बडा मधिकार प्राप्त हो गर्या। नुसरत बाह उससे बडा ग्रातनित रहताया। इसी बीच में मन्लू खौन जो बटा पूर्वे या पड्येप प्रारम्भ कर दिया ग्रीर गुप्त रूप से दून तथा उपहार कूटने सीरी से नुमरत बाह की सेवा में फीरोजाबाद भेजे धीर उसमें इस बात नी प्रतिज्ञाकी कि उमें (सुल्तान नुसरत दाहु) को कूरके जहाँ-पनाह में सिहासनाहड कर दिया जाय भीर मुल्तान महमूद विन मुहम्मद बाह को पुराने देहली के हिमार (गोट) से नियाल दिया जाय । इस छल तथा घोले ने कारण मुस्तान नुगरत, जो बुद्धिसे सूत्य था, बीझतासे कूदने फीरोजाबाद सदेहली रवानाही गया। जब बहु हिसार ने निकट पहुँचा मल्लूखौंने कई हजार सवार लेकर उसका स्वागत विया और सुल्तान नुगरत को जहाँपनाह के हिसार (कोट) में कूश्व हजार सुतून में उतारा स्रौर उगवा बडा आदर सम्मान किया और फिर कुश्के सीरी की भीर, जहाँ उसका निवास स्यान था, चल (४३४ प्र) दिया। उसने गुप्त रूप मे सुल्तान महमूद तथा मुकरंब खाँके पान ब्रादमी भेजे थीर उनसे भी बहाने बनाता रहा। देखने में वह मूल्तान नुगरत बाह वा सहायक बना रहा विन्तु उमे राजसिंहासन के योग्य न पाकर उसके समस्त हाथी ग्रपने ग्रधिकार में वर लिये। सुत्तान मुसरत शाह बुछ सवारो को सैकर कूदके जहाँ-पनाह मे भाग गया भीर नष्ट भ्रष्ट होकर एक और चल दिया। मल्लुर्खांसमस्त हायी भ्रपने भ्रश्कार में वरवे सक्तिशाली यन गया। बहादर खाँदस दुर्घटना के पश्चात प्राचीन देहली के हिमार (बोट) से बाहर निकल कर ग्रवनी विलायत मेवान की ग्रोर चल दिया। मुल्तान महमूद चाह तथा मुकर्देव खाँने विवश होकर मल्लु खाँमे सन्धि वर ली घौर प्राचीन देहली के हिसार (कोट) वो स्याग दिया। सुल्तान महमूद बिन मुहम्मद शाह ने मल्लू खाँकी स्वीकृति से जहाँ-पनाह के हिसार (कोट) में पड़ाव किया। मूकरेंब खाँ भी सुल्तान के निकट ठहरा। मल्लू खाँ ने समस्त हाथी मृत्तान ने महल के समक्ष बधवा दिये ग्रीर मुकरैंब खाँसे भातृत्व प्रदर्शित करने लगा दिन्तु मर्बदामूक्तर्रव खाँके विनास ना प्रयन्न किया करताचा तया साम नी प्रतीक्षा निया करता था।

मुक्तार के दिन प्रातःकाल वह गमस्त सवार तथा प्यादे नेकर क्रूके सीरी के बाहर निकला ग्रीर मुक्देव खाँको घेर कर उसका निनास कर दिया। तस्पक्ष्मात् वह प्रूक्क हुआर मुत्तन में मुस्तान महमूद बिन (पुत्र) मुहम्मद बाह के पास पहुँचा ग्रीर पुनः प्रतिझाकी (४३४ ब) एव वचनबद्ध हुमा कि वह उसवा साथ देगा। मुस्तान महमूद विवस होने के

# ज़फ़र नामा भाग २

[ लेखक-शरफदीन अली बचदी ] ( प्रकाशन-कलकता १८८४-८८ ई० )

साहेब क्रिरान (भ्रमीर तैमूर) के हिन्दुस्तान पर श्राक्रमण करने के कारण।

(१४) साहेब किरान ने कृतदुख, बकलान, काबुल, गुजनी तथा क्रन्यार एव उससे सम्बन्धित तथा ग्रधीन स्थान, हिन्दुस्तान की सीमा तक शाहजादा पीर महन्मद जहाँगीर की प्रदान कर दिये थे। जब यह राज्य शाहजादे के मधीन हो गया तो उसने उसे नाना प्रकार के न्याय, तथा परोपकार सम्बन्धी कार्यों द्वारा उन्नति प्रदान करने का प्रयत्न किया। उसके ब्रादेशानुसार चारों ब्रोर से उसके पास सेनायें एकत्र हो गईं ब्रौर वह दूसरे प्रदेशों की विजय हेत्र प्रवृत्त हथा। ग्रमीर सैफल कन्यारी, भ्रमीर सुलेमान शाह के चर्चाजाद भाई ग्रमीर कुतुब्दीन तथा बदलकों के बादशाहो-दाह सरकर साह, साह बहाउद्दीन बहलोल, मुहम्मद दरवेश बरलास क्रेमारी इनाक, तिमुर स्वाजा बाक बुग्रा सैफल निकोदरी, इसन जानदार, महमूद बरात ख्वाजा तथा अर्थ अभीरो को लेकर उसने सुलेमान पर्वत के ऊगानियो पर भाक्रमण किया। सिन्ध नदी पार करके उच्छ नगर को युद्ध द्वारा ध्रपने मधिकार में कर लिया। वहा से प्रस्थान करके मूल्तान पहुँचा तथा मुल्तान नगर को धेर लिया। बहाँ का शासक मल्लू का ज्येष्ठ भाता सारग या। सल्तान फीरोज बाह की मृत्यू के उपरान्त उसके अमीरो में थे उन दो माइयो को बड़ा प्रभत्व प्राप्त हो गया था। उन्होंने फीरोज शाह के पीत्र सल्लान (१५) महमूद को बादशाह बनाकर हिन्द्स्तान का राज्य अपने हाथ में ले लिया था। मल्लू पुल्तान महमूद के साथ देहली में या। सारग विजयी सेना से नित्य दो बार युद्ध करता या। विजयी सेना की घोर से तिमुर ख्वाजा माक बूगा मधिकौशतः प्रयत्नशील रहता था। जब यह समाचार साहेब किरान (तैमूर) को प्राप्त हमें तो उस समय उन्होने खिता की घोर के यार्ग-अच्ट लोगों तथा मूर्ति-पूजकों के विनाश का निश्चय कर लिया था और सेनायें उनके दरबार में एकत्र हो रही थी।

सभी पूर्व उन्होंने यह मुना था कि यद्याप हिन्दुस्तान में देहती तथा इसी प्रकार अन्य स्थानों में भी इस्ताम को म्रमुख प्राप्त है कोर तोहीहर के वाष्य विवाद स्थानों पर तिखे जाते हैं \* किन्तु उतके सात्यास के बहुत से प्रदेश सब भी काफिरो के झथीन है धोर वहीं मूर्ति पूजा तथा दुराचार होता है। हिन्दुस्तान का बारबाह उन मार्ग-अग्न सोगों से थोड़ों सी बस्तु के तकर सतुष्ट है धीर उन्हें कुक, तथा दुराचार एवं व्यभिचार की सनुमति दे रखी है। इस कारए। तैत्र के हृदय में हिन्दुस्तान पर म्राक्रमए। करने का विचार इड हो। या।

१ शाइकादा पीर मुहम्मद की सेना ।

२ प्रवेशवर्वादः

र मर्थात् रस्ताम का कलमा, ला स्ताहा श्लल्लाह, मुहम्मदुररस्कुल्लाह ।

४ इस्लामी सिक्के चलते हैं अधना इस्लामी राज्य है।

१ खराजा

को उसके नाम से क्षोभा प्राप्त हुई। बडे-बडे ग्रमीरो एव प्रतिद्वित मसिको को बहुपूर्व्य खिसप्रत प्रदान हुँगे। उसने प्राथम हुमायू प्रुहम्मद खो बिन फ्रीरोड खो बिन मसिक (४३६ ग्र) ताडुरीन तुर्के को मजेडुलगुरूक मसिक महसूद बिन मसिक उत्तर प्रदोगे दोवान क हाथ बस्, दूरवाग एव तास मेंजे फ्रीर उसे सुस्तान की उचाधि प्रदान की।

सुस्तान महमूद बिन मुहम्मद बाह बिन फ़ीरोज साह ने अपने पूर्वजों के सिहासन पर प्रास्त होने के पदचाद युवावस्या में कठिनाइयों एव कष्ट सहन करने के कारता भीग विद्यास प्रारम्भ कर दिया । राज-व्यवस्या एव सेना का प्रबन्ध त्याग दिया । सोगों के साथ न्याय करता और जो कुछ प्राप्त या, उससे सन्तुष्ट या किन्तु इसी बीच में उसका निधन हो गया । जबती मृशु के पदचात सुस्तान फीरोड साह बिन रजब के बदा से राज्य निकल कर विभिन्न प्रदेशों के मिनकों के मिंधनार में चला गया ।

स्रियकाय प्रालिमो तथा देहनी के प्रतिष्ठित मनिवरों ने सुत्तान नासिक्द्दुनिया बद्दीन महसूद बाह बिन फ्रीरोज बाह बिन मिलिक ताजुद्दीन तुर्क से, जो मुहम्पदाबाद उर्फ कालपी मे (४३६ व) बडा सक्तिशाली या, देहली आने की प्रार्थना की। वह मुगलो की दुर्घटना के उपरान्त सुर्तान हुया।

## शिहाबुद्दीन मुदारक शाह तमीमी तथा श्रधीनता के उपरान्त उसका विरोध करना

(४६) शिहाबुद्दीन मुवारक साह जमद नदी के किनारे के टायू का द्यानक सा मीर उसके पास मत्यिक सेना, परिजन तथा पन सम्पत्ति थी। इमने पूर्व जब अब अमीर आवा पीर मुहम्मद जहांगीर मुल्तान क्षेत्र में पहुँचा था तो शिहाबुदीन उसकी प्रधीनता स्वीकार करते हुए दासता प्रदीनत करने वे निर्द उपस्थित हुन्ना करता था सीर शाहजादे ने वरणों का सुम्यन करके तम्मानित हुन्ना बरता था; किन्तु ग्रयने स्थान पर लीट ग्राने के उपरास्त उसका मिहतक ग्रिमान में मर गया ग्रीर टायू के इट होने के कारण उसने विरोध प्रारम्भ कर दिया।

जब साहेन किरान ने चीन को पार रूरने जमद नदी के किनारे शिविर लगाये तो उन समाये के बिरोध का हान जात हुमा। उन्होंने मुहस्पतिवार १४ मुहस्म (२६ सितम्बर) को सादेश दिया कि समोर मेल मुहस्न अपने तुमान के कर उम टापू की ओर प्रस्थान करे भीर उन हुए के अभिमान का अनकर है। समोर सेल मुहस्न ने भारिशानुमार प्रस्थान करे भीर उन हुए के अभिमान का अनकर है। समोर सेल मुहस्न ने महर्शन मिरा प्रस्थान किया। जन कर टापू के निकट पहुचा तो उसने देशा कि जिताबुदीन ने एक गररी काई कीर दक्की (१८) भी और एर विस्कृत गडक्वी वार के उमे इट वना किया । उस सरस्य दृद स्थान के निस्ट जन की एक वहुत बड़ी कीर थी। विकास में सिहाबुदीन ने दूसरी और से १० हजार मुद्द कीर सेस पुरस्त कर साम के किया। राजि में सिहाबुदीन विजयी सेना आर दे १० हजार मुद्द कर साम के लीभी पर निरस्त आश्रमण करता था। सिहाबुदीन की नेना महस्यी के समान जन के निवट तक्ष्मती था। जब उन सोमो ने किसी प्रकार वाचन का उपाय न देवा नो बहुत से लोग नदी में कुर पड़ अप माने ने किसी पर नरस्त हुन कर मर स्थे।

(११) उस रात्रि में तैमूर वे घर वे कुछ विशेष लोगों ने सर्वात् मन्तूर बूरल पूरा एवं उसने साइयों ने बीरसा तथा पीषम में युद्ध किया। उसी समय साइव किरान सीमता में सरमान करते उस टापू से निकट पहुँच गये। सिहायुड़ीन ने २०० कीकार्ये एक कर रखी थी। रात्रिक क्षाक्रमण् में पराजय हो जाने सचा भाग्य के पवट जाने वे उपराक्त वह उस कर से बीड तिकर निकता और उसी रात्रि में स्वने महायको मिता नीकाओ पर बैठ कर उच्छ की भीर नीकि निन्दुत्तान वा एक प्रदेश हैं जमर नदी के नीचे, चल बहा हुआ। अभीर सेख मुत्त्रीन धाई धाई धाई पात्रि में से वाले ने नाम से मिता नीकार से कि नीचे के किनारे युद्ध करता हुआ सोई धाई धाई पात्रिक में निक्स के से कि मीता है यह करता हुआ से बित बारत हुआ से हित बारत हुआ से सहात की से सित जा प्रदर्शन में स्वतं की सोहत बारत हुया से बारत है वन नोगों ने प्रति जिन्होंने रात्रि में बड़ी बीरता वा प्रदर्शन करते समामीत किया।

(४२) जब तिहानुहीन की नीवार्थे मुखान के निकट पहुँची तो पीर मुहम्मद तथा उसके धर्मीयें एव समीर सुनेमान बाह तथा उसकी क्षेत्राओं एव समीर जादा दाहरूख ने पोिन सामाना के घा रहे ये उनका मार्गे रोक लिया और उन धर्माणों को नदी में बन्दी बनाकर सलवार के पाट उतार दिया। शिह्नानुहोन प्रपूर्व परिवार सहित नौका से पानो में बूद पढा और धरमरा होका बढा करद भोगने के उतारास नदी तट पर पहुँचा।

१ १०,००० सैनियों ना दल।

### साहेब किरान का युद्ध के लिए हिन्दुस्तान की श्रोर प्रस्थान

- (१७) साहेब किरान धर्म-युद्ध हेतु रजब ८०० हि० (मार्च १३९८ ई०) में हिन्दुम्नान की ग्रोर रवाना हए।
- (१८) ग्रमीर जादा मीरान शाह के पुत्र ग्रमीर जादा उगर को समरकक्द के शासन पे लिये नियुक्त कर दिया।
- (४६) साहेब किरान ने परनियाँ कबीले के निकट से लौट कर नगत किले के निकट पटाव विषा । प्रभीर मुसेमान साह यो सेना देवर ग्रमीर खादा थीर मुहम्मद के पास मुख्तान भेजा। साह ग्रसी फराही को ५०० पदासियों सहित नगज के किसे में नियुक्त कर दिया ग्रीर वहाँ से ईश्वर की रक्षा में प्रस्थान करके बासू नामक ग्राम में पडाव किया। पीर श्रली सस्द्रज तथा ग्रमीर हुसेन कूर्ची को एक सेना देकर उस स्थान पर रखा । विजयी सेनायें वानू स प्रस्थान करने गुक्र गर = मुहर्रम (२० मितम्बर १५६८ ई०) को सिन्ध गदी के तट पर पहुँची। जिंग स्थान पर सुत्तान जलाखुद्दीन ख्वारयम शाह ने चगेज खाँ से भाग वर नदी पार की थी तथा चगेज खी ने जिस स्थान पर पडाव किया था घीर नदी न पार परके लीट गया षा उसी स्थान पर खिलाफत पनाह (तैमूर) के शिविर लगे। शाही धादेश हुआ कि सिन्ध नदी पर पुन तैयार किया जाय । माम्राजारियों ने तत्नाल भपनी हुचलता ना परिचय देते हुये दो दिन मे नौकायो तथा बांतो का पुन बांध निया । इसी श्रीच में राज्य के विभिन्न मानो से जो राजदूत भाये थे उनमें स हुछ का वायम मेत्र दिया गया, उदाहरएएये सैयिट हुहम्मद (४७) मदनी जोकि मनके तथा मदीने स बाया था। बदमीर वे शासक इस्वन्दर शाह (सिकन्दर साह) वादूत ग्रपने जामक की ग्रोर से दासना एव निष्ठा का सदेश लाया था। उसे भी सम्मानित करके लौटा दिया गया और भादश दिया गया कि इस्कन्दर शाह भपनी सेना सेकर दीवालपुर नगर में विजयी सेनाम्रो के शिविर में उपस्थित हो।

#### साहेब क़िरान का सिन्ध नदी पार करना

मगलवार १२ मूहर्रम ६०१ हि० (२४ सितम्बर १३६६ ई०) को विजयो सेनाको ने सिन्ध नदी पार की और चीलजरी नामक स्थान पर बाही शिविर लगे। यह स्थान एक वहा सम्बा चौड़ा मरुस्यल या और इसके ग्रासपास जल श्रववा धावादी का कोई भी चिह्न न बार पान विकास करते हैं। इसका में यह चील (चीले जलाती) के नाम से प्रसिद्ध है। इसका यह कारण है कि मुस्तान जनामुद्दीन स्वारयम साहन चमेड खाँसे युद्ध करने में मसमर्थ होने के कारण भाग कर नदी पार की थी और इस चील में प्रविध होकर वर्ण से मिक्त प्राप्त की धी।

(४८) जब विजयी पताकामी की छाया उस म्रोर पडी तो जूद पर्वत <sup>३</sup> के मुकड्म तथा राय ग्रपन सौभाग्य के कारण बादबाह की ग्राज्ञाशारिता के लिए उपस्थित हुए और उन्होने बाही आर्था प्राप्त पार्टी प्रत्यान के बार करेंगे निवास में हैं है कि स्वार्थ स्वार्थ करते हुए समस्त बहुत असे कुछ दिन विश्वाम किया था। इन्हीं रायों ने वासता प्रदीवत करते हुए समस्त प्रवन्य किये थे भीर उचित सवार्यें की थी। निसंदेह बादशाह को छुपार्टीप्ट उनकी भीर हुई भीर बादशाह न उनकी गुविबा प्रदाा करने का भावेश दिया और वे प्रसनतापूर्यक भ्रमने स्थान को लीटगय।

१ तैमूरकी सेनाये। ९ साल्टरेंज।

वस्तुर्में लेकर बादबाह के दरबार में बापस हुए । मगलवार ७ सफर (१६ म्रवत्वर) को सफल पताकार्ये तलमी से रवाना हुई मौर दूसरे दिन जाल के पास जो व्यास नदी के तट पर है पात नवाज के समक्ष पटाव हुमा ।

### विजयी पताकाओं का नुसरत कोकरी के विरुद्ध प्रस्थान

इस पडाव पर शुम कानो तक यह समाचार पहुँचाये गये कि क्षेत्र केकरी का भाई तुगरत दो हजार वीरों सहित जाल ग्राम में जलाशय को किला बनाकर पडाव डाले हुए है। वह जलावय बडा ही लम्बा चोडा तथा गहरा है। साहेब किरान ने स्वय सवार होकर सेना सहित उस जलावय ने किनारे पदाव किया और सेना के मध्य के भाग तथा बांजू मुख्यवस्थित (५०) किये। दाहिना भाग, सभीर दीव नुरुद्दीन तथा समीर श्रन्ताह दाद हारा स्वीसित निया और वार्य मान के सामने ग्रली पुल्लान तवाची खुरासान के प्रदानियों सहित युद्ध के लिए तैयार हुआ। मसरत १००० हिन्दुओं को लेकर जलावाय के तट पर आया और युद प्रारम्भ कर दिया । यली स्त्ताम पदातियो सहित युद्ध करने लगा और वीरता प्रदक्षित करते लगा। वह तथा कुछ पम लोग साहत हुए। समीर शेख तुरुद्दीन तथा झत्वाह दाद करते लगा। वह तथा कुछ पम लोग साहत हुए। समीर शेख तुरुद्दीन तथा झत्वाह दाद उनके पोछे में सहायतार्ष पहुच गये सीर पुच्छ विरोधियों को तलवार के बाट उतारने समें (१८) विजय के उपरान्त विजयो सेना ने उन नरक वासियों के घरों में आग लगा दी और चनकी घन सम्पत्ति लूट ली। मोमबार १० सफर (२२ ग्रवतूबर) को विजयी सेना ने वह जनाशय तथा जाल को पार किया और शाह नवाज ग्राम में शिविर लगाये। शाह नवाज बहुत बड़ा ग्राम है। यहाँ भागाज के बहुत बड़े-बड़े देर थे। सेना वाली ने ग्रापनी इस्छानसार प्रनाज से लिया किर भी कुछ प्रनाज सेंप रह गया। कुछ प्रमीर बादशाह वे भारेशानुसार उस ग्राम से रवाना हुए भीर ब्यास नदी पार करके उन कोगो पर, जो नुसरत की सेना से बच कर भाग निकले थे, ब्राक्तमण क्या और उनका विनाश करके ब्रत्यधिक धन सम्पत्ति प्राप्त की । साहेब किरान ने उस स्थान पर दो दिन तक पडाव निया भीर भादेश दिया वि जो धनाज रह गया हो उसे काफिरों को कप्ट पहचाने वे लिए जला डाला जाय।

वृहस्पतिवार १३ सफर (२५ शक्नुवर) को विजयी पताकाष्री ने साह नवाज से सम्मान पूर्वर प्रस्थान किया घोर ब्यास नदी के तट पर जन्जान नामर ग्राम के समझ पड़ाव किया। माहो घादेग हुमा कि सेना दाले नटी पार करें।

# शाहजादा पोर मुहम्मद जहांगीर का मुल्तान से पहुँचना

१ विभिन्न स्थानों के रचक।

साहेद किरान ने प्रमीर चाह मिलक को इन प्रादाय से मेत्रा कि यह अगलों में पुस्तर, जहीं-जहीं विरोधी भाग कर पहुँचे से, वहीं उनने धर्मिमान को नष्ट कर दे। वह प्रादेशानुसार वीरो सिहन जननों में पुत्र नया धौर उसन बहुवों की हरवा कर दी तथा प्राविषक सूट की सम्बद्धित प्रसक्त दास एवं मनात्र से में से हुँदी नीकार्य प्राप्त की घौर उन्हें सेकर यह साही धिनिद में पहचा।

विहासुरीन से गुढ के उपरान्त सेनामों ने यहाँ से प्रस्थान रिया भीर १-६ दिन तन नदी के तट पर पाणा करके रिवार १४ छुउरेंस (६ मन्त्रवर) मो चनावा नदी के तट पर निले में सिविर लगाये। उस किने के सनस्त जमर तथा चनाथ नदियां मिलती हैं। वादसाह ने (४) पुत बीधने का मादेश दिया। याही मोदेशानुसार उस विस्तृत नदी पर पुत बीध गया भीर पुष्पार २७ मुहर्रम (६ मन्त्रवर) को एन भर्युत पुन तैयार हो गया। विद्वने बादसाहों हारा उस नदी पर पुत बीधने मा नोई उस्तेया नहीं मिलता। सुमीतीरी खी ने, जिसने वह नदी परा भीर पुष्पार ने में पर पुत बीधने मा नोई उस्तेया नहीं मिलता। सुमीतीरी खी ने, जिसने वह नदी पार नी थी, पुन न बैंपवाया था। साहेद किरान की दृष्टि में यदि कठिन से कठिन कार्य भी माजाता था तो वह मुस्तवार्थन समयन हो जाता था।

शुभ पताकाग्रों का तलमी नामक किले पर पहुँचना

साहेद किरान ने ससार को विजय करने वासी सनामों को लेकर पुल पार किया (४४) भीर वहीं से प्रस्थान करके तसमी नदी के तट पर नगर के समक्ष पढ़ाव किया। तलमी से मुस्तान तर ३३ कस वर्ष दूरी है। नगर के मलिक तथा राय, सैथिटों एव मालिमों को लेकर तल्लाल गुम दरबार में उपस्थित हुवे भीर भूमि मुस्बन का सौमाग्य प्राप्त क्या। प्रयोव को उसकी श्रेष्ठी के मृत्तार सम्मानित किया गया।

उसी दिन बादचाह ने नदी पार की भीर पुक्रवार २६ मुहर्स (११ म्रवसूवर) यो नदी वे उस पार इस भावप से पक्षा किया कि सेना बाले मुगमतापूर्वक नदी पार पर सें। सिना दान से प्रमान किया कि सेना वाले मुगमतापूर्वक नदी पार पर सें। सिना दान एक हैं हैं। ११ इस ब्रन्तूवर १३९६ ई.) को तसमी विचे के पास के मैदान में पढ़ाव हुआ। तसमी नगर वालो पर > लास के का प्रमानी कर समामा गया। सिद्दी तथा भाविमी को सम्मानित विचा गया। साह्रेद किरान की उन लोगों वी भीर विचेष कृपादि थी। (५५) तसमी वालो से जो घन प्राप्त होने बाता था उसमें से हुख तो प्राप्त होगमा भीर कुछ सीय रहा। उसी समय समस्त तेना, जो समक्य तथा मामितित वी, युक्त मही। उसी मान भीर कुछ सीय पहा। उसी समय समस्त तेना, जो समक्य तथा मामितित वी, युक्त मही। उसी मान भीर कुछ सीय प्राप्त कर लिया जाय। केना वालो में चर्च में प्राप्त कर लिया जाय। केना वालो में चर्च में प्राप्त कर लिया जाय। केना वालो में चर्च में प्राप्त कर लिया मान सिने प्राप्त कर लिया। सीविदो तथा मानिसों के प्रतिरिक्त कियो की भी उस कही में पूर्व किया में प्राप्त हुई। सोहें कियान के महत से रईत तथा साल सरदार प्रमीर जादा पीर मुहम्मद के मान्नाकारों में भीर उन्होंने उसकी दासता स्वीकार करसी भी किन्तु बाद में उन्होंने विद्योह तथा पाप का मार्ग प्रहुष्ण कर विचा। बाही मानेश स्थान सभीर जाह मीविक तथा सेन सुस्माद हो। तिमुद्र सम्पन-प्रमुण कर मोने के तकर उस और मोहम प्रमीर वाह मिलक तथा सेन सुस्माद हो। तिमुद्र सम्पन-प्रमुण कर के सिन प्रमुण कर की स्वाप्त के स्वप्त कर सामित प्रमुण कर की स्वप्त कर सामित प्रमुण कर की सिन प्रमुण पर विविच स्वप्त हुए से उनको दण्ड दें ताकि प्रमुण कीम विद्या प्रहुण कर की। वे लोग मार्ग प्रहुण कर विद्या मुद्द सुप्त स्वप्त हिन्दु को निहर्या करदी। वे लोग मार्ग प्रहुण कर विद्या सुप्त विद्या सुप्त कर वी सुप्त हुए मार्ग के विद्या सुपती मार्ग की विद्या सुपती मार्ग कर विद्या सुपती वाला प्रमुण बहु की सुपती कर सुपती हुए मार्ग के विद्या कर विद्या सुपती सुपती वाला सुपती हुए मार्ग के विद्या कर विद्या सुपती सुपती वाला मार्ग सुपती हुए मीर विद्या वाला विद्या सुपती वाला सुपती वाला सुपती वाला सुपती वाला स्वर्य कर सुपती कर वाला हुए सीर उन ज्यानों में जहां जन मार्ग प्रहुण कर सुपती वाला सुपती वाला सुपती सुपती हुण सुपती वाला वाला सुपती सुपती हुण सुपती सुपत

१ शरण प्रदान करने का कर।

तो उन्होंने मनीर साट मसिन तथा दोलत तिपुर तवाची को पादेस दिया कि देनेनाको लेकर दोडासपुर के मार्गमे प्रस्थान करें म्रोर सेनासहित टेल्लीके निजट सामानाग्राम में उनगमितें

बतभीर के किले तथा नगर की विजय और वहाँ के छोटे बड़े सभी का विनाम

(६७) बतनीर (मटनोर) का किला बड़ा ही हद बना था छोर हिन्दुस्तान का प्रसिद्ध किला समफा जाता था। उसने चारों घोर प्रस्थेत दिया से ५० कीस तक रेगिस्तान या धोर सो कोस तक जब नहीं प्राप्त होता था। वहीं ने सोग एक बहुत बढ़ी फोल के जल प्राप्त करते थे। कोई घो बाहरी सेना बहाँ कशांधिन पहुँची थी। हिस्हुस्तान के साथमाहों में से भी किसी ने उनका विरोध न किया था धोर कोई भी बहुँ तिनान से गया था। इस नारख दोवालपुर तथा घाषाभ्य न एक सम्बन्ध के साथमा के स्वाप्त का प्रस्ता के साथमा के साथमा के स्वाप्त के साथमा के साथ का साथ के साथ का साथ के साथ का साथ के साथ का साथ के साथ का साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ का साथ का साथ का साथ के साथ का साथ का साथ के साथ के साथ के साथ का स

साहेब किरान मगर्थवार २० (६ नवस्वर) को प्रात काल प्रकोधन में प्रविष्ट हुए धोर सेंख इस्तीरगब शकर के रीजे पर प्रार्थना तथा सहायना ना प्राग्रह करने के लिए पहुंच। नहीं से निकल कर वे स्वतीर (सटनीर) की विजय को सरकत बन्के रवाना हुए धीर प्रशोधन १ की नदी, जोकि हि-चुस्तान को बस्ती नदी हो। यहां नी स्वती निव्या साहित कीतको (६०) में पहाल किया। वहीं न प्रजोधन १ कीत और स्वतीर (सटनार) ४० कोस प्रपांच १ कीस वार्था है कीस कीतको नामक किसे से पहुंचे प्रीर सम्बाह की नमाज के उपरांच सकार हुए। दिन का द्यार भाग तथा साहित करान की राया करके डस रिवस्तान भी एक महिल्य पार की। खब दिन हुमाता साहित करान की राशा करके डस रिवस्तान भी एक महिल्य पार की। सब दिन हुमाता साहित करान की राशा करके डस रिवस्तान भी एक महिल्य पार की। सन् सा सुद्ध हुवा। सन्ने के रक्षक मारे गये। सेख दरवेस प्रवादी दी व्यक्तिकों को प्रकृत साह्या सा सुद्ध हुवा। सन्ने के रक्षक मारे गये। सेख दरवेस प्रवादी दी व्यक्तिकों को प्रकृत साह्या

में जब कि समीर जादा गीर मुहम्मद के समस्त सैनिक गैदन हो गये थे चौर श्रुदिहोन दिरीधी विरोध करने लगे में, यह वडा चिनिता रहते लगा। प्रचानक माहेब किरान की विजयी पताकाशी का मूर्य उस घोर चमका। इस मूचना में विरोधी परेशान हो। गये भीर शाहकार की उस विषय गरिस्थित हो मुक्ति प्राप्त हो मुक्ति प्राप्त हो प्रकार ४४ सकर (२६ सब्दूबर) नो वह व्याम नदी के तट पर शाही शिविर में प्रविद्ध हुआ भीर साहेब किरान के चरणों के मुस्क करके सम्मानित हुआ। वादवाह ने न्समें प्राप्तिगत किया धीर उसने प्रति कुनाइंटि

जुनैद बुरक्ष दाई तथा उमना भाई बायजीद ग्रीर मुहम्मद दरवेश तायलानी स्वारत्म के मुद्र में ग्रमीर जहाँ शाह से मानकर यही किटनाई से हिन्दुम्तान पहुँचे थे। जिस (६१) समय प्रमीर खादा पीर मुहम्मद ने मुन्तान पर विश्वय प्राप्त वरसी हो वे हिन्दुम्तान की श्रीर से साहल दे के समझ प्राये। साहजादा उन्हें धपने साम लागा धौर वे भी भूमि मुम्बन के सम्मान द्वारा मम्मानित हुये। बादशाह ने उनकी हत्या न कराई और रिटवा कर विकस्तवा दिया।

सनिवार ११ (२० सक्तूबर) को विजयी पताकाओं ने व्यास नदी को पार किया तथा जनकान प्राम में पहुंची। बहाँ में मुहतान ४० कोम की दूरी पर है। उन दो तीन दिनों में समस्त सैनिनों में म कुछ नोकाशों पर सवार हुये और कुछ ने तैर कर नदी पार की। वादयाह के उन्नितिवीन भाग्य के कारण किया है कोई हानि न पहुँची। ४ दिन और रात जरकान प्राम में विश्वाम हुया। मगरवार १८ (३० धक्तूबर) की प्रमीर खादा पीर मुहम्मद ने उम प्राम में विश्वाम हुया। मगरवार १८ (३० धक्तूबर) की प्रमीर खादा पीर मुहम्मद ने उम प्राम में वावत करने बाहवाह नो प्राथमिक उक्त्रार मेंट किये जिनमें मुकुट, मुनहीं पेटियां, कीम महित यान्यों थोड़े, प्या बहुपूरच उपहार, उत्तम प्रशार के बदस, सामान, नाग प्रपार के सीन महित यान्यों थोड़े, प्या बहुपूरच उपहार, उत्तम प्रशार के बदस, सामान, नाग प्रपार के दौर न समने, जन पीने के बतने, प्राथमती है। स्वाद और सोने चौरों के ये मेंट किये। दीवान अ (६२) के सीवा तैयार करते वाले दो दिन तक उन वस्तुयों का लेखा तैयार करते वाले दो दिन तक उन वस्तुयों का लेखा तैयार करते वाले दो दिन तक उन वस्तुयों का प्रमीरों एव दरबार के सेवनों को प्रमार कर दिया और प्रयोक व्यक्ति के सम्मानित किया।

क्योंकि अमीर जादा पीर मुहम्मद के सैनिकों के बोड़े पिस्तुम्रो के कारण नष्ट हो गये ये भीर जहोंने याता में बड़े कष्ट भोगे थे तथा अधिकादा बैंको पर सवार होकर स्रीर कुछ क्षोग पैदन ही सुत्र शिविर में पहुंचे ये भ्रतः उस दिन उन्हें तीस हजार घाड़े प्रदान किये गये।

(६३) तरवश्चात् विजयो पताकाषो ने जवान याम से सस्यान किया धौर महस्यास धौम में पहुँची। घुकवार २१ (२ नवस्वर) को सहवास याम से प्रस्थान करके धस्त्वान में वहाय हुधा। वहीं एक दिन विश्वाम किया गया। दूनरे दिन धस्त्वान से प्रस्तान हुधा। दीवालपुर न निरासी हमने पूर्व धमीर जादा पीर मुहम्मद न धमीन थे। साहवाद ने मुनाकिर नाबुलो को रहवा कीरो सहित वनकी दारोगणे के निए भेज दिया था। बाहवाद को मना में (६४) महामारी के कारणा उन सोगो ने मुख्ता की वजह से मुक्तान फीरोच बाह के दामो का माय देना प्रास्था कर दिया था। धोर मुस्तान फीरोच बाह के दामो का माय देना प्रास्था कर दिया था और मुस्ताकर को उन हजार वीरों महित हत्या करदी थी।

वित्रवी पताकाभी के उस भीर पहुँचने वा सर्व चार पावर वे दुए प्राणों के भय में भाग राडे हुए भीर बतनीर के किले में प्रविष्ट हो गये। अब साहेव किरान जड़वान पहुँचे

र घोडे सर गये थे।

र एक प्रकारका लोटा।

३ विच विमााः। ¥ सटनीरः।

करके सुनहरे काम के वस्त्र, पैटो तथा मुक्ट प्रदान किये। क्योंकि उन स्थानों के बहुत ग विशेष कर दीबालपर तथा अजीधन वाले शाही पताकाओं के भय से मागकर किले में हो गये थे, श्रतः ग्रमीर मुलेमान बाह एव ग्रमीर शल्लाह दाद बाही श्रादेशानुसार किले र पर मधिकार जमाने में लग गये। शनिवार २६ (१० नवम्बर) की ग्रासपास के जो वहाँ एक न हो गये थे बाही सेना के शिविर में उपस्थित हुए। उनके विभिन्त सम्रह ।सपात्रों को सीप दिये गये। लगभग ३ हजार घरबी घोडे प्राप्त हए। बादशाह ने उन्हें प्रमीरों तथा वीरो की प्रदान कर दिया। क्योंकि दीवालपर के निवासियों ने मसाफिर री तथा भ्रमीर जादा भीर मुहम्मद के १ हजार सैनिको की छल द्वारा हत्या कर दी थी, उनमें से ५०० प्रतिकार की सनवार के घाट उतार दिये गये और उनके परिवार को बंदी लिया गया। अजीयन के जी लोग अपने दुर्माम्य तथा शाही सेना के कारए। भाग गये नमें से बुछ को मृत्यु-दण्ड दिया गया भीर कुछ को चन्दी बना लिया गया। उनकी घन र का विनाश कर दिया गया।

राव दलचीन के भाई कमालुई।न तथा उसके पुत्र ने जब बादशाह को ग्रपराधियों की ) कठोर दण्ड देते हथे देखा तो वे व्ययं में सशकित हो गये । भय के कारण उनकी बुद्धि का हो गया। रविवार ३० सफर (११ नवम्बर) को यद्यपि राव दुलचीन शुभ लश्कर में था, भोगो ने ग्रमने व्यर्थ के विवारों से प्रेरित <u>होकर किले के द्वार वद कर लिए</u> और ग्र<u>म</u>ने उत्पर के द्वार खोल लिए। राव दुलचीन को इसी कारण बन्दो बना लिया गया और साहेब न के क्रोध की ग्राम्त प्रज्वलित हो गई। बाही सेनायें नकब (खाई) के खोदने तथा निले ीवारों के विनास का प्रयस्न करने लगी। किले वालो को यह विश्वास हो गया कि सेनापर विजय प्राप्त करना ग्रसम्भव है। राव दूलचीन के भाई तथा पुत्र दीनता तथा बताके कारण बाहर निकले। अपनासिर भूमि पर रख कर क्षमा याचनाकरने लगे। ) उन्होंने द्वार की कुञ्जिया शाही सेवको को सौंप दी ।

सोमवार पहली रवी उल अञ्चल (१२ मवस्वर) को अभीर शेख नूहड्दीन तथा अस्लाह। किले में प्रमानी का धन एकव करने हेत् प्रविष्ट हुए । उस स्थान के राय अपने दुर्भाग्य ारण धमानी का घन बदा करने तथा कर प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित न हुए। उन ों में अग्नि-पूजकी तथा मार्गभ्रष्ट बहुत बड़ी सख्या में थे। वे विरोध करने लगे और युद्ध म्भ हो गया।

जब बादशाह को यह जात हुआ तो वह बड़ा क्रोधित हुआ और उसने धादेश दिया कि सार द्वारा उन दृष्ट काफिरो के ग्रमिमान का ग्रन्त कर दिया जाय। विजयी सेना चारो से किले पर कमन्दें तथा रस्सी की सीडियाँ डालवर किले पर पहुँच गयी और अग्नि-में क परिवार का विनाश कर दिया। जो लोग ग्रपने ग्रापको मुसलमान कहते छनके तथा के परिवार के सिर भेडो के समान काट डाले गये। दोनों समूह बाले सगठित होकर युद्ध रहे थे 13

<sup>(</sup>७५) शाही बादेशानुसार किले का द्वार गिरा दिया गया। इस युद्ध में बहुत से गाजी १८४) पाश अवस्थातुमार वि हुए प्रीर कुछ पायल हुए। प्रमीर सेख नुरुद्दीन की, जो जेहाद के लिए वटिबढ होकर शहर 🦡 गन : इस राष्ट्र का तारवर्ष देशन के प्राचीन धर्मी के वालन करने वालों से नहीं भवितु सामान्य रूप से सुमलमानों के भनिरिक भन्य जातियों से हैं। यहाँ तास्त्य हिन्दुमों से हैं।

परिदार रस्ती जिसके सहारे ऊँचे घरों पर विना सीदियों के चढ़ा वा सकता है।

बुद्धी आक्रमणकारियों के विषद दिन्दुमी तथा मुमलगानी का संगठित मीर्चा ।

दुख्वार २६ (७ नवम्बर) को प्रातःकान विवयो सेनायें बतनीर ( भटनीर ) पहुची। सेना के बीर से हाहाकार मच गया। जो कुछ नगर के बाहर था यह सब का सब नए प्रष्टु कर दिया गया। उस नगर तथा किले का सासक राव दुलचीन कहाशता था। हिन्दुस्तान की भाषा में बीर को राव कहते हैं। उसके पास बहुत भारी सेना तथा सहायक ये। उस प्रदेश के नमस्त प्रथिकार उसके हाथ में थे। उस क्षेत्र के बाने जाने वालों से यह कर वसून किया करता था। उस भीर के ब्यापारी तथा कारवान बासे उसके कारया सुरक्षित न थे।

धपनी राक्ति के प्रतिमान के कारण उसने प्राज्ञाकारिता एवं द्वासता स्वीकार न की ! विजयों सेना की प्रोर से दाहिने बाजू से प्रमीर सुलेमान शाह, प्रमीर खेल तुरहीन (६६) तथा मल्लाह दाद ने और बार्वे बाजू से भ्रमीर जादा खलील सुस्तान, शेख मुहम्मद ईको तिमूर तथा ग्रन्य ग्रमीर दिलम्ब किये बिना नगर की दिजय के लिये बीरता वा प्रदर्शन करने लगे ग्रीर पहले ही ग्राक्रमण में नगर की दीवारो पर ग्राधिकार जमा लिया। हिन्दधी के एक समूह की हत्या कर दी गई। अत्यधिक धन सम्पत्ति सेना को प्राप्त हुई। तमान तथा क्यून के धमीर किले के निकट तत्काल पहुँच गये और किले को घेर कर बोरता का प्रदर्शन करने लगे। राव दुलचीन हिन्दुस्तान के बीरो सहित किले के द्वार पर खडा था सथा युद्ध करने पर उद्यत था। शाही अमीरो में अमीर जादा शाहरुख, अमीर सुलेमान शाह तथा सैयिद ख्वाजा और जहान मलिक ने आक्रमण किया। सैयिद ख्वाजा तलवार चला रहा था। जहान मलिक नेभी कई बार धाक्रमण विद्या और वीरो के समान प्रयत्नशील हुआ।। शाही सेना के वीर सिहनाद करके बढ़े उत्साह से आक्रमण करने लगे। वे किले पर प्रपने श्राक्रमण द्वारा विजय प्राप्त करने ही वाले थे कि राव दुलचीन बुरी तरह श्रातकित हो गया तथा दीनता भीर परेशानी का प्रदर्शन करने लगा। उसने साहेब किरान के पास एक सैयिद को भेज कर प्रार्थनाको कि उसे उस दिन क्षमाकर दिया जाय । दूसरै दिन वह बादशाह के (७०) दरबार में उपस्थित होगा ! तैमूर ने सैधिद पर कृपा करके विजयी सेना को युद्ध करने से रोक दिया और किले के द्वार से लौट कर नगर के बाहर चले गये। दूसरे दिन जब राव ·दुलचीन ने ग्रपने यचन का पालन न किया भीर बाहर न निकला तो बाही भादेश हुआ कि प्रस्येक ग्रमीर भ्रपने समक्ष नकव (खाई) तैयार करके किले की दीवार के नीचे पहुँच जाय। वे शाही मादेशानुसार नकव खोदने में लग गये। यद्यपि किले के ऊपर से परधर तथा वास्पो की वर्षा होती थी किन्तु वे उसकी कोई भी चिन्ता न करते थे। राव दुलचीन तथा उसके बढे-बढे सहायको ने जब यह देखा तो वे ग्रारयन्त भयभीत हो गये ग्रीर बुजों पर पहुँच कर विलाप करने लगे और कहने लगे कि "हमने अपनी सीमा की पहचान लिया और मब सचमुच सेवा तथा बाजाकारिता ने लिए तैयार है। हमें बादशाह की कृपा द्वारा यह बाशा है कि हमारे पाप तथा दोष क्षमा कर दिये जायेंगे भौर हमें शान्ति प्रदान करदी जायेगी।"

(७१) बादसाह ने जनकी प्रार्थना स्वीकार कर हो। राव दुलचीन ने उसी दिन के प्रान्त में प्रपने पुत्र को प्रपने नायब (विकिधि) के साव जानवरों तथा प्रपन्नी घोडों को देकर बादबाह के दरवार में भेजा। बादसाह ने उसके पुत्र के प्रति क्रमा प्रदर्शित की धौर उसे सिजयत तथा सुनहरे काम की तलवार प्रदान की धौर उसे धारवना देकर बायस किया।

युक्रवार २६ (६ नवध्वर) को राज दुलचीन किने के बाहर निकला। येख सादुरीन प्रजोधनी उसके साथ थे। बारबाह की चीखट पर माथा रगड कर उसने सम्मान प्राप्त किया। प्रच्छे प्रच्छे जानवर तथा ३ तक्ष्व में सोने के जीन सहित घोडे मेंट किये। बारबाह ने उस पर

र सेना का बल । मुगल सेना त्यानों, कृश्नों भादि में विभाजित होती थी।

२ ६ की शुम संख्या, बादशाइ को उपदार भेंट करने के लिये (२७ घोड़े)।

पतानामों के उस स्थान को प्रज्वलित बनाते ही वे मार्ग-भ्रष्ट, जगलो में पुस गये। शाही मादेशानुसार विश्वी सेना का एक माग उन चोरो का पीछा करने क लिए रवाना हमा। लगमग दो सो व्यक्ति मारे गये । उनके पद्मियो पर ग्रधिकार जमा लिया गया । बहुत से लोग बन्दी बना लिये गये ग्रीर उन्हें बाही शिविर में प्रस्तत किया गया।

## साहेब किरान का अभियान तथा दृष्ट जतान का विनाश

(८०) वर्षोकि साहेब किरान दुष्टो के विनाश तथा मार्ग एव यात्रियों की रक्षा में व्यस्त पे मतः मगलवार ६ रबी उल ग्रव्वल (२० नवम्बर) को उन्होने तोहना से प्रस्थान किया । बन्दियों तथा घन सम्पत्ति को ग्रमीर सुलेमान बाह के निपूर्व करके सामाना की ग्रीर कूच किया। उसने भी उसी दिन मृग्<sup>2</sup> नामक किले को पार करके पडाव किया। साहेब क्रिरान ने जतो (जाटों) के विनास हेर्नु को जातनों में छुते हुए ये शोझातिबीझ प्रस्थान किया। उस दिन देव के समान लगमग दो हुबार जत (जाट) विजयो सेना द्वारा तलवार के घाट उतार दिए गये। उनके परिवारों को बन्दी बनाकर उनकी धन सम्पत्ति तथा पशुप्रो का विनाश कर (-१) दिया गया । उस क्षेत्र में मीयदों का एक समूह रहता था। वे अपने सीमात्य के कारण बादबाह के दरवार में उपन्यित हुये। साहेब क़िरान की मुहत्मद साहब की सन्तान के प्रति जो निष्ठा तथा श्रद्धा थी उसके कारण उन्होंने उनके मुकदम<sup>3</sup> को सम्मानित किया।

बुद्धवार १० (२१ नवम्बर) को ग्रमीर सुलेमान शाहमूग के निकट के डाकुओं को (पर) जेकर सामाना नगर में पहुँच नया। बहु रात्रि में वही रहा। बहुस्पतिवार ११ (२२ नवम्बर) को वे खुनलर नदी के किनारे पहुँचे। विजयी पताकारों, जिन्होंने तोहना से जतीं (बाटो) के विनास हेतु मीझातिसीझ प्रस्थान किया था, उस दिन खुक्लर नदी के तटी पर भागाना के निकट उनसे मिली, ध दिन बहुत प्रतिक्षा की गई। सोमवार १५ (२६ नवस्वर) को वहीं से प्रस्थान करके पुन कोपसा के निकट पटाव हुआ। बायें बाजू की सेना के अमीरी में से सुत्तान महमूद खी, श्रमीर जादा सुन्तान हुमेन, श्रमीर जादा कस्तम, श्रमीर जहान धाह, गवानुद्दीन तरखान, हमजा तमी धूमा बरलास, पोज प्रस्तलान, सोनजरु बहादुर, सुविद्यर, जो काडुल से साही प्रादेशानुसार एक निदिचत मार्ग से रवाना हुये थे, मार्ग के नगरो तथा पा अध्यक्ष सं नाहा धादवानुनार एक नावस्ता माग सं रवाता हुय थ, माग कनमश्र तथा गड़ियों के किलों को विजय करते धौर वहां के निवासियों का विनास करते हुमें उस दिन विजयों सेगा से मिले। मगलवार १. (२६ नवस्वर) को वहाँ से प्रस्थान करके कोणवाल के पुत को जा और पढ़ाव हुमा। बीप सेना सैवालपुर के मागें से धा रही थी। वह प्रमीर शाह मिलक के ध्रधीन थी। उस दिन वे साही पढ़ाव पर पहुंचे। बुद्धवार १७ (२६ नवस्वर) को उस मिलल पर पद पहुंचे। बुद्धवार १७ (२६ नवस्वर) को उस मिलल पर (-६) हुमा पौर ४ कोत का मार्ग चलकर कोल बकरान के प्रवास में शिवित्र सो। शुक्रवार १६ (३० नवम्बर) को वहाँ से प्रस्थान करने कतियन याम में पहुँचे। सामाना तथा कतियल (कंपन) के बीच गी दूरी १७ गोम थी जो ४ सरमी फ़रमख तथा २ मील के बरावर होती है।

द देहली में फीरोडाबाद के मार्ग पर, देहली से १४० मील उत्तर-पश्चिम में।

<sup>€</sup> नेताः

४ दैवला

में प्रविष्ट हो गया या तथा थीरता का प्रश्नेत कर रहा था, धांन्यूजको के एक समूह ने, को तकवार कीचे हुए था, पेर किया और उसे बदी बनाने ही बाले ये िक उनून मजीद बग्रदादी तथा फीरोज सीस्तानी ने सगठित होकर धाक्रमण कर दिया और उन प्रधानियों में स बुद्ध व्यक्तियों को धूक मिलत दिया तथा प्रमीर सेल पुरु होने केल वह से सुद्धि किया थी। जनके वारीर तथा एक है। है। है। है। सेल में प्रथान को विजय प्राप्त हुई। है। है। हम्द्र मेरे गये। जनके वारीर तथा रक्के से पर्वत एव नदी बन गई। क्रमय उनके घरी तथा किसे में धान सगा दी गई। प्रया्त को भूमि के बरावर करा दिया गया। उस क्लिस खे जो बुद्ध भी सीना चौदी, घोडे तथा पन सम्यत्ति लुट द्वारा प्राप्त हुई उसे साहेब किरान ने सैनिको को प्रदान कर दिया। जो सोग माहत हुए में जनके प्रति हुगाहिए प्रदिश्वत की। उज्जून मजीद तथा फोरोज को, जिन्होंने समीर सेख नुरुहोन की सहायता में पौरप का प्रदर्शन किया या तथा वीरता दिखाई थी, विषेष कर्ष सम्यानित किया भीर इनाम प्रधान किया।

शाहो पताकाओं का बतनीर से सरस्वती फ़तहाबाद तथा श्रहरीनी की श्रोर प्रस्थान

(७७) साहेब किरान न बुद्धवार ३ (१४ नवम्बर) को उस स्थान से प्रस्थान किया भीर वहाँ से अलकर १४ कोस पर एक स्थान पर, जिसे किनारये होजे भाव कहते हैं, पडाव किया। बृहस्पतिवार ४ (१५ नवम्बर) वो वहाँ से प्रस्थान करके वे कीरोजा नामक किले पर पहेंचे । उसी दिन सरस्वती नगर में पडाव किया । वहाँ के ग्रधिवास निवासी ग्रधमी थे तथा ग्रपने घरो में सुग्रर पालते थे और उसका मास खात थे। विजयी पताकाग्रो के पहुँ-बने के समाचार के कारण वे माग खडे हुए धौर नगर को छोडकर चल दिये। बाही सेता ने उनका पोछा किया और उन पथभ्रष्ट लोगो में से बहुत से सोगो को पकड़ कर उनसे पुद (७६) किया भीर तलवार के घाट उतार दिया। जो कुछ भी उनके पास था, घोडे, धन सम्पत्ति इत्यादि, सब अपने अधिकार में कर लिया। शाही सेना में से सभी आदिल फरीश के यदि-रिक्त स्रक्षित लौट गये। केवल वही युद्ध में शहीद हुआ। साहेद किरान ने सरस्वती नगर में १ दिन विश्राम किया। दूसरे दिन वहाँ से प्रस्थान करके १८ कोस यात्रा वरके किला फतहाबाद में उतरे। फतहाबाद के भी निवासी मार्ग-भ्रष्ट होकर वहा से भाग खडे हुए थे। विजयी सेना वा एक समूह उनके पीछे भेजा गया और उनमें से धिषकाश की हत्या कर दी गई ग्रीर उनके पशु तथा सम्पत्ति मधिकार में कर लिये गये। शनिवार ७ (१८ नवम्बर) को विजयी सेनायें फरहाबाद से प्रस्थान करके रख्व नामक किले को पार करके घहरोनी नामक किले पर पहुची । क्योंकि उस स्थान पर कोई ऐमा योग्य कर्मवारी न था वो बादसाह के स्वागतायें उपस्थित होकर उसकी कुपा द्वारा सम्मानित होता। यत. वहा के निवासियों में कुछ तो तलवार वा (७६) शिकार हुए और कुछ बन्दा बना निए गये । सना वाली ने मत्यिक म्रनाज एकत्र करके घरो में ब्राग लगा दी ब्रौर उस स्थान पर राख के डेर के ब्रातिरिक्त कुछ न रह गया। विजयी सेना ने ग्रहरीनी ग्राम से प्रस्थान करके तोहना नामक ग्राम के मैदान में पडाव किया। उस क्षेत्र के निवासियों ने जिन्हें राजतान बहते हैं बहुत समय से सत्य के मार्ग को छीडकर लूट मार तथा खोरी व डाका डालना ग्रयना व्यवसाय बना सिया था। ग्राने जाने वालो के मार्ग का रोव टिया था। कारवान वालों को नाना प्रकार के कप्र देकर उनकी हत्या कर देते थे। विजयी

१ जलाशय का तद

हैनम<sup>9</sup>। हैकन एक बहुत बड़ी नहर है जिमे मुल्तान फीरोज बाह ने नानपो<sup>र</sup> नदी से निकाला या और वह फीरोजाबाद के निकट यमुना नदी से मिलती है।

प्रमीर जहान शाह प्रभीर धाह मिनक तथा ध्रमीर बत्ताह दाद शाही धादेशानुसार वन किने के नीचे पहने से पहुँच चुके थे। उम हिते का शासक अभागा मँमून था। बही के निवामी मूर्तना के बारण धाड़ाकारिला प्रदर्शित न रते हैं सिवे उपस्थितन हुए धौर विशेष प्रश्त रहे के से स्वर्णन कर पहुँची तो एक उस दिवामी के बाहर में साम पर पहुँची तो एक बुढिमान शेख व बाहर आया धौर इसने धाड़ाकारिला प्रदिश्त करें। वहाँ के धन्य निवासी, धीनपूत्रक तथा मत्सू खीं के सेवक, धाड़ानता तथा मूर्वता प्रदिश्त करते रहे। बादशाह ने उनके विनाध हेतु धादेश दिया धौर बाहों सेनाय विजय हेतु धप्रसर हुई धौर चारों भीर से मुर्ग कोंद कर मध्याह तथा शास करने।

(स्त) कोट के भीतर के सिक्तांस धानिपूत्रकों ने अपने परो तथा भपने परिवार नो जला हाला। साहेब किरान ने रात्रि में कोट के बाहर विश्राम पिया। मगनवार २० रखी उन धव्यक (११ रिसम्बर) की धादेश हुआ कि मत्सु खीं के सेवकी तथा उस किसे के निवाित्यों में से जो लोग सुनक्सान हो उन्हें पुत्रक् कर दिया जाय और अवर्भी सािनपूजकों ने तलवार के घाट उतार दिया जाय। कोट के सभी निवाित्यों को, सींपदों को छोड कर, तिवार के घाट उतार दिया जाय। किने में साल लगा दो गई।

चुढ़वार रबी उत्त साक्षिर (१२ टिसम्बर) को साहेब किरान सवार होकर इन ग्राक्षय में यमुना तट पर जहानुमा के समक्ष उत्तरे कि वे स्वयं नदी पार करने के स्थान का पता मनायें। सम्न<sup>प्र</sup> के समय बापस होकर विजयी शिविर में पहुँचे।

बर्गीके देहनी निकट यो छत. साहजादे तथा छभीरों को टसे घेरते के विषय में म्रादेश हुमा। यह निक्चय हुम्मा कि सर्वेश्वस विजयी सेना के विधे मनाज एकन दिया जाय। तत्परचात् यहर वो घेरते तथा विजय करते वा प्रयत्न किया जाय। तट्युसार प्रमीर सुलेमान साह प्रभीर जहान साह तथा अथ्य सेवक पहली तारीख वो साही धादेशानुसार रवाना हुये ग्रीर उन्होंने देहनी के दक्षिए। दिसा तक याचे मारे।

(म्ह) दूसरे दिन बादशाह ने स्वयं ७०० सशस्य सवारों को लेकर जहाँनुमा की थोर इस भाग्य ने प्रस्थान किया कि युद्ध के लिये उचित स्थान वा पता लगाया जाय। मती प्रस्थान तवाची तथा जुनेद शुरुवा वाई, ओणि प्रप्रिम दल में भेगे गये थे, लीट माये। मती प्रतान सुक्तान मुहस्मद सत्तक को थरी बना वर गाया। जुनेदों ने प्रस्य गोगों से प्रदाना के वर्षानत मुहस्मद सत्तक को थरी बना वर गाया। जुनेदों ने प्रस्य गोगों से प्रदाना के वर्षानत मुहस्मद सत्तक की हत्या वर दी। इसी बीच में मत्त्र खी ४ हजार प्रस्वारोहियों, ४००० प्रवातियों भीर २७ हाथियों नो लेकर बुक्षों के बीच में निवन कर जहाँनुमा के निवट पहुँचा।

(२६) साहेद किरान नदी से झपनी सेना ने सिविर की म्रोर पहुच चुठे थे। विजयी सेना के प्रीप्रम दन में से सैयिद हशजा तथा मुबरिसर ने २०० बीरो सहित मुख निया मीर मुख करते हुये नदी के निषट तक पहुँच गये। उस स्थान पर भी युद्ध खिड गया। साहेद किरान ने सोनवक बगदुर तथा परनाह दाद की झादेत दिया कि वे सैयिद क्वाजा की सहायतार्थ

१ हिन्दन । २ काली नदी ।

रे सम्मानित धार्मिक व्यक्ति (स्की)

४ तीमरे पहर के उपरान्त ।

#### सेना का यसाल र की प्रयानुसार प्रस्थान

वयोकि साहशादे अभीर तथा सैनिक साही आदेशामुसार विभिन्न मार्गो से प्रस्थात कर रहे ये और अब एक्य होकर साही सवारी से मिल न्ये ये, अतः साही आदेश हुआ कि साहिनी तथा बाई और के समस्त अभीर अपने-अपने भीने में नियमानुसार प्रस्थात करें। दायें बाजू की सेना में अभीर लादा थीर पुडन्म अपने प्राचेत सरतम, अभीर सेला में सारी साहा, यात्रपार वाल्या, अभीर सेला हे साह, यात्रपार वरलास, अभीर सेला हुए। तथा अपने अपने सेला हुए। तथा अपने अपने सेला हुए। तथा अपने अपने सेला हुये। वार्य बाजू की तेना मुस्तान महसूद खो, अभीर खादा खुलील मुस्तान, बोल इकी तिपुर, सीनजक बहाबुर तथा अपने अभीर नियुक्त हुये। मध्य अपने स्वाच सेला सेला, अपने अपने सेला सेला, अपने अपने सामर सामर सेला, स्वाच सेला हुये। के अभीर नियुक्त हुये। इस प्रसान सान केज, सुमान कला, अपने अपने सामर अपने सेला तथा अपने दाना हैए। विकास सेला हुये। इस प्रसार के २० कील की साना करके देहनी की और रवाना हुए।

(८४) सोमवार २२ (३ दिसम्बर) को वे ध्रमन्दी नामक किले में पहुचे। कतियल से ध्रमन्दी थे कोल पर है। सामाना, कनियम तथा ध्रमन्दी के ध्रथिवाद्य निवासी ध्रमिन्सूवक ये। ये कोन प्रपत्ने दुर्भाय के कारण ध्रमने घरों को जलाकर देहनी की ध्रोर माग गये। विजयों मेना ने पर प्रदेश के कियों कालक ने महेवा।

मगलवार २३ (४ दिसम्बर) को ग्रसन्दी के किले से प्रस्थान हुग्ना। ६ कोस यात्रा यरके तुगकुकपुर वाकिला इस्लामी सेना का येग्द्र बना। बहु के निवासी ग्रमर्मी ग्रामिन-पुजकर ये।

(-५) सबैप में, उस किसे के निवासी, जिन्हें साखून कहते थे, भाग खड़े हुये । विजयी सेनाओं ने तुरन्त किसे में आग लगा दी और सबको जलाकर किसी वा पिल्ल सेंप न छोड़ा । मगलवार २४ (४ दिसन्बर) को विजयी सेनायें पानीपत नगर पहुँनी । तुमछुकपुर से वानीपत रिश्त को पता का पता नगर पहुँनी। वह किसी व्यक्ति का पता नगा। उस हिन्सी क्यों का पता नगा। उस हिन्सी की स्वरास कर दिया गांवा।

रुरु हुंबार घर इसन कर बराबर था, आस हुमा। बहु वस सना का अवान कर रिवा गया।

बहुस्पतिवार २५ (६ दिसम्बर) को बहुत से प्रस्थान किया गया। ६ कोम यात्रा करके

पानीपत की नदी के किनारे पढ़ाव किया गया। शुक्रतार २६ (७ दिसम्बर) को दाहिनी तथा

बाई और के ममीर ठुढ़ के लिए तैयार होकर रवाना हो गये। यानिवार २७ (= दिसम्बर)

को बाही म्रादेश हुमा कि बाहिने बाजू भी सेना के प्रमीर वहाँ नुमा नामक स्थान पर, जीकि

सुलतान फीरोज बाहु हारा निस्त एक भवन है भीर जो देहनी से पबंत पर दो फरम्ख पर

स्थित है तथा पबंत के म्राविज में यहाना नथी, जीनि एन बहुत बड़ी नथी है, बहुती है, माक्रमण

(६६) करें। सेना बालों ने कारही कजी प्राप्त से जहाँ नुमा तक माक्रमण किया भीर यहाँ के

निवासियों की हत्या करदी तथा उन्हें बन्दी बना सिम्रा। विजयों होकर में बहुते से खुश खुरा

वापत हुँगे।

सोमवार २६ (१० दिसम्बर) को बादबाह ने परेला नातक ग्राम के समक्ष यमुना नदी पार की श्रीर लोगी नामक किने की श्रोर प्रस्थान किया। उसी दिन लोगी नामक किले पर पहुँच कर पड़ाव किया। यह किला दो नदियों के मध्य में है, एक यमुना नदी श्रीर दूसरी

१ सेनाको बाजबों में विभाजित करके।

२ हिन्दू।

तमार्पाव बौपकर डाल दिया। छप्परो केपीछे खेमे लगा दिये तथा पशुमों को सुला दिया।

# (६८) हिंग्दुस्तान के वादशाह सुन्तान महमूद से साहेब क़िरान का युद्ध तथा साहेब क़िरान की विजय।

७ रखे उस्सानी (१८ दिसम्बर) मगलवार को साहेब किरान ने युद्ध का झादेश दिया। सना ने दाहिने बाजू में साहजादा भीर मुहम्मद जहाँगीर, ममीर यादगार बरलास, ममीर सुन्नेमान साह, ममीर निजयत, क्रमारी तिमुर स्वाजा साक बूछा तथा मन्य साहजादे थे। (६६) बाई भोर ममीर जादा मुस्तान हुनेन, साहजादा खलील सुन्तान, ममीर जहान साह, सेख मरसलान तथा सन्य ममीर थे। सिम्म दल में ममीर जादा स्ततम, ममीर सेख तुरहीन, ममीर साह मिलक तथा सन्य ममीर थे। मस्य माग में मुस्तान स्वय या।

(२००) सत्रुप्रो के सेना के मध्य भाग में मुस्तान फीरोज साह का पौत्र मुस्तान महसूद था। उसके साथ मस्तू खाँथा। बाबों भाग तगी खाँ तथा मीर धनी हीजा तथा हिन्दुस्तान के ग्रन्य सरदारों के ग्रधीन था। दाहिना भाग मलिक मुईनुद्दीन मलिक हाती तथा चस मू-भाग के समस्त सिपहसालारो के अधीन था। सेना में १० हजार अस्वारोही तथा ४० हजार पदाित ग्रस्त्र शस्त्र से सुसज्जित युद्ध के लिए उद्यत थे। पर्वत रूपी हाथियों को निशेष रूप से तैयार किया गया या और उनके दातों को विष से भरे हुए फानों से हढ बनाया गया या। प्रत्येक की पीठको पुस्ते के समान लकडियों से घेर वर मजबूत किया गया था। र प्रत्येक तहते पर कृछ वागा चलाने वाले तथा चरल<sup>3</sup> चलाने वाले वैठे थे। यद्यपि सस्या में वे साहेब किरान की सेना स अधिक थे परन्तु दौरता में इस सेना का कोई भी मूल्य न या। क्लिन्त प्रत्य लोगों ने हाथियों को न देखा या और यह जनश्रति सुनी यो कि "उनके ऊपर वाण तथा तलवार का प्रभाव नहीं होता। उनका बच इतना अधिक होता है कि (१०१) उसका प्रतुमान नहीं किया जा सकता। वे बडे-बडे बृक्षों को माक्रपण के समय जड से उखाड फेंक्ते हैं और भव्य भवनों को सकेत में सहस नहस कर डालते हैं। युद्ध के समय वे सवारों को घोडे सिहत मूड में लपेट कर हवा में उछान देते हैं।" प्रतिश्वयोक्ति से परिप्रणं इन समाचारो की सुनकर कुछ सैनिक भयभीत थे। साहेब किरान ने कुछ मालिमों से, जी सर्वदा उनके साथ रहते ये और जिनमें मौलाना दोखल इस्लाम, सैयिद जलालूल हक वहीन विशी के पुत्र स्वाजा प्रफुबल तथा मौलाना प्रब्दुल जब्बार जो काजी मौलाना नौमानुहीन स्वारण्मी के पुत्र थे प्रश्न किया कि "तुम्हारा स्थान कहाँ होगा ?" उन्होंने भयप्रद समाचारों से प्रभावित होक्र उत्तर दिया कि "सेवकों का स्थान जहाँ स्त्रियाँ होती है यहाँ होगा।"

जब साहेद किरान को नेना वालों के उस पर का पता चन गया तो उनके सतोप हेतु भादेश हुमा कि सेना की पर्कियों को सामने से स्तर्मों की पर्कि द्वारा मुरस्तित कर दिया जाय, (१०२) उनके समझ साहर्या सोदी जार, साहर्यों के सामने मेंनी के गर्दन तथा पीन, माम की साल से बीच दें। लोहे के बहुत बड़े-बड़े कोट सैयार किये गये भ्रीर यह निश्चय हुमा कि पद्मीत उन्हें सूरित्तर रखें मीर जब हाथी भ्राक्रमण करें तो ये उनको हाथियों के सामने दाल दें।

शानता का विचार है कि तैमूर का तिर्वित पदाक्षी पर रहा होता, और युद्ध मज्दरअंत के मन्त्रवें में लवुक मीनार के गण्य के मैदान में दुषा होता। वायासुरीन तुवाहक ने भी खुसरी को उसी स्थान पर परिवित किया था। (होदीकाता पुरु १६१)

२ हीइब लगाये गये थे।

पहिचे दार काम तथा परवर श्थादि पेंकने की एक मध्य-काबीन महीन ।

पहुचें। वे बाही प्रादेशानुसार दो सेना के दो आग लेकर वाष्ट्र के समान नदी पार करके सैंधिय हवाजा के पास पहुँचे। उन्होंन समिठत होकर प्राक्रमण किया घोर याणो की वर्षा प्रारम्भ कर दी। विरोधियों ने विजयी सेना की वीरता देखकर प्राप्ती मुक्ति माणने ही में समग्री और प्राप्त मालमण में ही देहनी वी घोर माग गये। सैंधिय स्वाजा ने पीछा करके उनकी हत्या करनी प्रारम्भ कर दी। उनमें से बहुत से लीग मारे गये। मागते समय युद्ध का हाथी घीरिक कर पह हो गया।

### विजयी पताकाओं का पूर्व मे स्थित, लोनी के किले की ओर प्रस्थान तथा शाही शिविर में बन्दी काफिरो की हत्या

(६०) सुक्रवार २ रबी उस्सानी (१४ दिसम्बर) को विजयी पताकामो ने जहांनुमा के सामने वे जिसका इससे पूर्व उल्लेख हो चुका है प्रस्थान किया भौर पूरव की धौर लोनी के किये की सरफ पशाव किया। उस भाक्रमण के समय प्रतिष्ठित शाहजारे, अमीर, तथा सरदार, जोकि गुद्ध के लिये भेजे गये थे, राजसिहासन के शास माये। साहेव किरान ने स्वय इतने गुद्धों में माग जिया था कि कियो भी सरदार ने भाग न लिया होगा।

(६१) साहेब किरान ने युद्ध के बिषय में सविस्तार घादेश दिया और बताया कि किम प्रकार लोग दाई तथा वाई धोर एव प्रागे तथा तेना के मध्य भाग में रहें धौर वे किस प्रवार एक दूसरे के साथ हो तथा विरोधियों के आक्रमण का किस प्रकार उत्तर दें। जो लोग उपस्थित ये उन्होंने बाधीनता प्रदक्षित करते हुए निष्ठापुर्वक बादशाह के लिए शुभकामनायें (६२) की । उस दिन ग्रमीर जहान शाह तथा ग्रन्य ग्रमीरों ने यह बात वादशाह तक पहेंचाई कि सिन्ध नदी के तट से इस मजिल तक लगभग १ लाख मनुष्य -- हिन्दू भ्रानिपूजक तथा मूर्तिपूजक-वन्दी बनाये जा चुके हैं तथा विजयी सेना के शिविर में एकत्र ही चुके हैं। सम्मव है कि द्रुद के दिन देहली बालों की भीर प्रवृत्त होकर उनसे मिल आये। सपीम से जिस दिन मल्लू खाँसेना तथा हाथियों को केकर निकला था तो उन्होंने प्रसन्तन प्रकट की थी। दाही ग्रादेश हुग्रा कि लश्कर में जितने भी हिन्द है जन सब की हत्या करती जाय। जो कोई इस मादेश का पालन करने में विलम्ब करे उसकी भी हत्या कर दी जाय । जो कोई विलम्ब की सूचना दे उसे विलम्ब करने वाले के परिवार तथा धन सम्पत्ति को प्रदान कर दिया जाय। शाही बादेशानुसार कम से कम १ लाख भवर्मी हिन्दू जेहादै की तलवार द्वारा मार डाले गये। इनमें से नासिस्होन उमर के दल में १५ हिन्दू थे। उसने बभी किसी भेड की भी हत्यान की थी। उस दिन शाही धादेशानुसार समस्त १५ को तलवार का भोजन बना दिया। बाददग्ट ने यह भी आदेश दिया कि सेना के १० व्यक्ति में से एक व्यक्ति ठहर कर हिन्दुओं की स्त्रियो (९५) तथा बालकों की एव लूट द्वारा प्राप्त पशुओं की रक्षा करे। तहुपरान्त शहर की भीर प्रस्थान करने का हड सकरु कर लिया गया। ज्योतिषी शुभ नक्षत्रो के विषय में वाद विवाद कर रहे थे किन्तु साहेब किरान ने नक्षत्रों पर विद्वास न करके ईश्वर के मरोसे प्रस्याग करने ना भादेश दे दिया।

(१६) साहैब किरान ने रिवंबार ५ (१६ दिसस्वर) को यमुना तट से ईरवर भी सहायता ने प्रस्थान किया और नदी पार करके दूसरी और पड़ाव किया। सेना वालो ने सावधानी के विचार से खाई खोद कर एक पुस्ता बनाया—उस पुस्ते नो "पुस्तये वहाली" कहते हैं — ग्रीर कृतों की डानियों तथा धप्पर से दीवार तैयार कर सी। खाई क समक्ष मैसो नो गर्दन उन हाथियों में से एक को बन्दी बनाकर तथा महाबतों को पराजित करके हाथीं को भैस के समान बादशाह के समक्ष लावा।

(१०६) शत्रुयो के भाग जाने के उपराग्त साहैब किरान मध्याह्न की नमाज के समय देहती के द्वार की योर बढ़े योर ही जे खास के निकट पड़ाव किया। हो जे खास एक जलावाय है जिमे मुत्तान फोरोज शाह ने तैयार कराया था । यदि उसके एक ब्रोर से वाए फेंका जाय तो दूसरी ओर तक नही पहुंच सकता। वह वर्षा के जल में पर जाता है और देहती के समस्य निवासी उसी से जल आपता करती हैं। मुत्तान फोरोज शाह का मक्करा उसी के निकट है। साहेब किरान के उस स्थान पर उत्तर पड़ने के कारण दरबार के अन्य अमीर भी वहीं उपस्थित हुए और उन्होंने बादशाह को बभाई देने के उपरान्त शाहजादो, अमीरो तथा वीरों को बीरता का बुखान एक-एक करके मुनाय। साहेब किरान ने अखि में असू भर कर ऐसे पुतो, सहायनो तथा नित्रों के इंश्वर द्वारा प्रदान किया जाने पर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता (११०) प्रकट की। वास्तव में ईश्वर ने साहेब किरान को एक विचित्र व्यक्ति बनाया था। योग्यता तथा वीरता में के श्रद्वितीय थे।

पुल्तान महमूद तथा मल्लू छां का शहर देहली से भागना, देहली की विजय तथा साहेब किरान का उनका पीछा करने के लिए सेना भेजना

(११४) जब सुल्तान महसूद, मल्लू खाँ के साथ पराजित होकर शहर को लौटा तो उपने जो कार्य किया पा तथा जो धृष्टता प्रदांशत की थी उसके लिए बह बजा लिज्जत हुणा; किन्तु लज्जा से कोई लाभ न हो सकता था। बुद्धवार को आधी राति में सुल्तान महसूद, हुरानी नामक द्वार से तथा मल्लू खाँ बरका नामक द्वार से जो जहाँननाह के दक्षित में स्थित हैं देल्ली के बाहर निकल कर भाग खड़ा हुआ तथा जालो और बियाबानो की और जल दिया। जब साहेब किरान को जात हुआ कि मुल्तान महसूद तथा मल्लू खाँ भाग मये तो जन्ति प्रपीर सर्दर, तिपुर स्वावा, आक बूगा खात सर्दर, सल्दूब तथा अल्लून बखीं प्रपार में तो उन्होंने प्रपीर सर्दर, तिपुर स्वावा, आक बूगा खात सर्दर, तस्तुब तथा अल्लून बखीं इत्यादि (११६) को उनका पीद्या करने के लिए भेजा। उन्होंने पीद्यातिचीन्न प्रस्थान किया और भागने बालो को प्रधिवार में करके अल्लूपिक धन सम्पत्ति प्राप्त की। मल्लू खाँ के दो पुन, संक खाँ जो प्रतिव रारकुद्दीन के नाम से प्रसिद्ध था तथा खुदाबाद, बन्दी बना दिये गये और उन्हें लीटा साथा गया। उसी राजि में अपीर खल्लाह दाद तथा खब्द दती के समीरो को धादेव प्रसा कि जन द्वारो से वे लोग भागे ये उन द्वारो एव धन्य द्वारो पर वे लोग ठहरें लाकि कोई भी नगर के बाहर न जा सके।

उदबार ८ (१६ दिसम्बर) को साहेब किरान मैदान दरबाउँ से ईदगाह में पहुँचे। वह द्वार जहाँपनाह नगर का द्वार है और होजें धाम के गमध स्थित है। वहाँ बारगाह नगाई गई और दरबार हुमा। शहर है ग्रीयर, वाजी तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति स्थार को राग्य प्रतान करने वाले दरबार से उपस्थित हुए धौर भूमि शुम्बन के सम्मान से सम्मानित हुए। प्रश्कुल्लाह यलक्षी, जोकि मस्सू सो का नायब था, देहसी वे दीवान वालों को सेवर भूमि शुम्बन करने हें तु उपस्थित हुया। संथियो, मालियों तथा मुक्तियों ने शाहजारों हारा शरण नी

रे पह ठीक नहीं। ही जे खास ना विषय, इन्ने नच्या की यात्रा के निवरण म देखिये। (तुराह्यक कानीन मारत मंग १, ५० १७६)।

२ राजकीय विमन्य दालों।

इस कारण कि ईश्वर की सहायता सबंदा साहेब किरान वो प्राप्त होती रही है, ग्रतः वे दोनों भीर की सेनाभी की मुठकेड हीन के समय पुस्ता बहाती के भीषल में सना के शिविर के मध्य में खडे ये भीर चारी कार सावधानी से हिन्दियत कर रहे थे। दोनों और हिन्दियत वर्र के पश्चाह प्रवानुवार उन्हींने घोड़े से उत्तर कर ईश्वर से प्रार्थना की।

(१०३) जिस समय साहेव किरान ईस्वर से प्रार्थना कर रहे थे तथा नमाज पढ रहे थे, कुछ समीरो, जो प्रशिवन माण में ये उदाहरखार्थ क्रमीर सेख हुरहीन, प्रमीर खाह मिल्क तथा सल्लाह दाद के हुदय में यह बात माई कि यदि साहेव किरान मध्य माण से साथे माण के तया हमें सहायता मेजे तो पवचय हो विजय प्राप्त हा आयेगी। नामाज के उपरान्त वास्ताह ने शादेश दिया कि घमी मुत्तान तवाची तथा रस्तम तगी, जो मध्य के माण में तैयार खड़े थे, तया उत्तुत बस्धी, बस्तरो तथा मुसा रकमाल घपने दसी की लेवर दायें भाग की सहायतार्थ आयें। इसके प्रतिरक्त वारवाह ने कूपून के प्रमीरो में से बहुतो को प्रशिव प्रमान की सहायतार्थ (१०४) मेजा। उनके हृदय हद हो गये और उन्होंने निर्मय होकर विशोधियो पर प्राप्तम कर दिया और हारियो को सेवी के समान भागते की। उन योहामो की वीरता की (१०४) खसार में प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। विजयी लेना के प्रशिम भाग के सरदारों में से सीनवक बहादुर, यहनाह दाद, तुसरत क्रमारी, सावन तिमुर बहादुर, प्रहम्मद दखेत तथा प्रम्य बोरो ने जब बिरोधी लेना को प्रश्निम भाग के सरदारों में से सीनवक बहादुर, ग्रंति तथा में प्रसिद्ध प्राप्त हो गई। विजयी लेना के प्रश्निम भाग के सरदारों में से सीनवक बहादुर, ग्रंति वार्य की सी का सी सी सी सी सी निकल कर उनकी प्राप्त में प्रस्त ने जब बारा में वेता के प्राप्त में प्रस्त सी कि सत्त वार्य सी सी सिकत कर उनकी प्रस्त में प्रस्त सी का साम बीरो से तकवार लेकर उनकी प्रस्त में प्रस्त में प्रस्त सी का साम आप तो ये तत्तवार लेकर उनकी प्रस्त में प्रस्त में प्रस्त में प्रस्त माण सामने आया तो वे तत्तवार लेकर उनकी प्रस्त में प्रस्त में प्रस्त में मी हत्या कर दी।

(१०६) दायें भाग से शाहजादा पीर मुहम्मद ने ध्यमी प्रसन्ध सेना को लेकर शत्रुपो पर प्राक्रमल किया। समीर सुनेमान साह ने भी पपने पांडे पर सवार होकर वीरता का प्रदर्शन किया। साहजादा पीर मुहम्मद ने देवर को कुमा से (एक) हाथी पर तक्वार का वार किया। साई भीर के बीरो ने सबु की सेना के वार्य माग पर, जो तमी दा के कारण प्रपने स्थान पर दों हुई भी, प्राक्रमण किया और उन्हें हीजे खास से भगा दिया। दायें भाग की सेना मे समीर जादा मुस्तान हुदेत, जहान धाह बहादुर, गयासुदीन तरखान तथा अन्य वीरों ने सन्न की सेना के बाये भाग पर प्राक्रमण किया। बच्च का साम माग दो मनिक मुद्देतुरीन तथा प्रसिक्त हाती के वार सोत वीरों का पर्वेत सात होता या पूर्णतः खित्र मित्र हो गया। धमीर जहान धाह सत्त्रों के पीछे से निकल कर द्वार के निकट पहुँच गया।

जब प्रजु के मध्य भाग ने, जोिक हाथियों से मुवज्जित या, म्राक्ष्मण विया तो समीर जादा हस्तम, प्रमीर शेल सुरहीन तथा प्रमीर शेल मुरहीन ने उनके सामने निकल कर वहाँ (१०७) वीरता से पुढ किया और समीर शेल मुरहीन ने उनवार ना वार किया। समीर शाह मिलक ने वीरता विवलाई। दीवत विग्रुर तथाजी, मसनी हमाशा वया मन्य वनी के समीरो एव वीरों ने साहेज किरान के सीमाय से हाथियों की पिछ पर झाल्रमण क्या स्थी रं उन महावतों की उन पर्वत की चीटियों से भूमि पर लिया विराय सोर उन महावतों की उन पर्वत की चीटियों से भूमि पर लिया विराय तथा सोर उन महावतों की उन पर्वत की चीटियों से भूमि पर लिया विराय तथा सोर उन महावत हो कर मान खड़े हुये। हिम्दुस्तान के बीटा प्राणी के मय से यवासम्भव वीरता का प्रस्तीन कर रहे से विन्तु जिय प्रकार सांची के सामने मण्डर नहीं ठहर सकते, (उसी प्रकार) वे युद्ध न कर सके।

(१० म) मुस्तान महसूर तथा मस्त्यू खाँ भाग कर नगर में प्रविष्ट हो गये और नगर के द्वार बन्द करा दिये । अमीर जादा खलील मुस्तान ने दायें भाग से अपने वीरो की सहायता से लगाते रहे। कुछ स्वानो पर घृष्ट धानिपूजक भी जूटमार कर रहे थे। प्रात काल समस्त सेना सहर में प्रविष्ट हो गई भौर सेना में जूट के कारण हाहाकार मच गया।

गुक्यार १७ (२६ दिसम्बर) को खुनी सूटमार होती रही। सीरी तथा जहाँनगाह में बहुत से महत जूट लिए गये। शांनवार १६ (२६ दिसम्बर) को भी इसी प्रकार सूट होती रही। शाही सेना के प्रत्येक व्यक्ति के सगमग बेब-बेब सी स्त्री पुरुष तथा बालक वन्दी बनाये। गांधारल से साधारण ब्यक्ति को २० शांस प्रान्त हो गये थे। जवाहरात, मोती, यानूत, होरे, नाश्वार के सहत तथा सोने चाँदी के बर्तन श्रीर मुल्तान ध्रक्ताउद्दीन के समय से जो तन्के प्राप्त हुये उनका यदि उन्सेख किया आय तो उनमें से एक मागशी जी बल्पना हो सकती है उनसे नी कुना प्रविक्त प्राप्त हुया था।

(१२३) रिवचार १६ (३० दिसम्बर) को प्राचीन देहती की क्षोर आक्रमण किया गया। बहुत से अवसी हिन्दू उस नगर में भाग गये थे और जामा मस्जिद में एकत्र हो गये थे। वे अपनी रक्षा तथा मुद्ध के लिए तैयार थे। अमीर झाह मिलन तथा अली मुज्तान तवाची ५०० वीरो को लेकर उस और वडे और उन्होंने धनुभ्रो को तलवार के घाट उतार दिया। हिन्दुओं के शिरो का बुर्ज आवास तक पहुँच गया और उनका रारीर परितयों का भोजन हो गया।

उस दिन प्राचीन देहली के सब भोग नष्ट कर दिए गये। वहाँ के निवासियों में से जो भोग दोप रहे उन्हें बन्दी बना निया समा। कुछ दिनो तक नमातार बन्दियों को नगर के बाहर लागा जाता था तुमानी तथा कूनूनों के धमीरों में से प्रत्येव एक समूह की बन्दी बना नेता (१२४) था। उनमें से वह हजार क्लाकार ये। द्याही धादेश हुआ के कलाकारों को साह-जादों, आगामों तथा धमीरों में, जीकि उपस्थित से, बीट दिया जाय। जो साहजादे तथा क्रामा धमने भगने स्थान पर ये उनके लिये क्लाकारों को उनके सेवकों को दे दिया जाय।

माहेव किरान की यह माकाशा थी कि वे समरकन्द में तराशे हुए पत्थरों की एक जामा मस्विद का निर्माण करायें, भ्रत उन्होंने यह मादेश दिया कि पत्थर काटने वालो की साहो सेवा के लिए पूथक कर निया जाय।

(१२५) इन तीन नगरो, जिनका उल्लेख िन्या गया, में से सीरी एक पोल चहार-दीवारी से पिरा हुमा है। प्रापीन देल्ली भी उसी प्रकार की एक चहारतीवारी से, जो उससे बड़ी है, पिरा हुमा है। मोरी तथा सीरी को चहारतीवारी से, जो उत्तर-पूर्व में स्थित है, प्राचीन देल्ली की चहारतीवारी तक, जीकि दक्षिण परिचम में है, दोनों सोर दीवार निच्ची हुई हैं। उसे जहांपनाह कहते हैं। वह देल्ली मे बड़ी है। सीरी से जहांपनाह की स्रोर तीन डार सुनने हैं और पार द्वार बाहर नो घोर। जहांपनाह में १३ द्वार हैं, ६ उत्तर-मित्त्वम सुनते हैं जहांपनपूरव की स्रोर। देहनी से जिनमें मह तीन नगर हैं ३० द्वार बाहर भी स्रोर सुनते हैं।

साहेय किरान का बेहली से विजय प्राप्त करके हिन्दुस्तान के अन्य स्यानों की स्रोर युद्ध के उद्देश्य से प्रस्थान

(१२६) साहेब जिरान ने ११ दिन तन देहनी में विधाम दिया। तत्सरबात् उन्होंने हिन्दुस्नान ने मन्य स्थानो नी योर मुपारिनो ' तथा चिद्रीहियो ने बिनास ना मादेश हुमा। प्रस्थान ने समय साहेब दिरान ने मादेस दिया नि सैथिद, नाजी, सानिम तथा मुक्ती जहाँगनाह

१ एक प्रश्र की मत्ता के माथ भाव देश्वरों की मानने वाने।

प्रार्थना नो । अमीर जादा पीर मुहम्मद, द्रमीर सुनेमान साह, प्रमीर जहान साह तथा ध्रम्य अमीरो ने उनकी प्रार्थना द्वाराह के समक्ष प्रस्तुत की । वादसाह न उनकी प्रार्थना स्वीवार (११७) करने देहली वालों को घारण प्रदान कर दी । प्रधानुकार विजयी पतावारों तथा नक्कारे द्वारों के उपर चढाये गये और विजय तथा सफलता के सुवद समाचार हिमार फीरोजा से स्राकाश कर मूँजने लगे । नगर में जितने भी हाथी ये उनहें सजाकर स्ट्लाम को शरए प्रदान करते वाले दरखार में उपित्वत किया गया । हाथियों ने साववीस के प्रधानुसार सूमि पर (११६) सिर रखा और जिस प्रकार लोग धारण चाहते हैं उन्होंने भी एक साथ नारा लगाया । १२० हाथी बादशाह के स्रधिवार में आ गये । लीटने के उपरान्त उनमें से कुछ को साहजाश के लिए उनने राज्यों में भेज दिया गया । कुछ वो समरकर्य में लाया गया । उनमें से दो को तबरेज भेजा गया ।

फुकवार १० ( २१ दिसम्बर ) को मौलाना नासिहहीन उमर को इस बात के लिए नियुक्त किया गया कि वह प्रन्य प्रतितिष्ठत लोगों को नगर से लायें प्रीर साहैव किरान के नाम का सुन्ता गया कि वह प्रन्य प्रतितिष्ठत लोगों को नगर से लायें प्रीर साहैव किरान के हिस ला सुन्तानों का खुन्ता गया गया हम से पूर्व कह प्रमा थी कि फीराज दाश मुत्ताने लाम से सम्मान प्राप्त हुमा। द्वीरी क्षेत्र साम मुन्तियों ने प्रविद्ध विजय का उल्लेख विभिन्न प्रदेशों में (११६) पहुँचा दिया। साहैव किरान की से विश्व तथा युद्ध का हाल ससार के कोने-कोने मे प्रमारित हो गया। दीवान के मुन्त्यागे ने शाही प्रादेशानुसार नगर में प्रविष्ट होकर प्रमानी के धन का विवरण सैया। करने कर वसून करने वालों को कर वसून करने के लिए नियुक्त कर यिया।

(१२१) बृहस्मतिवार १६ (२७ दिसम्बर) को एक साही सेना (तैसूर की सेना) देहती द्वार पर एकत्र हो गई थी। बारबाह ने उनके विषय में आरेश दिया कि प्रतिष्ठित समीर उन लोगो को ऐसा करने से रोकें, किन्तु उस स्थान वालो के आग्य में विनाश लिखा जा कुका था, प्रत उसके कारण उपस्थित हो गये।

इस बीच मे कुछ बेगने, चलपान मलिक प्राया विस्त प्रस्त वेम हुवार सुदूत को, जिसे मलिक जीना ने जहाँपनाह में बनवाया था, देखने के लिए सहर में प्रविष्ट हुई । प्रतिध्वित दीवान के प्रमीर तथा मुत्री उदाहरणामें जलाजु इस्ताम तथा प्रस्त दिवल हार पर बेंट हुए ये और ध्यामी के घन के लिस तथार कर रहे थे। इसी बीच में कई हुआर सवारों ने, जो धकर तथा धनाज से सम्बन्धित साही प्रादेश लिए हुए थे, सहर की धोर प्रस्थान किया। बाही प्रादेश लिए हुए थे, सहर की धोर प्रस्थान किया। बाही प्रादेश दिया जा चुका था कि उस प्रदेश के निवासियो तथा धमीरों मे से जो सोग विद्रोही हो गये थे और सहर ही भाग गये थे उन्हें करी विचा जाय। इसी कारए भीतर भी साही देवा का जोर हो गया। क्योंक शत्रु की नेना के बहुत से लोग नार कर नगर में प्रविष्ट हो गये भीर भीनपूत्र कहिए हुपो के समूह देहती से सीरो, जहाँगनह तथा भागीन देहती पर प्राक्रमण कर रहे थे और बही के बहुत से अधाममंग ने प्रयोग स्वास को पत्रियार साहत जला उत्ता था, अत साही सेना वालों ने लूट मार प्रारम्भ कर दी। हिन्दुमो की धृष्टता के बावलूद धमीरों ने हार बन्द कर लिए ये ताकि बहुर की सेना भीतर प्रविष्ट न हो पाये और भीतर (१२२) प्रशानित हो, किन्दु उस बुक्तार की रात की तथा से का सामग १५ हजार व्यक्ति को के का सहर की सेना भीतर से विश्व से समग १५ हजार व्यक्ति को के का सम पर से प्रात्त की हो के महत्त अस बुक्तार की रात का तल चुरमार करने रहे तथा परों में आत

१ भूमि चुम्बन ।

१ पत्र व्यवद्वार करने वालों।

३ वह तैमूर की पत्नी भी।

(१३०) ने मेरठ के क्लि पर छावा डाली। उगी समय ब्रादेश हुबा कि दली के प्रमीर अपने अपने ममक्ष लाइयाँ खोदें । राति के समय प्रत्येत युनं तथा बारे के समक्ष १०,१४ गज खाई मीर दी गई। अग्निपजक यह हाल देवकर घवडा उठे और विस्मित हो गये और उनके हाथ पैर बेदार हो गये।

दूसरे दिन अभीर शल्लाह दार अपने अधीन दलो महिन जो बफाटार<sup>२</sup> महलाते थे तया क्वीनो भें से घे क्लि के द्वार पर आये। ग्राजी तकवीर के नारे लगाने लगे। उरके सेवनों में से एक व्यक्ति सराय नामक ने जो कलन्दर का पुत्र या छवले मांगे बढकर क्रिके के बुर्ज पर कमन्द फेंकी और बारे के उत्पर पहुँच गया। तल्पस्पात् अन्य बीर भी क्रिके पर पहुँच गये और नन्तम वरलाम प्रतीक्षा किये विना जिले के सरदारी ग्रंथीत इलयास लगानी तथा यानेस्वरी के पूत्र की गई में कुली के समान बाधकर बादशाह के दरबार में उपस्थित हुया। श्रीनपुजन नकी जीकि उम क़िले वालों में सबसे श्रीयव प्रतिष्ठित या, मारा गया।

(१३१) बृहस्पतिवार पहली जमादी उल ग्रन्थल (१० जनवरी) को किले के शेप म्रानिपुजनो की तलवार द्वारा हाया होने लगी और उनके स्त्री तथा बालक बन्दी बनाये जाने तो। बारपाह ने म्रादेशानुसार साहमों में माग बात पे गई और उस हिसे के बुर्ज संया बोरे शो मूर्मिमार कर दिया गया। यह विजय मन्य विजयों की प्रपेक्षा बड़ी महत्वपूर्ण यी। (१३२) जो जिला तुर्माशीरी द्वारा भी विजय न हुया था उसे ईस्वर ने साहेव निरान ने निए सरल बना दिया ।

पूर्व डिने वार्तो को पन लिलने का आदेश दिया। मुन्तियो न पत्र में लिला कि 'हमारी गुर्मोधीरी वारसाह से क्या तुलना ?' जब यह वारव पटे गये तो माहेब किरान ने अनतुष्ट रोकर मुन्तियो के प्रति कोच प्रदर्शित करते हुए, कहा कि वे सिर्वे कि ''तुर्मागीरीं सौ मेरे पूर्व

हो दुवा है और मुक्त से श्रेष्ठ है।" (१३३) इसमे पता चलता है कि कत्यधिक सम्मान तथा गौरव प्राप्त कर लेगे के बाद भी

साहेब किरान ने इतनी अधिक योग्यता तथा बीरता के बावजूद किले के वित्तय के

साहेय कि रान में किसी प्रकार का ऋभिमान उत्पन्न न हुआ था।

# ग्रग्निपूजकों से गंगा नदी पर युद्ध

.. भेरठ के क्लि पर विजय प्राप्त कर लेने के उपरान्त माहेब जिरात ने उसी बृहस्पतिबार पहली जमादी उल घव्वल (१० जनवरी) को आदेश दिया कि धनीर जहाँपनाह वार्ये भाग की चेना नो लेकर युद्ध हेतु समुता नरी के उपरी भाग की शोर प्रत्यान करे और उन घोर के समिन्नुसको का विनास करें। उन लोगों ने सादेश के पालत हेतु क्षरासूनदी के तट से प्रम्यान क्या। समार को विजय करने वाती पताकाछो न गंगा नदी की स्रोर प्रस्थान विचा। मेरठ ने निले तथा गगा नदी के बीच में १४ नोग की दूरी है। उन मार्ग में समीर (१३४) मुखेमान शाह विजयी मेनाओं में मिता। उन लोगी ने उन स्थान के शावनाम ने (१६४) हुन्याना जात विकास करते हैं जिल्ला के साम क्षेत्र कर करते हैं से स्वीत क्षेत्र क्षेत्र के स्वीत क्षेत्र के स्वीत क्षेत्र क्षेत्र के स्वीत क्षेत्र क्षेत्र के स्वीत क्षेत्र क्षेत्र के स्वीत के स्

भ सम्बात हिन का कोई भग।

<sup>•</sup> हितेबी ।

क्षात्रसर ने मैनिक।

४ - चन्नाही सहरर--- 'सनाह'' महान है।

५ तैमरकी सेना।

यी पामा मस्जिद में एवज हो । बिदोप मेवदों में से एव वो उनने उपर इग ध्रायन से दारोगा नियुक्त विमायया वि विजयी नेना वे प्रस्थान वस्ते ये वारण उन सोगावो विमी प्रवार का वष्ट न हो ।

युद्धवार २२ रखों उल मानिर ८०१ हि॰ (२ जनवरी १३६६ ई०) वो बादताह ने एन गहर दिन के उपरान्त जहाँपनाह से प्रस्थान निया भीर फीरोबाबाद गहुँचे, जो वहाँ से तीन वोम वी हूरी पर है। युद्ध क्षण बहाँ पर राग वर उत्त स्थान के पित्र स्थानों के दर्गन किये। फीरोबाबाद वो मस्तिद में, जो समुना-तट पर तराये हुवे परवर वी बनी हुई है, नमाज पढ़ी तथा ईवह वे प्रति के बाद नित्र के तथा ईवह के प्रति के बाद नित्र के तथा ईवह के प्रति के किया प्रता प्रति वी। जब से तथार होतर के पेरोबाबाद बार के बाहर नित्र तो सीमद सम्मुरीन जोगि तिरमित्र के सीमदो से सम्बन्धित में तथा प्रतावदीत नायब रोख वोग रोजि इससे पूर्व विजयो तिविद से रावदूत बनावर बाहाबुर (सया) नया वोटता वोगों में भीर मेंने गये में पहुँचे प्रीर उन्होंने निवेदन विज्ञा कि उन स्थान के प्रान्त बहुर नहार के प्रतान प्रति प्रति प्रति प्रति के प्रतान विज्ञा के प्रतान विज्

(२२०) जब वजीराबाद में निवट जहीनुमा ने उन भ्रोर पटाब हुया तो बहादुर वहार के भेजे हुए दो तोते राजदूतों ने प्रस्तुत विमे भ्रोर यह निवेदन विमा कि वे दोनो तोते तुनवुन वाह में राज्यकात से जीवित हैं भ्रोर बहुत समय तक वे पुत्तानों में सभाधों में मीठी मीठी बार्ग नरते रहे हैं। साहेव विरान ने उन पक्षियों मी प्राप्ति को प्रत्यों के प्रमुख माम भ्रोप में वे वे बीराबाद से कूच करने पमुना नदी पार वर्षे द कोत यात्रा में उपरान्त मोदूना भ्राम में उत्तरे। युक्तमार २४ (४ जनवरी) वो मौदूता भ्राम से प्रत्यान करके ६ कोम नी यात्रा वे उपरान्त कता नामन साम में साही विदिर लगे। उन दिन बहादुर नहार तथा उनका पुत्र कुत्ता उचित प्रवार के उपरान्त हुये। स्वर्ग से स्वर्ग के सम्मानित हुये। भ्राम सुम सुम स्वर्ग के सम्मानित हुये।

(१२६) शनिवार २४ (५ जनवरी) वो पत्ता से प्रस्थान वरने वागपत में पड़ाय हुआ। इन घोनो स्थानो वे बीप में ६ कोस मी दूरी है। रविवार २६ (६ जनवरी) को बागपत से प्रस्थान करने ५ कोस यात्रा वे उपरान्त क्षतार नामक क्षाम मे, जो दो नदियो वे मध्य में है. पड़ाव हुआ। दो दिन तक उसी मखिल पर पड़ाव रहा।

#### मेरठ के किले की विजय

स्थोित मेरठ का क्लि हिन्दुस्तान के किसो में वडा प्रसिद्ध या यत साहैय किरान ने रिवबार २६ रबी उन भाविर (६ जनवरी) नो रस्तम तगी बूगा, धमीर बाह मिलन तथा अभीर एक्षाह दाव नो भासार नामन प्राम से उन कोट के हार पर नेजा । उन लोगों ने मालवार १५ (६ जनवरी) को वहाँ से समावार भेजे कि इलवान उजानी, मौताना शहम्य मानेक्सी का पुत तथा सक्ती गिन्दूपुन्न धपने धानिपूज्य दलो को लिए हुए सेरठ के किसे में बन्द हैं नौर मुद्ध के लिए उद्यत हैं। ये कहते हैं कि तुमीतीरी बादशाह इम क्लि के डार तक धामा विन्तु उसे विजय न कर सना। साहेय गिरान इस बात से बडे कुषित हुए और उन लोगों ने तुमीशीरी खान के प्रति को पुट्यां की यो, उनसे वे बडे शीसित हुए। वे उसी दिन मानवार को मध्याह्नीपरात्त की नमाज के बाद १० हजार सवारों को लेवर चल खडे हुए धौर २० कोस यात्रा की। पुथवार २६ (६ जनवरी) को मध्याह्नोतर की नमाज के समय विजयी पताचात्रो

१ (एक, प्रबन्धक।

२ आईने अक्रवरी के अनुभार आगरा प्रान्त के निवास सरकार में

३ व्हादर नादिए।

धौर देहती तन, जो उस देश को राजधानी है और जिसका सविस्तार उत्तेख हो चुका है, पहुँच गये। देहती की विजय के उपरान्त गगा नदी पार करके उस स्थान तक, जिसकी चर्चा हो रही है, युद्ध करने के लिए पहुँचे।

(१४०) उस दर में झिन्त्युनको का एक समूह उस समय तक विद्यमान या और उनके पास प्रत्यिक धन सम्मित तथा मदेवी इत्यादि थे। सोमवार १ जमादी उस प्रव्याद (१४ जनवरी) को दिज्यो पताकार्य बोगला दर्दे ने धोर वहीं। दुष्टों को प्रपत्ती सक्या की प्रिक्ता पर धिमान था धोर वे युद्ध के कुल्तित विचार से उस स्थान पर धिमान था धोर वे युद्ध के कुल्तित विचार से उस स्थान पर उटे हुए थे। घाड़ी सेना में विहिती धोर प्रमीर जादा पीर मुहम्मद तथा धमीर सुलेमान साह ये। बाई धोर मी प्रतिष्ठित धमीर नियुक्त किये गये थे। मध्य माप में प्रमीर साह मिनक तथा धन्य साहबाद थे। इस्लामी सेना के उनचीर के नारों को सुनकर सञ्च पत्रं में माग गये, धौर इस्लामी सेना (१४८) ने उनका पीछा करके उनकी हत्या करती प्रारम्म करदी। धत्यधिक धन सम्मित्त प्राप्त हुई।

ल्स प्रदेश के मुरारिकों के धर्मुम झितल के समाप्त हो जाने के कारण विजयी पताकार्य उसी दिन बारण हुई और गगा नदी पार बरके नदी तट पर मध्याङ्कोत्तर की नमाज पड़ने के लिए रनी । तलरचात् उन्होंने गगा नदी के बहाव की झोर ४ कीस की यात्रा करके पडाव किया।

# साहेब किरान की हिन्दुस्तान से वापसी

(१४६) मगलवार ६ जमादी उस घटनत (१५ जनवरी) को साहेब किरान ने गया नदी ने तट से प्रस्थान किया। प्रमीर सरदार घएने-प्रपने मोर्चों की घोर पहुँच परे। साहेब किरान ने प्रादेश दिया कि सेमे समाने बाले चले चार्मे घोर सेमों को शाही स्वारी को सीप जायें। बुदबार ७ (१६ जनवरी) के एकोट की यात्रा के उपरान्त पड़ाव हुखा। इस मजिल तथा खेनों ने बीच में ५ नेता की दूरी थी। उस स्थान पर यह समाचार प्राप्त हुखा। कि सिवासिन परेत ने दरों में प्रत्योक घोरानुकक तथा दृष्ट हिन्दू उपस्थित हैं।

(११०) जब साहेब जिरान को यह जात हुआ तो उन्होंने आदेश दिया कि जो विजयों थेना क्षेत्रों में है वह उस पर्वेद नो और अस्तान करे। साहेद किरान स्वय सीआदिशील अस्थान करके उस स्थान तक पहुँच गये। दिवातिक पर्वेद ह नोस रह काला था। उन्होंने वहीं पदाब किया। उस स्थान पर खलील मुत्तान तथा अभीर शेख मुस्होंन खेमों से आकर पुम पदारी से मिले। अभीर खुरेमान शाह तथा अस्य अमीरो ने नम्रतापूर्वक निवेदन विया कि विजयों पतानार्ये लीट आयें कता साहेद जिरान विश्राम वर्रे और हम लोग इन हिन्दुओं पर साक्रमण वरों। तथा उनके धनिमान को नाम कर देंगे।

(१५१) उमी दिन साहेद द्विरान ने झादेश दिया कि समीर वहान शाह, वो वार्षे भाग की सेना का समीर या भीर वो इनसे पूर्व यमुना नदी के ऊरर आक्रमण के लिए भेजा गया या, उपस्थित हो। भमीर वहान साह साही भादेशानसार उपस्थित हमा।

#### सिवालिक पर्वत पर ग्राकमाग

साहेब किरान ने पानिवार १० जमारी उन घळाव (१९ जनवरी) को सिवालिक पर्वत पर घाकरण करने के लिए प्रस्थान किया । उस वर्रे में एक राग वा विश्वका नाम बहुरोड था। वास्तव में बहु बना घनाना था। उसने फल्यिक मनुष्य एकक कर सिवे पे भीर पर्वत की हुत्वा पर धरिमानी था। विजयों सेना के दाहिने माग के मभीर खादा गीर तों वें उस हुष्ट भी धोर वडे धौर उस पर आक्रमण नरने उसे घोडे पर से भूमि पर गिंग दिया गया : उसकी घोडा में रस्मी बॉध कर साहेब किरान के पान लाया गया । साहेब किरान ने उससे उसके विषय में पूछा, विन्तु उत्तर देने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई ।

(१४३) उसी समय यह समाचार प्राप्त हुना कि बोधला वे दरें में जो इस स्थान से दो नोत की दूरी पर है समिन्यूजर, टिन्दुसो ना एक बहुत बड़ा दल एक प्रहे। इस यात्रा में एक जान मिनता है कि समिन्यूजर, टिन्दुसो ना एक बहुत बड़ा दल एक प्रहे। इस यात्रा में एक जान मिनता है कि समिन्यूजर, टिन्दुसो ना समय था। जब उन्हें यह गूचना प्राप्त हुई तो वे सपने कुछ विस्तरत दासो तवा कुछूत वे समय था। जब उन्हें यह गूचना प्राप्त हुई तो वे सपने कुछ विस्तरत दासो तवा कुछूत वे समीरों नो लेकर उस दर्दें को घोर बढ़े। वसील मार्ग में बढ़ा कारत का स्वत्य शारी को सहस्य प्रीर साही सेता वम भी प्रतः साहेब विरान के हृदय में यह बात बाई कि इस समय पुत्र पोर सुक्रम्मद तथा सुलिय ता साह पहुँच जायें तो यह परमेश्वर की विचित्र लीना होगी। उन्हें वेदिन पूर्व प्राप्तम्य हुं एक हूर के स्थान नेजा गया या श्रीर यह साशा न की जा सबती थी कि वे उपस्थित हो जायेंग। बयोज उन्होंने पीरोबपुर के से पार की बारा को बीर उक्त यह विचार वा कि स्वत्य मार्ग ना की त्या स्वत्य की पार की बीर की को पार के सम्प्र की स्वत्य की साम की जा सबती थी कि वे उपस्थित हो जायेंग । बयोज तथा सोना के तथा से साम की जा सबती थी कि वे उपस्थित हो जायेंग हिस्सो सेता के समय में व गहुन पार की मार्ग को न साम की जा सबती की साम के स्वत्य में साम की ना की तथा के सम्प्र में व गहुन पार बीर सबते मिल वर उन प्रान्त्रकार पर पातमण्य पिता के साम्य में व गहुन पार हो। उप एक ही दिन में साहेब किरान ने स्वय काफिरो से रे युद्ध स्वे प्राप्त हुत से लोगों को तलबार के पार उतार दिया और इस्लामी सेना को प्रार्थ वा सम्पत्त वा है। सायकाल विजयी सेनायें हुट की कपार धार सम्पत्ति लेकर हुतरे युद्ध के पड़ा पर विषय वात है। सायकाल विजयी सेनायें हुट की कपार धार सम्पत्त तथा हुत स्वर्त हुत पर कर पर सम्पत्त सम्पत्त कर पर सम्पत्त समार पर सम्पत्त तथा सम्पत्त विवर दूतरे युद्ध के पड़ा पर विचर वात है। सायकाल विजयी सेनायें हुट की कपार धार सम्पत्त तथा है।

कोपला दर्रे के ग्रम्तिपूजकों का विनाश तथा एक पत्थर का उल्लेख जो गाय के समान था ग्रीर जिसे मार्ग-भ्रष्ट हिन्दू पूजते थे।

साहेब किरान उस पर्वंत की चोटी से देस रहे ये कि बीरता तथा जगल के सिंह उस दरें में पैदल प्रविष्ट होकर किस प्रकार जेहाद कर रहे हैं। जब बहुत से काफिरो की हत्या (१४६) हो गई तो सेप भाग खड़े हुए। विजयी सेना स्पार धन सम्भति लेकर वापत हुई ग्रीर वे वादसाह द्वारा सम्मानित विधे गये। साहेज किरान सायवाल की नमाउ तक उस पर्या विशा कर हो। उन्होंने प्रारीत हैं प्रियों में जिस किसी को जूट की धन सम्पत्ति न प्राप्त हुई हो उसे भी उसमें से कुछ दिया जाय। लूट की धन सम्पत्ति के श्रारपिक होंने के नारण जो वोई जितनी भी अपने अधिकार में कर सचता वा उसने वह धपने प्रिकार में की।

पक मास के भीतर धर्यात् १६ जमारी उन ध्रव्यत् (२५ जनवरी ) के प्रारम्भ से १६ जमारी उन प्रांतिर (२३ जमारी उन प्रांतिर (२३ जमारी उन प्रांतिर (२३ जमारी उन प्रांति के मध्य में रही धीर तदुसरान्त जम्मू पहुँची। इत बीच में काफिरी, मुखरिको तथा ध्रामिनूजको से २० यद क्षेत्र।

(१६०) इस ३० दिन के मध्य में हिन्दुयों के बड़े-बड़े किलो में से ७ किलो पर प्रिकार प्राप्त हुया। यह किने घरमत्त इह थे। वे एक इसरे से एक या दो फरसख की दूरी पर स्थित थे। उन स्थानों के प्रत्येक किले वाले दूसरे किले वालों के विरुद्ध पे ग्रीर प्रधिकाश उन स्थानों के तिवासी पिछने मुल्तानों के राज्य-काल में जिज्या प्रदा करते थे। इस बीच में उहाने मुलक्तानों की प्रधीमता समाप्त कर दी थी और जिज्या देना बन्द कर दिया था, मत जन कर दिया था, मत जन कर विराम साम कर कर दिया था, मत जन कर सिंह से प्रमुख जन लोगों से गुद्ध करना तथा उनका रक्तपात शरीमत के मतुमार उचित था।

जन हिनों में से एक किला क्षेत्र का था। यह मसिक शेल कोकर के सम्यन्यियों का था। यहाँ के निवासी मुसलमानों के एक समूह द्वारा, जो उन लोगों के मध्य में था, प्राज्ञाकारी

१ एक फ़रसख लगमग १८००० फीट के बराबर होता था।

(११२) मुहम्मद तथा घमीर मुनेमान साह, बायें भाग के धमीर जादा मुक्तान हुसेन तथा घमीर जाहा तथा, मध्य भाग के आधिम दल के प्रमीर धेख मुक्कीन तथा घमीर शाह मतिक एव दायें, वायें तथा मध्य भाग के सांसद धमीरों ने वीराता प्रदीतत करते हुए काफिरों से युद्ध करने के दिल एक्यान किया। साहेंय किरान ने उन वर्ष के दहाने पर पड़ाव किया और (१४३) आत्वधिक धन सम्मत्ति प्राप्त की। साहेव किरान ने धादेश दिया कि धाक्तिशाली लोगों में से जिस किसी ने ३, ४ सी नायें पकड़ी हो वे उनको धाकिहीन लोगों को बाट दें। उत परोपकार के कारण सेना के समस्त धरवारीहियों, पदातियों तथा छोटे बढ़े लोगों की लाभ हुआ और कोई भी उस लाभ से विचत न रहा। रिवंदार की रात्रि में साहेव किरान ने प्रमीर जावा गीर मुक्तम के सिवंद ने विचार की पत्रि में साहेव किरान ने प्रमीर जावा गीर मुक्तम के सिवंद ने विचार की पत्रि में साहेव किरान

(१५४) विजयो पताकामो ने उस स्वान से प्रस्थान करने बहुरा ग्राम मे, जो वकरी के निकट या तथा गियापुर की विजायत (प्रदेश) के नाम से प्रसिद्ध था, विश्वाम किया। सोमवार १२ (२१ जनवरी) को बहुरा से प्रस्थान हुमा और ४ कोस यात्रा को गई म्रीर सारसावा की यिक के स्थान पर पड़ाव हुमा। सेना के पास सूट को म्रत्यिक सन-सम्पत्ति होने के कारस्य प्रस्थान घीटे-घोटे हो रहा था। नित्य ४ कोस से प्रधिक चनना सभव न था। मानवार १३ (२९ जनवरी) को बहाँ से प्रस्थान करके विजयी सेनामों का कुन्दुब ग्राम में पदाब हुमा। इन दोनो पड़ावों के बीच को दूरी लगभग ४ कोस थी।

#### सिवालिक पर्वत के श्रन्य क्षेत्रों के जंगलों में युद्ध

युद्धवार १४ जमारी उल घट्टल (२३ जनवरी) को साहेब किरान ने कुनदुख से प्रस्थान किया और यमुना नदी पार करके धिवालिक पर्वत के दूसरे क्षेत्र में पद्धाव किया । उसी दिन समाचार प्राप्त हुआ कि हिन्दुस्तान के रतन नामक एक राम ने बहुत बड़ी मीट एक्टम (१४४) कर रखी है। प्रनिभुज्जक तथा हिन्दुस्ता के बहुत से समूह इथर उघर से शाकर उससे मिल गये हैं। उन्होंने उचकी प्रधानता स्वीकार कर सी है तथा कठिन पर्वेदों एव जानवी में भारण प्रहुण कर ली है। साहेब किरान ने बृहस्पतिबार १४ (२४ जनवरी) को राप्ति में प्रार्ट्स दिया किन कुपूनों के प्रमीर महालें जलाकर तथा सेना मुख्यविस्वत करके प्रस्थान करें। बुझी को काटने तथा मार्ग बनाने का प्रयत्न करें। बाही सीमाय के नारण उस राजि में १२ कोत की यात्रा की गई प्रीर मार्ग बनाया थया। बृहस्पतिबार १४ (२४ जनवरी) को विजयी सेनाय सिवालिक पर्वत तथा को गांवत के मध्य मार्ग में पहेंच गई।

(१५६) राय रतन ने उस स्थान पर दाहिने तथा बाये भाग की सेनाधों को सुन्यव-स्थित करके युद्ध की तैयारी कर ली यी किन्तु माजियों के तकबीर के नारों के पर्वतों में गूजने के पूर्व ही वे मार्गअष्ट भाग सबे हुए। कून्नों के बमीरो तथा सैनिकों ने उनका पीछा किया श्री उनके सभिमान का अन्त कर दिया। उन दुष्टों में से बहुतों को नरक पहुँचा दिया। इस सामा में उनको इतनी खर्मिक घन सम्पत्ति प्राप्ता हुई कि उनका उन्लेख करना सम्भव नहीं। सैनिकों में से प्रत्येक को १००, २०० गार्में सवा १०, २० दास प्राप्त हो गये।

उसी दिन दायें भाग के ग्रमीर जादा पीर भुहम्मद तथा ग्रमीर सुलेमान शाह ने एक ग्रन्य दों में जेहाद विचा भीर काफिरो को तलबार के प्रत्ये जिला हो स्वत्या । इस्लामी क्षेत्रा को ग्रद्यिक धन सम्मति प्राप्त हुई थी। बायें भाग के प्रमीर जहान साह ने पृथक् दूसरे दरें पर ग्राहमण किया या और बहुत से प्रधर्मी हिन्दुओं को तलबार के घाट उतार दिया या किन्तु (१४७) उन्हें प्रिषिक धन सम्मत्ति न प्राप्त हुई थी। शुक्रवार की राजि में दायें तथा वामें भाग की सेनायें दोनों पर्वतों के मध्य में पहुँची ग्रीर शुम शिविर से मिसी। "इस्तन्दर बाह को बहुत वष्ट दिया गया और जितना उसके राज्य से प्राप्त हो सकता है उससे (१६४) प्रीषक मौगा गया है।" साहेब किरान के दूतों ने इस्तन्दर शाह के पास यह सदेवा पहुँचा दिया प्रीर लोट कर उसकी ग्रत्यांधक निष्ठा तथा दासता का उस्तेस किया। मगसवार १० (२४ फरवरी) को इस्तन्दर शाह के दूतो तथा मोताय जैनुद्दीन को कस्मीर की ग्रोर मेजा गया श्रीर सह निश्चय हुमा वि उस तिथि के २० दिन उपरान्त सिन्य नदी के तट पर साही सेनार्य पहुँच लागिं।

इस मजिल से पर्यंत के प्रांचल में एक ग्राम था। वहां शत्रुघो का एक समूह विद्यमान था। विजयी सेनाफो ने उस प्राम पर श्राक्रमण किया। समागे हिन्दुघो ने अपने घर बार की विन्ता न करके उन्ह अपने हाथ से जला डाला। इस्लामी सेना को उस ग्राम से अव्याधिक धनाज प्राप्त हुआ। उसी दिन दो अन्य ग्रामे पर, जी निजट थे, मध्याहीतर की नमाज के उपराप्त ग्राक्रमण किया गया और वहीं का समस्त धनाज तथा सामग्री अधिकार में कर जी गई। उस मार्ग में ग्रारा तिमुर जीकि साही सेवक या वाण द्वारा श्राहत हुसा।

युद्धवार १६ (२६ फरवरी) को उस पडाव से कुच करके जम्मु के करवे के सम्मुख (१६६) पडाल हुमा। ४ कोस यात्रा की गई। इन मजिली में लगक्या ४ फरसख तक एक दूसरे से मिले हुए बहुत से खेत थे। साही मवेशियों को बहुँ म्रत्यिक चारा प्राप्त हुमा। कुस्पतिवार २० (२७ फरवरी) को विजयी पताकार्य जम्मू कस्वे की धोर वहीँ धौर उस दर्रें में जीकि जम्मू नदीं वा वहाता है, प्रविष्ट हुई। विजयी सेनाधों ने कई बार उस नदीं को पार किया। पर्वत के धाँचल में बाई धोर जम्मू कस्वा था। दाहिने हाथ की धोर मन्त्र ग्राम या। इन दोनो स्थानों में बढ़े बतवान तथा मूखं हिन्दू थे। पर्वत तथा जगल अत्यन्त इड थे श्रीर वहां प्रवेदा पाना बड़ा कठिन था। उन हुग्री ने धपने हित्यों तथा बाजकों को पर्वतों में केविया। उनका रागं काफिल तथा जाहिल हिन्दु धों का समूह लेकर मरने मारने के लिए उचत था धोर वह पर्वत में एक इड स्थान में शारण प्रदृश विषे था।

(१६०) साहेब किरान ने इस्लामी सेना भी हानि पहुँचाये विना उन देन रूपी व्यक्तियों पर निजय प्राप्त करने के हेतु प्रादेश दिया कि इस समय उनसे कुछ न बोला जाय भीर मन्त्र साम पर शाक्रमण किया जाय। विजयों सेनाफों ने साही प्राद्यात्रसार उम साम की नष्ट भ्रष्ट कर दिया थीर लोटते समय ने जम्मू कस्त्रे में प्रतिष्ट हुए। भोजन तथा पद्युघों के चारे के लिए धरपंपिक भनाज प्राप्त निया। साहेब किरान ने भादेश दिया कि कुछ बीरों के नूधून (दल) अगलों में पात लगाये बैठे रहे श्रीर प्रतीक्षा करते रहे। विजयी तेनाभ्रों ने वहाँ से प्रस्थान कर दिया।

पुक्तार २१ (२८ फरवरी) को जम्मू नदी पार करके ४ कोस यात्रा की गई धीर चनावा नदी के किनारे दिविद लगे। उस स्थान पर ४ फराख के वर्गाकार क्षेत्र में कृषि होती थी। (१६६) वब पुत्र वेतार्थे जम्मू तथा मन्द्र वर्रे को पार कर चुकी तो लोगडी स्पी हिन्दुधी ने यह विचार विचा कि जगल सिहो से रिक हो गया है और वे असावधानी की धवस्या में जमल के वाहर निकले। उन्हें यह बात या कि विजयी तेता के कुछ कृषूत्र (दल) पात लगावे वैठे हैं। वे उन प्रधर्मी मार्ग-अर्ष्टो पर दूट पडे धीर उनमें से बहुतो की हत्या वर दी। अमीर दोख प्रस्ति के तूमान से बीलत तिपुर तवाची तथा हुवेन मेलक चूचीन ने जम्मू के राय की ४० प्रित्ति के तूमान से बीलत तिपुर तवाची तथा हुवेन मिलक चूचीन ने जम्मू के राय की ४० प्रित्ति कर से पही हत्य की । तल्तात ने इंद्यर के प्रति कृतकता प्रकट की। तल्तात चन दुष्टो की हत्या वरपार विचा भादेत किरान ने इंद्यर के प्रति कृतकता प्रकट की। तल्तात चन दुष्टो की हत्य कर दी गई। अमू का राय युद्ध में प्राहृत हो गया था। या प्रपार करने के लिए उक्ता उपचार विचा गया,

बन गये और बाह्य रूप से उन्होने आज्ञावारिता स्वीकार कर ली । श्रमानी का धन प्राप्त करने (१६१) के लिए शाही सेना द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया । उसने बडी युक्ति से उन लोगों के बहुमूल्य सामानों को बाहर निकलवा कर विकवा दिया और इस प्रकार कोई भी ग्रस्त्र-शस्त्र न रहने दिया।

तत्परचात् शाही आदेश हुआ कि ४० श्रान्तिपूजक हिन्दू शाह खाजिन के दासो में सम्मिलित हो जाय किन्तु उन लोगों ने विरोध किया और कुछ मुसलमानों की हत्या कर दी। मुसलमान गाजियों के लिए उन अच्टो से प्रतिकार लेना आवश्यक हो गया और मुजाहिदों ने उस किले पर विजय प्राप्त कर ली। २ हजार मनिपुजक मार डाले गये।

# जम्मू के क्षेत्र में साहेब क़िरान का युद्ध

(१६२) रविवार १६ जमादी उल ग्राखिर (२३ फरवरी) को विजयी पताकाग्री ने ईस्वर की शररण में मसार नामक स्थान से प्रस्थान किया और ६ कोस यात्रा करके पायला (१६३) नामक ग्राम में जोकि जम्मू के निकट है पडाव किया। उसी दिन ग्रमीर शेख महामद इको तिमुर, मुबक्शिर तथा धमीर जादा खलील सुल्तान के तूमान से इस्माईल बरलास पायला ग्राम की ग्रोर रवाना हुआ। वहाँ के निवासी बड़े वीर थे ग्रीर उनके जगल बड़े हुढ थे। जगल के किनारे उन्होंने कटघरा सैयार करके युद्ध की सैयारी प्रारम्भ करदी। इस्लामी योद्धा विलम्ब किये हुए बिना उन काफिरो पर आक्रमण करना चाहते थे किन्तू इसी बीच में शाही श्रादेशानुसार एक व्यक्ति ने शाकर कहा कि युद्ध रोक दिया जाय और जब दूसरे दिन शाही पताकार्ये पहुँच जार्य तब युद्ध प्रारम्भ हो । सोमवार १७ (२४ फरवरी) को साहेब किरान ने सवार होकर दाहिने तथा बार्चे भाग एवं मध्य भाग और अन्तिम दल की सेनार्ये सुव्यवस्थित की। ग्रधर्मी दुष्टों के हृदय तकबीर के नारों की सुनकर दहल उठे और विलम्ब किये बिना ही वे ग्राम को छोडकर भाग गये और लोमडियो के समान जगल में छिप गये। शाही सेना के बीर कटघरों को तोड कर जगल के समक्ष खडे हो गये ताकि सेना बाले निश्चित (१६४) होकर नगर में प्रविष्ट हो तथा अत्यधिक धनाज अपने अधिकार में कर लें। इस्लामी सेना ने तैयार होकर उस स्थान से उसी दिन प्रस्थान किया और ४ कोस यात्रा करके पडाव किया।

उसी दिन उलचा तिमुर तुनकताज, कुलादू, अभीर जादा रुस्तम तथा मोतमद जैनुहीन, जो देहली से दत बना कर कश्मीर भेजे गये थे श्रीर वहाँ के शासक इस्वन्दर के पास धाही फरमान लेकर गये थे, इस्कन्दर के दूतो सहित शाही शिविर में उपस्थित हो गये और उन्होंने निवेदन किया कि शाह इस्कन्दर दासता प्रदर्शित करते हुये स्वागतार्थ था रहा है श्रीर जिबहान नामक ग्राम तक पहुँच गया है। इसी पडाव पर मौलाना नूरुहीन ने, जोनि इस्वन्दर नी ग्रोर से दूत वन कर स्राया था, शाही शिविर में उपस्थित होकर कहा कि 'सम्मानित दीवान के भ्रमीरो ने यह निश्चय किया है कि ३० हजार घोडे घौर ढाई मिस्लाल<sup>3</sup> की तील के १ लाख सिक्के र क्यमीर से प्राप्त किये जायें।' वह इस म्रादेश के पालन हेतु लौट गया ताकि इस कार्यं के सम्पन्न कराने के उपरान्त इस्वन्दर भूमि चूमने का सौभाग्य प्राप्त करे। जब साहेब किरान को यह समाचार प्राप्त हुआ तो उन्हें यह पसन्द न आया और उन्होंने कहा कि

१ कोबाध्यद्य ।

२ विच विभागः

३ एक मिस्काल ७० अथवा ७२ ग्रेन के दरादर होताथा।

४ सम्भवतः चौँदी के।

उनको दृष्टि मुहम्मद माजाद पर पड़ो और उन्होंने उसे विदोप रूप से सम्मानित किया धौर श्वितमृत तथा निष्प प्रदान किया और उसे उसके समकालीतो में सम्मानित किया।

(१७४) उसी दिन यह भादेश हुमा कि बायें तथा दायें माग की सेना के अभीर तथा कूपूनों के समस्त प्रामीर अपने अपने स्थान को निरिचत मागें से लौट आयें। समस्त शाहबादो सम्बन्धियों, तूमानों, हुबारों ने तथा क्यूजार बहुमूल्य खिलसद प्रवान किये शाहुबादा थें प्रहुमद चहुमीत को जड़क पेटी तथा विधेष मुगुट प्रवान किया गया। हिनुस्तान से मुहन्य चहुमीत को जड़क पेटी तथा विधेष मुगुट प्रवान किया गया। हिनुस्तान से मुन्न समोरों तथा सैंचिंदों के समूह वादशाह की सेवा में सिमालित से, उन्हें सम्मानित किया मया थीर उन्ह वायस होने की मुन्नमित दे दी गई।

िंद्य हों ने जिसे सारण ने बन्दी बना लिया या और क्लि में बन्द कर दिया था, घीर भी भाग कर व्याने में जो देहली की विलायत में है महोदन के पास जो मुसलमान मिलक या पहुँच गया था, निष्ठा प्रदर्शित करते हुए परती का चुस्तन किया और वह साही धिविर का (१०६) सेक्क बन गया। इस सम्य वादशाह ने उसके प्रति विशेष हुणा प्रदक्षित की तथा मुस्तान की विलायल उसे सीप दो।

क्योरि उस स्थान पर बहुत अच्छी सिकारगाह थी जहाँ सिह, जगनी गये, हिरन इत्यादि और जगसी धन्य विकार के जानवर बहुत बड़ी सस्या में ये तथा नाना प्रकार के पंत्री तीते इत्यादि ये, अत बादशाह ने म्रादेश दिया कि उनकी जिरगे में मेर लिया जाय। गिहों के विकार के उपरान्त अन्य जानवरी तथा पश्चिमों के शिकार विये गये। उस स्थान पर इतना प्रिक पिकार प्राप्त हमा कि उननी सस्या का अनुमान नहीं किया जा सका।

(१७७) शुक्रवार २८ (७ मार्च) को सिकार के उपरान्त ८ कोस यात्रा करके जिवहान नामक स्थान पर जो कस्मोर को सीमा पर है, शाही सिविर लगे ।

(१६१) साहेब निरान ने २६ (= मार्च ) को जिबहान प्राप्त से प्रस्थान निया घीर ४ कोस यात्रा करके दन्दाना नदी के तट पर साही सिविर लगे । शनिवार को विजयी पता-कार्यो ने, उस पुन से जो साही आदेशानुसार तैयार हुआ था, नदी पार की।

# साहेब किरान की शोझातिशोझ अपने राजधानी की श्रोर वापसी।

यनिवार की प्रात काल ३० जमादी उल खाखिर (६ मार्च) को साहेब क्रियान ने तस्कर के प्रत्यान करने के पूर्व समरकत्व की कोर सीझातिसीझ प्रस्थान किया भीर दन्दाना नरी के किनारे सान बिस्त नामक स्थान पर शोकि जूद पर्वत से सम्बन्धित है, एडाव विद्या।

(१-२) सोमवार १ रजब (१० मार्च) को सान बिस्त से प्रस्थान करके बख्वा नामक निक ट पड़ाव हुया । वहाँ से प्रस्थान करके चील खलाती पहुँचे । वहाँ से तीझातिसीझ प्रस्थान करके एक तालाब के निनारे पड़ाव हुया । बढ़ा या मार्च इस स्थान तक ३० कोस ची दूरी है। चीले जलाती के नामकरण का चूताल इससे पूर्व किया जा चुका है। मनकवार २ (११ मार्च) को एक पहर दिन बड़े साही सिविर सिध नदी वे तट पर चहुँचा। उस स्थान के प्रवाद हुत को प्रभीर निमुक्त हुए हैं, उदाहरणाई पीर सती सहद्व तथा प्रस्य सरदा, उन्होंने सादेशा हुत को प्रभीर निमुक्त हुत है। उस किया। साहेब कियान वहाँ से प्रस्थान करके १० कोस पर पड़ाव किया। सहद्व तथा स्थान करके १० कोस पर पड़ाव किया। इद्धार ३ (१२ मार्च) को उस स्थान के रवान स

१ पक देवार सैनिकों का अधिकारी।

२ शिकार का घेता।

(१६६) और उमको बहुत से वचन दिये गये किन्तु उसने इस्लाम का कलमा पढ लिया तथा गठमास कोकि उन क्षोगों में निर्मिद्ध है, मुसलमाना के समान खा लिया। प्रत उसे खिलप्रत द्वारा सम्मानित किया गया। रविवार २३ (२ मार्च) को विजयी सेनाओं ने उस मखिल पर पठाव किया और कई सेनामें जो लाहाउर (लाहोर) गई थी वे चाही शिविन में चा गई।

# लाहाउर (लाहौर) नगर तथा शेखा कोकर

सोमवार २४ (३ मार्च) को विजयी सेनायों ने बनावा नदी पार की धौर ४ कोस याता करके पताव किया। उस दिन समीर खादा मीरान शाह के सेवक तवरेज से पहुँचे शौर उन्होंने साहजादो, पुत्रो तथा समस्त सेवको एव हितींपयो की, जो उस घौर पे, मुरक्षा के समाचार पहुँचाये। उसी दिन हिन्दु साह साबिन को राजधानी समरकन्द की ब्रोर भेजा गया ताकि वह विजयी पताकायों के वहाँ पहुँचने का समाचार पहुँचा दे।

(१७३) युद्धवार २६ ( ४ मार्च ) को चनावा नदी के तट से प्रस्थान हुन्ना धौर ६ कोस यात्रा क्रके जगल में पडाव हुन्ना। उसी दिन तबरेख के एक राजदूत को समरकन्द भेजा गया।

बृहस्पतिबार २७ (६ मार्च) को साहेब किरान ने प्रस्थान किया धौर ६ कोस यात्रा करके एक जगल के किनारे पडाब किया। उस दिन उस जगत में एक सिंह दृष्टिगत (१७४) हुमा। विजयी देना ने प्रत्येक दिशा से उस पर झाक्रमण विचा। अमीरों में से अमीरों केस नुक्हीन ने जो सबसे अधिक बीर या उस पर झाक्रमण विचा और उस सिंह को गिरा दिया।

इसी बीच में घमीर जादा पीर मुहम्मद, घमीर जादा रस्तम, प्रमीर मुहेमान घाह तथा ममीर जहान पाह लाहाजर (बाहोर) से बायत होकर ग्रुम दिविर में गहुँचे। उन्होंने मुद्ध करने प्रमार्थी हिन्सो को जेहाद की तत्ववाद हारा मार हाला और प्रत्यिक या मम्मति एकत्र की। उन्होंने घरती सुम्मन के उपरान्त बायिक सूट की पन सम्मति प्रस्तुत की। दानी साहेब किरान ने तत्काल जितने मी बीर खडे थे बह धन सम्मति उन्हें प्रदान कर दी।

# भाग व

समकालीन राजनीति सम्बन्धी ग्रन्थ

जियारदीन बरनी (क) फतानाये जहाँदारी

सुल्तान भीरोच शाह (ख) फतूहाते भीरोजशाही होकर बानों में पड़ाव हुआ। पीर ग्रस्ती ताज, भमीर हुसेन सूचीन तथा ग्रन्थ सरदार, जो ऊग्रा-नियों के विद्रोह की शांत करने के लिए बानों में थे, ७ मास के उपरान्त जमीनवोगी के (१०३) सम्मान से सम्मानित हुए। उन्होंने एक तक्ष्य पोड़े तथा एक हजार मार्थे मेंट की। साहिब किरान ने भादेस दिया "कि घोड़े उन्हों वीरों को दे दिये जाये और गायें जिनसे प्राप्त की गई थी उन्हें वापस कर दी जायें। पीर म्रानी तथा उसके साथी उस समय सक प्रतीक्षा करें जब तक सेना उस स्थान की पार न करते।"

र ६ की संख्या में कोई उपदार, सम्भवतः ६ वोदे ।

# फ़तावाये जहाँदारी

[ लेखक—जियाउद्दीन वरनी ] [ इरिडया त्राफिस मैनुसकिरिप्ट न० २५६३ ]

# बादशाह से लाभ

(२ प) ईरबर ने जिन लोगों को पैदा निया है उनमें बादशाह अद्देश्व होता है। मुत्य में ईप्यों देप, लोग सालव तथा दुष्प में स्वामाविक रूप से पाये जाते हैं। ऐसे बहुत (२ व) कम लोग होते हैं, जिनमें ईप्यों, हेप, लीग लालच तथा दुष्कमें न पाया जाता हो। यथायि बादशाह बैगव तथा ऐरवर्ष और धन-सम्बत्ति एव राजकीय के कारएा समस्त मनुष्यों से प्रमक्त होता है, भीर उसके ऐरवर्ष के कारएा समस्त मनुष्यों से प्रमक्त होता है, भीर उसके ऐरवर्ष के कारएा लोगों को ऐसे कारों के विषय में जो करने चाहिये तथा ऐसे कारों के विषय में जो करने चाहिये तथा ऐसे कारों के विषय में जो करने चाहिये तथा ऐसे कारों के विषय में जो करने चाहिये चारा पूर्व सार वालों को मादेश प्राप्त होते रुकते हैं, किन्तु समस्त दुष्ट ईप्योंतु, द्वेप रखने वाले, लालची तथा पूर्व वावशाह द्वारा प्रमनी स्थाराह सार प्रमान करने का प्रयत्त किया करते हैं। यतः बुद्धिमान बादशाह वह है जो ईप्योंतुभी तथा दुर्गों की पूर्तता एव विश्वासपात से सुरक्षित रहे भीर उनके जाल में न फरें।

# बादशाह को कोई भय न होना चाहिये

्ये प) बहुन से ऐसे लोग होते है जिन्हें बादबाह द्वारा बच्ट पहुवा होता है भीर वे सर्वेदा प्रतिकार का प्रयत्न बिद्या करते हैं। मुसलमानों का बादबाह, जिसे कुरान पर हट विस्तान होता है, बसे उन सोगों की पूर्तता तथा विश्वतास्थात एवं धन्य करटो का सय नहीं होता भीर वे घनने धापको तथा घनने देश भीर राज्य को कुरान के पाठ द्वारा जिसके कारण क्सिनी विस्तासमाती, पूर्त तथा इटट को सफलता नहीं प्राप्त होती, सुरक्षित एसते हैं।

[ श्रमीर इस्माईल सामानी तथा श्रमर लैस की कहानी से उपयु क सिद्धान्त की पृष्टि]

# बादशाह के मुहम्मद साहध के धर्म पर विश्वास का प्रभाव

(६ न) बादसाह के उन्हार विश्वसाद वे सम्बन्ध में सुस्तान महमूद का कपन है, "हे महसूद के घुनो ' तुन्हें मती भीति ज्ञात होना चाडिय कि मुस्तमानों म बादधाह के कार्यों की सम्बन्ध के घुनों में ति पदबा हुए ते तह सम्वादित होने एव बादसाह के उन्हार तथा हुए तथा हुए ति विश्वसों पर स्वतिम्बत है। यदि बादसाह का नीवयों बाग प्राप्त देवी पुस्तकों पर हव विश्वसाद हो तो उनके साशीवर्षित ने उनके राज्य मन्त्रची समस्त कार्य मत्नी भीति सम्पत्त हो जायेंगे भी उनकी प्रशास के उद्देश्यों तथा धावस्यवताओं की पूर्ति होती रहेगी। यदि बादसाह का मुहस्मद साहक के पार्म ये हव विश्वसाद हो धीर वह धीषक एवादते विषया रोजा नमाज ग कर धंके तो हायों भाषीं नाहीं। उनके हव विश्वसात तथा धीन-मनाही एवं दीन-परवरी के काराया उनके कमाज रोजे की वामी की विश्वसाद वर भी है हवर प्रमान तथा। यदि कोर्ड

१ उपामना।

२ १रनाम के निकानों की रक्षा तथा भन्य लोगों द्वारा उनका पानन कराना ।



दीन परवरी की द्यान तो यह है कि मन्न मारूफ तथा निहीये मुन्दर को रोनक प्राप्त हो मौर इस्लाम के समस्त ७२ सम्प्रदायों में गरा दे भादेश जारी हों।

कठोर मुहतसिबो एवं ग्रमीर दादों को नियुक्ति

मृतपूर्व ग्रानिमो ने बादशाहों के हुढ एव उत्कृष्ट विश्वासी के चिह्नों के विषय में विस्तार से लिखा है। एक चिह्न यह है कि वह प्रपती राजधानी, नगरी, प्रदेशों तथा बस्बी में कठोर स्वमाव वाले महतसिब<sup>२</sup> तथा निष्ठूर धमीर दाद है नियुक्त करे धीर नाना प्रकार की सहायता से उनके ग्राधिकार तथा शक्ति में बुद्धि करे ताकि वे मुसलमानों में ग्राम्ने मारूफ तथा निहोये मुक्तर को द्योगा प्रदान कर सकें, धौर दड द्वारा दुराचार की रोक थाम कर सकें। जो लोग खुल्लम खुल्ला पाप तथा दूराचर करते हो उन्हें कठोर दड दें तथा पाप करने वाली यो नाना प्रकार से बच्ट में रक्खें। मदिरातान गरने वालों, वशी बजाने वालों (गायकों) तथा (न ब) जुमा खेलने बातों को पाप करने से रोक दें। यदि वे रोकने, कठोरता अपमान तथा श्रनादर द्वारा न करूँ घौर इस्लाम के अनुयायी होने पर भी इन ग्रत्यन्त निर्विद्ध वस्तुओ को न त्यार्गे तथा धर्म से लज्जा धौर बादबाढ़ के नियंव पर ध्यान न दें तो धनी लोगो को निर्धन बनावर बन्दी कर हैं। मिदरापान करने बालों को नगर के बाहर निकाल दें जिसमें वे एकान्त में निवास करने लगें। यदि वे मुसलमान हों तो जनसे निर्देयता का व्यवहार करें भीर ऐसी व्यवस्था करें कि कीई मुमलमान मदिरापान न करे। नीच लोगों की, उनके विलाप के बावजूद, दंड द्वारा रीक माम करते रहें। उनके ऊपर कठीर तया निष्ठ्र लोगों को नियक्त कर दें ताकि वे नगरों को त्याग कर ग्रामों में चले जायें भीर ग्रामीश जीवन ब्यनीत करके तथा दारा हवीकत कार्यों को करके ध्रयने भीजन तथा वस्त्र की व्यवस्था करें। जो लोग बड़े बड़े पाप खुल्लम खुल्ला करते हो उन्हें मुसलमानों के नगरो में रहने तथा पाप एव दुराचार न करने दें। भोग विलास के गृही का निर्माण न होने दें। यदि उनका निर्माण ही चुका हो तो उन्हें घराशायी करा दें।

(६ म) जो नोग हिन्न कर विजित कार्यों को करते हो उनके विषय में अधिक पूछताछ न करायें। मुहत्तिस्वों तथा समीर दादों के सामने जो निषिद्ध कार्य होते हों अथवा जो विजित नार्य सामारण नोगों की शृंक के ममझ होते हो उनका मन्त करायें और मुस रूप से होने वाले कार्यों की खोज तथा उनके स्तृत करते का प्रयत्न कर है। वो विदयतें पुत्र के साममें में बाधक हो उनका सामसम्बद्ध अप करायें। मुनतानानों को प्रत्येक पुत्रकों, पाने मार्ग में बाधक हो उनका सपासमब अप्त करायें। मुनतानानों को प्रत्येक पुत्रकों, पाने तथा पर में करवायें निवास करायें। मुनतानानों को प्रत्येक पुत्रकों, पहले सुद्ध सिक्ष के विषय में चेतावनी देते रहें। मुनतानानों के लिये

ऐसे कार्य जिनके करने की शरा दारा अनुमति है थीर ऐसे वार्य नो शरा दारा निषद हैं।

र हिर्दिस : समस्त गैर इस्लामी बार्ते को रोवने बाला अधिकारी। रारा के निष्यों के क्लन के क्लिय से देख रख उसी के दारा होती थी। वह स्वय दह देकर रारा के प्रतिकृत वार्ते रोक सकता था।

रै अभीर बाद 'नद सुल्तान की अनुपरियनि में दीवाने मक्तनिम का अध्यद्ध होता या और बहुत वहा अधिकारी होता या। वह दायदक भी कहलाता था। सेना आर्दि में भी अभीर दाद होते थे। बावी के क्रमलों वा पासन कराना भी उनी का कर्तन्य होता था।

४ उनकी थन सम्मत्ति छीन कर बन्दी बना दें।

५ जिन स्थानों पर भोग विलाम होता हो। ६ दस्ताम में नवीन अस्वीकृत बातों का मिलाया जनाः

७ इस्लामका क्लमा।

बादबाह सदाधारी हो तथा घल्लाह की एवादत करता हो धौर उसमें उपर्युक्त ग्रुए हो तो वह ससार का कत्व व हो जायगा।

# बादशाह द्वारा शरीश्रत का पालन

(७ घ) बादचाह के हुई विश्वास थी पहचान यह है कि यह प्रपने घाप को तथा प्रपनी प्रजा को वारोधत के मार्ग पर रक्खे। यदि यह विलास प्रिय हो तो प्रपने वादचाही धातक एवं ऐस्वयं द्वारा धारा के घादेशों को इस प्रकार सम्मान प्रदान करे घीर उन कार्यों को जिनके करने की ईस्वर की घोर से ध्रमुमित मात है, करने का इस प्रकार धादेश दे, तथा उन कार्यों को जिनके न वरने का ईस्वर की घोर से धादेश है, रोकने का इस प्रकार प्रवस्य करें कि उसके राज्य में कोई दारा द्वारा वजित कार्य खल्ला खल्ला न हो सो।

### दीन पनाह बादशाह

दीन पनाहरे बादबाह के गौरत की प्रवास सम्भव नहीं, वारण कि घमनिष्ठ पुसल-मान उसकी दीन-पनाही तथा दीन परवरी के कारण निविचन होकर ईवरर की उपासना करते हैं भीर मुहम्मद साहब की धारीमत के धार्वेश विभिन्न देशों में जारी होते रहते हैं। इस्लाम को सम्ब घमों पर प्रमुख प्राप्त होता है। 'यदि वह रोजा नमाज में कमी करे ती वह विनास-प्रिम्न होने पर भी दीन पनाही के कारण दश्नीय नहीं होता।

बादशाह को स्वयं भोग विलास मे ग्रस्त होते हुये भी शरा के धादेशों का पालन कराना चाहिये

(७ व) बादशाह को मुहम्मद साहब के धर्म की वृद्धि में यथासम्भव प्रयत्न करते रहना चाहिये भीर दीन-पनाही में निसी बारण कमी न करनी चाहिये। वह स्वीकृत कार्यों के जारी करने तथा वर्जित कार्यों की रोक थाम का प्रयत्न करता रहे। अपनी बादशाही की शक्ति ऐसी बातों में लगाये कि सत्य की केन्द्रीय स्थान प्राप्त हो जाय, इस्लामी प्रयाय उन्नति पायें। कही ऐसा न हो कि शैतान तुम्हारे हृदय में यह डाल दे कि जब हम भीग विलास में ग्रस्त हैं भीर जबन तथा समायें करते रहते हैं. राजकीय भ्रपने भीग विलास में ध्यय करते हैं ग्रीर बादशाही ऐरवर्ष सथा वैभव का प्रयोग ग्राधवांशतः सप्तत वे विरुद्ध करते हैं तो ग्रन्य लोगों को विस प्रकार शरा द्वारा वर्जित तथा निषिद्ध मार्थों को करने से रोकें तथा विभिन्न प्रकार के कठोर दण्डों ने भय से उन्हें मना नरें भीर ईश्वर द्वारा स्वीकृत कार्यकरने का भादेश दें। इस प्रकार के विचारों को शैतान द्वारा उत्पन्न किया हथा अम समक्षना चाहिये। सत्य तो यह है कि बादशाही को ईइवर द्वारा स्वीवृत कार्यों के करने तथा विवत कार्यों की रोक थाम का स्थम ही प्रयत्न करना चाहिये तत्परचातु धन्य लोगों को इस प्रकार के मादेश देने चाहिये। किन्तु यदि वे स्वय भोग विलास के कारए। ऐसान कर सकें भौर दूसरों से भी इन मादेशों (द ग्र) का पालन न करा सकें भीर सत्यता की वेन्द्रीय स्थान न प्रदान कर सकें ती बादशाही . ऐइबर्य एव वैभव को किस नाम से पुकारा जा सकता है, कारए। कि न उन्होंने धर्मेनिष्ठता सम्बन्धी क्तंब्यों का पालन किया और न दीन-पनाही सम्बन्धी । उनकी बादशाही व्ययं रही । यदि बादबाह ससार में दीन-पनाही में कमी करते हैं और ससार में चनकी बादशाही में कोई होए जरपन्न नहीं भी होता तो वे क्यामत में दड के पात्र होंगे। बादशाह की दीन पनाही तथा

र आधारः धकियों का विचार है कि कुछ प्रसिद्ध धिमयों के कारण ही संसार में शान्ति है। वे लोग कुतुब कहलाते हैं।

२ इस्लाम की रुद्धा करने वाला भादशाह ।

ताबीव 'तथा बहानों से धून्य तफसीर रे, हदीस 'तथा फ़िक़ ह 'के प्रतिरक्त किसी प्रन्य झान का प्रपार न ही सकता था।

[ महमूर द्वारा ख्यारङम की विजय के उपरान्त मोतज़िलयों \* का यहिष्कार कराना, युजरात में सुयूज़ नामक समूह की हत्या तथा यगुराद के दार्शनिकों, बदमज़ृह्यों एवं दहरियों \* के निनारा की श्वाकात्ता ]

# महमूद द्वारा बाह्मरगों के विनाश की श्राकांक्षा

यदि महसूद एक बार हिन्दुस्तान पर भीर धाक्रमण करता तो बाह्यणों को, जो कुफ तथा शिक के भादेशों को हड बनाने का साधन हैं, तखवार के घाट उतार देता भीर लगकग दो सी शीन सी हखार हिन्दू नेतामी की गर्दन मरवा देता। अब तक समस्त हिन्दुस्तान स्लाम स्वीकार न कर लेता भीर कलमा न पट लेता है। तुन्दुसी ने हस्या करने वाली तनवार की नियान में न रखता, कारण कि महसूद शाकड़े सन्द्रशय का मृत्याभी या विनके मनुतार हिन्दुभी के लिये यह मादेश है कि या तो उनकी हत्या करा शृत्याभी या विनके मनुतार हिन्दुभी के लिये यह मादेश है कि या तो उनकी हत्या करा दो या ये इस्लाम स्वीकार करें। हिन्दुभी से जियम सेने की मृत्यानि नहीं कारण कि न उनकी कोई विजाय यो भीर न पंगम्बर। यदि महसूद हारा ये दो बढ़े कार्य सम्पन्न हो जाते तो पता नहीं वृद्धा तथा प्रूम के निकट उसका क्या सम्मान हा जाता। हे महसूद के पुत्रो, हे मुसलमान बादाशहों। यदि सम्मन हो तो इन यामिक कार्य की नेष्टा करो। यदि महसूद को यह सीमाम्य न प्राप्त हो सका तो समय है कि तन्हे यह सीमाम्य प्राप्त हो लगा।

# मुहम्मद साहब के धर्म के विरोधियों का विनाश

हे (महसूद के) पुत्रो है धर्मीलाह बादराहो । तुन्हें समम्ता चाहिये कि मुद्दम्मद साहब के धर्म के निरोपियों तथा सनुभों के विनाश में इतना प्रधिक पुत्र्य है कि इसका उन्तरेस धरमन नहीं। ससार में धर्म के रानुभों के विनाश में इतना प्रधिक पुत्र्य है कि इसका उन्तरेस धरमन नहीं। ससार में धर्म के रानुभों के विनाश में घरना साहत शिक ऐस्वर्य तथा सम्प्रद ने भी धरनीका निज्या या। जो कोई अपनी समस्त शिक्त ऐस्वर्य तथा मुद्दम्मद साहत के धर्म के रानुभों के विनाश में समा देता है भीर किसी प्रकार ना यत वथा सोम नहीं करता तो इसते सन्ते धर्म को सम्मान प्राप्त होता है। धर्म के रानुभों का किसी प्रधार सम्मान न करना चाहिय । विस व्यक्ति को इतना ऐस्वर्य तथा वैभव प्राप्त होता ति स्वर्थ पर्याप्त होता है। धर्म के रानुभों का किसी पर वह वह ने परमानित करने का प्रवेश मर्म तथा शरीप्रत के विरोधियों एव श्राप्त के विनाश एव उनके प्रधानित करने का प्रवर्श मर्म तथा शरीप्रत के विरोधियों एव श्राप्त के विनाश एव उनके प्रधानित करने का प्रवर्श मर्म तथा शरीप्रत के विरोधियों एव श्राप्त के विनाश एव उनके प्रधानित करने का प्रवर्श मर्म तथा शरीप्रत के विरोधियों एव श्राप्त के विनाश एव उनके प्रधानित करने का प्रवर्श मर्म तथा शरीप्त के विरोध प्रधान वा सुर समस्ता रहता था। प्रधी के प्रसार के उपहारों तथा जता वस्तु भो को प्रस्तुत करने से प्रमाशित न होता या भीर उनकी भीर प्रेम को दिए से न देखता था। इसी कारण ईस्वर की छणा छे महसूद का कोई पुत्री में विवस्त के विरोध का नाम निवाश प्रमाश के स्वर्ध का नाम विवाश सुत्र में स्वर्ध के विरोध का नाम निवाश के स्वर्ध के स्वर्ध के विरोध का नाम विवाश स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध के विरोध का नाम विवाश स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध का नाम विवाश सुत्र के स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध का नाम विवाश स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के विरोध का नाम विवाश सुत्र के स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का नाम विवाश स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध का नाम विवाश स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध

र अपने उद्देश्य की पूर्ति से मम्बन्धित अर्थ निकालना ।

२ कुरान की टीका। ३ मुस्मद साइव की वाखी का सम्रह।

४ इस्लामी धर्म शास्त्रों पव करान के अनुसार इस्लामी नियमावली।

प्रतिकती मुनलमान दार्शनिकों का एक लगूइ।
 नास्तिकों।

यह बात श्रनिवायं कर दे कि वे नमाज न पहने वालो से श्रद्धांधन न होरता एवं निष्कुरता का व्यवहार करें। धनो लोगों से खबरदस्ती खकात दिनवायें धोर जनका कोई बहाना न स्वीकार करें। धने लोगों से खबरदस्ती खकात दिनवायें धोर जनका कोई बहाना न स्वीकार करते हों धोर उन्हें इस्ताम की लज्जा तथा वारवाह में भय की चिन्ता न हो तो इन लोगों को बन्दी बना कर वादयाह के समझ लायें जाकि वादयाह सब लोगों की चेतावनी हेतु इन्हें बन्दी बनाये जाने, निर्वासन तथा हत्या दे विषय में उचित श्रादेश दे सकें। बादधाह को (६ व) इस्ताम के विरोध वाद श्रद्धा हो हो पर के धार्य है स्वाम के किसी की धोर श्रामांवत करना चाहिये। श्रुष्ठकानों को इस्ताम के धार्य प्राप्त करना चाहिये। श्रुष्ठतिकों को को की स्वीर भें से सेन में लाना चाहिये।

# धर्म-युद्ध तथा उसमें मारा जाना

### धार्मिक पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी सावधानी

यजनी के समस्त निवासियों को जात है कि महसूद लोगों को पद प्रदान करने में विसिन्न प्रवार से सामार्थों करता करता था। वह लोगियों तथा पूरों को सामिक परों के निवट न फटकरी देता था पीर पूरानद साहब को दारों के पितारियों में वेदियां की रेपियां ने किया न प्रवार करता था। उनने अन्ने माक्फ तथा निहीं में मुक्तर के जारों करने के लिये गडनी में १३० प्रुर्शिक्व निवुक्त किये थे। नगरी, प्रदेशों तथा करनों में व्यक्ति तथा विश्व वाले प्रवार किये थे। महसूर कर्यं को दीन-पनाही तथा दीन-परवरी मायाधी बहुत बढ़ा कार्य समकता रहता था और सामिक अधिकारियों की निवुक्ति स्वय करता था। (१० व) महसूर को यह बात पसन्द न ची कि समस्त गडनी तथा उसके अधीन अन्य राज्यों में कोई यहती, ईसाई, नीच तथा विषयों निवास करें तथा घरने जान का प्रवार कर सवें स्वीर पहली, ईसाई, नीच तथा विषयों निवास करें तथा घरने जान का प्रवार कर सवें स्वीर पहली, ईसाई, नीच तथा विषयों निवास करें तथा घरने जान का प्रवार कर सवें स्वीर पहले मुझे के साई पहले उसमें में अधीत कर सवें महसूर के राज्य में सुनी स्वित्त कर से की सहसूर के राज्य में सुनी साहियों के स्वित्त कर सवें का सहसूर के राज्य में सुनी साहियों के स्वित्त कर सवें का सहसूर के राज्य में सुनी साहियों के स्वित्त कर सवें का सहसूर के राज्य में सुनी साहियों के स्वित्त कर सवें का सहसूर के राज्य में सुनी साहियों के स्वित्त कर सवें का सहसूर के राज्य में सुनी साहियों के स्वित्त कर सवें का सहसूर के राज्य में सुनी साहियों के स्वित्त कर सवें का सहसूर के राज्य में सुनी साहियों के स्वित्त कर सवें का सहसूर के राज्य में सुनी साहियों के स्वित्त कर सवें का सहसूर के राज्य में सुनी साहियों के स्वित्त कर सवें की साहियों का स्वति कर सवें स्वति सवें सवें साहियों की सवार कर सवें साहियों का सिक्त कर सवें साहियां कर साहियां साहियों की स्वार कर सवें साहियों का स्वार कर साहियां साहियों का साहियों का स्वार स्वार साहियों साहियों साहियों का स्वार सवें साहियों साहियों का स्वार स्वार साहियों साहियों का स्वार सवें साहियों स

र जो एक ईश्वर की संसा को न मानते हों और एक से अधिक मधाओं पर विश्वाम रक्षते हों।

२ पकेश्वरवाद।

३ ब्राह्मणीं।

- (१६ व) (१) सत्परामशं की तीसरी पहचान यह है कि उस कमें के सम्पन्न होने से न तो बादशाह के धर्म को हानि हो और न प्रजा के धर्म की।
- (४) चौषा चिह्न यह है कि उससे तत्काल लाभ हो तथा क्यायत में भी लाभ हो।
  (५) सत्यरामर्घ का पौचवां चिह्न यह है कि उस कार्य से यग प्राप्त हो,
  क्योबींट नहीं।
  - (६) उस परामशें से बड़े से बड़ा शत्रु मित्र बन जाय और शत्रु उत्पन्त न हों।
- (७) जिल कार्य के लिये परामद्य दिया जाय लोग उस कार्य में कचि लेने लगें न कि उसने कुछा करने लगें।
- (-) सत्ररामर्शका ⊂दी चिह्न यह है कि मूर्खी तथा ग्रयोग्य कोगो को वह राय जब्दित न ज्ञात हो भौर उनके विचार से उसमें त्रुटि हो ।
  - (६) उससे सगमता हो न कि ग्रत्यधिक विठनाई।
- (१०) समस्त बुद्धिमान् लोगों को वह ठोक शात हो घोर उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो ।
  - (११) उसका विचार तथा भाचरण लोभ के विरुद्ध हों।

### बुद्धिमान् वजीर

हे महिद्द के पुत्री । तुन्हें ठीक राय को बहुत बड़ा महस्व देना चाहिए धीर उसे सुगम तवा सरस न समक्रना धादिये । जिस बता से एक ससार का कल्याए। ही ध्यवा खिला-पित्र हो जाय के सामारण बात में समक्रता चाहिये । दार्थिनिकों ने देशी कारएण कहा है कि 'सरपानदी बेही का प्रतिनिधिरव करता है धीर पूटितूर्ण परामर्थ धैतान, का । सुनैभान, पंतरपानदी बेही का प्रतिनिधिरव करता है धीर पूटितूर्ण परामर्थ धैतान, का । सुनैभान पंतरपानदी के दाय के दिवय में लिखा है कि यह बड़ी ही विचित्र धित है जो ईश्वर की घोर से प्रदान होती है। सत्यरामर्थ यह है जो ईश्वर की घोर से द्वर में धा जाय ।" सुनैभान वह प्रताभी वारपाह हुये हैं घोर सिकन्दर बड़ा प्रताभी बारपाह हुया है। दोनों के ववीर वहे चुद्धमान् पे । सुनैभान का ववीर घासिक तथा सिकन्दर का ववीर घासिक तथा सिकन्दर का ववीर घासिक तथा सिकन्दर का ववीर परस्तू था। दोनों के मत सुनैदा ठीक हाते से घीर के कमी भूल न करते थे।

परंशेर तथा नीशीरवी का सशान यथिय थे प्रस्तान न ये सभी निव तथा शत्रु करते हैं भीर प्रत्य तथा ईरान के इतिहासों में उनके स्वय में किस हिया है। इन लोगों के सारशाह में प्रेसिट प्रश्न साम तथा जुड़ में हेर वया में किस हुआ है। इन लोगों के सारशाह में प्रेसिट प्रश्न साम तथा जुड़ में हेर वह बात हो जान कि सररामार्स (२१ म) तथा वर्धीरों के उत्तेल का उद्देश यह है कि यह बात हो जान कि सररामार्स (११ वे) वसी हो उत्तरुष्ट तथा विचित्र देन हैं। """महमूद के पुत्रों को भली भाति स्वमन्ता चाहिरों कि सररामार्स विच्या के स्वर्धी के सही भार सरसाम को भाति अपस्ति होता है। ऐता व्यक्ति जिमकी सम्मति सर्वेदा ठीक हो। भीर साम सम्मत का श्री प्रस्तुत अपने महा का प्रकार प्राप्य क्षा को भूत न हो, करते (बुता) तथा बहुत समय के उत्तरुप्त परामर्थ के स्वर्धार राज्य-स्वरूप वर्ष परेच का प्रवीद प्राप्त को प्राप्त के प्रयुक्त स्वरूप पर प्रदेश के स्वर्धीय स्वर्ध

पर साता अथवा उसके राज्य पर आक्रमिए। करता तो ईश्वर उसे महसूद के हायो बन्दी धनवा देता।

[इस उपदेश से सम्बन्धित उदाहरणः श्रसमई की "सुलक्ष्मये श्रम्यासी" से हारूनर शीट का उदाहरणा

#### परामर्श का महत्त्व

(१० प्र) मुस्तान महसूर का कपन है कि समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ पंगम्बर है धीर पंगम्बरों में श्रेष्ठ मुहस्मद साहब हैं। वे सत्यिक तीज बुद्धि तथा वहीं के शबदूद परामर्थ के महस्व का विशेष उसलेख किया करते थे। बादबाहों के लिये जिनमें न ती उत्तर श्रुद्धि होती है और न जिनके पास यहां आती है, अनुभवी हितीएयों के परामर्थ के जितन किस अहार राज्य-व्यवस्था पूज शासन प्रवन्ध सम्भव हैं मनुष्य प्रतनी वासना के मनुसर मनामां कार्य करान पाहता है। बादबाह की वासना में उनके ध्रपार अधिकारों के कारएं। सहस्रों मस्त हाथियों की शक्ति होती है। यदि बादबाह उस शक्ति तथा मस्ती को प्रपने वस में रस्त्र तथा प्रवेद्ध कार्य न करे और सखार वासों के कार्य हितेषी परामर्थ-दाताओं के परामर्थ के प्रनुतार करे तो केवल वसे देशवर हो को दया न प्राप्त होगी अपितु उसकी राज्य-व्यवस्था मसी मीति सम्पत्र हो सकेगी। बादबाहों के महान कार्यों तथा सुद्ध नियमों की स्थापना राज्य के हितंषियों के परामर्थ पर वसम्बद है।

[ परामर्श द्वारा राज्य की सुव्यवस्था का उल्लेख; जमशेद का उदाहरण तथा उसका परामर्श ो

हे बहुपुस की सतान रे ! वजीरों तथा दार्घानिकों के परामसं के विना राज्य-व्यवस्था (१६ म) सम्बन्धी कोई कार्य न करो जितसे किसी प्रकार की मूल न हो। इस बात को भली मीति समक नेना चाहिये कि बादबाहों की मूल मन्य तथा में की मूल के समान नहीं। बादबाहों की मूल के ससान नहीं। बादबाहों की मूल के ससान महें। बादबाहों की मूल के ससान में जाता है जाता हो जाती है। दार्घ-निकों ने कहां है कि महान कार्यों में जो प्रधिकार समझ वादबाहों की इच्छानुसार होते हैं उसके मातक तथा यक्ति का हाय होता है, म्रदा उनकी असफलता की घोर उसकी हिए मही होती। वह समक्तता है कि जो कुछ वह सोचता है उसमें सफलता प्राप्त हो जाता है स्ती कारस्य उसके मतानुसार कार्यों में मूल हो जाती है। हे बादबाहों। पुन्हे परामसं को सासन प्रवन्ध की पूँजी समक्षना चाहिये। यमेच्छ को बादबाहों का बहुत बहा दोप समक्षना चाहिये।

### परामर्श-दातात्रों के सित्वचारों तथा सत्परामर्श के चिह्न

हे महमूद के पुत्रो ! तुम्हे समक्ष लेना चाहिये कि वजीरो तथा दार्घनिको में बादशाहो के उत्कच्ट सरिवचारों तथा सत्परामर्च के प्रतेक चिक्क वताये हैं।

- (१) सित्वचारो से प्रजा को भी लाम होता है ग्रीर बादशाह को भी।
- (२) सत्परामग्नं की दूसरी पहचान यह है कि परामग्नं देन वालो की हस्टि कार्य के पूर्ण होने अथवा न पूर्ण होने दोनों ही पर रहे और केवल एक ही और इस्टिन रहे।

र मुहम्मद साहब को जिबरील द्वारा जो ईरवर के आदेश प्राप्त होते थे। मुसलमानों का विश्वास है कि मुहम्मद साहब बड़ी के बिना कोई कार्य न करते थे।

२ बादशाहर

पूर्ष न होना चाहिये। एक को बहुत ही श्रेष्ठ तथा दूसरे को कम न होना चाहिये ध्रन्यया परामर्स वैकोड हो जाया। (१) प्रत्येक परामर्स-दाता को राज्य की समस्त ग्रुप्त बातों का ज्ञान होना चाहिये। उनमें में कल लोग गिन को ने चाहिये जो विष्टवामपान बसने के शोधान हों। जब रास देने

- (३) प्रत्येक परामर्जनाता को राज्य की समस्त ग्रुप्त बातों का ज्ञान होना चाहिये। ज्यमें से कुछ लोग ऐसे न होने चाहिये जो विश्वासपात्र बनने के योग्य न हों। जब राय देने बाते राज्य की ग्रुप्त बातों से अनिमज्ञ होगे तो वह राज्य के हित में परामर्श न दे सकरेंगे। जब तक चिश्वस्तक का रोगी की प्रत्येक बात तथा स्वमान वा ज्ञान नहीं होता उस समय तक उसके उपचार से मध्यक लाग नहीं होता।
- (४) परामर्था-दाताम्रों को बादशाह का विश्वासपान हाने के कारण प्राणों की रक्षा का विश्वास होना चाहिये, जिबसे परामर्थ की मोष्ठी में वह किसी प्रकार से नदीभी (वापद्वी) न कर सडे धीर सब यात खुड्यम खुला कहदे धीर धपनी विष्ठा इसी बात में समकें। वादशाह के काथ का भय न करे। जब तक बादशाह का अय हृदय में होता है उस समय तक ठीक परामर्स जिल्ला पर नहीं माता।
- (१) वादसाह गोष्टी में प्रपना मत व्यक्त न करे धीर परामशं-दातामों की राय की सुने कि वे नया कहते हैं धीर परामशं-दाता किंस बात से सहमत हैं। यदि गोष्टी में बादसाह फ़पना मत पहले से व्यक्त कर देता है तो उपस्थितजनों के पास दमके धितिरक्त कोई प्रन्य जगाय नहीं रह जाता कि वे उपकी प्रसास करें धीर प्रगते विचार स्थान दें। वादशाह की राय के विरोध का किंसी की साहस नहीं होता धीर वे तक द्वारा बादसाह के मत की पृष्टि करते हैं।
- (६) महान कार्यों के पराममं के निये बढ़े उत्तम समय का चुनाव करना चाहिये। बहुत से बारवाह परामयं के ससय रोजा रखा करते यें और परामयं-दाताओं को मी रोंडा रखने का मार्येश दिया करते यें। इस्त का कार्येश दिया करते यें। इस्त कार्य कार्येश दिया करते यें। इस्त कार्य सामक्रते से कि इस्त मंत्र कार वीवासों के स्वयं तथाय दारा पुन्य द्वारा हुंच कर से सहायता चाह करते थे। वे परामयं को व्ययं का कार्यं न सममतें (२४ व) ये प्रियु उसे राज्य दें समस्त महान कार्यों की रखा वा धाधार समम्रते थे।
- (७) यदि कोई बात सर्वसम्मति से निश्चय हो जाय धौर वह वासना के विश्व न हो धौर यदि उसने प्रतिमान उत्पन्न हो तो उसने यचना चाहिये। वासना के प्रधीन कार्य करने से हानि होनी है। परामर्श के सम्बन्ध में बादबाह इसी बारसा भून वरते हैं कि वह पराधमं उनकी वासना वे धनुसूक होता है और वह उन्हें चिवनर होता है। समुचित परा-मर्स पर प्राचस्त करने में राज्य का विनास हो जाता है।

सत्य बात तो यह है कि महान् वायों का सम्बन्ध होता ईस्वर पर निर्भर है मौर उसकी  $\{2\%$  व) मूफिका सरररामधें पर, जिसे ईस्वर मनुष्यों के हृदय में बाल देता हैं।

िउदाहरणः महमूद गुजनवी की कहानियों से, ख़लीफा उमर से, ख़लीफा उस्मान तथा श्रली के राज्यकाल की घटनाओं से ो

#### सत्संकल्प

(२३ म) सत्तवन्त्र बादमाही का बहन्न तथा राज्य-व्यवस्था का रूप है। सत्तवन्त्र राज्य व्यवस्था के लिए मनिवाय है। बादमाह के राज्य-व्यवस्था तथा महान् कार्यों में सहवन्त्र से राज्य में मध्यवस्था नहीं होती। राज्य-व्यवस्था एव शासन-प्रवत्य ग्रीम सम्पन्न

१ मुमलमान मन्त्रः।

कहा है, "बादबात बिना बुद्धिमान् यद्योर के निराधार राजनासाद सथा बिना तमक को रोटो के समान होता है।" यदि वचीर बुद्धिमान् होता है तो बादबाह की मूर्लंबा से राज्य में िक्सी प्रकार का द्योप नही उत्पन्न हो पाता। बहुत से बादबाह घटनावस्था में शिहासनावद हो जाते हैं किन्ता उत्पन्न यद्यवस्था सा संवामन करते रहते हैं। यदि घचीर के परामर्थ में दीय होता है से राज्य के विनास में निसी प्रकार का सन्देह न होना बाहिये। जब तक सभी विचेष तथा साधारण व्यक्ति बचीर को बुद्धिमा से सहसत न हों जस समय तक सभी विचेष तथा साधारण व्यक्ति बचीर की बुद्धिमला से सहसत न हों जस समय तक सभी विचेष तथा साधारण व्यक्ति बचीर की बुद्धिमला से सहसत न हों जस समय तक सभी विचेष कर के स्रोध में विचेष न समक्रता चाहिये।

#### सत्परामर्श की विशेषतायें

सत्परामर्श की कुछ विशेषतार्थे अताई गई है।

(१) ईश्वर का भय। यदि सरारामर्श-दाता में सैक्डो ग्रुए। हो भीर ईश्वर का भयन हो तो उसे उचित बात र विषय में दैवी ज्ञान क्यापि नही हो सकता।

- (२) सरारामर्थ की दूसरी पहचान उतका आन है। उसे भूतकाल के बादबाहो का आन तथा इस बात की जानकारी होनों चाहिये कि विभिन्न परामर्थों से किस प्रकार प्राचीन बादबाह कहो से मुक्ति पाते रहे हैं। यदि उत्त इस बात का आन न हो तो घवस्य हो उसके परामश में भल होगी।
- (३) उसे राज्य की घटनामों का ज्ञान हो भीर वह उनमें भाग खेता रहा हो। राज्य के व्यापार द्वारा मत इट हो जाते हैं।
- (४) पूर्ण सूक्ष सूक्ष । इसके कारण थोडे से सोच विचार द्वारा उद्देश्य जी पूर्ति हो आरोडी है।
- (४) मनुष्यों के समभने ना पूर्ण ज्ञान । यदि मह ग्रुख न हो सो वह शासन प्रवन्य में मुन कर बैठता है।

(६) किसी बात का सोभ न हो । यदि गरामशं-दाता लोभी होता है तो सत्परामशं

सोभी क हृदय में प्रारूद नही होता।

- (७) सहायरण तथा पवित्रता, कारण कि सत्यरामधं पारियों के हृदय में उत्पन्न नहीं होता।
  - (-) हृदय में शक्ति होनी चाहिये। जिसक हृदय में शक्ति नही होती तो मान्तरिक

शक्ति-शून्यता के कारण ठीक बात उसके हृदय में नहीं था सकती।

(६) उसमें सहस्कीतका तथा भेर्य होना चाहिये, कारसा वि इतावलेपन तथा क्रोध से सत्परामर्ख की घोर हिए नहीं जाती।

(१०) बादग्राह के प्रति निष्ठा, काररण कि निष्ठावान सोगो के हुदय में सर्वदा ठीक बात ही प्राती है।

राय देने की शतें

राय देने की प्रवम सर्त यह है कि राय देने वाले की समक्त में जो हुछ प्राये वह बिना किसी भय के कह दे, प्रत्येक व्यक्ति प्रपत्ती राय के सम्बन्ध में तर्क वितर्क करे और जब असमें किसी को कोई मानित न रहे और सभी सीग सहमत ही जायें तो उसे राय के मनुसार (२६ ब) कार्य गरे। राय देने की गरिसापा में इसे मर्यसम्मित नहते हैं। यदि सर्वसम्मित करात हो जो उस राय पर दिक्शम

(२) जिन लोगो से परामशं लिया जाय उन्हें निश्चित होना चाहिये । उन्हें धनुभवी, तिहाबान तथा एक दूलरे ने समान होना चाहिये । एन मो बहुत बढा ज्ञानी सथा दूसरे को

# प्रत्याचार का समूलोच्छेदन

(४६ व) इस पुण का वादसाह की संतान, मन्यनियमों, दासो, मित्रो, वालियों ने, क्राजियों तथा मामिलों में, जो भासन प्रवन्य में उमके सहायक होते हैं, होना परमावस्यक है। जब तक वादसाह के मभी वाली, काजी, मामिल तथा माजा प्रदान करने वाले ग्यायकारी नहीं होते उस समय तक सर्वताधारण के व्यवहार में न्याय नहीं होता तथा करवाया कर मान का मन नहीं होता । बादसाह उमी समय ग्यायकारी हो सत्तव के बाउ कर राज्य में प्रत्याचार न हो सौर स्थायकारी को सत्तव है से एक व्यक्ति भी मत्याचार न हो सौर स्थायकार करता है भीर स्थायकार करता है भीर स्थायकार नहीं होता।

### न्याय का प्रसार एवं स्वाभाविक न्याय

बादताह के वालियों, क्रांचियों, भ्रमीरों तथा झानिलों के न्याय का प्रसार इस प्रकार होना बाहिये कि उसके राज्य में कष्ट तथा उपद्रव नम हो भीर झाकारा से झाघोबाँद नी निरन्तर वर्षा होनी रहे, यदा बादशाह में स्वामाविक रूप से न्याय विद्यमान रहना चाहिये। बद स्वामाविक रूप से प्रश्यिषक न्याय करता हो धीर उसके राज्य के खास स झाम पर क्रस्याचार न होता हो।

(४७ म) विकन्दर से घरस्तू ने पूछा कि "न्वाय तथा घत्वाचार विरोधाभासी गुण है को एक स्थान पर तथा एक गोष्टी में एकन नहीं हो तकते । कुछ बादबाहों तथा घासकों की गोही में दोनों एक स्थान पर देखे गये हैं। इसका क्या कारण है?" धरस्तू ने उत्तर दिया कि 'यदि किसी बादबाह में स्वामाधिक रूप से न्याय पाया जाता हो तो वह किसी भी दक्षा में क्या कदाविष प्रत्याचार न करेगा।"

#### च्यय सम्बन्धी सावधानी

(४६ व) बादसाह बेनुसमान से धाने सहायकों एवं मित्रों के लिये को कुछ ध्यय करता है वह उसके लिये भावस्पक होता है। यदि बादसाह धपने धापको सथा धपने सहायकों एवं मित्रों को सारिस्पाली नहीं बनाता तो उसे सारदाशि करना प्राप्त नहीं होता। बादसाह को इस व्यय में धावस्थकता पर दृष्टि स्वभी बाहिये। यदि बादसाह धपने सहायकों तथा मित्रों के ध्यय में सावना से प्रेरित हो जाता है तो उनके कार्य सहसे में पढ जाते हैं।

[उमर तथा मामून के दान से उदाहरण]

### वे हिम्मत वादशाह

(४० व) वे हिम्मत वादपाह बादमाहो ने योग्य नहीं होता। प्रजा ने निये कम हिम्मत बादमाह नी प्राम्नानिता जीनत नहीं सौर न जमे खराज तथा जिडवा घदा बरना चाहरे। यदि बादमाह प्रपत्ते ख्यहार में प्रजा में पूबक् नहीं होता धौर यदि जसना घाटर तथा प्रमान सवार वाने नहीं बरते तो प्रजा को जमनी प्राम्मामों ना पालन नरने में सच्या धार्ता है। बादमाह में गौरन, ग्रेष्ठता तथा धातक इस प्रकार होना चाहिये नि यदि बर जगन में यात्रा नर रहा हो तो यन पग्न छने सिन्दा नरें।

[उमर के जीवन से तथा मामून के इतिहाम से उदाहरण]

१ प्रन्ते के विश्वहारियों।

२ वर्मचारियो ।

हो जाता है भीर विरोधियों तथा मित्रों के हृदय में उसका सन्मान मारूड हो जाता है। सभी लोगों के हृदय में उसकी राज्य-व्यवस्था का स्थायित्व बँठ जाता है। उसका भय उसके बराबर वासों के हृदय से कम नही होता भीर लोगों को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि बादबाह जिस महानृकार्य में हाथ दालता है उने उस समय तक नही न्यागता जब तक उसे पूर्ण नहीं कर लेता। बादबाह के इड सकस्य के विषय में सर्व साधारण को विश्वास हो जाने से राज्य-व्यवस्था में बादबाह को हा को होता है।

यदि बादसाह के विषय में यह प्रसिद्ध हो जाता है कि वह प्रपने संकल्प में हड नहीं ग्रीर कोगों को आत हो जाता है कि वह अपने वायों में परिवर्तन करता रहता है तो न उमके हिनैषियों में उमने प्रति निष्ठा एक प्रेम शेष रहता है भीर न उमके धात्रुपों को उसके क्रोप का भय रहता है भीर न उनके किसी को उसके आयेशों में सतोप होता है भीर न उनके किसी विषय कार्य प्रयाद उसके बाद को में स्वाप कार्य प्रयाद उसके बाद का में प्रति प्रति होता है।

### बादशाहों द्वारा स्नातंक का प्रदर्शन तथा उनका न्याय

(४५ स) प्राप्तमान, सब से प्रसम रहना, मोरव तथा धातक वा प्रदर्शन दासता के प्रस्ते है भीर उपर्युक्त ग्रुस्त केवल ईश्वर के ग्रुस्त है कीर उपर्युक्त ग्रुस्त केवल ईश्वर के ग्रुस्त है किन्तु प्रस्तमान वादताहों के लिये कुछ सासारिक मालियों ने उपर्युक्त ग्रुस्त के व्याप उच्च पित्तर को प्राप्त होता है भीर कोई भी विरोधी तथा घवजाकारी किसी दीन पर प्रस्तावार नहीं मर सबता । इस्ताम तथा शरा के सब्द इस प्रकार प्रवासी किसी दीन पर प्रस्तावार नहीं मर सबता ने इस्ताम तथा शरा के सब्द है भीर के कारस्त उचनानित, धनाद्वत तथा तिरस्कृत रहते हैं। इस्ताम के ७२ समुदायों में बादसाह के भीरत के कारस्त उचना की प्राप्त होती है। न्याय की घोमा प्राप्त होती है। न्याय की घोमा से इस्ताम की उन्तित होती है भीर धर्म के प्रार्थित का लाजू हो लाने के कारस्त उचना स्वयाय सकता के कारस्त इस्ताम की उन्तित होती है। समस्त उचनार तथा नव्याय सकता के सारस्त के मालत उचनार तथा तथा स्वयाय सकता का स्वयाय के कारस्त इस्त है। प्रमुक्त कहन ने कहा है कि व्यविध्य का एक झस्त का प्रमुक्त करने के लिये होता है, ७० वर्ष की (भूप ) उपालना से बक्त कर तथा लाज्ञाय होता है। 'धर्म के किसी कार्य का इस्त के तथा होता प्राप्त इता प्राप्त कुष्ण बताया गया है। इस्त नित्त होता है। होता घीर न किसी प्रस्त को के विषय में इतन प्राप्त जुण्य बताया गया है। इस्त नाह सह कि इसके हारा सवार मुख्य होता है। "

सफनातुने द्वाहों ने कहा है कि बादवाह, बादवाही जैसे धद्युत देन का मूल्य नहीं समस्रते भीर दसका प्रयोग भीग विनाम तथा सतार का आनन्द उठाने में करते हैं। इस प्रकार वे बन प्रयुक्त के समान जीवन व्यवीत करते हैं। " प्रवास हारा उन्हें दतने प्रयिव पृथ्य प्राप्त होते हैं कि वे भूमि तथा प्राप्ताय में भी नहीं समाते ।" "

#### स्वाभाविक ग्याय

बारबाड़ी का मिनवार्ष गुण न्याय है। यदि वादबाह में स्वामादिक रूप से न्याय के गुण किमान हों और उसमें इस गुण की प्रधानता हो तो नवी होने के गुण के उपरास्त बाद-बाह होने के गुण से श्रेट्ड नीड गुण नहीं। ""यदि बारबाह में स्वामादिक रूप से न्याय के गुण न हों से न्याय को उसके समस्य गुणों में प्रधानता प्राप्त नहीं होती।

१ अत्यधिक पुर्य प्राप्त होता है।

- (४८ प्र) बादसाहो, जिनके लिये धर्म की रक्षा परमावस्यक है. के सिये यह प्रिनिवार्य है कि सम्मान प्रदान करते समय वे ईदनर द्वारा परम्पद्रहम का च्यान रखते । जिस किसी को भी ईदनर से तम्बुट बनाया हो उसे उची प्रकार उन्नति तथा श्रेण्टना प्रदान करें। उसे सर्थसाधारण में सम्मानित करें। जिन्हें इंदर ने तुच्छ बनाया हो भीर जिन्हें दुराचार, व्यभिचार सचा प्रयोग एव बीतान के हाथो कठ्युतनी तथा सक्षार का दास और वासना के वधा में रस्था हो उनके सम्मान में दूरदर्भी बारहाड़ के किये यह प्रमितार में दूरदर्भी वाहसाड़ के किये यह प्रमितार में हिस साम के इदा में इंदर में ईदा की भी के किये में प्रकार व्यवहार करें विचसे झास का मान हे इदा में ईदा की भी के कियों में की वाहें इस स्वान प्रयान करता है तो वह स्वतीका तथा ईस्तर का उत्तराविकारों होने के योग्य नहीं होता।

( नौशीरवॉ के वसीयतनामे का उल्लेख )

# हशम 'की अधिकता तथा दृढ़ता

(१४ प्र) मुत्तान महमूद ने कहा है कि, 'हे महमूद के पुत्रो ! तुगृह तथा जिस निशी को भी ईखर ने राज्य-व्यवस्था तथा पार्य को दक्षा द्वारा सम्मानित किया है छड़े समभना (१४ व) पाहिंदे कि बादधाड़ी करता, ग्रासन प्रकच्य करना, दिन्विजय करना, एक सबार को प्रपत्न पाहिंदे को कुचनना, प्रवत्ताकारियों तथा श्वाहों को प्रपत्त प्रकार करने वालों के प्रमत्त वा वाहों हों को कुचनना, प्रवत्ताकारियों तथा श्वाहों को पानत न करने वालों को प्रपत्त प्राधाकारी बनाना, भगड़ा करने वालों के अगड़े वा प्रन्त करागे, प्रहमन का के पर्य के प्रवृद्धा में का प्रवृद्धा के प्रविद्धा के प्रवृद्धा में के प्रवृद्धा के प्या के प्रवृद्धा के प्रवृद्धा के प्रवृद्धा के प्रवृद्धा के प्रवृद्

(६५ स) कैंबुकरों को, जो उमस्त सतार का बादबाह या, यह नोकोक्ति है कि
"बादबाहों हमम है और हमम बादबाहों हैं अर्थात बादबाहों दो स्तम्भों द्वारा स्थापित है
प्रवम जहाँदारी दिल्लों जहाँगीरी है, दोनों स्तम्म हवाम के वारण स्थापित है, कारण कि यदि
हमार न हो अथवा नम् हो या परेशात तथा छिन्न मिन्न हो ता न जहाँदारी सम्बव होती है
सीर न जहाँगीरी ।"

महान् सम्राटो का यह कपन है कि "सर्वप्रयम बादघाह को हवाग के कार्य की व्यवस्था में व्यक्त रहना चाहिये। उसी समय हवान का कार्य सम्मन्न हो पाता है। यदि

१ सेनातथा परिजन।

२ - राज्य-स्थाभ्याभयता शासन प्रदन्ध ।

३ दिखिनय ।

### वादशाह के कार्यों मे संतुलन

(४४ व) राज्य के सहायको तथा स्तम्भों प्रिष्तु राज्य के समस्त विशेष व्यक्तियों में (४६ घ) सतुबन के विषय में मुत्तान महसूर न परामर्ग किया है कि ह महसूर के पुत्रो तथा है दूष्त्री के बादशाहों । तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी उत्तम वार्य दो प्रकार के होते हैं

(१) सर्वेक्षाधारण ने हको का भ्रदाकरना ग्रयन् प्रजाने प्रति कृपा, दया,न्याय

तथा उसकी सहायता ।

(+) गामक द्वारा दूसरे प्रकार का हक ध्रदा करना राज्य के विशेष व्यक्तियों के प्रति होता है। यह नाना प्रकार के होते हैं। मैथिद होने के कारएा, ज्ञान के नारएा दुद्धि के कारएा, पवित्रता के चारएा, बदा की घुढ़ना के कारएा, चिरित्रवान होने के चारएा, उदाहरएाएँ बीरता, क्यापार, क्यावीज्ञल ने कारएा। बादसाह के निये यह प्रावस्थक है कि वह प्रत्येक ग्रुए। का जित बदला दे। अपने सहायकों तथा मित्रों ने निष्ठा वा हक प्रदा करें तथा राज्य के विशेष व्यक्तियों के ग्रुए। या हक प्रदा करें। इनाम दकराम देते समय सनुसन का ध्यान रक्ले भीर प्रत्येक के हक को उसकी योग्यतानुसार प्रदा करें।

(४६ म) ( शर्दशैर बावकाँ के कथन से उदाहरण)

मुतगल्लिब

जो बादवाह बहुत में सोगों का एकत्र करसे और उन्हीं के प्रति निष्ठा प्रदिश्त करें तथा बूतरे के हकीं का ध्यान न रखें धीर उनकी श्रांकि के बत राएक इक्तेंग पर राज्य करें, प्राप्त नोगों से धीने धीर उन्हें प्रदान करें, तिर अपने सहाव कर एक इक्तेंग पर राज्य करें, प्राप्त नोगों से धीने धीर उन्हें प्रदान करें, तिर अपने राज्य का स्थायित्व उन्हों सोगों पर प्राप्तारित समकें, उनके ग्रुण तथा योग पर कोई हिए न रक्तें तो ऐसे ध्यक्ति को मुताहित्व कहते हैं बादसात्र नहीं। ऐसे व्यक्ति को स्थादित करहते हैं बादसात्र नहीं। ऐसे व्यक्ति के शिर इंदर ते प्रयक्त हो जाती है और सर्वेदा घरने का स्थापको तथा विश्वी पर केट्रिट इंदरी हैं भीर वह तुष्ट्य, पतित, कृष्ण, दोगों, पुट तथा बदमसत एवं क्ष्मसत्त्र न से प्रयाप महायक बना लेता है। निःसदह सवार में सहस्रों मुताबित हों है बीर प्रयोग प्रयोग प्रयोग प्रयोग प्रयोग प्रयोग प्रयोग की धीक के बन पर राज्य करते रहे है भीर उन्होंने धाने प्रापक्त एवं हों सा स्थापकों तथा परने सहायकों की धीक के बन पर राज्य करते रहे है भीर वनका सन्त हो गया भीर उनता नाम व निवान न किसी की हिन्दा पर रहा भीर न किसी के हरया में।

पदो में संतलन

जो लोग स्रेष्ठता, योग्यता, धर्मनिष्ठा, दुद्धिमता, कोशल सथा नैतिकता में सतुनन रसते से और प्रत्येत्र के हक प्रदा करने का ध्यान रखते थे, उनकी चर्चा लोग क्यामत तरु करते रही और इसमे परलोक में उन्हें प्रक्ति होगी तथा उनना कल्याण होगा। यह समझता चाहिए नि दरबार के पदों में बचीर में लेकर द्वारपान तक मभी के पदों में सनुनन होना चाहिए।

( श्रमीर सुबुक्तिगीन का उदाहरण )

- (६६ व) (१) ईस्वर का मय—मिट सेनानित में ईस्वर का मय न हो तो उसे १० प्रस्वारीहियो पर भी नतुत्व न प्रदान किया जाग्र । ईस्वर का भय न वरने वाले को किसी प्रकार सेनापित न बनाना पाहिये ।
- (२) बादणाह ने प्रति निष्ठा—यदि सेनापति बादणाह के प्रति निष्ठावान न हो तो उसे सेना ना प्रवस्म, जोकि बादसाही का पूँजी है, न देना चाहिये।
- (३) प्रात्मा की गुद्धता—यदि सेनापति की मात्मा गुद्ध न हो मौर वह माज्ञानारियों पे समूह को देखनर मन्य समूह को प्रीयलापा करता है तो उसस सेना वो हानि पहुँचती है।
- (४) दन की गुढ़ता—परि सेनापित गुढ़ दश से सम्बन्धित नहीं होता तो न उसकी सेना सुरक्षित रह सनता है भ्रोर न उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य ही सम्पन्न हो सकता है जिससे पम तथा राज्य को उन्नति प्राप्त हो।
- (५) वफादारी—सेना के सरदार को इतना बकादार होना चाहिए कि वह ६६८० उधर डांबाडोल न होता फिरे।
- (६) ग्रनुमव—यदि सेनापित को युद्ध का श्रनुमद न हो तो वह प्रपनी तथा प्रपनी सेना को रक्षा नहीं कर सक्ता।
- (७) उसके प्रत्यिक सहायक तथा सम्बन्धी होने चाहिये जिससे सेना को उस पर विद्वास हो सके।
  - (८) वीरता—उस घुडसवारी में दक्ष होना चाहिये।
- (१) दानसोलता—वह सेना को वभी भी नगा तथा भूखा न देख सके । इपए। कोई भी सञ्चवस्था नहीं कर सकता ।
- (६७ ग्र) (१०) वात का पवका हाना—सेनापति को भ्रपनी बात का पवका होना वाहिये साकि सोग उसके वचन तथा उसके कार्य पर मरोसा कर सकें।

वह बात विससे सेना की सख्या में वृद्धि होती है भीर यह सुज्यविस्पत रहती है यह ग्रापिज प्रतल से सम्बन्धित है जिसे भारिज ममालिक कहते हैं। विश्वसा में उसे बजीर के समान होना चाहिये। उने बादचाह के भित प्रतिपत्तिक निष्ठा होनी चाहिये। ईमानदारी, स्त्यता, बुद्धिमता, कृषा शुद्ध तथा उतम विश्वास एव वचन के पालन में किसी को दसते बढकर न होना चाहिये। यदि धारिज ममालिक उत्कृष्ट गुणो तथा निष्ठा से परिपूर्ण होता है तो बादपाह की सेना में बुद्धि होती रहनी भीर वह मुख्यप्थित होती है। सेना के समस्त छोटे वह कार्य उनस सम्बन्धित होते हैं। भ्रारिज मजल के अुद्धमान तथा निष्ठा से परिपूर्ण होने के कारण समस्त भारिजाने हथी ममालिक विश्व पत्र चिह्न मान पत्र करते हैं। हिती मूर्त, कमीने, मूठे तथा वेयका को धारिज अवत न बनाना चाहिय। हाम ये जगर तुद्ध माला के सवा नेक एव सच्चे भारिज नियुक्त करने चाहिये। जिस योजना में स्रोत से साला सक सभी नक, बुद्धिमान तथा दवाजु नियुक्त होते हैं तो वह योजना चाहे बहुत बढी तथा कित हो होर पर मी बादबाह को इच्छानुदार सम्मन हो जाती है भीर उसके पूण होने से बुद्धिमानो के हुत्य में कीई मय नहीं होता।

मप्रानिष्म बुंबरा नामक पुस्तक में लिखा है कि प्राचीन काल के बचीर इस बात से सहमत में कि वर्षे को वर्षों तथा योजनामी एव राज्य-व्यवस्था मन्वन्धी नीतियों में प्रव्यवस्था एव परेसानी इसो कारण होती है कि शुद्ध सिद्धा तो की भीर प्यान नहीं दिया जाता। मूर्ली

१ आरिजे इरामे ममालिक, कारिजे असल के कथीत होता था।

बादशाह हराम क कार्य में प्रसावधानी प्रदिश्ति करता है तो धनने हाय से प्रवनी सेना तथा राज्य का कार्य नष्ट कर देवा है। यदि बादबाह के हुत्य में राजकीय एकत्र करने दा दिवार प्रधा जाता है तो हराम के कार्य करायि हर नहीं होते धोर खबाना करायि एकत्र नहीं होता धायु जो छुत रहता है वह भी खिरा-भिम्न हो बाता है। यदि बादबाह के हृदय में सेना एकत्र करने का विचार भा बाता है। है तो क्षेत्र के कार्य मदस्य हो हह हो जाते हैं। हराम की हब्ता से दिवार पा बाता है तो हराम के स्वयं से हता पन एकत्र हो बाता है जो दिसी भी राजकीय में नहीं समा सकता। बुढिमान् सोगों को इस बात के बढ़े प्राचीन समय से त्रमास पिन सुके हैं और अनुभव द्वारा यह बात स्पष्ट हो ब्रह्मी है।

ईरान क इतिहासकारों ने लिखा है कि बमधेद से पूछा गया कि 'राज्य-स्वरूपा की पूँजी क्या है ?' जमधेद ने कहा "धार्याधक सुस्यविस्ति सेना, न्याय तथा परोपकार ।" जमधेद से तीन बार यही प्रस्त किया गया धीर तीनो बार उसन यही उत्तर दिया। जमधेद से पूछा (६१ व) गया कि 'हशम की प्रधिकता का न्याय तथा परोपकार के पूर्व उस्तेख करने का क्या कारण है ?' जमधेद न उत्तर दिया कि "धार्याक तथा परोपकार के पूर्व उस्तेख करने हों तथा कारण है ?' जमधेद न उत्तर दिया कि "धार्याक परिजन हारा प्रवक्त विद्यार्थियों तथा विरोधियों को माजाकारी न बनाया जाय धीर सेना की शक्त तथा प्रधिकता से सक्षार में सुस्यवस्था उस्त्र न हो तो न्याय तथा परोपकार कियों प्रकार नहीं किये जा सकते।"

सिकन्दर ने बरस्तु से पूछा कि 'हैराम की हडता तथा हसम की प्रधिकता, जिस पर बादशाही अवलस्वित है किन बातो से सम्बन्धित है <sup>२</sup>' धरस्तु ने उत्तर दिया कि चार वातों से इनमें प्रधिकता तथा हडता प्राप्त होती है —

- (१) हशम के वार्यों की देख रेख किसी भी समय बादशाह के हृदय से म निकते भीर वह भ्रपना भस्तित्व हशम पर भवलम्बित समसे।
- (२) प्रत्यधिक तथा निःसकीच धन व्यय करने से सेना की सख्या मे प्रधिकता होती है तथा वह दृढ होती है। जिस समय तक प्रत्यधिक धन नहीं व्यय किया जाता, न तो हमम को सख्या बढती है पोर न वह दृढ होती है।
- (३) इपालु तथा दयालु सेनापित: —दार्शनिको ने लिखा है कि बादशाह का सना से (६६ म्र) कमी-कभी कार्य पडता है किन्तु सेनापित का रात दिन सेना से कार्य रहता है। यदि सेनापित में किसी प्रकार की कमी हो तो सेना कदापि इड नहीं हो सकती।
- (४) जिस बात से सेना की सक्या बढ़ती है और बहुटक होती है बहु भारित का मनुभवी होना है। यदि भन क्या किया जाय तो सत्याधिक सेना एकप हो सकती है किन्तु जब तक सेनापित तथा भारित, जैसा कि बल्तेस हो हुआ है, उसी प्रकार केन हों उस समय तक सेना कदारि मुख्यविष्ठत नहीं होती भीर न हट रहती है। भयीग्य तथा भयहरत्सकर्ताभी से प्रत्येक सास तथा प्रयोध सताह विचन पढ़ता रहता है।

सिकन्दर ने घरस्तु का उत्तर मुनकर उसमें पूछा कि "बादधाह को हवम को व्यवस्था में किस सोमा तक प्रयव्यक्षील रहना चाहिये ?" घरस्तु ने उत्तर दिया कि "बादसाह को चाहिये कि वह सेना के लिये पोडे तथा घरत घरत प्रतान करे तालिक वह मुज्यदिस्त रहे। यदि किसी प्रकार की कभी सेना में देखें या सुने तो यह जब ठक उसे पूरा न करने उस समय तक किसी मत्य कार्य की घोर ध्यान न दे भीर न विधान करे।"

सिकन्दर ने पुनः सेनापतियों के गुलों के विषय में पूछा । अरस्तू ने कहा कि "सेनापति में १० गुलु मनिवार्य रूप से होने चाहिये --- सुल्ताम मसलहत के कारण यदि कुछ दिलवाता तो वह न देता और तस्काल घरबार स्याग कर उपा सिर पूडवानर मक्का मदीना नो प्रस्थान करने हेत तैयार हो जाता था। वह इतने वर्ष तक धारिज रहा बिन्न मठ कभी भी उसकी जिल्ला पर न गाया। """ महमद ने हशम पर भत्यधिक व्यय करके उसे इतना हुढ तथा धाजाकारी बना लिया था कि महमूद उनके द्वारा महान कार्य सम्पन्त करा सका ।\*\*\*\*\*

महमूद ने 'तारीखे खलफाये झब्बामी' में पढ़ा था कि जब हारून्रेशीद ने जहाँगीरी का संदल्प किया तो उसने बरमिकयो से जिनमें से प्रत्येक ग्रपने समय का बुजर्चमेहर तथा ग्रासफ या कहा कि 'प्राचीन कान की पनिकामों तथा नियमों का ग्रवलोकन करके बतायें कि प्राचीन काल के बादशाहों, जो इतनी बड़ी सेना रखते थे श्रीर उसके बल पर ससार को विजय करते ये, के लिये यह किस प्रकार सम्भव था ?" वहें सोच विचार, वाद-विवाद तथा प्राचीन पित्रकामी के भवलोकन के उपरान्त समस्त वजीर सेना की इंडता के विषय में पाँच अधिनियमों पर सहमत हुये। नियम इस प्रकार है-

# सेना की दृढ़ता सम्बन्धी नियम

- (१) सेना की रसद का विवरण प्रत्येक वर्ष बादशाह के समक्ष प्रस्तृत किया जाय भीर राजीनहामन के समक्ष (इस बात का उल्लेख हो) कि नया प्राप्त हमा तथा कहाँ मे प्राप्त हद्या ।
- (२) बादशाह की यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात होनी चाहिये कि सेना के लिये गया व्यवस्था की गई और वे किम प्रकार प्रवने परिवार की छोर से निश्चिन्त रहे।
- (३) घोडों तथा ग्रस्त इस्त्र के विषय में दो बार पूछताछ करानी आवश्यक है। यह पूछनाछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा होती चाहिये जिनके विषय में भूठ तथा अपहरण की झाशका न की जासके ताकि युद्ध के समय सेना द्वारा कोई अनुचित कार्य सम्पन्न न हो सके। इस प्रकार की जींच दो दिन तक होनी चाहिये ताकि एक साथ समाप्त हो जाय।
- (४) गाजियो ' तथा मुजाहिदो की ' की घड सवारी में परीक्षा होनी चाहिये ताकि जो इसकी योग्यता न रखता हो तथा ग्रन्य व्यवसाय से सम्बन्धित हो वह उनके मध्य में न ग्रा जाय क्योंकि प्रत्य समूह के गाजियों में प्रविष्ट हो जाने के कारण बडा उपद्रव खड़ा हो जाता है।
- (४) सेना के सरदार को सुना हथा, उच्च बंग में सम्बन्धित, बीर तथा शुद्ध आत्मा का होना चाहिए।
- (७१ म) महमूद ययासम्भव इन वांचों नियमो पर माचरण करता या भीर उसने भन्य मधिनियम भी बनाये थे। इस प्रकार उसने ३०,००० ग्रस्वारोही तथा एक लास पदाति-वेतन <sup>3</sup> पाने वाले एकत्र कर लिये थे। ३० हजार सवार दासों में से सुरुपवस्थित किये थे। महसूद कुछ सेना वालों को दूर की ग्रवनायें कुछ को नगर के निकट के ग्राम, कुछ को कृषि के योग्य कुछ को अपितु आधी मेता को खजाने से सुव्यवस्थित रखता था। वह सर्वदा सेना की देख रेख में प्रयत्नशील रहता था भीर उनकी देख माल किया करता था।

#### दासों की सेना

महमूद १२ वर्ष तक प्रयत्न करता रहा और उसने ३०,००० सवार दासों को एकत्र

१ मुमलमान योद्धाको ।

१ जेहाद करने वालों।

मनाजित्र स्वार ।

चोरो, बदमप्रसो, तथा हरामखोरो से बुद्धिमानो, सच्चे लोगो, उच्च विचार वालो सथा बीरों का कार्य लिया जाता है।

प्रदेवीर वाककों ने सार्ष्य समल को पुद्धता के विषय में लिखा है कि बादबाहों की पूँजो हुसम तथा बादबाहों हुसम से इंढ रहतों है धता धारिष ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जोकि निर्णत तथा धारमा की गुद्धता में वादबाह को भीर हुसम पर प्राता पिता के समान (६६ म) दयावन हो। ह्वाम की मुलो को समा कर देता हो। धारिख को हुसम पर उली प्रकार कठोरता प्रदर्धित करनी चाहिये जिस प्रकार धनुवासनहीन सवान के प्रति दयावन गंपता कठोरता प्रदर्धित करनी चाहिये जिस प्रकार धनुवासनहीन सवान के प्रति दयावन गंपता कठोरता प्रदर्धित करनी चाहिये जिस प्रकार करना चाहिये। से प्रेत तथा करें के धनपातिन न करना चाहिये। मुलों तथा विवास विवास विवास के देता तथा उन्हें कुछ समय तक प्रवृत्व एकता पर्योत्त है। उसे कभी करनी धनपातिन न करना चाहिये। मुलों तथा चाहिये। इसमें किनी कमी कभी कभी विवास है समक्ष प्रवृत्व तरेत रहना चाहिये। बादबाह को यहां को उल्हें तह समय हो हुन्य को कठोर दह न देना चाहिये भीर उनका यस तथा उनकी हत्या न कराना चाहिये। बादबाह को उल्हें को समन कराना चाहिये। बादबाह को उल्हें को समन कराना चाहिये। इसम की कठिनाइयों तथा दुख को धपना हुख समक्रमा चाहिये। हत्या की उल्हें को धपना हुख समक्रमा चाहिये। हत्या में प्रवृत्त होना चाहिये। धनमा हत्या समित होना चाहिये। धनमा सार्व होना चाहिये। धनमित समित होना चाहिये।

प्रारिज को सर्वेदा सेना के प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि किसी प्रकार भी सेना का विस्वास उनके प्रति कम न हो तथा उनका भातक एव वेभव सेना के हृदय में (६८ व) हड रहे। सेना का प्रत्यिक विश्वास, मारिब के सहायको, सम्बन्धियों तथा दासो पर निभेर समफना चाहिये।

प्राचीन बादबाह हममगीरी तथा हमनदारी में बड़ी साथपानी से कार्य करते पे सीर इस महत्वपूर्ण कार्य में मान तथा बुद्धि से सम्बन्धित किसी प्रकार की कभी नहीं करते थे। महान् कार्य, सासन प्रवन्ध सम्बन्धी उत्कृष्ट वार्ते तथा दिग्विजय सम्बन्धी योजनहीं हथाम हारा हो सम्पन्न होती हैं भीर बादबाह का नाम तथा उसकी प्रसिद्धि इन्हों के कारण कमामत तक रहेगी। बादबाह के किसे यह प्रतिवार्थ है कि शासन प्रवन्ध में जो बाद बादबाहों को पूर्वी है उसे भनी मीति करता रहे ताकि उसकी प्रसिद्धि ससार में बाकी रहे।

(६८ म) हे महसूद के पुत्रो तथा है ससार के बादबाही। तुम्ह जात होना चाहिये कि महसूद हत्तम की बृद्धि, सुब्यदस्या तथा दढता में नया-नथा प्रयत्न दिव्या करता था। घपने राज्य-ज्ञाल के प्रयम तीन वर्षों में वह निष्ठावान, बुद्धिमानी से ऐसे नियमों के तैयार कराने में दिवससे प्रति वर्षे हताम में बृद्धि होती रहे तथा कुद्धिमानी से ऐसे नियमों के तथार कराने में जिससे प्रति वर्षों हताम में बृद्धि होती रहे तथा कुद्धिमानी से हाथ द्याता। यदि महसूद, मुद्धुल क्रांसिम कभीर से बढकर किसी प्रत्य को उच्च वस से सम्बन्धित, युद्ध मात्मा वासा, सच्चा, हैमानदार, निष्ठावान, कृषाञ्च तथा पर्मनिष्ठ पाता ती उसे सेना का मारिज बनाता। वह (भव्र कासिम) ऐसा मारिज या कि उसे हतम के बेदन का लाखों प्राप्त होता या किन्तु (६६ ने वह सव का सब हतम की देव रेस में व्यय कर देशा या भीर हहम के विषय में वह माता विसा से व्यवस के प्रति वा से महसूद की बात भी न सुनता या।

१ सेनाकी भर्तीतथा सुब्यवस्था।

सेना राजने की वार्तों में एक यह वार्त है कि यदि वादवाह ने राज्य के लिए १०,००० प्रस्वारोही पर्याप्त हों तो उसे केवल १०,००० सवारों से सतुष्ट न हो जाना चाहिये। जिलने पर्याप्त हो उनसे कम आये और भी मुख्यनिष्यत रखने चाहिये लाकि ये १०,००० मुख्यनिष्यत रहें और यदि कोई दुर्घटना हो जाय तो उस समय नये धनुमय-नूत्य सवार न सदने पड़े प्रक्रक्षात् आवश्यक्तवा पटने पर प्रमुचक-मूत्य सरदार किसी कार्य के योग्य नहीं होते प्रणित कठिनाई के कमय उनसे हानि होती है।

### सेना की ग्रधिकता से लाभ

(७३ ध) सेना की प्रिषिकता से राज्य-व्यवस्था में बहुत से लाभ होते हैं। एक लाम तो यह है कि सेना को प्रिषकता से बादसाह ना भातक उसके बराबर वालों के हृदय में भारू हो जाता है। दूसरे यह कि यदि बादसाह नो भग्य इस्तीमों तथा प्रदेशों पर अधिकार बाता है कि साव प्रदेशों पर अधिकार बाता देशों पर अधिकार बाता देशों पर कार्यकार के स्वान पर काम आते हैं भीर राज्य व्यवस्था हेतु जितनी सेना की भावस्थकता है उसमें पूनता नहीं होती। भारिय में विषय में इन अकार सोचना दूरदर्शी बादसाहों ना कार्य है। हे पुत्री तथा है बादसाहों । तुन्हें सहरों बार यह भावस्थक है कि को कोई सुन्हारे समक्ष यह कहे कि इसने परवारोही ही रखने पाहिये और बिना भावस्थकता के इसना पर व्यवस्थ कहे कि स्वान पर वर्ष कार्यकता के इसन पर वर्ष कार्यक स्थान पर वर्ष कार करने के लिये यहे तो तुन्हें उसको अपने पर्म तमा राज्य वा शाधु सममना वाहिये, ययपि बहु तुन्हारा भाई समया पुत्र हो गयों न हो।

#### रोना के दीवान की जांच

मेना के दोबान की प्रणेन समक्ष दो बार जान करनी चाहिये और सस्या के विषय में मूखताख करनी चाहिये। यदि सहया में बुद्धि न हो तो समझना चाहिये कि सेना का कार्य (७३ व) भी मीति सम्पर नहीं हो रहा है। तुम्हें समझना चाहिये कि यदि तुम्होर प्रार्थ्यों तेनानायिकों तथा विलायत के वालियों को किसी प्रकार घट पता चल जाय कि तुम सेना भी बुद्धि में चिपक प्रयत्न नहीं परते समया तुम धन किबक स्यय हो जाने पर प्यान देते हो तो तुम समझ को कि इस प्रकार सेना में क्वाणि युद्धि नही हो सक्ती और जो नुख नेना है भी यह सुस्यवस्थिन नहीं हो सक्ती और तिस्य भीत नम होती रहेगी।

### सेना को बेकार न रखना चाहिये

इस सम्यन्य में क्षीसरी गूड बात यह है कि नेना को भेकार न रखना चाहिये स्वित्त पन एक्य करने, मीमा की रसा, पालों के बिनाझ, किसों को विजय करने तथा पिकार में लगाये रसान चाहिये, विश्वेष कर से उन लोगों को जो सेनाग्रीत करने की इच्छा रखते हो। सम्या उनसे उपनव का मय हो। यदि बादशाह का हुत्य पाने राज्य के ( पौतिक्क ) युक्ते से मुत्त हो, उनका राज्य हढ़ हो चुका हो तो उसे प्रत्य देशों के बिजय करने की धोर व्यान देना चाहिये। प्रत्येष व्यवनाय तथा कार्य से मम्बन्धित व्यक्ति प्रपन्ने कार्य में स्वस्त रहे बिना मही रह मक्ता, उसी प्रकार राज्य है।

#### सेना को सन्तुष्ट रताना

नेपा को सन्तुष्ट रूपने में भी सहुत से लाम है, विन्तु इसकी भी एक सीमा होती

हिया और उननो मुल्यवस्थित किया। इनमें से १५,००० हिंदू दास में तमा १५००० प्रस्तारोही भीन तथा खता केमे। यदि उनके सम्यप्तित छोटे बढ़े मभी की गणना क्ष्मा यहाँ से प्रमुक्त स्थालक हो जामेंगे। महभूद को दासों की सेता से बहुत से साम इष्टिगत हमें तथा हानियों भी।

लाम यह है कि दासों की प्रधिवता से बादबाह धिक्याली तथा वैभव वासा प्रतीत होता है। हाथियो तथा पोटों की प्रधिवता से बाददाह वैमवशाली तथा शक्तिसाली प्रतीत होता है और दासे दूर तथा निकट के प्रमुभयभीत रहते हैं और दातों वी प्रधिवता से बादबाह पा महत्य लोगों नी होंटू में बढ जाता है।

दूसरा लाम यह है नि दास धपनी विद्येपता के लिये सेता के युद्ध तथा किने की विश्रय हेतु प्रयत्न प्रारम्भ करने के पूर्व प्रयत्न ध्रारम्भ कर देते हैं। ध्रमने नाम तथा प्रसिद्धि एव ध्रमने ध्राप को स्वामि मक्त प्रदीवित करने के लिये तथा सेवको से ध्रमने ध्राप को बढ़ कर प्रमाखित करने के लिये वे हृदय से युद्ध ने लिये प्रयत्न करने के लिये वे हृदय से युद्ध ने लिये प्रयत्न करते हैं। सेवको हैं। समस्त सेना के निये यह धावस्यक हो जाता है कि से भी उसी मार्ग एर पर्ने । इनमें वे बार लाम होता है।

तीक्षरा लाम यह है नि उनका देखकर सेना बालों का प्रिमिमान कम हो जाता है। उनके मत्यिषिक हो जाने से किसी भी समूह क हृदय में उनके भय के कारण विरोध का विचार उदरान्न नहीं रोता। सेना बाले यह समफ्दते हैं कि दात दूबरे समूह से सम्बन्धित हैं और वे न उनसे मिल सकते हैं धौर न उनका अनुसरण कर सकते हैं। यह लाम पोटा नहीं है।

(७२ झ) उनके एकत्र करने तथा एक साय रखने से यह हानि होती है कि उनमें से ध्रिकाश निर्लज्ज होते हैं तथा भविष्य के विषय में कुछ नही सोचते । यदि ये वर्षों से ध्रुष्ठक्षमानों के साय छोटी ध्रुष्ठक्षमानों के साय छोटी ध्रुष्ठक्षमानों के साय छोटी ध्रुष्ठक्षमानों के साय छोटी ध्रुष्ठक्षमानों के सुर्वे के से होते हैं वह उनमें उदान्य नहीं होता । यद्यि भूगनो भो वर्षों तक साय प्रवाद किया जाता किया होते हैं वह उनमें उदान्य नहीं होता । यद्यि भूगनो भो वर्षों तक साथ प्रवाद किया जाता किया होते हैं वह उनके हुद्य में ध्रुप्ती शक्ति कहाने, जगनीपन सथा विस्वासयात के ध्रितिरिक्त कोई ध्रम्य बात वदी कठिनाई से साती है। उनको एक्य स्वतं तथा उनको ध्रित्व उनके स्वतं के स्वतं से सहमूद को सर्वे स्वतं साथ अपने स्वतं साथ उनको स्वतं स्वतं से सहमूद को सर्वे स्वतं साथ उनको स्वतं साथ उनको स्वतं साथ स्वतं से सहमूद को सर्वे स

#### सेना रखने से सम्बन्धित द्यावश्यक बातें

महसूद के पुत्रो तथा मुसलमान बादशाहों को नेना रखने की सूद बातों का जान परमा-वरवक है। प्रथम सामदरकता यह है कि जो १०० सत्वाराहियों के योग्य हो भीर १०० सवार सुध्यवस्थित रख सकता हो उसे १००० तथा २००० नवारों को स्थवस्था करने के योग्य हो उसे (७२ अ) चाहिये। जो कोई १००० तथा २००० तवारों को स्थवस्था करने के योग्य हो उसे १०० समवा ४० सद्यारोहियों का प्रधिवारी न बना देना चाहिये। इससे उसे निराशा होती है और सेता नायकों को किसी प्रवार निराश न वरना चाहिये। यदि कोई योग्य ब्यक्ति निर्धा स्थोग्य व्यक्ति को विसी उच्च व्यान पर देखता है तो उसको निष्ठा में कमी सा जाती है भीर वह सर्वेदा प्रमक्ष रहता है। (२२ म्र) हे पुत्रो ! तुम्हें जानना चाहिये कि बरीद, मुप्तारिफ तथा मुखिर नियुक्त करने में बादबाह प्रमा के परीवकार का घ्यान रखते हैं। उनके नियुक्त करने का प्रथम उद्देश्य यह है कि जब दूर तथा निकट के कांत्रियों, वातियों तथा भ्रामिनों को यह जात होता है कि उनके मध्ये दुदे हुए की जानकारी बादबाह की हो जायगी तो वे प्रचा पर महरावार नहीं करते पूत्र नहीं ते ते वा पत्रावात नहीं करते । उसकृत कांत्रों को त्याण कर दुराबार तथा वर्शिकार पूर्व नहीं ते ते वा पत्रावात नहीं करते । उसकृत कांत्रों को तथा पत्रावात तथा वर्शिकार में प्रस्त नहीं हो जाते भ्रामित प्रया को भी यह विद्वार मानकों में भी मय करते तथा वर्णित रहते हैं। जब प्रवा को भी यह विद्वार हो जाता है कि तथे सामार्थ तथा विद्योग कांत्रिय में प्रस्ते वादाह को जात है कि तथे सामार्थ तथा विद्या मानकों में भ्रामित करते हो गत्र वहां पर्यान्ति निये पराधिवारी मित्रुक्त हैं तो वह मच्या जीवन व्यतीत करते हैं भीर उपद्रव तथा प्रयान्ति नही उत्पाद करते।

यदि भ्रामिलो तथा मुतसिरिकों को यह ज्ञात होता है कि उनकी बातें बाददाह सक पहुँचेंगी तो वे चोरी नहीं करते तथा भ्रपमानित नहीं होते ।

# [ सिकन्दर तथा महमूद के उदाहरण ]

### बरोदों की नियुक्ति सम्बन्धी शर्ते

सरीवों को नियुक्त करते समय धर्मनिष्ठ बादशाह बहुत सी शतों का ष्यान रसते हैं। सबने मानदगर बाते करित का मुख है। बरीव को सब बात वहने वासा, वन बात लिखने बाता, ईमानदार, गुद्ध बरा का, दिदशा के योग्य तथा घादर सम्मान बाता होना चाहिये। वसा, ईमानदार, गुद्ध बरा का, दिदशाह के योग्य तथा घादर सम्मान बता होना चाहिये। वस की सकता के कारण वादशाह ऐते कार्य करेगा जिससे उसका करवाण तथा प्रजा का लाम होगा। यदि बरीव चोर, वेईमान, कममसन, कृपण, हरलाई, हरदरी, लालची तथा प्रविध्य के विषय में मही मोजता तो प्रजा की उन्नित तथा वादशाह की भनाई का मामसा उसटा हो (दर्भ प्र) जाता है। यदि कोई बेईमान तथा वदसवल क्योंक्य कृष्टिमान हो तो वह दस प्रकार प्रश्र बोसने सोगा को सब सा प्रतीत होगा और वहाँ हानि पहुँचानी धावादश्य है वहाँ साम होगा भीर वहाँ तथा वदा वादश्य होगा करा करा हो।

(८४ व) बादबाह को ऐने व्यक्तियों नो बरीद, मुश्चरिक तथा प्रत्वेचर नियुवा करता चाहिये जो धुद्ध मारवा के तथा तन्वे हो, जिन्हें सकार का सोम न हो घोर जिन्होंने पद की लिया में ईस्तर से मुख्त न मोड निया हो । यदि बादबाह पद के इच्छुकों में उत्हृष्ट गुणों का ममाव पाये किन्तु एक को प्रपेक्षा दूसरे में नैकी को प्रतिचता हो तो जिवमें नेकी को प्रविचना हो हो सो को मार्च माने की की नियं प्रविचन में की को मार्च प्रविच्च हो स्वी को महत्वपूर्ण तथा उत्हृष्ट पद प्रदान करने चाहिये ताकि कहा में विचन न पदे।

[महमूद का उदाहरण, मामून का तारीसे श्रव्यासी से उशहरण]

### वाजार के भाव का सस्ता होना

(६० ब) मुल्तान महसूद ने कहा है रि-ह महसूद वे पुत्रो । तमा हे मुम्तमान बादशाही ! तुम्हें सह समस्ता चाहिए कि राज्य-अवस्या सम्बन्धी नामं एक दूमरे से सम्बद्ध हैं। बिन प्रकार सेना बिना एवाने के मुख्यविस्ता नहीं रहती उसी प्रकार माद के सत्ता हैये बिना सेना के सामान तैयार नहीं होते। जीविक्स नामची सामग्री के मस्ते हुवे बिना प्रजा के कार्यों में उन्नति तथा इद्देश नहीं होती तथा स्वसायारण की मुन-सम्मनता हरिगत नहीं होती चीर न बादशाह के बरबार को ऐसी प्रसिद्धि प्रान्त होती है जहीं सभी सोम उच्चत की चाहिये। उन्हें इतनाभी सन्त्यून होना चाहिये कि उनी मस्निया में बन्य प्रकार के विचार पाने लगे।

ि उदाहरणः तारीरो ऋकासेरा से ईरान के प्राचीन बादशाहों से सम्बन्धित 1

बरीद<sup>१</sup>

258

(७६ म) यदि बादशाह को घरने राज्य वानो के बन्छे बुरे की मुनना न हो तो वह जनके नार्य सम्पन्न नगने के विषय में दिस प्रवार प्रयत्न कर सकता है ? क्यामत में बादशाह से प्रायेश व्यक्ति के विषय में प्रश्न किया जायगा। यदि उमे प्रज्ञा के बच्छे बूरे, सुव्यवस्था तथा श्रव्यवस्था की मुचना न हो तो यह किम प्रकार उत्तर दे सकता है ? यदि ईश्वर द्वारा बादशाह मे प्रत्रा के विषय में कोई प्रश्न किया जाय घीर बादशाह घपने धापको धनसित बताये तो बादशाह का उत्तर कदापि न सना जायगा । उसे उतने ही शाउस पर प्रधिकार प्राप्त करना पाहिये जितने की उसे सचना रह सके। धनः बादशाहों के लिये बरीद नियक्त मरना चावरयन तथा चनिवार्य है। हे पुत्री । यदि नोई मूर्ख तुम से यह नहे नि न शन में (७९ स) यह लिखा है कि लोगों के विषय में छान-बीन मत करो सो सुम्हें उसका यह उत्तर देना पाहिये कि यह निर्पेष, सोगों के एक इसरे के मामले के विषय में है किन्त बादशाह प्रजा के अच्छे बरे हाल. बाजावारिता तथा बद्धा के विषय में पहलाख करते रहें।...... (-० म) माजकल भगहरण, वेईमानी, वेवकाई, भूठ, हरामछोगी, भारवाचार मन्याव, दूसरों का यरा चाहना. इतना प्रधिक बढ गया है तथा सोम एक ईर्ध्या इतनी प्रत्यविक हो चनी है भीर मुहम्मद साहव की सुप्रत बिदमत में इतना परिवर्तित हो गई है कि इसका उल्लेख सम्मद गहीं । बादशाहों ने लिये सच्चे ममाचार लिखने वाले बरोद, सच्ची बात बहने वाले ग्रसचर, सया सतकं मुशरिक नियुक्त वरने वे भतिरिक्त कोई भन्य उपाय नहीं। यदि वे ऐसान वरें तो समार पा कार्य छित्र-भिन्न हो जायगा घोर निरम प्रशान्ति होने संगेगी ।

# [ तारींसे सिकन्दरी से सिकन्दर का उदाहरण ]

(=१ भ्र) बरीद नियक्त करने से यह लाभ है कि यदि राज्य में कोई विद्रोह होने वासा होता है भीर उसरी सूचना बादशाह के कानों तक पहुँच जाती है तो बादशाह उसके निरा-करसा हेन इम प्रनार प्रयानशील हो जाता है कि दुर्घटना के उपशन्त मुससमानों का जो रक्तपात हो वह सच जाता है। जब उपद्रव करने वालो को यह झाल रहता है कि बादशाह से बोई बात छिपी नहीं रह सकती तो वे घधिकांशत भय वरते रहते हैं और किसी प्रकार का सगठन नहीं करते भीर यदि उनके हदय में किसी प्रकार की दुर्भावनायें रहती हैं तो वे उमे व्यक्त मही करते।

(दश्ब) बरीदों के नियुक्त थरने की ग्रायश्यकता इस बारण से है कि ईस्वर ने अपने दासो को विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति प्रदान की है। बुछ को भच्छा बनाया है भीर कुछ की बरा। कछ में बच्छाई सथा ब्राई मिश्रित है। जुछ मानावारी रहते हैं, कुछ पाप करते हैं। यदि यादताह को राज्य के अच्छे बुरे था ज्ञान रहता है तो बादशाह धर्म-पालन तथा दूसरों के प्रधिकार प्रदान करने हेत इस प्रकार प्रयत्न करता रहता है जिसते पच्छे लोगो के ग्रुणो में विद्व होती रहती है और अन्य लोग चनका अनुसर्ख करते हैं। इब्ट अपनी दृश्ता को स्वाम देते है भीर दसरे लोग दृष्टता नहीं करते।

रिवलीफा उमर के इतिहास से उदाहरखी

समाचार-बाहर । श्नके विषय में तुरालुक कालीन सारत भ, त १ पृ० १५७ देखिये। इस्ने बत्तता ते बरीद का सबिस्तार उल्लेख विया है। इस्ते बन्नता की यात्रा का विवरण। (पेरिस प्रकाशन 28 48 go Go EX) 1

जिसमें साप्त व साम को लाभ प्राप्त होता रहता है, कमी न करनी चाहिने और किसी प्रकार का लोग न करनी चाहिये। मूल्य निश्चित करने का वार्ष साधारण कार्य न सममना चाहिये। क्षत्रिमात्र, नावातिष्ठ, प्रामीख, नि सहाय तथा बुद्ध क्षत्र-विक्रय करने वालो की सहायता करते रहुता चाहिये। क्षत्र-विक्रय करने वालो की सहायता करते रहुता चाहिये। क्षत्र-विक्रय में न्याय करते रहु। ध्रिषक मूल्य पर चीजें वेचने वालो तथा उन लीगों को, जो कहते कुछ हो ध्रीर वेचते कुछ हो, नाना प्रकार से अपमानित करके दण्ड दें। बाबारियो, नक्कालो, शिल्कारों को दोन-दुवियो, बालको, ध्रनिश्च तोगों पर ध्रस्याचार न करने दें।

जो सोग प्रपनी कीडी को रत्न तथा रत्न वेचने वासो नो बोडी वेचने वाला बताते हों उन्हें यदि बादसाह प्रपने प्रधिकार तथा शक्ति के बावजूद, दीन हुवियो दरिद्वियो तथा शिक्त होती, बातबो तथा फ्रांफित सेपा शिक्त होता थे रहि से कही रोक सचता और उन (६३ घ) सोगो नो इन बात की प्रमुमित देता रहता है तथा न्याय नहीं बरता तो उद्दे देखर को ध्याप नहीं बहता चाहिये। बादसाह क्रम विक्रम से सम्बन्धित जो मार्ग निरिचत कर देता है, सभी उसी मार्ग पर चतते हैं, राज्य के प्रधिकारी तथा प्रमानन उसी का प्रमुखरण करते हैं।

# मूल्य कम होने से लाभ

हे महसूद के पुत्रो ! तुन्ह यह समभना चाहिय कि सामग्री ना मृत्य कम होने में बड़े लाम हैं। प्रयम लाम यह है कि विम राजधानी तथा प्रदेश में भगाव और जीविका सम्बन्धों सामग्री, नपटो, घोड़ो तथा सेना के सामान का मूल्य कम होता है तो वहाँ सेना सुगमतापूर्वक एक हो जातों है। सेना, जो वादसाही की पूँजी है तथा अंग की रक्षक है, शीघ्र सुज्यवस्थित हो जातों है और सुज्यवस्थित रहती है। इससे बादसाह, सेना तथा प्रवा सभी को लाम होता है।

(६३ व) मूल्य नम होने से दूसरा साम यह होता है कि वादशाह की राजधानी में मृत्यियक मुद्रिमान, कलाकार तथा मिल्पी एकत्र हो जाते हैं। इससे जो साम बादशाह तथा प्रवा को होता है यह किसी से खिता नहीं।

तीसरा लाम यह है कि जब विरोधी तथा शत्रु बादशाह के कार्यों की रौतक, क्षेता को इक्ता, प्राराम तथा निश्चित्तता के विषय में मुत्ते हैं तो उस राज्य पर प्रविकार जमाने के कुल्तित विचारों का उनके हृदय से अन्त हो जाता है और उनके स्थान पर धातक तथा मय मारु हो जाता है। इससे भी बादशाह तथा प्रना को लाम होता है।

चतुर्ष यह कि प्रवा की जीविका सम्बन्धी वस्तुषों के सस्ता होने से यह साम भी होता है ह सके कारण वास्पाह को नेकनायी होती हैं और यह नेकनायी वर्षों मिल्कु करतों तक लोगों में निद्धा पर रहती है। धनाव तथा जीविका सम्बन्धी सन्य बस्तुषों के सस्ता होने से लोगों में एक दूनरे के प्रति ईप्पा का प्रत्य हों जाता है धौर प्रत्येक दिशा में प्रपुक्तता, सम्प्रका एव परोपकार वृष्टिगत होने सगते हैं। महमाई तथा एहतेकार के कारण कुछ थोड़े छे बेईमान तोगों के परो में सम्प्रता रहती है धौर सहसों क्रम करने वालों के घर अध्यवस्थित तथा दिक्षत-निक्ष हो जाते हैं। एहतेकार करने वालो तथा प्रधिक मूल्य सेने वालों के प्रति सर्वसामारण के हृदय में सर्वदा प्रतिकार करने वालो तथा प्रधिक मूल्य सेने वालों के प्रति

(१४ प्र) सामग्री के सस्ता होने वा पांचवां साम यह है कि यदि सामग्री तथा थनाज वा मूख्य प्रधिक होगा तो राज्य-व्यवस्था पर अरवधिक धन व्यय होगा जिससे छचाना रिक्त हो जायेगा। इस वारण वादसाह तथा प्रजा के कार्य एक दूसरे के विरुद्ध प्रवीत होने तक सतकी जहाँदारों को प्रतिच्छा दूर तथा निकट वालो के हुश्य मे ब्राह्म नहीं होती । सभी सास व ब्राम इस बात से सहमत है कि जीदिका सम्बन्धी सामद्री के मेंहुगा होने स देश की प्रका भी परेशान हो जाती है धीर सभी प्रकाश प्रधियाश नष्ट हो जाते हैं धीर सपने देश तथा प्राचीन परो को तथा कर उस इक्नीय की ब्रीर मुख नहीं करते, प्रतः जहादारों के विचे यह मनिवाय है कि वे सेना से सम्बन्धित सामग्री—घोड़ो प्रदम्त-सम्बन्ध सम्बन्ध स्वत्यों और साम क माम से सम्बन्धित सामग्री, प्रताज तथा कपड़ों का मून्य सस्ता रखने के लिये प्रस्थिक प्रयत्न करें। प्रपने राज्य की हब्दा को सेना तथा सर्वसाधारण्या की ज्वता से प्रस्थित प्रमान वाहिये।

## ग्रकाल तथा समृद्धि के समय बादशाह के कर्चव्य

(११ व) प्रकाल के समय जींक देवी दुर्घटमा है घीर जब वर्षा नही होती तथा कृषि एवं मानज में भ्रास्थिक हानि दृष्टिगत होने सगती है तो ऐसी स्थिति में वादबाह के लिए प्रजा की सहायता के प्रतिरक्त कोई प्रम्य आर्थिक हानि दृष्टिगत होने सगती है तो ऐसी स्थिति में वादबाह के लिए प्रजा की सहायता करने के धितिरक कोई प्रम्य मार्ग नही होता । वादबाह के लिये महमाई रोकने के प्रयोग निर्माद कार साम प्रति प्रवास किया व्यापारी प्रधिक मूल्य पर बीजें बेचना प्रपास प्रादत वनालं तथा एटकेकार करें को बादबाह का यह कर्तक्र है कि जिस अपना प्रमान प्रादत वनालं तथा एटकेकार करें को स्वादत कर मार सरस्त कराने का यावासम्य प्रयास करे । प्रदात विचेत करने का प्रयास कर घोर माय सरस्त कराने का यावासम्य प्रयास करे । प्रदात विचेत कारो को प्रावत वन चुकी हो घोर वो प्रधिक मूल्य पर क्रय-विक्रय के मादी हो चुके हों तो उन्हें इस बात की स्वतन्त्रता न होनी चाहिये। समस्त मुख्य प्रवास कारी वाहिये। करने वाहिये। करने वाहिये। करने वाहिये। समस्त प्रयास करने वाहिये। समस्त करने वाहिये। करने वाहिये। करने वाहिये। करने वाहिये। करने वाहिये। समस्त करने वाहिये। समस्त करने वाहिये। समस्त करने करने करने कार विचेत करने साह करने वाहिये। स्वरम्बाक वाहिये। स्वरम्बाक वाहिये। स्वरम्बाक वाहिये। स्वरम्बाक वाहिये।

राज्य-व्यवस्था एव सामन सबन्धी कार्यों में मनाज तथा करते की मुनमता का प्रयत्न करते रहना चाहिये, प्रथने राज्य की मुक्टर व्यवस्था तथा न्याय को सामधी के सहते होने से सम्बन्धिय समर्भे । मध्यमें ने मुमस्तो, शहर के शहनो तथा कीतवालो को माध्य हैं कि दे राज्यानी में एहतेकार करायि तथा की तलवा आहें । पहनेकार कराये वालो के मनाज अलिया आहें । मुहम्बर साहत एहतेकार करने वालो के मनाज अल्या डालते थे । जो कोई एहतेकार करता है मीर जिसे एहतेकार करने वालो के प्रस्त करने वालो के अलिया वाल है । माध्य अल्या डालते थे । जो कोई एहतेकार करता है मीर जिसे एहतेकार की माध्य एवं जाती है उससे दे दासों की जीविका वन्द हो जाती है । देवर की सपने दाशों के प्रति देन हक जाती है । मिंद कोई वादबाह के माध्य एहतेकार से बाज न प्राये तो उसे निवासित कर देना न्याहिये ताकि प्रस्त सो।

## क्रय विक्रय पर नियंत्ररा

रईसो को मादेश दे देना चाहिये कि वे बाजार वानो को अपने नियत्रण में रनखें भीर बाबार का भाव बाजार वालों के अधिकार में न रहने दें। भाव के निश्चित वरने तथा कय (६२ व) विक्रय सम्बन्धी कार्यों में प्रत्यक्ति अपन्तशील रहना चाहिये। इस महानु कार्य में

१ भनात को मदिष्य में प्रधिक मूल्य पर देवने के विचार से इक्ट्रा करना। चीर बाबारी।

र बाजार का मूल्य तथा क्रय विक्रय की देख रेख रखने वाले (खलजी कालीन भारत पृ० ७०-६०)

है, यदि छान बीन न करे, भाव निश्चित न करे, अपनी शक्ति के अनुसार प्रजा के प्रति श्रन्याय का श्रन्त न करे तो उसका उत्तर ब्रयामत में क्या होगा ग्रीर उसके इस ओर ध्यान न देने का बहाना किस प्रकार सुना जायगा ?

## मल्य निश्चित करने के नियम

बादसाह मुल्यो को दो प्रकार निश्चित करा सकता है। एक इस प्रकार कि वह न्याय करने वा ग्रायधिक प्रयत्न करे और ग्रपनी तथा अन्य विसी की इस सम्बन्ध में कोई चिन्ता न (१७ अ) करे। न्याय के प्रति इतना अधिक प्रयान करने से लोग न्याय के इतन आदी ही जाते हैं कि व्यापारी ग्रधिक मूल्य पर बेचना त्याग देते हैं। एहतेकार करने वाले तथा बाजारी एहतेनारी रोक देते हैं श्रीर न्याय करने लगते हैं। उनके राज्य की प्रजा परस्पर न्याय नरने लगती है, नारण कि प्रजा बादशाह के धर्म का पालन करती है।

बादसाह मुख्य के निहिचत बारने का प्रयत्न इस प्रकार भी कर सकता है कि बादसाह जब यर देखे नि वर्षा होने पर भी तथा फलल ग्रन्द्री होते एव सम्पन्नता ने बावजूद भी व्यापारी तथा नारवान वाने अपनी ग्रादत नहीं छोटते ग्रीर एहतेकार करने वाले एहतेकार से बाज नहीं ग्राते श्रीर बाजार वाले तथा बक्ताल प्रात कात्र से सच्या समय तक बुद्धिमान तथा अनिभन्न प्राहकों की जनाते रहते हैं और भाव के हाकिम हो गये हैं ग्रीर अपनी इच्छानुसार अपनी सामग्री वेचते हैं, न ईस्वर के प्रति लज्जा प्रदक्षित करते हैं और न वादशाह का भय करते हैं, तो ऐसी दशा में (६७ व) बादशाह के लिये यह ब्रावश्यक तथा अनिवाय है कि खाम व ग्राम के लामार्थ राज्य वालों के मध्य से इस प्रकार के अन्याय का अन्त करादे और अनाज, कपडो तया अन्य सामग्री का, जिसकी रात दिन ग्रावश्यकता रहती है, मूल्य निश्चित करदे ।

## वाजार के भाव के नियंत्रण हेतु ग्रधिकारी

मूल्य निश्चित करन के उपरान्य कठोर शहना को नियुक्त करे। मडी के शहनो, शहर के शहनो तया राजधानी के कोतवालो को आदेश दे दे कि वे राजधानी के एहतेकार करने वालों को कठोरता से एहतेकार करने से रोकें। राजधानी में १०मन अनाज का भी एहतेकार न होने दें और महुँगा सामान वेचने वालो तथा एहतेकार करने वालो को राजधानी से निकाल दें और अन्यायी लोगों नो दंड द्वारा न्याय के मार्ग पर लायें। राजधानी में क्रम विक्रम में न्याय के प्रकट हो जान से समस्त राज्य के क्रम-विक्रम में न्याय होने लगता है। बादराहों के प्रयत्न से इस दिशा में बड़े लाभ प्राप्त हो जाते हैं ग्रीर धर्म तथा राज्य में किसी प्रकार की हानि नही होती। सेना जो घर्म तथा देश की रक्षक होती है सुव्यवस्थित हो जाती है तया अन्य समूह वालो में भी सुव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है।

### नववत र तथा वादशाही

(६६ म) नव्यत पूर्णत धर्मनिष्ठता है तथा बादशाही पूर्णत सासारिक वस्तु है। दोनों ग्रुए एक दूसरे ने विरुद्ध हैं और दोनो वा एक स्थान पर एकत्र होना सम्भव नहीं। दीनदारी वे लिए दामता और दासता के लिय नम्रता एव दीनता परनावरयण है। बादग्राही के लिए जो पूर्णत ससार है अभिमान, आतक, शान व सीक्त, दूसरों की ओर ध्यान न देना, ऐस्वर्य तथा वैभव परमावस्थक है। ये सब ईस्वर के ग्रुए हैं। बादशाही खुदा की स्यावत त्रया खिलाफत<sup>3</sup> है। दासता के ग्रुएों के साथ वादशाही सम्मव महीं ग्रत खलीफाग्री तथा

१ नदी-देश्वर के दूत होने में सम्बन्धित कार्य ।

र नायर होना, प्रातनिथि होना ।

<sup>₹</sup> खनीफा होना उत्तराधिकारी होला।

समेंगे क्योंकि सजाना प्रजा के घन से बढता है और धनाज तथा धन्य सामानो की मेंहुगाई के समय सजाने का घन प्रजा के घर पहुँच जायेगा थीर राज्य-व्यवस्या सम्बन्धी व्यय की कोई सीमा न रहेगी। उदाहरएार्ग पायगाह के एक कारखाने में कई हजार घोडों के चारे का व्यय होता है। मूल्य के घषिक होने की हानि राजधानी के उत्पर ही पडती है धौर राज-धानी की हानि का प्रभाव समस्त राज्य में व्यापक ही जाता है।

मूल्य के सस्ता होने का छठा लाभ, जिसका प्रभाव वादबाह तथा प्रभा पर होता है, बादबाही के सबसे उल्हुप्ट उद्देश्य-स्वाय-से सम्बन्धित है। यदि बादबाह की राजधानी में जीकि न्याय की खान है, क्य विक्रय में खुर नखुल्ता कम्याय होन लगे और बादबाह उसका (६४ व) न्याय न कर सके तथा एहतेकार करने वालों के घर प्रजा है धन से भर जायें दो यह न्याय न होना। बादबाह को भाव निहिच्त करके प्रधिक मूल्य पर सामग्री बेचने बालों तथा एहतेकार करने वालों के तथा पह तथा है।

जीविका सम्बन्धी सामग्री की ग्रल्पमूल्यता से ७वाँ लाग यह है कि धनी लोग दरवेशों को धन प्रदान कर सकते हैं।

(६५ झ) अनाज तथा कपढे के सस्ता होने का -वा लाभ यह है कि एहतेकार तथा अधिक मूच्य पर चीजें वेचने का एक प्रकार का व्यापक रोग है और जिससे दूसरों को हानि पहुँचती है अन्त हो जाता है। प्रजा पर अध्याचार तथा धन्याय देवी कच्टो से सम्बन्धित है। प्रजा के मामतों में यात तथा सरयता का प्रभाव अप विजय पर होता है और देवी बच्टो की बुद्धि नहीं हो पाती।

े हवाँ लाभ यह है कि एहतेकार करने वाले हिन्दू ग्रानिपूजक काफिर तथा मुझरिक होते हैं। जो मुसलमान एहतेकार करते हैं उन्हें ग्रपने घम का बोई भी ज्ञान नहीं होता।

(६५ व) पहतेकार के कारण मुसलमानो के घर की धग-सम्पत्ति हिन्तुभी तथा ग्रामिपूलनो के घर, जिनकी घम सम्पत्ति पर अधिकार जमा लेगा बहुत से धर्मों में उदिव तथाया
गया है भीर जिनको धम्मानित तथा विच्वत करना दीन (इस्लाम) में ग्रानिवार्य है, पहुँच
जाती है भीर उसके द्वारा वे सम्मानित हो जाते हैं। ईश्वर की दृष्टि में लो सम्मानित हैं वेदीनता
तथा दरिद्रता के कारण ग्रममानित हो जाते हैं। यदि वादशाह भीजो को सस्ता भरने के लिये
ग्रयल करे तो जिन लोगो को ईश्वर की दृष्टि में सम्मान ग्राप्त है, उन्हें और भी सम्मान ग्राप्त
हो जाता है तथा जो लोग ज्लील एव ग्रममानित हैं वे और भी ग्राधिव जलील तथा
ग्रपमानित हो जाते हैं। राज्य-स्ववस्था में यह लाभ बहुत बडा लाभ है।

बादबाह तथा प्रजा को मृत्य के सस्ता होने से १०वां लाग यह है कि प्रनाज तथा जीविका सम्बन्धों सामग्री के सस्ते होने के कारए। प्रजा के प्रत्येक समूह तथा गरीह वाले प्रपत्ते काम में तहलीन रहते हैं। राज्य-व्यवस्था की दृढता की सबसे बड़ी धावस्थ्यता तह है कि प्रत्येक स्वाप्त क्षाने के स्वतं को का प्रत्येक स्वाप्त कर के कि प्रत्येक स्वाप्त कर के स्वतं में स्वतं के स्वतं क

जिन लोगों को जहाँबानी तथा जहाँगीरी का कोई सान नहीं होता वे कहा करते हैं कि बादशाह को मूल्य निश्चित करने का प्रयत्न न करना चाहिये। यह बात देखने में सो (६६ व) सत्य सी प्रतीत होती है किन्तु बादशाह, जो सर्वसाधारण के उपकार के लिये नियुक्त बादशाहो ! तुम्हे सममना चाहिये कि बादशाही को ससार में सबसे उत्कृष्ट उत्पन्न किया गया (१०४ व) है। .... यदि बादशाह इस उत्क्राप्ट देन का मृत्य न समक्रे श्रीर उसे दीन पनाही में ब्यय न करे और इस देन का उपयोग भोग विलास में करे और ईस्वर तथा मुहम्मद साहब की ब्राज्ञाबों का पालन न करेतो ससार में उसके समान कोई भी कृतघन नहीं कहा जा सकता । इस विचित्र देन के महत्व को समभने का सबसे बडा प्रमाण यह है कि बादशाह अपने समय तथा अपनी अवस्थाना मृत्य समभे और अपने समय को व्यर्थनप्टन करे। उसे जहाँबानी तथा जहाँदारी में इस प्रकार व्यय करे कि इस बात से वह ईश्वर के निकट पहेंच सके।

(१०५ म्र) जब तक बादशाह म्रपने समय का विभाजन नहीं करता तथा प्रत्येक कार्य में व्यस्त रहने का समय नही निकालता और निश्चित कार्य को निश्चित समय पर नहीं करता तथा प्रन्य कार्यों में हाथ डालता है उस समय सक उसके जहाँबानी के वार्य सम्पन्न नहीं हो सकते I ितारीले कियरवी से कैलुसरी तथा क्यूपूर्त का. सिकन्दर नामये रूमियाँ से सिकन्दर तथा श्रमसू का लदाहरणा

## बादशाहों द्वारा समय विभाजन

(१०६ ब) बादशाह अपने समय तथा प्रत्येक क्षण की रक्षा दो प्रकार से करते हैं। प्रथम इस प्रकार कि कुछ बादशाह सच्चे दीन का अनुसरए। करते हुये ध्रपनी समस्त श्राय का मूल्य समभते हैं। वे प्रत्येक क्षरा की रक्षा करते हैं। वे धर्म तथा राज्य के कार्य हेतु ग्रपने समय का विभाजन करते हैं। वे ग्रपनी शवस्था का एक क्षरण भी व्यर्थ नष्ट नही करते हैं। इस प्रकार बादशाह मुसलमानो में वहे महत्वपूर्ण समसे जाते हैं।

द्वितीय इस प्रकार कि सफलता तथा सम्पन्नता के बावजूद वे राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों को न भूलते हैं। राज्य-व्यवस्था को वे सफलता तथा सम्पन्नता के बावजूद भलीभाति करत हैं। भीग विलास ने साथ-साथ राज्य व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों में व्यस्त रहते है।

#### [महमूद का उदाहरण]

(११० म) महमूद फुछ चीजो को सर्वोगिर समस्ता था।

(१) यह किसी भी गोष्ठी में इतनी अधिक मदिरान पीता था कि नमाज छट जाय। महमूद ने अपने जीवत-काल में कभी भी जमाश्रत की नमाज न त्यांनी थी।

(२) राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यो को भोग बिलास से सर्वोपरि समभता था। जिस (११० व) समय तक उन कार्यों को सम्पन्न न कर लेता था, मदिरापान न करता था ग्रीर किसी प्रकार का सगीत तथा परिहास उसे भ्रच्छा न लगता था।

(३) यदि धर्म सम्बन्धी तथा सासारिक कार्य दोनो एक साथ ही पेश या जाते तो वह धर्म के कार्य को सर्वोपरि समभता था। जब तक दोनो कार्य सम्पन्न न कर लेता, भीग विलास, शिकार तथा गेंद खेलने की भीर प्रवृत्त न होता था।

महमूद ग्रपनी गोष्ठियों में व्ययं के कार्यों में तल्लीन न होता था भ्रपित प्राचीन बादशाही के इतिहास सुनने ग्रथवा उत्कृष्ट एव दृष्ट बादशाहो के कथन सुनने वे शतिरिक्त कोई ग्रन्य कार्य न करता था। महमूद उनके कथनो द्वारा शिक्षा ग्रहण करता था। शिकार के समय भी जिस बात की श्रभिलाया महसूद के रोम रोम में थी। वह राज्य व्यवस्था एव शासन सम्बन्धी बातो पर बाद विवाद करने की होती थी। वह बादशाही के सम्मान की भोग विलास की गोष्टियों में भी पूर्ण रक्षा किया करता था।

[इमाम मुहम्मद इसहाक की तारीले मञ्जासिरे सहावा से ख़लीका उमर का उदाहरण]

१ पाँचों समय की सामृहिक नमान्त।

इस्लाम के सुल्तानों के लिए यह आवस्यक है कि इस्लाम ने प्रमुख, घत्रुयों ने विनास तथा धीन (इस्लाम) के सिद्धान्तों को प्रसिद्धि के लिए वे श्रपनी समस्त सक्ति शीन-पनाही, कुक सथा चिक्त के विनास और धर्म के शत्रुयों की हत्या में लगारें।

## ईरान के मुल्तानों की प्रया

(१८ व) ईरान के बुस्तान राजींबहासन तथा राजमुकुट के बारए प्रिमान तथा प्रातक प्रवीधत करते हैं। वे भव्य मवनों के निर्माण, दरवार व रते, लोगों वो प्रपत्ते समक्ष सिन्दा कराने, खाला एकप्र करने, लोगों को धन प्रदास करते, खाहरात तथा रेसा धारए करने तथा दूसरे के विद्या कराने, प्रत्योक्ष हिन्दा कराने, प्रत्योक्ष हिन्दा कराने, प्रत्योक्ष हिन्दा कराने, प्रत्योक्ष हिन्दा के खत्ते, प्रपार धन ध्यम दरने तथा प्रमान वित्तानों वालें प्रातक तथा प्रमानान के लिये धाव- व्यक्त है, उनमें व्यस्त रहते हैं। इन बालों के बिना (ईरान वाले) बारसाह को बादसाह नहीं समक्षते। धर्मनिष्ठ बारसाहों है लिये यह प्रावस्थक है कि वे रात्रि में ईरबर के समक्ष वीभाता प्रवित्त करते हुने विलाग करते रहे ग्रीर राज्य-व्यवस्था की समस्त प्रयाग्नों में मुहम्मद साहब की सुमत के विव्ह समक्षे।

## मुसलमान बादशाहों के गुरा

(१०० घ) हे पुत्री ! तुन्हें यह समक लेना चाहिये कि ईरान के बादशाहों की प्रयाधों का धतुवरण निये निना राज्य-व्यवस्था समय नहीं । समस्य धानियों को यह बात जात है कि ईरान के मुस्तानों को प्रवाय मुहम्मद साहब वी मुक्त के विरुद्ध हैं। यदि प्रत्येक बादशाहों को प्रयायों का धतुनरण वस्ता है और घपना वैमन तथा ऐस्वयं इस्ताम के कलमें को उल्ह्रष्ट रखने तथा जिन वातों की ईस्वर द्वारा ध्रमुमति है उनके पालन का प्रयत्न करने तथा जिन वातों का मिन्ने हैं उनके पोकने, दिन रात कांफिरो तथा (१०० व) मुधारियों के विनास में तस्त्रीन रहने, समस्त विद्यातों तथा विद्यत को चलाने वातों का विच्छेदन कराने, धरीयत ने विरोधियों तया दीन (इस्ताम ) पूप राज्य के धष्टुधों को जब से उल्लाव करने विद्यास के अस्त्रम के बात के अलाव के उल्लाव के उल्लाव के उल्लाव के स्वया के बात के अस्त्रम के स्वया के बात के प्रतान करात है धरी स्वयं वीत की स्वयादा वाति का विच्छेदन कराने, धरीयत के विद्यास के अस्त्रम के समस्त प्रयान करता है धरी सच्ये वीत की सहात्रायों समस्त प्रक्ति हो त्याता धर्म प्रम धाप को इस्ता करने के धर्मा प्रचेत के स्वयं के समय प्रयोग की कि कि विद्यास के बात की इस्ता के समस्त मामनों में स्थाय सच्या हो के सामस्त मामनों में स्थाय सच्या हो के सामस्त मामनों में स्थाय सच्या सच्या सच्या सच्या के समस्त मामनों में स्थाय सच्या सच्या सच्या स्वया सच्या सच्या के समस्त मामनों में स्थाय सच्या सच्या स्वया स्थाय स्थाप के सुद्ध करता की वह वित्य सक्ता स्थाप को मुखवागन समस्र सकता है वया मुसलमान कहता सकता है?

(१०१ घ्र) पदि वादसाह इस्लाम के ७२ समुरायों से सम्बन्धित कार्य में प्रातक द्वारा न्याय तथा सत्यता नहीं पैदा करता तो किर उसकी शक्ति व्याय है। हे महमूद के पुत्रों ! यदि (१०१ व) तुम ससार की पीडे समय की सुव्यवस्था एव कथामत में सुर्खेल्ड पाहते हो तो प्रमाल तथा जीविका सम्बन्धी बस्तुधों के सस्ता करने ना प्रयत्न करते रहो । एहतेकार तथा बाजार वालों, एव व्यापारियों के स्त्रय-विक्रय सम्बन्धी झत्याचार वा प्रपत्ने राज्य से प्रम्त करा दो ।

हरा दो। [ तारीले़ मञ्जासिरे सहाचा से ख़लीफ़ा उमर का उदाहरख ]

बादशाह को ग्रपने समय की रक्षा करना तथा उसके मूल्य का पहचानना (१०४ घ) मुल्तान महमूद का कथन है कि 'हे महमूद के पुत्रो तथा है मुसलमान

१ सुदम्भद साइव का दशीया हुआ मार्थ ।

यदि बादशाह काफिरो तथा मुशरिको को खराजी एव जिम्मी होने के कारण सम्मानित रवलें, उन्हें तबल , पताका सुनहरी खिलधत, जीन सहित घोडे, विलायतें वया पद प्रदान करें और अपनी राजधानी में जहाँ इस्लाम की प्रथाओं को उन्नति (होनी चाहिये ताकि उमसे ) इस्लामी प्रयायें सभी नगरी में उनित पार्ये, काफिरो, मुद्यरिको, मृति तथा गोवर की (१२० व) परिस्तिश करने वालो को राजप्रासाद के समान भवनो के निर्माण की अनुमति दें, . मुनहरे वस्त्र पहनने दें, घरबी घोडी पर सुनहरी-रुपहली जीनो को लगा कर सवार होने की बाजा दें, उन्हें भीग विलास तथा सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने दें, उन्हें मुसलमानों को नौकर रखने की अनुमति दें, मुसलमानो को उनके घोडो के आगे दौडने दें, मुसलमान फक्षीरा को उनवे द्वार पर भिक्षा माँगने दें और उन्हे इस्लामी राजधानी में, राय, राना, ठाकुर, साह, महन्त तथा पण्डित की उपाधियों से पुकारें तो फिर इस्लामी प्रयाशा को किस प्रकार उप्तति प्राप्त हो सकती है ? इस्लाम के कलमे को इस प्रकार कैसे सम्मान प्राप्त हो सबता है, सच्चे दीन को मूठे घर्मों पर किस प्रकार प्रमुख प्राप्त हो सकता है और सत्य किस तरह वेन्द्रीय स्थान ग्रहण कर सकता है ? यदि मुसलमान बादशाह सच्चे दीन (इस्लाम ) की सहायता करते हुये तथा मूहम्मद साहब की शरा के बादेशों का प्रचार करते हुये, मुसलमानों को घोर पाप में ग्रस्त रहने दें ग्रौर गली कूची तथा बाजारों में मदिरापान करने दें, जुबा खेलने दें. दुराचारी, व्यभिचारी निर्भय होकर दुराचार एव व्यभिचार करते रह ग्रौर उनसे खराज लिया जाता रहे तो फिर इस्लामी प्रयामी को विस प्रकार उन्नति प्राप्त हो सकती है ?

(१२६ म) यदि बादसाह दार्शनिको तथा बदमजहवो को सपने प्रत्या के ज्ञान के प्रवार की, जोकि मुहम्मद साहब के धर्म के विरुद्ध हैं, धनुमति देता है, यूनान निवासियों के ज्ञान का, जो निवासों के कपन के विरुद्ध है भीर जिसे हरने माकूल के कहते हैं भीर जिसमें सतार का प्रारम्भ व धन्त नहीं सम्मा जाता भीर देवद को साता का ज्ञानी स्वीकार नहीं किया जाता भीर जिनको नवामत का हिनाव, स्वर्ग नरक का जिसका प्रमाण निवयों के देव व्यापों में विद्यान है, नहीं स्वीवार होता और जो धपने निषेष को माकूलात कहते हैं, बादसाहों की राजधानी में सम्मान होने तमें भीर उन्ह धपने ज्ञान के प्रवार की मनुमति दो जाय, माकूल को मनकूल के वदकर सममा जाय दो ऐसी दशा में सत्य, फूठे धर्मों पर क्लिय प्रवार विजय प्राप्त कर सकेगा ? किस प्रकार इस्ताम की प्रधानों की उन्नति होगी धीर सत्य को केन्द्रीय स्थान प्राप्त होना ?

हें महसूद के पुत्रों, हे मुसलसान बादसाहों ! यदि तुम अपनी मुक्ति चाहत हो और देखर दया मुहम्मद साहब के समय सिज्यत मही होना चाहते दो अपनी श्रांकि तया अधिकार (१२१ व) वर्गाकिर एक मुशारिकों के बिनाश में सना दो। उनसे जिड्या तथा खराज लेकर छेनुष्ट न हो जाशे। इतना स्विकार प्राप्त होन पर कुत तथा शिक्त को सुरक्षित न रहने दो। रात दिन कुत्त तथा काचिना के अपनान का प्रयत्न करते रही।

[ मन्नाप्तिरुन ख़लफा से, हारुनुरेशीद के पुत्रों का उदाहरण ]

श्रदालते जिदिल्ली (स्वाभाविक न्याय)

(१३३ व) यदि किसी शासक में स्वामाविक रूप से न्याय विद्यमान नहीं होता भीर

१ बढ़ा दोल।

रै तर्क रिनर्क पर भाषारित द्वान, दर्शन तथा विद्वान ।

ात्य का केन्द्रीय स्थान ग्रहरा करना

(११ = व) सत्य के वेन्द्रीय स्थान ग्रहण करने का ग्रर्थ यह है कि सत्य को असरय पर जिय प्राप्त हो । सत्य को उस समय तक ग्रमत्य पर विजय नही प्राप्त होती जब तक कि हिदि को सम्मान तथा इस्लाम को गौरव नहीं प्राप्त होता तथा शिक घीर कुफ धपमानित ही होते । जब तक बादशाह अपनी समस्त शक्ति कुफ तथा शिक के विनाश, काफिरो दे ताओं की हत्या [ कुफ के नेता ब्राह्मण हैं ], काफिरी तया मुतरियो को दास बनाने श्रीर पमानित तथा लज्जित वरने में नहीं लगा देता ग्रीर ग्रपना समस्त ऐश्वर्य मुसलमान मुजाहिदो<sup>२</sup> ो खुदाकी राह में जेहाद कराने और इस्लाम के कलमे की उल्कृष्ट बनाने में नहीं लगा देता उस समय तक सच्चे दीन (इस्लाम) को मूठे धर्मों के मुकाबले में सम्मान प्राप्त नहीं होता श्रीर ौहीद तथा इस्लाम को इज्जत नहीं हासिल होती ।

काफिरो का बिनाश तथा श्रदमान यदि बादशाह धपने गौरव, झातक तथा प्रधिकार के बावजूद केवल खराज तथा जेजया लेने से सतुष्ट हो जाता है स्रीर कुफ, वाफरी, शिक तथा मुशरिको के विनाश वा प्रयत्न नहीं करता और कुफ तथा काफरी को सुरक्षित रहने देता है तो ऐसी अवस्था में मुसलमान (११६ श्र) बादशाहो तया कुफ के धर्मों में क्या धन्तर रह जायगा? काफिरो के राय भी समस्त हिन्दुन्नो से जिजया तथा खराज वसून करते हैं श्रपितु इसके ग्रतिरिक्त सैंवडो श्रन्य कर प्राप्त करते हैं। वे हिन्दुन्नों के धन से, जो उन्हीं के धमें के अनुयायों होते हैं अपने खजाने को भरते है। यदि मुगलमान बादशाह भ्रपने ऐश्वर्य तथा वैभव के बावजूद काफिरो तथा मुश्चिरियों से जिज्ञया तथा खराज लेकर सतुष्ट हो जाते हैं तो कुफ तथा काफिरी, शिकं तथा मुशरिकी का विनाश नहीं हो सकता है जिसके लिए १,२४००० पैगम्बर<sup>3</sup> भेजे गये श्रीर जिसके लिये इस्लाम के नवी को भेजा गया।

यदि मुसलमान बादशाह काफिरो तथा मुशरिको के विनाश एव उनकी ग्रपमानित वरने (११६ व) में अपनी समस्त शक्ति नहीं लगाते और इस कार्य में तल्लीन नहीं होते ग्रीर हिन्दुग्री से, जोकि मूर्ति तथा गोवर की पूजा करते हैं, जिजया तथा खराज सेकर सतुप्ट हो जाते हैं तो वे कुफ एव काफिरी को उनित प्रदान करते हैं। इस प्रकार सत्य को किस तरह केन्द्रीय स्थान प्राप्त हो सबता है ? यदि मुसलमान बादशाह मुसलमानो की राजधानी तथा नगरो में कुफ तथा काफिरी की प्रयासी को चलने दें, मूर्तियों की खुल्लम खुल्ला पूजा होने दें सीर ु कुफ तथा काफिरी की शर्तों की रियायत करें, और उन लीगों को अपने मूठे धर्म के सिद्धान्तो का निभंग होकर प्रचार करने दें, मन्दिरों को सुरक्षित रहने दें, मूर्तियों को मजाने दें और सगीत वादन तथा तृत्य के साथ खुशी खुशी प्रपने धर्म का पालन करने दें घौर कुछ मिक्के जिज्ये के रूप में प्राप्त करके कुफ तया काफिरी की प्रयाधी को चलने दें, उन्हें प्रपने भूठे धर्मं की पुस्तको की शिक्षा प्रसारित करने की श्रनुमति दे हैं तो सच्चे दीन की श्रन्य धर्मी पर विस प्रकार प्रमुख प्राप्त हो सकता है ग्रीर इस्लामी प्रथान्नो को विस प्रवार सम्मान प्राप्त हो सकता है तथा ईश्वर द्वारा जिन बातो का घादेश दिया गया है उनका पालन किस प्रकार (१२० ग्र) हो सकता है ग्रीर जिन बातो का निषेध हमाहै उन्हें किम प्रकार रोका जा सकता है ?

१ स्वेश्वरवाद।

२ योद्धार्थी ।

३ सुमलमानों का विश्वाम है कि देश्वर ने श्रादि काल से सुहम्मद साहब के समय तक १,२४,००० पैराम्बर मनुष्य के पथ प्रदर्शन हेत्र भेजे।

पक्षपात न करे। आदेश देते समय, गित्तसाली, धनवान, हाकिम, किसी का मुँह न देवे और कोई भी उत्कृष्टता, कला धमवा ग्रुख-साय में बायक न हो। अपने पराये, अखीज सम्बन्धी, हाकिम, सेवक, पनी, निर्मन, सर्वसाधारण, हारीफ, सहायक, विरोधी, मित्र तथा पत्र को (१३५ व) आयेश देते समय एक ही आत्र से देते। किसी प्रकार का पूस तथा उपहार दिशेष प्रवार के प्रायेष होते समय पत्र हो प्रायं के होते अपने अपने अपने प्रवार के प्रायं प्रवार के प्रायं प्रवार के प्रायं प्रवार के प्रवार प्रवार के प्रवार के

साधारण निप्पक्ष भाव का सम्बन्ध पवित्र जीवन व्यतीत करने से है और यह विशेषता (१३६ घ) मुहम्मद साहब के खलीफाघ्रो की है। यह बात ऐसे जीवन से सम्बन्धित है जिनमें बादबाही ग्राधिकार प्रप्त होने के बावजूद मनुष्य फक्तीरो के समान जीवन व्यतीत करता है। बैतुनमाल से केवल प्रायस्थकतानुसार ही ग्रपने लिए व्यय करता है।

[ सर्लाफ़ा उमर तथा नीशीरवाँ के उदाहरण ]

## ग्रत्याचारियों का विनाश

(१२६ व) हे महसूद के पुत्रो तथा ससार के बादशाहो ! तुम्हें चाहिये कि सप्ताह में एक दिन भीग विचाद, प्रिकार तथा सवारी त्याग कर एक खुते मैदान में आम दरवार करों । एक उन्ह स्थान पर बैठ कर जिन पर प्रत्याक्ता हुआ हो उनके प्रार्थनार नरचन प्राप्त करों । ऐमा न हो कि बादशाहों वेशक, स्वान्य को कोमत्रता तथा राज्य का ऐस्वयं, जोकि ऐसे कारों में पाप तथा कुछ के समान हैं, तुम्हें किसी बात से रोक दें। प्रत्याचार पर दृष्टिपात करों । यदि यह सिद्ध हो जाय कि सत्याचार प्रयम बार भूत के कारश किया गया है तो पीडित का इक प्रत्याचारों को ध्वप्यातित करके छो दिलवा दो और उत्तरे तीवा करवा कर दें। समा (१४० छ) करदों। यदि उत्तरे कई बार सत्याचार किया है। भीर धत्याचार उत्तरे समाव मैं प्रविष्ठ हो गया हो तो पीडित ना हुक दिलवा कर उन्हें समा न में प्रतिष्ठ हो गया हो तो पीडित ना हुक दिलवा कर उन्हें समाव में प्रविष्ठ हो गया हो तो पीडित ना हुक दिलवा कर उन्हें सपने राज्य से निकलवा दों। यह वात प्रती भीति समक को कि जब तक धत्याचार का वादा यहाँ हो जाता प्रत्याचार का राज्य से मत्त नहीं होता।

## न्याय हेतु अधिकारियों की नियुक्ति

पपने राज्य के समस्त पदों के लिए ऐसे ब्यक्ति नियुक्त करें जिनमें धर्म की इच्छा स्मार से अधिक हो तानि उनके बादेशों के नारस्य वादयाह को सतार में सकलता तथा नयामत में बूकि प्राप्त हो। """"" को उत्तर मुतकहिंहमें तथा सत्य व्यम्भाने नियुक्त करने वाहिय धीर उन्हें घादेश दे देना चाहिद कि सामानों के मूल्य इस प्रकार निश्चित करें विद्यत निक्रेता नो प्राप्त ना माने निक्र करने वाहों तथा निक्रता में जो बाबार में जो अख्य तन तथा निक्र होने में निवास में जो अख्य निक्र होने में स्वाप्त में जो बाबार में जो अख्य तथा होने पत्र निक्र होने से उत्तर होने से उत्तर निक्र होने में स्वाप्त में

१ ऑन करने वाले।

१ निरीदक, देखमाच करने वाले।

रे बाबार के भाव का नियंत्रध वरने बाला विसास ।

वह इसमें विलम्ब, बनावट, लोभ, नीति तथा भय प्रदर्शित करता है तो वह स्थाप तथा अस्याचार में भेद भाव नहीं कर सकता। दार्द्धानिको ने स्वामाविक न्याय के ध्रतेक चिह्न बताये हैं:

- (१) जिस पर ग्रत्याचार किया गया हो, तथा शक्तिहीन की सहायता एवं ग्रत्याचारी के प्रति शत्रता ।
- (२) शत्रु को घादेश देते समय हृदय में प्रतिकार की भावनात्रो का उत्पन्न न होना।
- (३) न्याय के समय, टालमटील, पक्षपात तथा सीमा से बढ जाने की भावनायें उत्पन्न न होना।
- (१३४ म्र)(४) पीडित का हृदय प्रतिकार के कारण भयभीत रहे।
  - ( ५) न्याय के समय कृपा तथा दया ध्यान में रहे।
    - (६) ग्रादेश देते समय किसी प्रकार के व्यग का कोई विचार न रहे।
    - (७) किसी प्रकार की हानि का भय उसे न रोके।
    - ( = ) वह सत्य की खोज करता हो।
    - ( ६ ) दूसरो को अधिक न बढाये और अपने दावे को कम न करे।
    - (१०) जब तक शक्तिशाली लोगो से शक्तिहीनो का हक दिलवा न दे उस समय तक सत्यद न हो।
    - (११) वह किसी का ऋगी न हो। किसी के परोपकार के कारण उसके हृदय में अत्याचार के विचार उत्यन्त न हो।
    - (१२) बाह्य रूप से कठोरता करे किन्तु हृदय से कृपालु तथा दयालु रहे। यह बड़ा विचित्र ग्राग है।
- (१३४व) (१३) उसके झातक के कारए कोई बन-पशु भी न हिल सवे ।
  - (88) ......
  - (१५) भूठ तथा सच का पता तुरन्त चल जाय ।
  - (१६) घमियोगी की घभिलापा यही हो कि उसका निर्णय उसके द्वारा हो।
  - (१७) उसके न्याय के प्रति छोटे वहे के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। यदापि उसके प्रादेश से हानि ही क्यों न हो किन्त हृदय से लोग उसके प्राप्तकारी वने रहे।
  - (१८) यदि उसे पूर्व तथा परिचम कही भी किसी श्रत्याचार का पता चल जाय तो वह उसका निराकरण करें।
  - ्रिट) सदीय वह दसी सोच में रहे कि प्रत्याचार का अन्त किस प्रकार हो सकेगा और अस्याचारों का सप्तार से किस प्रकार विनाश हो सकेगा।
  - आर अत्याचारा का ससार स किस प्रकार विनाश हा सक्या । (२०) वह सर्वेदा सदाचरण की रक्षा करे । सदाचारियो से सुन्दर व्यवहार करे परन्तु
  - (१३५ प्र) ग्रत्याचारियो तथा व्यभिचारियो के प्रति ऐसा व्यवहार न करे। बादशाहो के निकट न्याय का प्रथम तथा झन्तिम अर्थ न्यायाधीशो के मध्य में निष्पक्ष

बादसाही के निकट न्याय का प्रथम तथा झानता अथ न्यायाधाशा के मध्य में निर्णक्ष भाव उत्पन्न कराना है। निष्पक्ष भाव को ग्रालिम दो भागों में विभाजित करते रहे हैं. एक विशेष निष्पक्षता दूसरी साधारण निष्पक्षता।

विशेष निष्पक्षता इस प्रकार है कि खलीका, बादशाह, काखी, वालो, शासक, प्रवसा हाकिम बादी तथा प्रतिवादी को समान समके। उनके प्रति निष्पक्ष रहे और किसी के साथ

१ प्रतिकार के कारण वह अत्यधिक प्रसन्न न हो जाय ।

२ यह बाक्य स्पष्ट नहीं।

(१४६ घ) बादचाह वास्तव मे परमेश्वर होता है। जिस प्रकार ईश्वर कुछ पापियों के पाप क्षमा कर देता है, कुछ की तोवा स्वीकार कर लेता है, कुछ की रण्ड देता है, कुछ को अवाद को क्षमा कर देता है, कुछ को क्षमा कर देता है, कुछ को क्षमा प्रसार में रण्ड तही है, कुछ को अवाद में रण्ड देता है, कुछ को क्षमा के रण्ड देता है, कुछ को सम्प्रातित करता है, तथा गीरव प्रदान करता है, कुछ को घपमानित करके भूमि में मिना देता है, कुछ को सम्प्रातित करता है, तथा प्रतान करता है, कुछ को नर कर के भूमि में मिना देता है, कुछ को मरण्ड को स्वाप्त करा करता है, कुछ को में पर कर का जीवन देता है, कुछ को मरण्ड कर को प्रवास परता है, कुछ को में पर कर का जीवन देता है, कुछ को मरण्ड करें को स्वाप्त करता है, कुछ को मरण्ड करता है और मिनारों का प्रतान करता है कि स्वाप्त कर करता है है। इसके समुह, कोम तथा गरोह से विमिन्न प्रकार के जवाद करता है। ११४३ व) वास्तव में बादधाह को जवी प्रचार प्रवास करना चाहिये। बादधाही' में भी ईवर का धनुतराख करना चाहिये थीर प्रयोक वर्ग, समूह, गरोह तथा कीम से उनके छुणो तथा भावत के धनुतराख करना चाहिये थीर प्रयोक वर्ग, समूह, गरोह तथा कीम से उनके छुणो तथा भावत के धनुतराख करना चाहिये थीर प्रयोक्त करने वालों को सान, प्रवास वान कोनों के प्रतास कराय के धना करने वालों के प्रतास तथा भावत के धना हों सा होंगी वाहिये थीर प्रयास की छिपाना तथा विरोधियों, विद्योहियों, धन्दाकारियों, परमुह एक लीमों, के प्रता होंगी वाहिये थीर प्रयास को माना प्रकार के दण्ड देने चाहिये। प्रदोक दण्ड की एक सीमा होनी चाहिये थीर प्रयास सम्भव समुद्य के प्रारों की राशा करनी चाहिये। सारा हारा निर्मारित दण्डों के छाने न बढना चाहिये।

(१४४ म्र) राज्य-व्यवस्था बिना क्षमा तथा दढ के सम्भव नहीं। दूरदर्शी बादखाह उनको ही कहा जा सबता है जो बड तथा क्षमा का उचित ध्रवतर समक सके तथा उसको माश्रा को भलीमीति जान सके। निस व्यक्ति से कुणा तथा दथा द्वारा कार्य निकल सकता हो उसे सनी बनाता दढ नहीं वहां जा सकता, अपितु श्रव्यवस्था घीर परेशानी। जो कोई बन्दी बनाये जाने, पुछु-दड श्रयवा निर्वातन के योग्य हो भीर उसे सम्मानित किया जाय तथा विलायत प्रदान की जाय तो दस प्रवार राज्य-व्यवस्था का प्रासाद नष्ट हो जाता है। महाच कार्यों में साधारण भगरायों को प्रपादा न सममता चारिये।

(१४४ व) बादबाह पराने प्राचित होतो तथा वेबको के प्रति हक शिनाशी को उन्हें सम्मानित करके प्रदीमत कर सकता है किन्तु यह उशी दशा में होना चाहिये, जब वे उसके योग्य हो। विना योग्यता के सम्मान न प्रदान करना चाहिये, इनितये कि इससे राज्य के कार्य में विकन पड जाता है। """ प्रजा के प्रति वादबाह की हक शिनाशी इस करता हो सकती है कि वह जनके अपराधों को शाम वरे, उनकी तीवा स्वीकार करे, उनके कार्यों की पुरताणीनी न (१४५ अ) किया करे प्रीर यवासम्ब उनके प्रति इन्पाटिट रवसे। इन्पा, दया तथा परोपकार इत्तर अना को प्रमा हित्रीयों बना ले। यदि बादशाह के विषय में यह प्रसिद्ध हो जाय कि वह हम शिन्त हो प्राच कि वह हम शिन्त हो जाता कि वह हम शिन्त हो प्रति उनकी राज्य-व्यवस्था हव हो जाती है। उसकी प्रजा प्रना वेकन उनकी प्रति इन्तर वाता है हो उसकी राज्य-व्यवस्था हव हो जाती है। उसकी प्रजा प्रना वेकन उनकी सहायक तथा विज्ञ वन जाती है।

दण्ड की किस्में

(१४६ म्र) धर्मनिष्ठ बादसाहो को सबसे प्रधिक कठिनाई दड प्रदान करने के समय होती है। बादसाह के राज्य का हित उससे सम्बन्धित है। धपने क्षरिक राज्य की रक्षा हेतु मुसलमानो का जो रक्तपात होता है, उसका ईस्वर के समक्ष उत्तर देना होगा।

प्रथम प्रकार का दक कसासे झरई कहलाता है। इसे सपासते मुल्की भी कहते हैं। महसूद के निकट किसी एकेस्वरवादी की हत्या समस्त ससार की सुख शान्त प्राप्त करने के र जारियराने मजाती, देश्वर की जारियर निल ककीकृत कहा गया है और बादसारों की जार्रीयारे

मजान्ती।

#### क्षमा तथा रण्ड

(१४० व) हे महमूद के पुत्रों! क्षमा, माफी, तथा टाल जाना राज्य-व्यवस्था के लिये (१४१ घ) परमावस्थक है। यदि वादसाह प्रपनी प्रजा के अपराधो को क्षमा न करे और प्रपने राज्य के सहापको एव मित्रों के अपराधो को न हिएगये तो उसके राज्य को हढता नहीं प्राप्त हो सकती। इसी प्रवार यदि वादसाह अपराधियों, उपद्रव मचाने वालों, चोरों, छुटेरों, अपहरायकक्तीं, पूछें, निर्मेड को को को के के उसके हैं। वादसी हुए दें के न प्रदान करें, हो धायमी, आदमी को हा जायगा। किसी की पन सम्पत्ति, स्त्रों तथा बालक सुरक्षित न रह सकेंगे। खता बादसाह के लिए क्षमा तथा दह दोनों परमावस्थक है।

यदि बादबाह सर्वेदा कुपा तथा दया करता रहे तो राज्य के आज्ञाकारी विद्रोही बन जाते हैं। यदि वह सर्वेदा कठोर दण्ड दिया करे तथा कठोरता प्रदक्षित किया करे तो उसके (१४१ व) स्त्री-यालक, हितंपी तथा मित्र सभी उसके खादु हो जायेंग धीर राज्य नप्ट हो जायगा। इस प्रकार बादखाह की कोई भी महत्वाकोका पूरी नहीं हो पाती है। प्रजा उसकी खादु और वह प्रजा का खादु हो जाता है। राज्य की सुख-सम्प्रदात, कठोर-दण्ड के कारए सब्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कठोर-दण्ड का उद्देश सत्तार के कायों को मुख्यवस्थित करना है। जब तक ससार सीचे मागं पर नही आता और सत्तार वाले न्याय के मागं पर हुड नहीं होते, तब तक सत्य केन्द्रीय स्थान ब्रह्म नहीं करता।

बादशाह के प्रजा के प्रति ब्यवहार की कई किस्में हैं। उनमें से कुपा, प्रोत्साहन, दान, पुण्य है जिनते राज्य के बहुत से लीग सुज्यवस्थित हो जाते हैं। कठोर-दण्ड भी प्रजा की सुक्यवस्थित करने का एक साधन है। कठोर-दण्ड, धपमान, परच्युत करने तथा धन ने उन्त करतेने से कोमें सुव्यवस्थित हो जाती है।

#### कठोर-दण्ड की क़िस्में

(१४२ म) कठोर दण्ड कई प्रकार के हैं। उनमें में एक किस्म बन्दी बनाना है। इससे राज्य के कार्य सब्यवस्थित होते हैं और प्रन्य लोग मयमीत रहते हैं।

दसरी किस्म निर्वासन है। यह कई प्रकार से सम्भव है।

धननी राजधानी से देस के अन्य भाग में निर्वासित करदें और आवस्यकतानुसार भ्रदरार तथा भाभ निरिद्यत करदें। किसी के सिये समय निर्धारित करदें और विश्वासपात्र न रहने दें। दूर तथा निवट के किसी स्थान पर भेज दें। कुछ को दूर के स्थानो पर भेज दें। तीनो प्रकार का निर्वास सयासते मुक्की कहलाता है। मुससमानो तथा भोमिनो की हस्या का प्रमत्न न करना चाहिये। उन्हें बन्दीगृह में झालने, निर्वासन का तथा श्रन्य दण्ड देने चाहिये।

हक्र शिनासी

आ आत्रीन बादसाहों ने नहा है कि जहांदारों का आवस्यक ग्रुए हक सिनासी है। जो बादसाह हन सिनास नहीं होता उसना सामन प्रवन्त सुव्यत्तित नहीं होता और उसका यस सत्तार में विद्यमान नहीं रहता तथा उसे कथामत में मुक्ति नहीं प्राप्त होती। हक सिनास वादसाह के बहुत से चिह्न बताये जाते हैं। बादसाह की हक सिनासी नी सब से बड़ी पहनान उसका ईस्वर के आदेशों का पालन करना तथा निषद कार्यों से बाज रहना है।

(१४२ व) बादसाह की ध्रपने माइयो, परिवार वालो, मित्रो तथा प्राचीन निष्ठावानों के प्रति हक सिनासी इस प्रकार सम्मव है कि बादसाही प्राप्त करने वे उपरान्त उनके साथ जिस प्रकार इससे पूर्व जीवन ब्यतीत करता था उसी प्रकार उनके सम्मान की रक्षा करे।

१ इसरे के इक का पहचानना ।

मतभेद है। यदि कोई शुसलमान, सुरान, पंगन्यरों को हदीस को पाँव के नीचे कुचले, खुल्लम खुल्ला मिटरा-पान करे, रिजयों तथा वालनों से व्यनिचार करे, रमजान का अपमान करे, (१४६ व) जुगा मिट्टवर में खुल्लम खुल्ला मिटरा-पान करे, तो अप्त्य लोगों की विका हेतु उसकी हत्या करा देनी चाहिये। यदि कोई रमजान में खुल्लाम खुल्ला गेंवान न रखे और उसके हत्या करा देनी चाहिये। यदि कोई रमजान में खुल्लाम खुल्ला गेंवान न रखे और उसके प्रति पहुंबन की माजका न हो तो उसे मन्य प्रकार से दब देना चाहिये।

इस्लामी प्रयाप्तों का अपमान करने वालों के प्रति किसी प्रकार की कृपा असवा दया न प्रदक्षित करनी चाहिये। यदि कोई मुद्धारिक असवा काफिर अपमान वरे तो, चाहे वह जिम्मी ही क्यों न हो, उसकी हत्या करा देनी चाहिये। यदि अपमान वरने वाला मुसलमान है तो देलना चाहिये कि वह कार्य कारा के विरुद्ध है अधवा अनुकृत। चाहे वह सारा के अनुकृत हो असवा प्रतिकृत, मृत्युद्ध न देना चाहिए किन्तु जो कार्य कारा के प्रतिकृत है उसके जिये न तो हत्या कराई जा वस्ती है और न कोई अन्य दह दिया जा सबता है।

(१४६ घ) घालिमो ने मुद्दम्मद साहव की हदीस के घ्राधार पर बताया है कि जो कोई घन्न वक के विषय में घपशब्द कहें ठते धारीरिक दढ दिया जाय तथा वन्दी बनाया जाय। जो के घ्रम के घ्रम के प्रति प्रपशन्द कहें उसकी हत्या करा दी जाय इसलिये कि मुसलमानो की मातायों ने विषय में घपशब्द मुहम्मद साहव तक पहुँचते हैं।

बंतुलमाल के पन ने धपहरे ए के लिये मृत्यु-दड न देना चाहिये शौर न हाय कटवाने चाहिये। वंतुलमाल का पन सभे मुखलमानो की सम्पत्ति होता है। यदि प्रमाए मिल जाय तो उसे वसूल नर लेना चाहिये। यदि प्रपट्टरएक्ता पट्टरूक रचता हो तो फिर उसके प्रति कठी उसे प्रति होती किर उसके प्रति कठीरता प्रविश्ति करनी चाहिये, उसे बन्दी बना देना उचित बताया भया है। यो लोग में जुल माल के पन का प्रपट्टरए करते हैं और जिन्होंने खयानत प्रपता पेशा बना लिया है तो बादसाहों को चाहिये कि ऐसे लोगों के स्वत्ति की चाहिये कि ऐसे लोगों के की बदली की चाहिये कि स्वता होती है।

## जरायमे मुल्की

(१४६ व) महसूर के पुत्रो तथा मुसलमान बादशाहो को जानना चाहिए कि अपराधियों के अपराध कई प्रकार के होते हैं। जरायमें मुल्की भी दो प्रवार की होती है।

जिनसे देव के पतन का भय हो और जिनमें बादशाह के अपमान तथा उसने सम्मान में कमी हो जाने का भय हो। कठोर सासक तथा प्राचीन किरानि है, जो दासता से मुख मोड कर ईस्वर होने का दावा करते हैं, दोनो प्रकार के प्रपराधों में मृत्यु-दट देते थे तथा हजारी सालों की कत्या कर देते थे।

मुसलमान बादशाहो नो इन बादशाहो का अनुसरण न करना चाहिये। मुसलमानो की इत्या कराते समय वहे सीच विचार की आवहरकता है। बहुत से अपराधियों को एक छड़ी का भी दर नहीं दिया जाता और इस निषय में तोच विचार किया जात है। लोग मुसलमानों की हत्या कराते साय वेंत ने समान करिते हैं और जित स्थान पर अपराध का पूर्ण अमाण मिल जाता है और किस करी होता तो भी कम से कम

रै सुरम्मद साहब के प्रथम खलीफा अब्बक की पुत्री ता मुहम्मद साहब की धर्मपत्नी। वे उम्मुल भीमिनीन, पर्मनिष्ठ सुसलमानों की माना कहलाती हैं।

मुसा पैसम्बर के समकालीन निक्स के सम्राट् बलीद बिन सुमाव की उपाधि जो अपने भारत के लिये प्रमिक्त था। क्वा जाता इ कि उनने मेरवर होने का दावा किया वा। मिल के बादसाहों की उपाधि किर की न डी.

बावजूद उचित नहीं। महमूद के पुत्रों नो समभना चाहिये कि जिन दक्षों ने प्रदान करने की (१४६ ब) आलिमो ने मुस्तानों नो अनुमति दी है, उनकी नई किस्में हैं। यदि कोई पहस्पन्न रचे प्रपत्न विद्यास्त्र करें या इतके लिये किसी प्रवार वा सामान्य बीर उसकी योजना का पता बल आग तथा प्रमाण मिल जाग तो पह्ननकारियों तथा विश्वास्वातियों को, ययि व इससे अधिक होते के पूर्व राज्य के हित के तिये तथा दूसरों अधिक हो, तो पह्नम्य तथा विद्यास्त्र विद्यास होते के पूर्व राज्य के हित के तिये तथा दूसरों अधिक होते के त्या स्त्राह्म के प्रवार होते के पूर्व राज्य के हित के तिये तथा दूसरों के विश्वास हेतु नठीर दण्ड देना चाहिये, चाहे वे मुसलमान ही बयों न हो। उनकी तीवा स्वीकार न करनी चाहिये।

धालिमों ने पर्यत्त्रवारियों तथा विश्वासपातियों के विषय में स्पष्ट रूप से मृत्यु-दण्ड प्रयान करने के सिये नहीं लिखा है धीर सक्षेप में लिखा है कि मृत्यु-दण्ड का धिवकार बाद-साह को दिया गया है। सरा के धनुसार जब तक कोई किसी की धनारण हत्या न करदे, पुरतद म हो जाय, किसी सवी सांवित्री से व्यक्तिवार न करे उस समय तक मृत्यु-दण्ड की धनुमति नहीं दी गई है।

(१४७ घ) बादसाह अपने तथा सहायकों के हित के लिये और दूसरों की विश्वा के लिये मृत्यु-दण्ड देते हैं। जो लोग ऐसे बादसाह के विरुद्ध जो मुतगुल्लिक ने हो बिड़ोह करें तथा युद्ध करें और प्रजा को नष्ट अपट करें और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध में मुतगुल्लिक ने विरुद्ध युद्ध में मुतगुल्लिक ने विरुद्ध युद्ध में मुतगुल्लान सेना की हत्या हो तो इतके विषय में ब्रालिकों नो कोई धापित नहीं, किन्तु विवादास्थद बात यह है कि मिर के जीवित बन्दी बना निये जाये, और विवोह तथा पद्यक्त में विवाद सार्व के तथा विश्वल से तीवा करने तीवा स्वीकार ने जाय मुद्दा नहीं ? इस विषय में बादसाहों का मत है कि इन लोगों की तीवा स्वीकार ने जाय मुद्दा तुन्ध मृत्यु-दण्ड दिया जाय। कुछ मृत्यु-दण्ड दिया जाय। कुछ मृत्यु-दण्ड दिया जाय। कुछ मृत्यु-दण्ड दिया जाय। कुछ मृत्यु-दण्ड विश्वल महिता के तीवा स्वीकार ने की जाय और उन्हें मृत्यु-दण्ड दिया जाय। कुछ मृत्यु-दण्ड विश्वल महिता जात के कारण हुए हो में ही उनसे विभिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाय। दास सेवक तथा बाबार वाले एव सर्वेद्यापार इती श्रेणी में प्राते हैं।

(१४७ व) जो लोग निरस्तर विद्रोह एव पड्सन्त्र रचते हो उन्हें मृत्यु-वण्ड देना चाहिये। दूसरे वर्ग वालो को उनके प्रपराध के धनुसार दण्ड देना चाहिये। धर्मिनष्ठ वादधाह मुससमान बन्दियों की हत्या नहीं कराते थे। जो इस प्रकार विद्रोह तथा पड्सन्त करने पर पुससमानों की हत्या न कराते थे, वे मुससमानों की धन-सम्पत्ति भी नष्ट न करते थे भीर उनके परिवार को हानि न पहेंचाते थे।

सहसूद के पूत्री को सममला चाहिये कि राज्य का लोग तथा बादसाही का प्रेम दूसरी ही बस्तु हैं। सारा के प्रति धातें इस अवस्था में बन्द ही जाती हैं। ईस्वर का भय, (१४८ म) कथामल में उत्तर तथा दूसरे जीवन में दड़ का भय धन्य प्रकार के ससार से सम्बन्धित हैं।

बादशाही वो विलम्ब किये विना, जो लोग नवी होने का दावा करें, मुसलमान होते हुये भी मुहम्मद साहब के प्रति स्रपद्धस्य कहे जनकी तुरन्त हत्या करा देना आवश्यक है और जनकी तोबा कदापि स्वोकार न की जाय।

खिम्मी के विषय में शालिमों के मध्य में मतभेद हैं किन्तु सर्वोचित मत यही है कि जिम्मी को भी जीवित न छोडना चाहिये। उनकी तीवा स्थीकार की जाय अथवा नहीं इसमें

१ इत्या करादे।

२ मुसलमान होने के उपरान्त इस्लाम त्याग न दे।

जन्दस्ती अथवा बिना किमी के अधिकारों के राज्य प्राप्त करने वाला, अपहर् खकत्ती।

वाला कोई सूकी हो तो उससे बढकर कोई सम्मानित तथा श्रेष्ठ म हो । यदि सिफारिश करने वाला प्रातिन हो तो पवित्रता, ईमानदारी तथा ज्ञान मे उससे बढकर किसी ध्रन्य को न होना चाहिये ।

- (२) तिफारिश का डार खुले रखने की दूसरी शर्त यह है कि सर्वेदा यह डार खुला न रहना चाहिये श्रीर तिफारिश करने वालो की तिफारिश कभी कभी मुननी चाहिये। यदि सर्वेदा तिफारिश स्वीकार होती रहेगी तो राज्य तथा धन के समस्त अपराधी यही मार्ग ग्रहण कर लेंगे।
- (१४४ म) हे महसूद के पुत्रो तथा हे मुसलमान बादसाहो ! घातक तथा धाममान के वस में न हो लागी। धीतान तुम्हारे हुदय में नाना प्रकार के विचार स्वत्मन न कर है, तुम प्राप्ते प्राप्ते सफलता तथा उन्नित के शिवार पर न सम्मने लगो। यह कभी मत सोची कि जो कुछ भी करोने वहा सुत्र स्वयं करोगे धीर किसी प्रम्य से हुस विचयं पर बातचीत करने की धायस्थकता नहीं। ईश्वर समी वादशाहों का बादशाह है। वह इस तीक तथा परनोक में सिफारिय के द्वार करते करता। यदि बादशाह सबार में सिफारिय के द्वार बन्द कर देगा तो कपामत (१४४ व) वे उतके लिये भी सिफारिय के द्वार बन्द हो जायेंगे। सिफारिय के द्वार खुले रखने में भ्रतेकों साम है। राज्य व्यवस्था में वड बन्द हो जायेंगे। सिफारिय के द्वार कही किसी प्रकार इस कार्य में हस्त्रोध न करने देना चाहिये।

[तारीले श्रव्यासियान से मामून का उदाहरण]

## राज्य के भ्रधिनियमो को दृहता

(१४७ घ) गुल्तान महसूद बहा करता या कि हे पुत्रो । तुम्ह यह समफना चाहिये वि बादसादी बड़ा ही विचित्र तथा महाद कार्य है क्योकि ससार वालो का कार्य, उनके समझे का निर्णय तथा न्याय एक व्यक्ति की शक्ति पर निर्भर होते हैं। एक ही व्यक्ति के काररण ससार में मुख्यक्या रहतीं है, सारा के धादेशों का पालन होता है, इस्लाम की प्रभामों को उन्नति प्राप्त होती है, सारा केन्द्रीय स्थान महरण करता है, उन्कृष्ट बातें जाहिर होती है और नीच बातों का पतन होता है, न्याय तथा परोपकार प्रकाश में धाते है भौर प्रयाचार तथा (१४७ व) बुत्म का धन्त होता है। खुल्लमधुल्ला लोग झच्छे कार्य करते लगते है तथा ध्रत्याचार का धन्त होने लगता है, देवी करने में कमी हो जाती है और पुच्य प्राप्त होता है, अत महाद कार्य विना प्रधिनियमों के, जोनि हान तथा बुद्धि के धनुसार हो, सम्पन्न नहीं हो सकते ।

राज्य-ज्यवस्था को उद्ध्य वर्षमान को उपकार तथा मावष्य की मला करता है।
यदि वर्षमान में नीई लाम हो प्रीर उसका कुप्रभाव मिवष्य पर पढ़े तो बुद्धिमानू तो। उद्धे
लाम नहीं कहते । घरीफों की इंख्वत तथा कमीनों का प्रपमान बुद्धि तथा जान दोनों हो के
निकट इसी कारण उल्ह्रण्ट है, घत बादशाह को चाहिसे कि वह प्रपने राज्य के पद तथा कार्य
सम्मानित व्यक्तियों ने सीपे प्रीर नमीनों नो नोई भी पद न प्रदान करें। यदि सम्मानित
अप्तियों को पद प्रदान नरने में तल्काल कोई लाभ न इंट्यियत होता हो धीर कमीनों को
पद देने में तत्काल लाभ इंट्यियत होता हो तो भी घरीफ़ों को ही पद देने चाहिसे ग्रीर कमीनों
को तथा कमग्रस्त लोगा नो पद के निकट न फटकने देना चाहिसे ।

यदि बादशाह प्रधिनियमा के बनान से सन्विन्धत किसी भी एक कभीने प्रयवा वनप्रस्ल को प्रपने राज्य में पद प्रदान कर देशा तो उसके प्रधिनियम, प्रधिनियम न रहुसे, उसके प्रधिनियमो का उद्देश्य पूरा न हो सकेगा। राज्य-व्यवस्था तथा शासन प्रवत्य में ग्रत्यधिक

१ मुनलमान सत्।

(१४० म्र) मनुष्यों भी हत्या कराते हैं। उन हत्याम्रों से, जब तक जीवित रहते हैं, बांचित रहते हैं। यदि किसी को मुखु दब देने के उपरात्म उसने निरपराध होने का प्रमाण मिल जाता है तो उसने उत्तराधिकारियों को उसके सून का मूल्य सदा कर देते हैं भीर उन पर अपार्टीष्ट रसते हैं। मुस्तमान वादबाह मृख्यु-दब देते समय कभी भी सीमा से मागे मही बदेद मौर एक व्यक्ति के मपराध के कारण १० व्यक्तियों की हत्या नहीं कराते। मृख्यु-दब के उपरान्त उसके परवार को द्वित मिल नहीं करते। जो लोग ईस्वर से प्रय नहीं करते तथा मरीमत की चिन्ता मही करते वे एक व्यक्ति के स्थान पर सी तथा हजार व्यक्तियों की हत्या

(१५० व) मृत्युन्दड तथा अन्य सखायें देते समय बहुत सी बातों का घ्यान रखना बाहिये। जरायमें मुल्की में कठोरन्दड देते समय इस बात के ऊपर इष्टि रखनी बाहिये कि धों के समुख्यों की हत्या से अस्तिधिक व्यक्ति शिक्षा ग्रहुए करे। यदि बहुत से ममुष्यों की कोई भी हत्या करतता है तो इस प्रकार की १००, २००, ५०० की हत्या को सवासत मही कहते अपितु देश की परेशानी तथा उसकी प्रध्यवस्या कहते हैं।

(१११ झ) जरायमे मुल्की मे दड के विषय में साबधानी की दूसरी शतं यह है कि क्रिस प्रवार का धपराथ हो उसी के अनुसार दड दिया जाय। कुछ को बन्दीगृह में डलवा दिया जाय, कुछ को दूर के स्थानी पर भिजवा दिया जाय और कुछ को मृत्यु-दड विका जाय।

(१११ व) महमूर यपने राज्य के विश्वासपात्रों तथा सहायको एव सम्मानित व्यक्तियों को देव देते समय एक प्रत्य बात का भी च्यान रखता था। तुम्हें भी उस बात का च्यान रखता बाहिये ताकि तुम्हारा विश्वास लोगों के प्रति प्रशिक्त हो जाय थीर जरायमें मुल्की (११३ में) के लिये देव के कारण राज्य का पतन न हो। जो देव सर्वसाधारण को दिया जाता था वह रण्ड महसूर प्रपने विश्वासपान्नों, सहायको तथा सम्मानित व्यक्तियों नो न देता था। उनके विषय में जो कुछ भी भादेश देता उसमें इस बात का च्यान रखता था कि उनका स्थाना न हो। यदि वे भपना समान नए होते हुये देखते तो भवस्य ही महसूर के राज्य के शहु वन जाते भीर तत्स्वता विकी प्रकार के प्रोह्म को कोई भी लाभ न होता। सम्मानित व्यक्तियों, जो वर्षों तक परित्रम करते हैं, बादसाह की सेवा करते हैं तथा विकीशियों का विनाय वरते रहते हैं, की रान सम्मति की रक्षा करते रहते हैं स्वाप्त विकीशियों का विनाय वरते रहते हैं, की रान सम्मति व्यक्तियों, जो विनाय वरते होते हैं, की रान सम्मति के रक्षा करते रहते हैं।

## सिफारिश

कठोर-दड देते समय बडे-बडे बादबाह सिफारिस की धोर भी ध्यान दिया करते थे। (१५३ व) सिफारिस का बार खुने होने के कारण राज्य वालों को बडी प्रावार्य होती हैं। खास व धाम के हदयों में बादबाह के प्रति, निष्ठा में बृद्धि हो जाती हैं तथा जो लोग पूर्णत बादबाह से पूछा करने लगते हैं वे भी निरास नहीं होते। सिफारिस वे बार खुने रकते समय बादबाह को कुछ कारों की धोर ध्यान रखना चाहिये।

(१) यदि मिकारिसा करने वालों में (शुत्र माई तथा विस्वासपात्र हो तो उसे ऐसा स्मति न होना चाहिये जो मन्य सीगों से पूछा करता हो भौर उसे बादशाह का निकटतम तया उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिये निससे मिक्क विस्वासपात्र कोई मन्य न हो। इस प्रवार सोग सममत्रे रहते हैं कि केवल कुछ हो सोगों की बात स्वीकार को जाती है। यदि सिकारिसा करने

(१६० व) (२) बादगाह जिसमे प्रसन्न हो जाते में उसे खजाना प्रदान वर देने में। यदि १००० व्यक्ति भी हत्या के योग्य होते थे तो उन्हें मुक्त कर देते थे। गरीह के गरीह की विना किसी अपराध के हत्या करा देते थे। इस प्रकार वे आतक से परिपूर्ण राज्य करते थे।

मुसलमानों को ऐसे अधिनियम बनाने चाहिये जिससे संसार का कार्य सुव्यवस्थित रहे सवा संसार स्थासित रहे और घन नष्ट न हो।

[ कदर खाँ का महमूद के इतिहास से उदाहरख ]

(१६२ म्र) कदर खाँने उत्तर दिया कि मैने खता देश के बुद्धिमानों के मतानुसार २० मधिनियम बनाये और ३१ वर्ष से उन पर इडतापूर्वक माचरए कर रहा हूँ भीर सुई की नोक के बराबर भी उनका उल्लंघन नहीं किया है।

(१) बादशाह को भूठ न बोलना चाहिये। मैने यह निश्चय कर लिया है कि किसी भी दशा में लेशमात्र भठ नही बोलँगा। में ३० वर्ष से बादशाह हैं किन्तु मैने कभी भूठ मही बोला ! जो कोई मेरे समक्ष मूठ बोलता है उसे मैं अपना शत्रु समभता हूँ भीर अपने दरबार के निकट भूठे को फटकने नहीं देता।

(२) ग्रपहररणकर्ता को कोई पद न देना चाहिये। मेरा कोई पदाधिकारी यदि भपहरण करताथातो में उससे घन बसूल कर लैने के पश्चात् उसको तथा उसके प्रतीको कोई पद न प्रदान करता था।

(३) राज्य के विद्रोहियों का विनाश : मेरे राज्य में जो कोई विद्रोह करता था तथा मेरे राज्य के पतन का प्रयत्न करना था तो मैं उसके बन्दी बना लिये जाने के छपरान्त. यदि वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होता था. उनकी तथा उसके सहायकों भी हत्या करा देता था। यदि में अपने राज्य में किसी को निद्रोह करता हुआ पा जाता तो उसे बोडा साधन (१६२ व) देकर सारिवार दूर के स्थानों में भिजवा देताथा। उनके मेलाफ्रो की हत्या करादेताथा।

(४) कोई भी कमीना बादशाह का विश्वासपात्र नहीं हो सकता था धीर उसे कोई सेवा प्रदान न की जाती थी। मैंने घपने राज्यकाल में किसी कमग्रस्ल स्था कमीने को कोई पद न दिया और न छ हे अपने विश्वासपात्रों के निकट फटकने दिया ।

(५) मत्याचार का भन्त: यदि कोई किसी पर अत्याचर करता या ती भन्याचारी का घर बार में पीड़ित की दिलवा देता था। इस प्रकार मेरे राज्य से ग्रायाचार का मन्त हो गया ।

(६) जिस किसी ने भी मेरी अधिक नेवा की और मेरे प्रति अत्यधिक निष्ठा प्रदर्शित की तो मैं उमकी सेवा का मूल्य व्ययं नष्ट न होने देता था और उसकी योग्यनानुसार उसे

उन्नति प्रदान करता जाता था । (७) मैंने प्रवने राज्य के व्यापारियों तथा बाजारियों को इस प्रशर विवश कर दिया

या कि वे सामग्री में किसी प्रकार की गडबड़ी नहीं कर सकते थे। क्रय-विक्रय में खल्लम खल्ला पगहरए। न करते थे। सनान का एहतेकार न कन्ते ये घौर थोडे से लाम से सन्तृष्ट हो पाते ये कारण कि धनात्र तथा कपड़ों के सरना होने से सेना को इंडना प्राप्त होती है।

(c) में भाने राज्य के निकट तथा दूर वालो. विश्वासपार्थी, विश्लेष व्यक्तियों, लावलक्कर, सेनावालो, वालियो तथा भ्रामिलों के विषय में पूर्ण जानकारी रखताथा।

उन्हें ज्ञात रहता था कि मुक्ते प्रत्येक की ग्रन्टाई, उसके ग्रत्याचार सथा न्याय की जानकारी

न्याय की प्रावस्यकता होती हैं। बादसाह को चाहिये वि वह ऐसे अधिनियमो की व्यवस्था करे जिससे न्याय मे बृद्धि हो। उसके राज्यकान तथा समय के लिये जो प्रथिनियम उचित हो उन्हों की व्यवस्था कराये।

(१८८ व) हे महसूर के पुत्रो ! अधिनियम के प्रयोग तथा उनकी इदता के विना राज्य व्यवस्था के कार्य में विक्त सम्प्रका चाहिये । राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी सभी कार्यों मे पर्यान्त सोच विचार तथा वाविवदाद के उपरान्त हाथ डालना चाहिये । वस्तेमान तथा भविष्य पर दृष्टि रखनी चाहिये । यद्यीय महसूर दूसरो से छोटा या किन्तु नुगसे बढा था, तुम्हे उसके अधिनियमों के पालन मे गर्व परात्राहिये ।

महमूद ने प्रपने वादसाही के समय एक वर्ष तक अधिनियमों के बनाने में बड़ा परियम किया था। इस कार्य में महमद हमन, बती तेशावन्द, सबुतहल सिफराई तथा प्रत्य (१४६ घ्र) युद्धिमानों ने सून पक्षीना एक कर दिया था। अधिनियमों के समय चार शतों पर प्यान देना चाहिये:——

- (१) राज्य-व्यवस्था के प्रधिनियम सरा के प्रादेशों के विरुद्ध न होने चाहिये घौर उनसे इस्लाम के भ्रादेशों में किसी प्रकार का भय न होना चाहियें !
- (२) दूसरी सर्त यह है कि प्रधिनियमों की घोर खात लोग धाकपित हो सर्वसाधारण की उससे प्रासायों वमें, नेक लोग उसकी घोर प्यान दें तबा उन धांपनियमों के कारण लोगों की नम्नता में बृद्धि हो घौर किनी को उसके प्रति घुणा न हो ।
- (३) तीसरी शर्त यह है कि उन प्रधिनियमों से सम्बन्धित धर्मनिष्ठ बादशाहों के उदाहर्स्स प्राप्त हो । श्रधर्मी तथा कठोर बादशाहों के नियमों का उन नियमों द्वारा पुनरुदार न हो।
- (४) यदि उन नियमों में कोई बात सुन्तत के विरुद्ध हो और उत पर भ्राचरए करने से भ्रविद्वाती लोगों का भला होता हो तो तुम्हे उस भ्रविनियम से लज्जा भ्रानी चाहिये।
- (१५६ ब) जिस प्रवार कठोर बारसाहों के बरवार में इस प्रकार की प्रवार में असे भूमि पर सिर एकना, सोनो के पाँव पर सीरा नवाना, अपने आपको आतक से परिपूर्ण राया अभिमानी प्रवीस्तत करना, इसी प्रवार के नियम धर्मनिष्ठ सुल्तानों के दरवार में भी आ गये हैं। हे पुत्रों ! सुन्हें समभाना चाहिश कि राज्य-व्यवस्था के नियमों वा वनाता बवा विटन कार्य है। जब तक धरिनियम बनाने वाले पूर्ण रूप से बुद्धिमान, सोम्य तथा धनुभयों न हो धौर पिछले सुल्तानों के प्रियिनियमों से परिचित्त न हो धौर उनको दुद्धि वो मौग विलास तथा क्रोप ने अपने वस में में कर लिया हो, जो ससार को सीमलाया करते हो, उनने अधिनियम बनाने के सारण राज्य में बडी कठिनाइसी उत्तन हो जाने का मय है।
- (१६० प्र) हे महमूर के पुत्रो ! तुन्हें समभना चाहिये कि वादसाही की पूत्रो यह है कि वादसाह के घादेशों वा सतार में पालन होता रहे और वादसाह के प्रति विद्रोह, पड्यन्त, विरोध तथा मुखालपत न हो । ध्रयवा वह स्वय स्तो न जाये । सतार तथा सतार वाले सुव्यवस्थित रह । इस्लाम वे ७२ समुदाय धपने वपने वार्यो में व्यस्त रहे ।

कुछ बुडिसानो ने जो अपने प्रापतो मूमि पर ईस्वर कहलवाते ये, ऐसे प्रधिनियम सनाये ये जिनने अनुसार ईस्वर, निर्मयो तथा परलोक पर कोई घ्यान न दिया जाता था।

(१) जो कोई उनने प्रादेशों का पालन न करता या और यदि एक लाख अथवा दो साख भी मनजानारी होते में दो उननी हत्या करादी जाती थी। बात न मुनता था। यदि मानी से प्रायत होती थी तो उसे प्रपने प्राथितों के विषय में न मुनता था। यदि उने प्रन्य लोगों के विषय में पाता तो उन्हें पविकारियों को सौंप देता और साई को पपने समक्ष नम्मान प्रदान न कनता। यदि प्रक्षी सामक होती और साई की सात को डिम पता तो उसे इनाम इकराम प्रदान करता। यदि मूठ पाता तो उस पर प्रियक नदेता। विष्कृत करता। तो उस पर प्रविक्त नदेता। विष्कृत करता ता तो उस पर

(१६४ व) (१६) स्त्रियो तया बालकों, भाइयों एवं सम्बन्धियो से व्यवहार के समय बाददाही के सम्मान का पूर्ण व्यान रक्षता था।

(२०) में ययासम्मव राज्य की ग्रुस वार्ते किसी को बहुत कम बताता था! क्वेबल ऐसे लोगो को बताना था जिनके प्रति विश्वास होता था कि वे प्रम्य सोगो को न बतायेंगे!

(१६५ थ्र) कदर खों ने प्राने प्रिपित्वय बताकर महमूद से अपने लाभाषे उसके प्रिपित्तियों में विषय में प्रदेश हिया। सुरुतान महमूद ने उत्तर दिया कि में मुमलमान हूँ। मेरा उद्देश्य मुद्दम्मद साहत को दारा को प्रवादित करता है। में ३६ वर्ष से राज्य कर रहा हूँ। मैंने निश्चय कर लिया है कि में उसके धर्म के विरोधियों का विनाम कर दूरा प्रौरे उसके धर्म के भारेदा समस्त सतार में प्रतादित कर हूँ गा । इसी उद्देश से मेने इतने मन्दिरों को मस्तियों में परिवर्तित कर दिया है। मनात का जिसकी मुसाधिक तथा काफिर २-२००० वर्ष से मुना कर रहे थे, समूल विच्छेदन कर दिया है तथा ग्रजमी के द्वार पर उनके सिर कटवा लिये हैं।

(२) में मुहम्मद साहव की दारा ना प्रवन्य पवित्र कोगो, ईमानदारो तथा ईस्वर का मय करन बानो के सिपुर्द करता हूं। किसी भी नोभी, तालची, ससार की प्रभिनाया करने बाले, प्रविश्वमनीय तथा बहाने बाज को बारा का झाजी नहीं निमुक्त करता। सालारिक पद कुनीनों को प्रदान करता हूँ, तथा कमीनो को धर्म तथा समार के उच्च पदों के निकट नहीं फटरने देना।

(३) परीक्षा के उपरान्त जब में निमी को ग्रपना विश्वासपात्र बना लेता हूँ तथा उच्च पद प्रदान कर देता हूँ तो सावारसा ग्रासाय के कारसा उसे पदच्युत नहीं करता। किसी की सेवा तथा निष्ठा का हुक मष्ट नहीं होने देता। ग्रपने तथा ग्रपने पिता के दुव के सावारसा प्रपराप पर नहीं कटवाता। ग्रपने पुत्रों, विश्वासपात्रों तथा सहायकों के साथ इस प्रकार जीवन व्यतीन करता हूँ कि मेरा सम्मान कम नहीं होता और उनकी निष्ठा में बुद्धि होती रहती है।

(४) में जो धन सम्पत्ति एकज करता हूँ सेना को अपने सामने बॉट देता हूँ। जितना अधिक दान करता हूँ उनना ही अधिक अबज होना हूँ। सेना के विषय में निसी व्यय पर स्थान नहीं देता और यमासम्मन सेना का अपनान मुद्दी सहन कर सकता।

(१) में ज्ञान, बुद्धि, न्याय, धर्मनिष्ठा, कला, नृतिकता तथा सन्यता को स्थासम्मय प्रिय रखता हूँ। वर्ष्युक ग्रुए वाओं को बिना क्लि निकारिय के सम्मानित करता हूँ। उन्हें सदरार, इनाम, बाम तथा उद्यान प्रदान करता रहता हूँ ताकि मेरा राज्य झालिमों,

<sup>&#</sup>x27; साध्यों का नार्थ।

मुहम्मद साइन के पूर्व कांश का प्रसिद्ध देवता । यहाँ सोमनाय के देवता से प्रमिपाय है ।
 भावितों की इस्था नहीं करना ।

\$28

एड्नी है। इस प्रधार न्याय करने में किनो को कोई मी फिल्फक न होनी थो। न तो कोई प्रपहरण, करता या घौर न कोई धन्य गडवड। प्रवाके विषय में जानकारी होने से मुक्ते बढा लाम होता था।

- (१) में नेकों, सदाचारियो, मनुभवी लोगो, निष्ठावानो, ईश्वर का मय करने वासो तथा सज्जा करने बालो को पद प्रदान विया करता था।
- (१०) ससार को त्याग देने वानों, बुद्धिमानो तथा कलाकारो वा शादर व सम्मान करना नाहिये। यदि में यह सुन पाता था कि किसी ने ससार को त्याग दिया है तो में उत्तका प्रादर-सम्मान करता या घीर उससे श्रपने राज्य के सिधे सहायता को याजना किया करता था।

(११) राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में सन्तुलन: में समीराने तुमन, समीराने हवारा तबा युद्ध कोर्यों के सम्मान में सन्तुलन रस्ताथा। उन्हें नम्मानित करने, खिलमत तथा (१६३ व) इनाम प्रदान करने में मूर्ड की नोक बयावर कभी न करता था। उनके सम्मान तथा उनके प्रति जनाष्टिंग स्वने में कोई वैशेड कार्यों न करताथा।

(१२) मेंने भपने राज्य के प्रारम्भ में बृद्ध बुद्धिमान् तथा प्रमुमनी लोग राज्य व्यवस्था में परामर्श्व देने के लिये चुन निये ये घों जनके प्रति कृषा तथा दया प्रदर्शित निया करता था कोर समये राज्य-व्यवस्था से सम्बन्धित बातो में परामर्श निया करता था।

- (१२) में वर्ष में दो बार मेना के विषय में पूछनाछ किया करता था। जिस किमी सेना-मायक को सेना को जमति देते हुने देवता उसे सम्मानित करता तथा उच्च पर प्रदान करता था। जिस किसी की सेना को प्रध्यवस्थित पाता तो उसके प्रति कुपाहिंप म रखता स्मोर उसकी मेना दमरे को दे देता।
- (१४) मेंने प्रयने समस्त राज्यकान में व्यापारियो तथा कारवान वालो से एक दिरम की भी भ्रमुंबित मात्रा न की भवितु उन्हीं को सम्मानित किया भौर उन्हें खिलम्रत तथा इनाम प्रदान किये। मेरे राज्यकाल में मनाम तथा कपढ़े का मृत्य गिर गया।
- (१५) खराज तथा जिजये में मध्य ना माग ग्रहण करना: यदि किसी को खराज तथा जिजये में १० दिरम देते होते तो उन्हें छोड देता। जा कोई सथिक प्राज्ञाकारिता (१६५ प्र) प्रवर्धात करता तो उसके निये घोर यो कम कर देता। किस्सात, मुहदेसात ने तथा बेसार शिकार की, चाहे कम हो सथवा प्रथिक, प्रवर्मति न देता था।
- (१६) बचन देने के उपरान्त उसका पालन करता या भगितु वचन से भविक प्रदान कर देना था।

(१७) मेंने किसी से विद्यासमात नहीं किया। जिस किसी ने भी विद्यासमात किया उसका नाम व निशान भी शेप न रहने दिया। इस दड के भय से मेरे राज्य में कोई भी विद्यासमात न वरता था।

(१८) में ब्राने राज्य के प्रतिष्ठिन व्यक्तियों के सम्बन्ध में साइयो<sup>3</sup> तथा ईर्प्यालुब्रों की

१ यहाँ इसका द्वार्थ कर है।

२ वह कर को बिलावनों के खेनों तथा सथल सम्पत्ति पर अनुस्तित रूप से बटा दिया जाना या सथवा दश्य देकर या समस्ति में बद्दान दिया जाता था। (तत्त्व्यूक सलबाव: रामपुर पोथी), पृ० ६ व, तत्ताल ६ कलीन स्थात साम दिव का

इ. इस हा अर्थ "जुगल स्वोर तथा कर वन्य काने वाला" है। सम्मातः अभियाद देने कर बद्ध करने वाचों में हो जो ठीह स्थित दोशने विदारत के समझ न बनाते हों। (तुमलुक कालीन भारत भाग र ए० ७)।

का

ŧ

बात न सुनता था। यदि मानी से पायत है होती थी तो उसे प्रपत्ने धाधियों के विषय में न सुनता था। यदि उने प्राय लोगों के विषय में पाता तो उन्हें प्रविकारियों को सींप देता और साई को प्रमत्त होती धीर साई की बात को ठीक पायत होती धीर साई की बात की ठीक पाता तो उसे इता कर हमा प्रदान न रता। यदि पूछ पाता तो उस पर प्रविक्त करें हमा करता लाकि यह द्वार कर न हो जाय।

(१६४ व) (१६) हित्रयो तथा वालकों, माइयों एव सम्बन्धियो से व्यवहार के समय बादगाहो के सम्मान का पूर्ण व्यान रखता था।

(२०) में यदासम्मद राज्य की ग्रुप्त बार्ते किसी को बहुत कम बताता या। क्वेबल ऐसे लोगों को बताता या जिनके प्रति विद्वास होता या कि वे झन्य लोगों को न बतायेंगे।

(१६५ घ) इदर खों ने घाने ध्यिनियम बतानर महसूद से घाने सामार्थ उसके प्रियित्तममें के विषय में प्रदा दिया। मुल्लान महसूद ने उत्तर दिया कि में पुरासान हैं। में रा उद्देश मुहम्मद साहव नी दारा को प्रवासित तरता है। में देन वर्ष से राज्य कर रहा हैं। मैंने निद्य वर निवास है कि में उसके पर्म के विरोधियों का विनास कर दूँगा गों उसके खारी के प्रदित्त से मेंने रहने मन्तियों की महिला में परिवर्तित कर दिया है। मनावि का, जिससी मुप्तिक तथा झाडिर र-३०० वर्ष से पूजा कर रहे थे, समूल विज्वेद्धान कर दिया है तथा ग्राजी के द्वार पर उनके विरा क्या वियह है।

(२) में मुहस्मद साहब की सारा का प्रवत्य पितृष्ठ कोगों, ईमानदारों तथा ईस्तर का मय करने वालों क मिनुदं करता हूं। किसी भी लोभी, लासकी, ससार की क्रिक्य करते वाले, सिद्धक करता। हार्ल्यक कर कुलीनों को प्रदान करता हूं, तथा कभीनों को धर्म तथा समार के उन्द रहें के निकट करूं

- (व) परीक्षा के उपरान्त जब में विमी को अपना विस्तानक का ने हुँ हुन विकास पर देता हूँ तो साधारण अवश्य के कारण को रहन कही कहा की मेबा तथा किहा का हुन कहाँ होने देता। अपने हुन कर के हुन के का अपराध पर नहीं कटवाता। अपने पुत्रों, विद्वासपाओं हुए कर के बार हुन हुन कर खाता करता हूँ कि भेरा सम्मान कम नहीं कुट के हुन हुन कर रहती है।
- (४) में ज्ञान, बुद्धि, स्थाय, धर्मिन्छ, इन्हरीय कार्यात्रीय रखता हूँ। उपयुक्त प्रस्तु बाजों को स्थितिन नेहरीय कार्यात्रीय सदरार, इनाम, प्राम तथा उद्यान प्रस्तु कार्यात्रीय कार्यात्रीय

<sup>&#</sup>x27; साम्यों का कार्य।

एहती है। इन प्रकार न्याय करने में किशो को कोई मी फिरफ न होती थो। न तो कोई ग्रपहरए। करता या स्रीर न कोई धन्य गडवड। प्रवाके विषय में जानकारी होने से मुक्ते बढा लाम होता था।

- (६) मैं नेको, सदाचारियो, अनुमनी लोगो, निष्ठावानो, ईश्वर का मय करने वालो तथा लज्जा करने वालो को पद प्रदान निया करता था।
- (१०) ससार की त्याग देन वानो, बुद्धिमानो तथा कनावारो का सादर य सम्मान करना वाहिये। यदि में यह मुन पाता था कि किसी ने सतार वो त्याग दिया है तो में उद्यक्त सादर-सम्मान करता था भीर उससे सपने राज्य ने लिये सहायता की याचना दिया करता था।

(११) राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में सातुलन: में प्रमोराने तुमन, प्रमोराने हवारा तथा बुद सोगों ने सम्मान में सन्तुलन रखता था। उन्हें सम्मानित करने, खिलप्रत तथा (१६६व) इनाम प्रदान करने में सूर्ड की नोक बराबर कमीन करता था। उनके सम्मान तथा उनके प्रति उन्हार्थ एखने में कोई बेशोड कार्यन रसता था।

(१२) मेंने भ्रपन राज्य के प्रारम्भ में कुछ बुद्धिमान तथा भनुमंत्री लीग राज्य व्यवस्था में परामर्स देने के लिये चुन लिये में भी जनके प्रति कृता तथा दया प्रदक्षित किया करता था भीर जनमें राज्य-व्यवस्था में सम्बन्धित बातों में परामर्स किया करता था।

- (१२) में वर्ष में दो बार मेना के विषय में पूछुताछ किया करता था। जिस किनी सेना-नायक को सेना को उम्रति देते हुने देवता उसे सम्मानित करता तथा उच्च पद प्रदान करता था। जिस किसी की सना को झव्यबस्थित पाता तो उसके प्रति कुपाइष्टिन रखता भीर उसकी सेना दुसरे को दे देता।
- (१४) मेंने स्रप्ते समस्त राज्यकाल में व्यावारियो तथा कारवान वालों से एक दिरम को भी मुत्रित माशा न की प्रविद्ध उन्हों को सम्मानित किया भीर उन्हें खिलप्रत तथा इनाम प्रधान किये। मेरे राज्यकाल में मनाव तथा कपडे का मुख्य गिर गया।
- (१५) खराज तथा जिजये में मध्य ना माग ग्रहण करना यदि किसी को खराज तथा जिजये में १० दिरम देने होते तो उन्हें छोड़ देता। जो कोई मधिक साजाकारिता (१६४ म) प्रदक्षित करता तो उसके लिये और भी कम कर कि किस्मात, मुहदेसात में तथा जीगार शिकार की, बाहे कम हो मध्या प्रधिक, मनमति न देता था।
  - (१६) वचन देन के उपरान्त उसका पालन करता था प्रपितु वचन से ग्रधिक प्रदान

कर देता था।

(१७) मेंने किसी से विश्वासमात नहीं किया। जिस किसी ने भी विश्वासमात किया उत्तका नाम व निवान भी सेप न रहने दिया। इस दढ के भय से मेरे राज्य में कोई भा विश्वासमान न वरता था।

(१८) में ग्रान राज्य के प्रतिष्ठिन व्यक्तियों के सम्बन्ध में साइयो<sup>3</sup> तथा ईर्व्यालुग्नों की

१ बहाँ इनका मधुकर है।

- वह कर नी दिलावर्गों के खेर्ने तथा अपन सम्पत्ति पर अनुचित रूप से बढ़। दिवा जाना था अथवा
   दण्ड देकर या समझौते में बमून निया जाना था। (दल्लूहल अल्बाव रामपुर पोथी, पु॰ ६ ४, तुगुल्ल ६ वलीन भारत माग रे पु॰ ७।
- इ. समझ अर्थ "जुाल स्रोत तथा कर बमुल काने बाला" है। समझात अभिनाय पेने कर बचल करने बाजों में हो जो ठी० स्थिति दोशने विद्यात के ममद न बनाते हों। (तुगलुक कालीन भारत माग र पु०ण)।

ने भ्रानी बमीयती में कहा है, "है महसूर के पुत्री तथा ससार के बादसाही! तुमहें जानता चिहिये कि बादसाह के न्लूप्ट गुणों में उच्च साहम बहुन वडा गुण है। बादमाही तथा उच्च साहम बहुन वडा गुण है। बादमाही तथा उच्च साहम वोगों एक दूसरे के निये प्रावस्थन हैं। वादसाही, खुदा का खसीका तथा नायव होना (१६०) है। बाद बादम वहन्द हिम्मत, प्रेस्ट तथा प्रोय्टना-प्रिय न ही सो वह जहीदारी एव जहीदानी का हुक प्रदात हो कर सक्ता। जब तक वह सभी को दान नहीं करता उसका सम्मान खाय च माम के हृदय में भालड नहीं ही पाता। बादसाह के दान पुष्प में भी अन्य सीगों की भरेशा विद्यायता होने वाहिये।

(१६- म) हवीत्साह तथा कमीनों के लिये राज्य करना सम्मव मही। बादसाही की जब ते बडी पावस्थकता मंटना वी मिनलाया है। श्रेष्ठना, कबूसी तथा कुरखता द्वारा नहीं जात्यम हो समित हो हिस समित है। स्वाम कबूती के प्रति सबैनाधारत्य प्रखा करते रहते हैं। विदेश हो जिती है को उसमें व्यवसाह के प्रति प्रवा के हुद्य में प्रथमान की मावनायें उत्पन्न हो जाती हैं तो उसमें उसमें मावनायें के पालन में कमी हो जाती है।

(१६ व) बादसाही दो स्तम्भों पर प्राधारित है प्रयांत हुए। एव क्रोध । हतोस्साह न को इना प्रयंति कर सकता है धौर न क्रोध । बजूस, प्रजा के पास जो उत्तम बस्तुर्थे देखता है भयवा बिन उत्तम बस्तुर्थे के विषय में मुनता है उनका सासव करने स्थाता है। धपनी कम हिम्मती के नारण जिम प्रवार सम्भव होता है, प्रजा को उत्तम बस्तुर्थे स्था घन सम्पत्ति प्राप्त करने का प्रयत्न विषय करता है। जो कठिन कार्य उपस्थित होते हैं, उनमें घन व्यय नहीं करता, प्रिपुत प्रपत्नो शक्ति सर्वेदा प्रस्थानार वस्ते में स्थाया करता है।

(१६६ म) दार्घानिकों का क्यन है कि उच्च साहम वाले व्यक्ति में सबसे प्रधिक ग्रुण होने चाहिये। साहस वाला बही कहा जा सकता है, जो बाह्य तथा पौतरिक ग्रुणों में प्रम्य क्षोगों से श्रेष्ठ हो। यह श्रेष्ठता कम हिम्मत क्षोगों को नहीं प्राप्त हो सकती।

## स्वाभाविक साहस

भारफ साहस (१७० म) स्वामाविक साहस के विक्षों के विषय में दार्शनिकों ने बहुत कुछ लिखा है।

(१) ससार के राज्य का उसकी हरिट में कोई मूल्य नहीं होता और वह मिल्य के जीवन की उपनित की मानीसा किया करता है। यदि वह ससार की मिलापा करने सगता है। यदि वह ससार की मिलापा करने सगता है। यदि यह भी सम्भव होता तो वह ससार के बादसाहों की मिला कर लेना चाहता है। यदि यह भी सम्भव होता तो वह ससार के बादसाहों की मिला स्विधा स्विधिक उरहार गुणों की मिलापा कि स्व

(२) ममस्त ससार के प्रति वह इत्या करना चाहता है घोर ईश्र प्रतिरिवन किसी

भन्य की कृपा की ग्राकाशा नहीं करता।

(३) समार के समस्त परीपकार सम्बन्धी कार्यवह स्वयं च एण चाहता है ग्रीर इसका कोई बदलान तो इस लोक में ग्रीर न परलोक में चाहता है।

(४) बादमाह सर्वेदा इस बात की प्राकाला किया कर्जी है कि यह किसी मनुष्य से कुछ न ले प्रपितु सर्वेदा यह स्वय प्रदान किया करे।

(१७० व) (४) वह राज्य-अयवस्था की उत्कृष्टता एव प्रपनी ग्रात्मा की गुढता का

(६) वह इस बात ना प्रयत्न किया करे वि समस्त जिल्लाव<sup>२</sup> तथा मनुष्य उसके यहाँ

र सुमलमानों के विश्वास के अनुवार एक तैजस योगि।

युद्धिमानों ईमानदारों, क्लाकारो, सरववादियों तथा सदाचारियों से सुरोभित रहे। यह मी मेरी प्रसिद्धि का साधन है।

- (१६६ घ) (६) में प्रपने पुत्रो, सम्बन्धियो, वालियो तथा प्रातों के प्रधिकारियों से लेकर जमीदारो, मुक्ट्मों तथा प्रजातक को जानकारी रखता हूँ। इस प्रकार राज्य वालों के काय संव्यवस्थित रहते हैं।
- (७) में प्रत्येक कार्य तया नीति वे जबित घवतर को खूब पहचानता हूँ धौर समय नष्ट नहीं करता। मैं घपने समय का मूल्य भनी भाति समझना हूँ धौर राज्य-व्यवस्था के समालन हेनू प्रपने समय का जिस्त विभावन वरता हैं साव व्ययं गष्ट न हो।
- (क) किमी प्रमियान का सकल्य करन के पूर्व उसके विषय में बहुत सोच विचार करता हूं। परामर्थ-शतामों से परामर्थ करता हूं। तत्पक्ष्यात् इद् सकल्य करता हूं ताकि ईक्वर उसमें सफलता प्रदान करे।
- (९) सर्वेदा, प्रजा तथा माजाशिरियों से कृपा एवं द्यापूर्वक व्यवहार करता हूँ। सदाचारियों तथा नेकों नो साध्यय प्रदान करता हूँ। खराज को वसूनों में न इतना मत्याचार करता हूँ कि प्रजा दरिद्र हो जाय भीर न इतना छोड़ देता हूँ कि धन की प्रधिकता से वे प्रयाजाशी बन जायें। निर्फरजों, भविष्य पर ध्यान न देने वालो, बन पशुषों के समान व्यक्तियों, (१६६ व) प्रधों, ईस्वर का नयन करन वालो, मादको, कठोर लोगों के प्रति क्रोध तथा मातक प्रविधत करता रहता हैं।
- (१०) में फूठों को बातों से घोखे में नहीं घा जाता घोर कवियों की प्रसास से धिमनाती नहीं हो जाता। अपने मापको साधारण मुमनमान समझन है। सबंदा घपने घावने दीन-पनाती करने में पूर्ण नहीं पाता। तीन-चार वर्ष से यह घय किया वरता हूँ कि यदि कल महमूर से क्यामत में पूछा जायगा कि, हे मन्मूद ! नुमें इतने विधार करा वा खित प्रदान की, तूने हिं हुधों के दिक्त ता कुफ वा बयों मत नहीं किया हि दुधों को मुसनमान वर्षों नहीं बनाया, समात बाह्याणों की जो कुफ के मेता है हत्या वर्षों म करादी, तो से वया उत्तर दूषा ? में जब कभी भी हिन्दुमता नप र माकमण करता मा तो मेरी घाकाथा यही रहती थी कि कुफ कप भी में हिन्दुमतान पर माकमण करता था तो मेरी घाकाथा यही रहती थी कि कुफ कप कि की मा ति कर ते ही से दिस हमने सी सी कि पर का विनादा हो जाय कि उत्तन पुमें इस सम्मान की म्नासि से रीन दिया।
- (११) दिवर, मुहस्मद सहिव क्यार्मत तथा शत्रुषों के भय से में किसी रात में भी निश्चित्त होकर म**ी साता। यह प्रधिनियम गुफ्ते क्षरयाचार तथा** खुरूम से बाज रखता है।
- (१६० प्र) (१२) में धन के प्रपाधियों को, जो सपहरस्त करते हैं, इस प्रकार दड़ देता हूं कि वे प्रपने पाँव पर नहीं खबे हो पाते। धन को नष्ट होने से रक्षा किया करता हूँ। इस प्रकार राज्य के किसी भी पद तथा कार्य में (विष्त नहीं पढता।
  - (१ भे में किसी के भी हक को नहीं भूलोड़ा।
- ( Y) भैने उपर्युक्त अधिनियमों की ऐसी व्यवस्था कराई है कि उनके उल्लंघन का भेरे हृदय में कभी कोई विचार नहीं आता।

#### उच्च साहस

बादशाह में स्वामाविक रूप से चच्च साहस तथा श्रेट्ठता होनी पाहिये। सुत्तान महमूद

१ किमी बात पर ध्वान न देने वालों । यहाँ साधारख अन्धों से अभिप्राय नहीं ।

लगने लगते हैं भीर वे उसी स्थान पर निवास करने वी समिलाया करने लगते हैं। बादसाह को चाहिये कि मपने सैनिकों को वह दूसरे स्थानो तथा राज्यों में रहने की सनुमति न दे, प्रपितु यथासम्मव कनावारी तथा प्रत्येक कला में दक्ष व्यक्तियों, उच्च वदा वालों स्रोर प्रनेक लोगो को प्रात्साहन देकर ससार के विभिन्न मागो से सपनी राजधानी में साये।

[ सिकन्दर का उदाहरण ]

## राज्य के रोगों का उपचार

(१७८ ब) सुरुतान महमूद का नयन है कि हे महमूद के पुत्रो तथा हे मुसलमान बादशाहो ! तुम्हे यह ज्ञात होना चाहिये कि बादशाही ससार में बहुत बडा सीभाग्य है। यदि दुर्भाग्य से बादशाह अभिमानी हो जाता है और किसी बात की जिन्ता नहीं रखता तो राज्य में बहुत से रोग उत्पन्न ही जाते हैं। उनका उपचार झाबस्यक होता है। यदि उपचार के बाबबूद रोग बढता आय तो राज्य नष्ट हो जाता है। यदि उपचार का प्रभाव प्रच्छा हो तो इससे राज्य स्वापित रहता है। दार्शनिको दा कथन है कि भाग्यशाली बादशाह के राज्य में किसी प्रकार का रोग अथवा कोई दुर्घटना उत्पन्न नहीं होती। यदि रोग उत्पन्न हो जाता है तो वे उसके उपचार का शीझातिशीझ प्रयस्न करते हैं और बजीरी, दार्शनिका तथा बुद्धिमानी के परामशं से उन दर्घटनाधी के निराकरण का प्रयास करते हैं। कभी ऐसा होता है कि यदि राज्य के महत्त की १० इंटें भी गडबड हो जायें तो समस्त सेना के प्रयत्न से भी वे ठीक नहीं होतीं। यदि दो इँटा में ही नोई गडबडी हुई हो और उसकी भोर भी झ ध्यान दे दिया जाय (१७६ घ) तो उसका उपचार हो जाता है। राज्य में विभिन्न प्रवार के रोग उत्पन्न हुन्ना नरते हैं। एक किस्म महामारी तथा श्रकाल है। इन दोनों रोगों का उपचार बादशाह तथा प्रजा के प्रयस्त से सम्भव नहीं हो पाता धौर इस रोग में बादशाह तथा प्रजा की समान स्पित हो जाती है किन्तु मकाल के समय बादशाह को चाहिये कि वह प्रजा की, खुराज तथा जिजये में कमी करके, सहायता करे। जहां तक सम्भव हो दरिद्वियो तथा भिलारियों की राजकोप से सहायता करे, व्यापारियों को भन्य प्रदेशों से झनाज लाने के लिये आदेश दे और कम मूल्य पर प्रजा के हाप धनाज विक्याये । यदि घोर अकाल पड जाय तो बादशाह खराज तथा जिज्ञया लेना बन्द कर दे, राज्य के धनी व्यक्तियों को ग्रादेश देद कि वे कृछ मिलारियों तथा दरिदियों को मोजन कराया करें और उन्हें भूख के कारण मरने न दें।

बादशाह के हाथ महाभारी के समय बँघ जाते हैं। इस कप्ट के निवारण हेतु बादशाह प्रियक सहायता नहीं कर पाता।

राज्य में दूसरे प्रकार की दुर्घटना तथा रोग इस तरह उत्तरह हो सकते हैं कि प्रका सं सरविषक घन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय, कठीरता, मृत्यु-दण्ड तथा धम्म कठीर-दण्डो में प्रिक्ता हो जाम, निसी के घरराथ को समा न किया जाय, बेतन कम प्रदान किया जाय (१७९ क) तथा खराज प्रिक किया जाय। ऐमी सवस्था में सेना तथा प्रचा वादसाह से प्रशा करने नगती हैं। प्रापीन सारवाह तथा वजीर इस दुप्टना तथा रोग को बहुत बडा रोग समझे पे भीर इसे घर की छा। कहा करते ये क्यांक प्रजा की छुशा तथा उनका बादशाह का हित न चाही के कारश बादसाह के हृदय में भी प्रणा की भीर से सनुता के भाव उत्तरत हों जाते हैं भीर राज्य स्थाई क्ही रह पास श्रीर अपने तथा हुस्वरस्था नहने ने नगते हैं, बादशाह के स्रोदेक दिशा में विद्रोह होने लता है भीर विद्रोही तथा उपद्रवी उत्तर होने नगते हैं, बादशाह के सादेशों का पानन नहीं हो पाना, मेना तथा खबाने में, जो बादशाही की पूजी हैं, दिन्य पढ़ जाता है भीर बस्नो हानि इष्टिनत होने जनती है। इस रोग ना उपदार बहा कठिन है। भोजन करें। समस्त बन पशुधों तथा पक्षियों को भोजन प्रदाम करे भीर ससार के समस्त नगे लोग उसके वस्त्रों के भड़ार से बस्त्र प्राप्त करें।

(७) सातों इकलीमो को भादेश देने की धाकाक्षा किया करे।

- (त) जितनाभी बादबाह उन्निति करता जाय उसका हृदय सतुष्टन हो ग्रीर उसमे भविक की श्राकाक्षा किया करे।
- (९) वह समस्त ससार को प्रावस्यकताओं की पूर्ति वी घमिलाया किया करे भीर किसी प्रार्थी को भ्रयने टार से न लौटाये।
- (१०) वह स्वयं विन्दमों को मुक्त करने थी इच्छा विया वरे ग्रीर ग्रपने राज्य में किसी को परेशान न देख सके।
- (११) बादशाही की यलन्द हिम्मती का मर्वोच्च स्पान यह है कि वह ग्रसम्भव कार्य करने का प्रयत्न करने समे ।
- (१७५ घ) जहाँगीरी के सम्बन्ध में बादशाहों के लिये जिन शर्तों का पालन करना ग्रावस्थक है वे इस प्रकार है:
- (१) जो मेना वादवाह के साथ प्रस्थान करने के लिये नियुक्त हो उसका ध्याने सम्ब-न्यियो, परिवार वानो तथा धन सम्बत्ति की घोर से निश्चित रहना परमावश्यक है धौर यदि वे दम वर्ष भी (ध्याने घर से) धनुरास्थित रहे तो भी उन्हें किसी प्रकार की चिन्ता न रहे।
- (२) प्रवा को जिस चीज की इच्छा तथा प्रावस्थकता हो बहु उमे राजधानों में तरकाल प्राप्त हो जाय। बादशाह के लिये भीजन सम्बन्धी समस्त बस्तुयं, यस्त तथा नाना प्रकार के फल धौर में वे मान्तुने, मिछाइयां, प्रचार, मिदरा, भन, युक्तो इरसादि उपकथ रखती चाहिये। हुर के प्राप्तयांकों के समय ग्रामियों सुपियों, फलकोहों चिक्तिस्तकों, ज्योतिरियों, कसाकारों, (१७५ व) बाजरियों, ज्यापारियों, गायवों खेल तमाया करने वालों, किस्ते कहानी कहते वालों महत्व उद्धार्थ करने वालों तथा विद्युवकों को उपियत रहना चाहिये ताकि उन्हें देखकर मेना बाले प्रपने प्राप्तको राजधारी में समक्ते धौर उनके हुद्धों को परदेश के गारश कष्ट न हो। धर्म तथा सतार से सबधित एवं भोग-विलास से सम्बन्धित बस्तुकों के बाहत्य कर्म कारश से तथा सतार से सावधित एवं भोग-विलास से सम्बन्धित सहसुकों के बाहत्य क्या वे सेना के विचित्र को राजधारी समझें धौर प्रपने मध्वन्धियों से पूतक होने का उन्हें वस्कृत्य हो।।

वताह के लिये यह प्रावस्थन है कि जो सेना दूर के स्थान। पर गई हो उसकी सुन्य तथा पर, रें हो सब्दान से स्थान। पर गई हो उसकी सुन्य तथा पर, रें हो सावधानी से स्थानस्था की जाय। ऐसा न हो कि सेना में स्थानत से सित्र तथा है पाना प्राधिकता के कारण एवं सूट की उत्तम बस्तुमों की बहुतायत से से प्रपत्न पर सार्थ के स्थान पर सार्थ है स्थान पर सार्थ हो से कार्य प्रोप्त प्रपत्न सम्बन्धियों के लिये उनके हृदय में कोई स्थान म

ग्राये ।

(४) बादशाह की पुरमान वजीरों से परामधं करके प्रधित्तियम बनाना चाहिये। उत्पाप, पैक, जमाजा तथा को। कुरे सेना के शिविर से राजधानों में निरन्तर पहुँचते रहें ताकि दोनों और के लोगों की विश्वी प्रनार की जिल्ला न हो।

(१७६ घर) (५) जब बादशाह दिग्विजय में व्यस्त रहता है घीर सेना को इंटिट ससार के नगरों तथा घन्य भूभागों पर पडती है तो बहुत से सोगों को वे नगर तथा भूभाग रुचिवर

१ फतुराते फीरोच साद का बनुवाद देखिये।

र विभिन्न प्रकार के समाचार-वाबक, उलास का उल्लेख इसके पूर्व हो चुका है। पैक, पैदल डॉक ले जाने वाला, प्रासिद: समाचार-वाबक, जमाखा - सम्भवतः ऊँट पर डाक से ज ने वाल ।

प्रतिक्षित व्यक्तियों को मिया लेते से काम न चलता हो तो बादशाह को चाहिये कि राजधानी स्त्रोडकर वह प्रग्य क्सी प्रदेश में चला जाय। प्रपत्ते राज्य के विदोप तथा योग्य व्यक्तियों को प्रपत्ते साथ ऐसे स्थान पर ले जाना चाहिये जहाँ शत्रु का पहुचना कठिन हो, यदापि प्रपत्ते राज्य तथा इकतोम से इस प्रकार चला जाना बडा कठिन होता है।

राज्य के उत्तर दुर्घटना की एक किस्म यह है कि बादबाह प्रपनी सेना तथा खजाने सिह्त सनने राजधानों में निवास कर रहा हो और दो और से बच्च उस पर माक्रमण करहें, उदाहरणां पूर्व तथा परिवम से मधवा उत्तर तथा दक्षिण से। ऐसी मबस्या में बादबाह (१६२ व) एक बच्च से तो दु कर तकता है किन्तु दो चतुओं से मुकाबना करने ने जिये उसके पास पर्यात सेना नहीं हाती। ऐसी मबस्या में बादबाह को बडी कठिनाई होती है। ऐसी स्थित में बादबाह के बिसे महिना से बादबाह के बादबान तथा तथा होती है। ऐसी स्थित में बादबाह के विसे पह आबस्यक है कि मधा-मम्बव बहु मानी राजधानी तथा किने को राजधानी ने नहीं ने इस प्रकार की दुर्घटनाय बहुत हो। कम पदली हैं।

राज्य की दुर्पटना की एक किस्म यह है कि बादशाह किसी प्रभियान की तैयारी में व्यक्त हो भीर बसी समय कोई शतु उस पर प्राक्रमण करदे। ऐसी श्रवस्था में भी अपनी राजपानी तथा किसे की रक्षा करनी चाहिये ताकि उसकी तथा उसकी प्रजा के विशेष व्यक्तियों की रक्षा हो सके।

अन्य प्रकार की बुपँटनाय यह हैं कि वादशाह ने किसी अन्य प्रदेश को अपने प्रिषिकार में कर लिया हो किन्तु उनके महायक तथा सम्बन्धी उससे सनुष्ट न हो और सेनापति परस्पर विरोध करें। ऐसी देशा में यदि कोई शत्रु उसके राज्य पर आक्रमण करते तो युद्ध करना उचित नही केवल अपनी रक्षा का प्रयत्न करना चाहिये। दुधँटना की एक किस्म यह है कि (१८५ अ) कोई शत्रु तैयारी करक किसी वादसाह के राज्य पर आक्रमण करदे और उस वादसाह के पात्र पर आक्रमण करदे और उस वादसाह के पात्र पर आक्रमण करदे और उस वादसाह के पात्र इतना खड़ाना न हो कि उससे युद्ध कर सके। ऐसी अवस्था में प्रवा से युद्ध के लिये, चाहे उसनी इच्छा हो अयदा न हो, ऋण लेना चाहिये तथा युद्ध की तैयारी एव खत्रु से मुकाबना करने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि शत्रु पहुंच जाय और उससे युद्ध करना सम्मव न हो तथा नई तना को सरती के लिये पन भी एकत्र न किया जा सकता हो तो ऐसी प्रवस्था में स्मस्त प्रजा को सेना में मरती के तथा करना चाहिये।

महसूद के दुनों को समझना बाहिये कि महाय युद्धों में बहुत बहा खतरा होता है। इस प्रकार के बड़े युद्धों से राज्य को प्रत्याधिक हांगि होती है। इदिशास लोगों ने कहा है कि महा समन इस प्रकार के बड़े बड़े युद्धों में हाथ न डालना चाहिये। यह कोई युद्धिमानी नहीं है कि ममस्य इस प्रकार के बड़े बड़े युद्धों में हाथ न डालना चाहिये। यह कोई युद्धों के नारख (१८२ ब) खतरे में डाल दिया जाय। युद्ध तराजू के दो पत्नों के समान होता है। एक पत्ने खतरे में डाल दिया जाय। युद्ध तराजू के दो पत्नों के सामन होता है। एक पत्ने सारी होता, चाहे वह थोडा हो बचो न हो, ज्य पत्ने को मारी हो रखता है भीर साम दहा जाता है, बच तथा परवार का विनाश हो जाता है परे वे दूसरों ने प्रमार दित मित्र हो जाता है, बच तथा परवार, जितनी प्रमान होता हो जाता है परे वे दूसरों ने प्रमान होता है, दे वे तथा इज्जीमों को समुत्र विच्छेदन हो जाता है तथा परिवार, जितनी रहा के जिए मनुदय इतना प्रचिक प्रयत्न करता है, शत्र युद्धों के हाथ में पढ़ जाते हैं। दो वादाशों है। वार वादाशों हो के तथे इन महान युद्धों में पराजय के समय मागने का भी मागने नहीं घर रहता। वे समापित प्रचार के समय मागने का भी मागने नहीं घर रहता। वे समापित युद्ध में यह किसी एक पत्र की पराजय हो जाती है हो राज्य हाथा वे नहीं निक्वता भीर वेचत वही सेना पराजित तथा दिया किसा को हो है। वादसाह की पराजय तथा सित्र भिन्न होती है। वादसाह की पराजय तथा सित्र मिलन होती है। वादसाह की पराजय सित्र सित्र में सित्र में सित्र मिलन होती है। वादसाह की पराजय सित्र सित्र में सित्र में सित्र मिलन होती है। वादसाह की पराजय सित्र सित्र में सित्र में सित्र मिलन होती है। वादसाह की पराजय सित्र सित्र मिलन होती है। वादसाह की पराजय सित्र सित्र मिलन होती होता सित्र मिलन होती है। वादसाह की पराजय सित्र सित्र मिलन होती है। वादसाह की पराजय सित्र सित्र

इसका फल तथा परिएाम बादवाह के ग्रुणों से सम्बन्धित है। जब तक बादवाह प्रजा की सुव्यवस्था तथा प्रजा के स्वभाव को समफने योग्य नहीं हो जाता उस समय तक प्रजा के हृदय में कुएा में कभी नहीं होती।

(१०० भ) बादशाह स्वय जब यह देखता था कि सभी लोग उसमे पूछा करने समे हैं भीर राज्य का रोग बढ़ गया है तो वह राज्य प्रगते कियो पुत्र समया भाई को प्रदान कर देशा या भीर स्वय कुनत्त-सास प्रहुण करके विनास से बच जाता था। यह भपनी प्रजा को नष्ट न करता था अपित समनी वासना का नष्ट हो जाता ही स्वीकार कर लेता था।

राज्य में तीसरी प्रकार की पुर्यटना इस प्रकार होती है कि कोई शक्तिशाली सबु, जो बादसाह से सेना, खजने तथा बेभव में शियक हो, बादशाह के राज्य पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयान प्रारम्भ कर दे। राज्य के लिये यह महान दुर्यटना कही जा सकती है। इसके उपचार के बहुत से साधन बताये गये हैं।

(१) अधु के सनापितयो, विषयासपात्रों, अया निकटबर्तियों के पास जिस प्रकार भी सम्मव हो सके उपहार तथा नाना प्रकार की बस्तुयें भेजना चाहिए और धुक्ति से उनके विनासकारी प्रभाव को समास कर देना चाहिये। प्रपत्ती हेना को बढाने तथा प्रपत्ते ऐरवर्य एवं बेशव में बृद्धि का प्रवस्त करें रहना चाहिये। ऐसी दुर्धमा की सबस्या में प्रकात चा खाने की सन सम्पत्ति तथा समस्य राज्य के नष्ट हो जाने का भय होता है। जिसमें (१८० व) पुडसवारों की योगवता हो उमे सेना मे सम्मिलत कर तेना चाहिये। सपने साधनों तथा प्रनाज इत्यादि के देरी को प्रथिक बढाने ना प्रयस्त करना चाहिये, सांक्याली धष्टु के प्रविष्ट होने का मार्ग गष्ट कर देना चाहिये। पुनों को तुडवा देना चाहिये और जलाधार्यों को खाकों कर देना चाहिये। पारे को जलवा देना चाहिये।

यदि बादशाह योशा बहुत खराज पदा करने के लिये तैयार हो जाय तो इससे बादशाह का सम्मान नष्ट हो जाता है। युद्ध करने में यद्यपि नष्ट होने का भय होता है किन्दु किर भी बादशाह उसी को भन्धा समझते हैं भीर खराज भ्रदा बरने तथा शत्रु की स्थीनता स्वीकार करने के मपमान की मच्या नहीं समझते।

- ऐसी महान दुर्घटना के समय बादबाह प्रपने सहायको, सम्बन्धियों, विश्वासपाओं तथा बीरो को सेकर धत्रु पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है; वह प्राप्त तथा धन सम्पत्ति को चिन्ता नहीं करता स्रोर न धेमव के ऊपर ध्यान देता है। वह उस पर इस प्रकार आक्रमण करता है कि या तो उसे विजय ही प्राप्त हो आप या वह स्वय नष्ट हो आय।
- (२) धतु से बचने का दूसरा साथन उससे सम्बन्ध स्थापित कर लेने से सम्मन हो जाता है। यदि बादशाह यह समभता है कि जबू से सम्बन्ध स्थापित करने पर बचना सम्भव है तो बहु इसे स्वीकार कर लेता है। यह केवल दूसरा घम संवीकार करना पराव्य नहीं करता और और जब यह स्थिति हो तो इस उपाय से कार्य सम्बन्ध नहीं हो पाता।
- (१८१ घ) (३-४) यदि सनु उत्तम प्रकार के उपहार भेजने से सतुष्ट न हो तो उसके प्रतिष्ठित सहायकों, मित्रो तथा सेना-नायको को ग्रुत रूप से धरविषक घन सम्पत्ति भेजकर प्रकोभन दिसाना चाहिये भोर उसके द्वारा जो होनि हो उसका प्रन्त करा देना चाहिये। प्रसिद्ध तथा चुने हुए सहायक मित्र तथा वैना-नायक किमी भी प्रतियान में हुदय से बादशाह के सिन्न नहीं होते भोर उसके विकट प्रयत्न किया करते हैं।

यदि राक्तिशाली रात्रु से बचना किसी प्रकार सम्भव न ही धीर युद्ध स्था शत्रु के

(१९६ य) में प्रत्येग शुण (थिरोधामासी) बहुत सीमा तक पाया जाता है और उन विरोधामासी ग्रुणों के होते हुने भी बह ईस्वर का अतिनिधि तथा खलीफा है। जिस प्रकार एक मनुष्य का रूप रा दूबरे के रूप रा से भिन्न होता है उसे प्रकार एक मनुष्य का स्वया से प्रदेश में मुख्य से मिन्न होता है। प्रत्येक के ग्रुण तथा प्रवप्रुण समय अवन होते हैं। किसी मनुष्य में ग्रुणों की प्रयानता हुई है तो किसी में प्रवप्रुणों की, किसी में प्रवप्रुणों की प्रयानता हुई है तो किसी में प्रवप्रुणों की, किसी में प्रवप्रुणों की इतनी अधिक (१९४ प्र) प्रधानता होती है कि उसमें ग्रुणा विल्कुल गही रहते। इस प्रकार प्रनेकों जवाहरण है।

बादबाह, जो सभी का हाकिम तथा झासक है, में क्रोध तथा कुपा, ऐस्वयें तथा दया, कठोरता तथा नम्रता, प्रभिमान तथा भाष्य जो एक दूसरे के विवद्ध गुए हैं, पूर्ण रूप से विवदा निकार होने चाहिये। यदि वादबाह में केवल क्रोध ही हो ग्रीर थ्या न हो तो प्राप्ताकारी (१६४ व) प्रचा को क्या दशा हो जायगा। यदि उत्तर्ग, केवल दया हो दया हो ग्रीर कठोरता न हो तो विद्रोही, विरोधी, उपद्रयो जय यवजाकारी, विरोध तथा विद्रोह एव ध्रवज्ञा से वाख नहीं भा सकते प्रोर प्रचान पर वादशाह को स्था न स्वर्धित करनी चाहिये सीर प्रचान नव साथ करें। कठोरता के स्थान पर वादशाह को स्था न प्रचित्त करनी चाहिये सीर न दया के स्थान पर कठोरता।

ईश्वर का प्रतिनिधि एवं सानीका होने के योग्य वही व्यक्ति होता है जिसमें स्वामाधिक रूप से विरोधामासी ग्रुण पाये जाते हो । इस प्रकार यह ग्रुण केवन ईश्वर की देन द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं।

## [ खर्लीफा उमर का उदाहरण ] ं

(२०६ व) है महसूद के पुत्रो । तुम्हें समक्षना चाहिये कि बादशाहों को धर्म तथा ससार से सम्बन्धित जो वष्ट पहुँचते हैं वे उनके सहायकों, मित्रों तथा विस्वासपात्रों के कारण पढते हैं। वे प्रपने राज्य पर घमिमान करते हुए प्रयोग्य लोगों को पर प्रदान करने में सावधानी से कार्य नहीं करते । कमोने तथा बदमस्त्रों की निष्ठा के कारण वे प्रधे हो जाते हैं तथा प्रपने मार्विय के विषय में कोई विवार नहीं करते । ईस्वर की देन प्रधांत राज्य व्यवस्था में प्रयोग लोगों को सिम्मिलत कर लेते हैं, इससे उन्हें इस लोक तथा परलोक में कठिनाई होती है।

(२०७ प्र) दार्दोनिकों का कथन है कि बादबाह के सहायकों, निकटबर्तियों तथा विश्वासपानों के गुण एव प्रवशुण बादशाह के गुणों तथा ध्वशुणों को प्रमाणित करते हैं। उत्कृष्ट बादशाह किसी पतित को प्रपत्ता विश्वासपान तथा सहायक नहीं बनाता। इसी प्रकार कुछब बादशाह किसी गुणवान को प्रपत्ता विश्वासपान तथा विश्वासपान नहीं निष्ठुक्त करता। (२०० व) गुण तथा प्रप्रुण एक दूसरे के विश्वह होते हैं। गुणवान किसी कमीने को तथा कमीना किसी शरीफ को नहीं चाहता प्रीर दोगों एक दूसरे के विश्वह स्वों प्रणान किसी कमीने हो तथा कमीना किसी शरीफ को नहीं चाहता प्रीर दोगों एक दूसरे के विश्वासपान किसी शरीफ को नहीं चाहता प्रीर दोगों एक पूसरे को प्रपत्ता सन्

#### बादशाह तथा प्रभुत्व

(२१४ प) बादगाही का सर्वे प्रमुख है चाहे कोई व्यक्ति किसी इकलीम पर जबरवस्ती साक्रमण करके प्रमुख प्राप्त कर ले चाहे वह उनका प्रियकारी हो चाहे मुतगिल्लव हो, चाहे उसका कोई प्रियक्तार हो। प्रमुख के कारण वह बादगाह कहलाता है। यदि बादशाह के पुत्रो, विश्वावपानो, स्त्रियो तथा दासों दासों में से कोई श्रिषकार प्राप्त परले और बादशाह के विये उनकी बातों है। यदि बातों है के लेक वियो प्रमुख का विषय उनटा हो हो जाता है। सार्वे वाता है। या प्रमुख का विषय उनटा हो हो जाता है। सार्वे वे वाता, म्रादेव पानन करने बाता तथा प्रमुखकाली, सेक्क बन जाता है। राज्य में प्रमुख के ग्रुण उत्पन्त हो जाते हैं। यदि कोई बादशाह पर पूर्ण स्रायकार प्राप्त परले

इस कारण कि महान् युद्धों में साम परेशानी का भय होता है। युद्धानी ने कहा है कि महान् युद्धों से बचना चाहिये क्योंकि इनसे समस्त ससार का इसरा ही रूप हो जाता है।

(१८३ म) दार्शनिको ने कहा है कि बादसाहों को युद्धों में प्रपनी सेना की मधिकता तथा क्षप्र की सेना की कमी पर दृष्टिन रखनी चाहिये। कभी-कभी छोटी सेनामें बडी सेनामें पर/बिजय प्राप्त कर लेती हैं। सेना को विजय ईश्वर के हाथ में है तथा माग्य पर निर्भर है। ईश्वर के वामी में मनुष्य की बुद्धिका कोई स्थान नहीं होता।

[तारीऐ स्वारनमशाही से रालीफा मोतिसम का उदाहरण]

### ग्रत्यधिक मान से बचना

(१-६ व) हे महसूद के पुत्रो तथा मुखलमान बादशाहो । राज्य-व्यवस्था कृपा तथा दथा एव सुगमता-पूर्वक कार्य करने पर निर्मर है। जो बादशाह सपने राज्य वालो से सुगमता पूर्वक कार्य कराने की व्यवस्था करता है उतका राज्य मुज्यवस्थित रहता है घीर उतका गुण गान बहुत समय तक सक्षार में होता रहता है।

दृश्यर ने मनुष्य को होन, दरिद्ध, भिखारी तथा सम्य कोगो पर साश्रित बनाया है। वह मुश्तिक कार्य की मुग्नवापुर्वक तथा साधानी से सम्यक्ष कराना चाहता है। वह मिनाई तथा परिस्ता के सर्वेदा वयने का प्रयक्त नरता है। यदि वादचाह ऐंगे स्नादेश देने तथे बिनकी (१८७ म्र) स्नादश रोज ने हो तो उससे प्रश्ना को वहां नष्ट होता है। प्रश्ना को भी उन भादेशों का पालन करना बहा कठिन प्रतीत होता है भीर प्रश्ना भागायों का उल्लयन करने का प्रयक्त करने तथाती है। इस नाराय वादसाह प्रश्ना का स्मृ हो जाता है तथा प्रश्ना सादशाह की दुस्मन हो जाती है। राज्य अवस्था में विष्न पडने सगता है भीर चारो भीर विद्रोह तथा प्रम होने तगते हैं।

बादताह को राज्य-व्यवस्या सम्बन्धी कार्यों में ईरवर का अनुसरए करना चाहिये कारएा कि वह ईरवर का प्रतिनिधि तथा सक्षीफा होता है। ईरवर ने घर्म में प्रतिराय का निषम किया है भौर ऐसे मादेश दिये हैं जिनका पासन कठिन नहीं होता।

(१-६ व) यदि वादवाह सर्वेदा प्रजा की इच्छाभो का पालन करने लगे तो उसके राज्य के कार्यों में विष्ण पड जाता है धीर वे बडी दुरी दवा की प्राप्त हो जाते हैं। यदि बादबाह सर्वेदा प्रजा के प्रति करोरता प्रदेशित करता रहे धीर उससे धरपिक धातार्थे रखे तो प्रजा उससे प्रणा करने लगती है धीर उतकी राष्ट्र पणती है धत बादबाह की मध्य का मार्ग प्रहुण करना चाहिये धीर धरपिक करोरता न प्रदिश्त करनी चाहिये। जहा मतहम की धावरयकता हो वहा मतहम का प्रयोग किया जाय धीर जहां जलाने की धावस्थकता हो वहां जलाया जाय ताकि राज्य मुख्यविष्त हो सके।

> [ कितान रारहे श्रलसना से मुहम्मद साहन का उदाहरण ] इ. निरोधाभाषी समारे की सानकाकता

## बादशाह में विरोधाभासी गुर्गो की आवश्यकता

(१८२ घ) राज्य-व्यवस्था तथा शासन प्रबन्ध में रहता के लिये वादशाह में विरोधाभाधी प्रशो का होना परमावस्यक है। मुस्तात महसूद का कथन है कि 'है महसूद के पुत्रो तथा है मुस्तात का होगे तथा है मुस्तात का निर्माण में विरोधाभाधी गुग्न वस्त वात समझनी चाहिये कि इत्यर ने मनुष्यों में विरोधाभाधी गुग्न वस्त किये हैं। यथारी ईस्तर ने मनुष्यों को बन-पश्चों के क्षेत्र हे बाहर निकाल दिया है तथापि कीध, मातक तथा प्रभिमान मनुष्य द्वारा भी प्रविश्व होते रहते हैं। बारशाह

क्ष्त, फूठ द्वारा उत्पन्न होता है। बादमाही विस्वासपात तथा छन द्वारा, जो बहुत वडे प्रवप्तुण हैं स्वापित नहीं रह मकती। यदे-बडे वादमाइ, रात्रुमों से युद्ध के समय विस्वासघात तथा छन करने का पात सवा कर बैठने तथा रात्रि में छापा मारने का प्रावस्थवतानुसार प्रयत्न किया करते हैं किन्तु वे उस पर गर्वे नहीं करते।

(२३७ भ) घोषा धवगुण गुजूबी है। ग्रजब 'तथा गुजूबी में बडा प्रन्तर है। यदि 
ग्रजब का समय पर प्रयोग हो तो उमे मनुष्य के उत्कृष्ट ग्रुणों में ससका जाता है। गुजूबी 
(२३७ व) प्रवृष्टण इस कारण है कि गजब मध्य का मार्ग है भोर गुजूबी प्रत्मिक सोमा है। 
मध्य का मार्ग ही ग्रुण कहा जा सबता है। बिना कियो प्रोजना के प्रत्मिक दान प्रत्यय है 
भीर दान का पूर्णत: समाव बजूसी है। दान सम्य का मार्ग है। यदि मनुष्य में गजब न हो तो 
उसे दुष्टों से प्रुक्ति नहीं प्राप्त हो सक्ती तथा निषद कार्यों को सम्यन्न होते हुये देवकर उमे 
कोष नहीं माता ग्रीर वह सरा के प्रदिर्शों का पासन नहीं करा सकता।

उत हुए हैं से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सक्ती तथा निषिद्ध कायों को सम्प्रत होते हुये देखकर उमे कोष नहीं साता थ्रीर वह घरा के ध्रादेशों का पासन नहीं करा सकता।

(२२८ प्र) पाचना प्रमुख, विसका मेन बादशाही के गुणों वे नहीं हो सकता धौर प्रिव उसका मिन्य प्राप्त के गुणों वे नहीं हो सकता धौर प्रिव उसका मिन्य प्रोप्त के प्रोप्त कर को शिर उनकी भीरवाहन दे, कथना विस्वाहन नहीं ना यह वासका राज्य वालों पर प्रयाचार करेगा। सरवाशारियों को प्रमुख विस्ताहन कर का प्राप्त वार्य के स्वाप्त पर स्वाप्त कर रोग। सरवाशारियों को भीरवाहन के स्व अपना विस्त समस्त प्रयाचारों से बढ़ वर है। उसके द्वारा प्रयाचारियों को भीरवाहन देने से समस्त सम्प्रचायारों से बढ़ वर है। उसके द्वारा प्रयाचारियों को भीरवाहन देने से समस्त सकार स्वाप्त हो तो वह सरवाशार के स्वाप्त प्रयाचार ने हो तथा उसके (२३६ क) स्वमाव में प्रयाचार न हो तो यह सरवाशार को रूपन सम्प्रच प्रयाच कर सकता है। वादशाह के स्वाप्त स्वप्त स्पर्य चहु कि वह स्वयाचार को प्रयाचार को प्रयाच श्रुच समक्र और अस्वाचार को समन श्रुच समक्र और अस्वाचार के स्वाप्त वाद्य समक्र से सकता है। व्यवहाह के स्वाप्त वह समन से सबंदा प्रयाचार वाद्य प्रयाचार के विषय ही विस्त हो हो विद वह से स्वप्त प्रयाचार के स्वाप्त श्रुच समक्र और अस्वाचार के स्वाप्त वह समक्र हो स्वप्त प्रयाचार वाद्य प्रयाचार के विषय हो समन्त हो हो विद वह सह हो स्वप्त प्रयाचार के प्रयाच स्वप्त विद विप्त हो हो विद वह सह है।

तो इससे उसका अन्त नहीं हो जाता। बादबाह पर, धर्म तथा मडहब के विरुद्ध बार्ले सिसाने बार्को, लाह्न कीमिया, कामुरू कीयियों की सिशा देने वाली की प्रमुख प्राप्त हो जाता है। बादबाहों को वे प्रभावित वर लेते हैं और अपने धर्म का प्रचार करने लगते हैं। बादगाह को भी सार्थ प्रस्ट कर देते हैं।

[सलीफा उस्मान का उदाहरण]

## वादशाह की रुचि

(२३३ प) प्राचीन दार्यानिनों ने लिखा है कि बादशाह के गुणों नया प्रवनुणों ना प्रमाव उत्तकी प्रमा पर पहला है। बादशाह के गुणों ना प्रमाव प्रमा पर पहला है वाहै वह स्मादेश दे प्रववान ने : ""पि वाह महा सादेश दे प्रववान ने : ""पि वाह महा सादेश दे प्रववान है। ता राज्य (२३३ प) के समस्त विदोध व्यक्ति उत्त ना में निष्णुणा प्राप्त करने ना प्रयत्न करने लाते हैं। यदि वादशाह स्वय एवादत करता है तो समस्त व्यक्ति जाते हैं। यदि वादशाह को सुनेवत से किंच होती है तो समस्त विदोध व्यक्ति सुनेव स्ति के नित होती है तो समस्त विदोध व्यक्ति सुनेव सिक्ष करने नाते हैं। यदि वादशाह को कविता से किंच होती है तो सभी सोग विदाय करने वान है हैं। यदि वादशाह प्रति स्ति होती है तो प्राप्त का प्रवच्य करने वान करने हैं। यदि वादशाह प्रति समस्त विदेध का करने वान करने हैं। यदि वादशाह प्रति करने तमते हैं। इसी प्रकार ध्वस्तुणों के विषय में भी निक्क्ष निक्ता वा सकता है। यदि वादशाह प्रति होते उत्त के राज्य के समस्त व्यक्ति प्रति क्ष करते तमते हैं। यदि वादशाह मंदिरापान करता है तो उत्त के राज्य के समस्त व्यक्ति कुछ बोनने काते हैं। यदि वादशाह मंदिरापान करता है तो सभी सोग मिदरापान करने नाते हैं।

## बादशाही के लिये शर्त

(२२४ म्र) बादशाही के लिये न्यूनतम शर्त यह है कि वह दुरावार में प्रस्त न हो। बास्तव में बादशाह खुदा का नायब तथा खनीका होता है। इतने उत्कृष्ट पद की दुराचार से मिथित न करना चाहिये।

भूठ बड़ा सरत कार्य है और वासना के मनुकूल है। बादनाही को सम्मान सरय बोलने से ही प्राप्त होता है। प्रजा के गूण वादशाह के गुणो से बढ़ कर न होने चाहिये। सिकन्दर ने म्रपनी शिक्षा में बताया है कि वह भी कोई वादसाह है जो भूठ वोले समवा कोई सम्य उसके समझ भठ बोल सके?

दूसरा अवगुण जो बादगाही के गुणों से नहीं मिनित हो पाता परिवर्तन है। परिवर्तन का अर्थ अपने बचन तथा कमें से फिर जाना है। प्राविमो तथा बुढिमानो के अनुसार बादगाही के विमे टढता परमावदयक है। यही बादबाहो ना आसूपण है। परिवर्तन इमके विरुद्ध है। क्योंकि इढता बादबाहो का गुण है प्रतः यह परिवर्तनशील बादणाहो के योग्य नहीं होता।

(२३५ व) यदि बादधाह किसी प्राधिकार के बिना राजींसहासन पर झांकट हो जाता है तो प्रजा को उसके बचन तथा वर्म पर कोई विश्वास नहीं रहता। बादसाही वेचल विश्वास का नाम है। विश्वास के समाप्त हो जाने के उपरान्त बादसाही का कोई मूल्य नहीं रहता। बादसाहों ने कहा है कि बादसाही का प्रभाव या तो बचन से होता है या कर्म से। सदि बादसाह सपने कर्म तथा बचन पर हट नहीं रहता तो उसकी बातें पर्वंद के समान हट नहीं रहतीं।

(२३६ ब) तीसरा घनपुण जिसका मेल बादशाही के प्रणो से नही हो पाता विश्वास-पात वया खल है। विश्वासघात ईश्वर के भय तथा नम्रता के प्रभाव से उत्पन्न होता है। परमेश्वर ने इस दवा के प्रभित्तायो दास को इस योग्य बना दिया कि उसने मुसलपानो का व्यर्थ रक्तपात न करना तथा दारुश पीडा न पहुँचाना एव किसी मनुष्य के धारीर के प्रमों को न कटवाना निश्चय कर लिया।

#### छन्द

(३) 'में किस प्रकार इस देन के प्रति छतशता प्रकट करूँ, कारण कि मुक्त में लोगों को कष्ट पहुँचाने की शक्ति नहीं।'

यह सब इस कारए। किया जाता या कि लोगों के हृदय पर धार्तक छा जाय धीर लोगों के दिल में भय घारूद हो जाय तथा राज्य के कार्यों का सवालन होता रहे। यह बात लोगों ने सोकोक्ति बना रक्सों थी।

#### छन्द

'यदि तूराज्य को स्थायी रखना चाहता है, तो तुमें तलवार को बेचैन रखना पडेगा ।'

इस तुच्य के ऊपर ईश्वर की वो मनुकम्या है, उसके फलस्वरूप उन कठोरतायो सचा भातकमयी बातों का स्थान कुपा एव दया ने ते लिया है। खात व माम के हृदय में डर मौर भय पहले से प्रीयक वट पया है। हत्या, करल, पीडा पहुँचाने, वेदना एय नठोरता की भावस्यकता नहीं, यह नदान परमेश्वर की भम्कम्या के बिना प्राप्त नहीं हो सकता।

#### परा

"कृपा कर, यदि तुक्ते ग्रधिकार प्राप्त है, कारण कि क्षमा, क्रोध से उत्क्रप है। तुम्हे ईश्वर ने जो गौरव प्रदान किया है, मृत्यु-दह में शीघता से कार्य करना भूल है। यदि सर्वप्रयम हत्या कराने के पूर्व प्रतीक्षा कर लेगा, तो त मुक्त करने के उपरान्त भी हत्या करा सकेगा। यदि शरीर छिन्न मित्र हो गया. तो फिर तेरे बादेशानुसार जीवित नहीं हो सकता। (४) त यह देख कि दयाल माता ने. अपने उस बालक के कारण कितना कष्ट्र भोगा होगा। यह भत कह कि युद्ध में भैने १०० मनुष्यों की हत्या करदी. किसी एक को जीवन देले तब अपने आपको मई कह । जब तु अपने लिये एक चीरे को भी उवित मही समस्ता. तो दूसरे की गर्दन पर तलवार मत चला। इस बात का प्रयत्न मत कर कि किसी का रक्त बहै. इसलिये कि प्राण निकल जाने के उपरान्त पून. लौट नहीं सकते । लोगों का रक्तपात करके उपद्रव का मित्र मत बन. तेरी ख़चा में भी तो आखिर रक्त है।

र तलवार का सर्वदा प्रयोग करना पडेगा।

# फ़ुतृहाते फ़ीरोज़शाही [ क्षेषक—मुल्वान फीरोज शाह ] [ प्रकाशन—श्रतीगढ विश्वविद्यालय ]

- (१) ईश्वर की बहुत बहुत धन्य है कि मुक्त तुच्छ फीरोज बिन (पूत्र) रजब की जी मुहम्मद शाह बिन (पुत्र) तुगलुक शाह का दास है सुन्नत के पुनरुरियान, बिदग्रतों के निराकरण, निपिद्ध के खड़न तथा हराम बातों के रोक्ने भीर (इस्लाम के लिये बताई गई) प्रनिवाय बातों को करने की शक्ति प्रदान वी। मुहम्मद साहब को, जो धनुचित प्रयास्रों तथा रवाओं को समाप्त करने के लिए भेजे गये, तथा उनकी सदान एव मित्रो को, जिनके परिश्रम से भज्ञानता के काल की प्रयासों का भात हो गया. ससस्य स्वर्गीय वरदान प्राप्त थे।
- (२) क्योंकि वास्तविक प्रदान करने वाले (ईश्वर) के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी परमावश्यक है भौर देनों का उल्लेख करना उसके प्रति ग्रामार प्रदर्शन करने के समान है, मानव जाति के नेता को देनों का उल्लेख करने का झादेश हम्रा है (ईश्वर का आशीर्वाद उन पर हो) बत इस दीन तथा तुच्छ प्राणी ने जिसे ईश्वर ने अत्यधिक नेमर्ते प्रदान की हैं, उन सब देनों के प्रति मनुष्य की शक्ति के मनुसार कृतज्ञता प्रकट करना आवश्यक समभा । इस प्रकार मुक्ते भाशा है कि मैं ईश्वर के कृतश दासो में सम्मिलित हो सक्या।

महानुई स्वर की देनों में से एक यह है कि विदम्रतें गतया कराकी भवज्ञा हिन्दुस्तान में प्रचलित हो गई थी। यह बातें लोगों की बादत एव स्वमाव में प्रविष्ट हो गई थी. लोग उरकृष्ट सुन्नत का उल्लंघन कर रहे थे। ईश्वर ने इस तुच्छ को इस योग्य बनाया कि उसने विदम्रतों का निराकरण, (श्वरा द्वारा) श्रस्तीकृत बातों का विनाश तथा हराम वातों वा खडन ग्रपने लिये भनिवार्यं कर लिया भीर विशेष प्रयत्न द्वारा ईश्वर की सहायता से ऋठी प्रथामों तथा शरा भे के विरुद्ध रीति रवाजों का पूर्णत मात कर दिया थीर सत्य ग्रसत्य से प्रयक हो गया।

१---प्रथम यह कि भूतकाल में मुसलमानो का धत्यधिक रक्तवात होता था और उ हैं दाहता पीडा पहुँचाई जाती थी (उसके नियम ये थे) हाथ पाँव, नारु, कान काट कर, भार्ले निकाल कर, लोगो के गले में पिघला हुआ सीमा डाल कर, हाथ पाँव की हिंहुगाँ हयीडे द्वारा तोड कर, शरीर को मन्ति द्वारा जलाकर, हाथ पाँव तथा सीने में खुटे ठोक कर खाल खीच कर, लोहे की कीलें लगे हुये कोडो द्वारा पिटवा कर, पाँव की नस काट वर मनुष्य को आरे से दो दुवडे करके तथा अन्य विधियों से शारीर वे अग भग करके। महा दयास

थर्म में उन नई नई दातों का सम्मिलित करना विनकी स्वीकृति थार्मिक सिद्धान्तों के बनुमार न हो । २ सुदम्मद साहब का दशीया हुन्ना मार्गे।

इ वे बात जिनकी स्वीकृति इस्लाम में न हो ।

इस्लामी धर्म शास्त्र के भनुसार नियम ।

पुंभिये गुल्ला १, किताबी २, नोन गरी ३, माही फरोमी ४, नहाफी ४, साबुन गरी ९, रीसमान फरोमी १, रोग गरी ९, नखबद बिरिया १, तह बाजारी, व छला १०, व किमार साना, १० दाद बेगी १२, कोनावली १३, एहतेनावी १४ करसावी, १५ कूजा व (६) सिस्त पुजी, १६ करही १० व चराई १० तथा मुसादेरातः १६ मेने इन सब की पिककामी तथा दीवान में पुषक् कर देने का सादेश दे दिया। बिलायत २० के मामिबी १० के विषय में ही सा से से से एक कर करेगा वह दण्ड का पान ही था।

#### छन्द

'मित्रो के ह्दम को सन्तुष्ट रखना खबाने से अच्छा है। खबाने को रिक्त रखना लोगों को कष्ट पहुँचाने से अच्छा है।'

जो घत बैतुलमाल में एकत्र हो, वह उन्हीं साधनों से हो जिनका मुहम्मद साहब को घरा में उल्लेख है घोर जो घामिक (इस्लामी) पुस्तकों द्वारा प्रमाणित हो। एक प्रूमि के खराज क्षरा—उदर<sup>4</sup> तथा जकात<sup>3</sup>; इसरे हिन्दमों से जिजने द्वारा; इसके अतिरिक्त मत की

```
र भनाव पर चुंगी।
२ पुरुष्टें नकल करने वालों पर कर। यदि इसे कवाबी पटा जाय तो कवाब वेचने वालों पर कर।
```

रे नील पर कर, पुस्तक में देल हैं।

४ मझती वैचने पर कर।

५ धुनियों परकरः

६ सादन बनाने पर कर।

७ रस्मी वैचने पर कर।

म तेल वनाने पर कर।

६ मुने चने पर कर।

१० दुकानदारों से सरकारी भूमि के प्रयोगपर कर । यदि इसे चप्पापदा काय तो 'छपाई कर'। ११ जन्नाधरों पर कर ।

२८ शुश्रावसायस्यरः १२ सहदर्भोषरकरः।

१३ नगर में लगने बाले कुछ कर।

रेथ महतसिव के कारण कर ।

१६ कसाइयों पर कर जो जजारी से मिन्न दोता था।

१६ तुम्हारों पर बर्तन तथा ईट पकाने के सम्बन्ध में कर।

१७ वरों पर कर।

१= पशुभों के चराने पर कर।

१६ विभिन्न प्रकार के जमीने।

२० प्रदेशों।

र१ कर वस्त करने वालो ।

२२ उरर : इस्लामी राज्य म मुमलमानों की कृषि योग्य मूमि को उन्नी भूषि कहते थे। इस मूमि में कुर्य भारि से हिंचारे के बिना को अमाज पेटा होता था उत्त पर देवाबार का री/० लगान के रूप में लिया बाता था। जिस मूमि को सींचने की आवस्यकतः होती थी उस पर देवाबार का रीश० लगान के रूप में निया जांग था। उन्नी मूमि के सलान को उन्न कहते थे।

२३ एक प्रकार का कर जो सुनयभागों को अपनी धन सम्पत्ति वर करा करना होता है। यह कर सलामो राज्य में भी केवल मुसलमानों हो से तिया जाता था। जिन बस्तुओं पर कहात सी जाती है वे निम्मिनित हैं: सोगा, चौरी, पहुर, स्वार्धारक सामग्री हरादि। कहात सागू करने के निये प्रश्केत वर्षों के निये सान मर में एक निश्चिम संस्था का एकत्र रहना आवश्यक है। इसे निसान वरते हैं। निसास से क्ष्म धन-सम्पत्ति पर काल गई सी जा सुकती।

वे नेता हजारो प्रससा के पात्र है, जो बुजुर्गों के समझ रक्तपात का प्रयास नहीं करते। स्राकास के डाल से उसी वो जल प्राप्त हो सक्ता है, जो हस्या कराने में शोहता से वार्ग वहीं करता। जब ध्यु पतित हो जाय तो उससे नेकी बर, स्रपने साहम के सनुसार प्राप्त वा दान कर।"

ईश्वर वी प्रमुवन्या से मैंने यह निश्चय कर लिया वि मुसलमानो कारक एव मोमिन 'को मान मर्यादा पूर्ण रूपेला पुरक्षित रहे। जो कोई बार के मार्ग से विचलित हो जाय उससे निताब (कुरान) के प्रादेश तथा काओं के स्थाय के प्रमुक्तार व्यवहार किया (४) जाय। ईश्वर को पत्य है कि उससे मुफे इस राम के बोग्य बनाया।

2—परमेस्वर को मेरे प्रति दूसरी मनुरम्या यह है कि भूतकाल के जिन मुस्तानों की जवाधियों (नाम) मुख्यार तथा दोनों हैंदों के खुलों से पूथक कर दी यह थी धीर जिन मुसल- मान वादशाहों के नाम, जिननी बीरता तथा साहन के धाशीविद से काफिरो क प्रदेशों पर विजय प्राप्त हुई और इस्ताम की पताकाधों को प्रदेश प्रदेश में विजय मिली, पूर्तियों के मीस्टरी का खडन हुया, मिलवें एव मिम्बर धायाद तथा उत्कृष्ट हुवे, धीर कलमये सैपिया के मान्दरी का खडन हुया, मुस्तान वाकि धाली तथा हरवी प्रतिमाभ नेने, पूर्णवा मुख्या दिये गये थे, उनके विषय में भैने धादेत दिया कि प्रार्थान प्रवानुसार उनकी उपवियों तथा गुणों का उत्तरेख विषय में भैने धादेत दिया कि प्रार्थान प्रवानुसार उनकी जपवियों तथा गुणों का उत्तरेख किया वाया करे धीर देवर से उनके नियं मुक्त की प्रार्थना की वाया करे।

#### छन्द

'यदि तू ग्रपने नाम को स्थायी बनाना चाहता है, तो बुजर्गों के उरकृष्ट नाम को मत छिपा।'

(३) सच्चे पय प्रदर्शक की दूषरी देन इस प्रकार है कि मूतकाल से मनाधिकत कर जो शरा के विरुद्ध एवं हराम होते ये बैतुस मास<sup>र</sup> में एकत्र किये जाते ये, प्रयांत् मन्द्रवी वर्ग\*, दलासते बाधारता. ज्वारी. अमीरे तरव, '\*सस फरीसी, '\*विवययेतम्बोस, '\*

१ धर्म-निष्ठ मुसलमान ।

२ मस्बिदकामच।

इ इस्लामी कलमा (बाक्य) जिसमें ईरवर के एक होने तथा मुहम्मद साहब के ईश्वर के दूत (रयूल) होने का उल्लेख हैं।

जो इस्लामी राज्य के विरुद्ध युद्ध कर रहे हों।

५ जिन लोगों को रस्लामी राज्य की विजय के उपरान्त ग्रेंट मुस्लिमों को जिज्ञथा करा करने पर रचा का काखामन दिया आता। वे लोग किम्मी कदलाते थे।

६ इस्लामी राचकोष।

७ तरकारियों पर कर।

म बाद्यार के कथ-विकथ पर दलाली का कर*।* 

६ यह कर कसास्यों से १२ जीतल प्रति माय के हिसाद से लिया जाना था।

१० मनोरजन पर वर।

११ फूलो के विजय पर वर।

१२ पानपर वर।

सिज्दा कराते थे। एक दूसरे की पत्तियो, माताओं तथा बहिनो से, जो उस रात्रि में एकत्र (ब) होती थी भीर जिनके सस्त उनमें से किमी के हाथ में प्राजाते, व्यमिशार करते थे। मैंने उनके नेताओं मा, जो शीक्षा थे, वय करा दिया। मन्य लोगो को या तो बग्दी-गृह में डाल दिया या देश से निकाल दिया ग्रयवा वठोर दढ दिये। इन प्रकार इस्लामी राज्य से उनकी दुष्टता का पूर्णतः ग्रन्त हो गया।

७—इसने प्रतिरिक्त एक समृह नास्तिकता, त्याग एव तजरीद के वहन में लोगों नो मार्ग-प्रत्ट करता था। वे प्रपने चेले जनाते थे तथा कुफ के बावय कहते थे। उन मार्ग- प्रत्टों का मुरिविद अहमय विहारी में से ह्वा हार (वेहली) में रहता था। विहार के कुछ लो कर है इस कहते थे। उस समृह को बरी बता कर तथा जनीर में जकट कर हमारे निकट लाया गया। (बताजा गया) कि वह मुहस्मद साहब के विषय में प्रयावद कहता है। उसका पत्र के निवास का मार्ग है निवास के प्रत्य नो परिवर्ध है। इस प्राव्य विहारी।" जब उनके विषय में इस वह का प्रत्या प्रत्य का प्रत्या प्रत्य प्रत्य के कि प्रत्य प्रत्य के कि प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के कि प्रतिका करते का प्रत्य के प्रत्य को प्रत्य के प्रत्य

— इनके प्रतिरिक्त देहली में इक्त नामक एक व्यक्ति ने महदी की उपाधि घारण करली यो घोर कहता था कि 'में महदी प्राखिक कु जमा' हूं।" मुक्ते देवी ज्ञान प्राप्त है। मेंने किसी में धिक्षा नहीं प्राप्त नी है। समस्त प्राधियां ने नाम जिनका ज्ञान ज्ञान मान नहीं के (६) प्रतिरिक्त किसी पेमान्यर को नहीं प्राप्त है वह भुके ज्ञात है। हुक्क के ज्ञान का रहस्य की किसी को ज्ञान तहीं मुक्ते ज्ञात है। इक्त के ज्ञान का रहस्य की किसी को ज्ञान नहीं प्राप्त है वह देव प्रकार कहता था, 'कन्तुदीन रसूल प्रत्याहाँ में रे नता की धौर को जों के इस कुमार्ग पर ने जाने के लिये प्रामित्रत किया करता था धौर कहता था घौर हमने उनसे हुंग। है। जब वह मेर समक्ष लाया गया तो मेंने उसके मार्ग-प्रष्ट होने तथा प्रत्या लोगों को मार्ग-प्रष्ट करते के विषय में प्रत्न किया दोन के सालियों ने कहता हा, 'यह काकिर हो गया है धौर उसका बच रत देना उचित है। उसके दुष्ट व्यक्तित्व के कारत्या कुपता है। प्राप्त होते तथा प्रत्य तथा उपन्न इसर समक्त होग सम होगा कि वहत से मुमनमान मार्ग-प्रष्ट हो जायेंगे हुगा तो ईरवर न करे, इसका ऐसा प्रमान होगा कि बहुत से मुमनमान मार्ग-प्रस्ट हो जायेंगे

१ जहानवै।

२ गुरु।

शारमुनिन बरवा ननेरी, ओ वक प्रसिद्ध गूगी थे, से अनुभार अहमर विद्यारी देखने में पागल जान रोज था। वह प्राय वहवा मनेरी में पाम आरर वरेन्द्रस्ताह से गुरु प्रम्न पूषा करता था। अभी-जभी वह वही प्रारम्भयों जो दिवा अत्तता था। तेल अत्यारी तेल तेल प्रमाण वहे अत्ये हैं। कमी-जभी वर्षें-पाम में वह रिसे वावन वहां करता था। तिसे अन-माभारण समझ न पाने से। जब अहमद विदारी में वस कराने की सामाणार सारमुनित को आरत हुई की उन्होंने कहा, 'मुक्ते आहवर्ष ही होगा, वहि वह नारा कराने ही लोगों का एक बहावा अपन बहुन माम तक समझन रह सके।'

४ वह महरी जिनके प्रकट होने के उपरान्त संसार का आर्त हो जावगा और क्यामन आ जावगी।

१ अवरों का ज्ञान । ईरवर की महानता से सम्बन्धित शब्दों का ज्ञान ।

६ मुक्तियों वे नेता।

<sup>•</sup> इस्लाम ।

छोड़ी हुई सम्पत्ति, युद्ध में सूट के यन का खुम्स के खानों से प्राप्त पन का खुम्स, जिस कर का एकत्र करना किताय (कृपन ) के ब्रादेशानुसार किसी प्रचार उचित न हो उसे निसी प्रकार बैतुसमास के धन में यमान किया जाय।

४---इसके मितिरिक्त विदमत के कारण ऐसी प्रया तथा मादत हो गई थी कि मुद्ध के घून के घन से चार प्रान दोवान में बमा कर निया जाता था भीर एक भाग गुढ़ करने वालों को दिया जाता था। घरा का भादेश यह है कि पाँच में के एक भाग मैं दुलमाल में जमा किया जाय तथा थेप भार भाग गुढ़ करने बाजा को दे दिये जाये। इस प्रादेश का पूर्णितः उत्तरा होने लगा था। क्यों कि विदरण घरा के मादेशानुसार न होता था, मृत गुढ़ की जूट की इस सम्पत्ति को जो कोई मयने भियकार में कर सेता था, वह हुराम कार्य करता था। इस प्रकार से प्रास नमीज किया बात को को की मित्र में सेता में सेता थी, वह व्यक्तियार द्वारा उत्पन्न समझा जाता था। इसकी समाति के लिये मेंने यह धारेश दिया कि वांचने मान देतुलमाल में जमा किया बार भी रोग प्रार भाग युद्ध करने वाणों की दिये वाये।

५ — (०) सामा वर्ष वाने, जो राज्यों र हहनाते हैं, लोगों को रिपंत स्वया सोधा धर्म की घोर घामित करते थे। दे इस धर्म पर पुस्तकों निव्य कर उनकी शिक्षा दिया करते थे। खुलकों राष्ट्रीरा, 'उम्मूल मोमिनीन हुचरक धामदा।' तथा समस्त बन्ने-बहे सूनियों के विषय में खुलसा खुलता धापताब्द तथा हुचेवन कहते थे। वे बाल-मेंचुन वण्ये तथा कुरान के विषय में कहा करते थे कि इने उस्मान ने धनिष्ठत रूप से सकतित कर लिया है। मेंने उन सव नो बन्दी बना लिया। उनका मार्ग-अष्ट होना तथा उनको अन्य लोगों का मार्ग-अष्ट करना प्रमाणित हो गया। जो लोग वहे कहुर थे, उनका मेंने वध करा दिया। धन्य लोगों के प्रति, दण्ड कर, अय दिला कर, खुने आम अनादर करके, कठोरता दिखाई। उनकी पुस्तकों को खुने धाम जनवा डाला। इस प्रकार ईस्वर की कुगों से इन लोगों का उपद्रव पूर्णेत धान्त हो गया।

—इतके प्रतिरिक्त मुसहियो° तथा एवाहतियो के समूह एकत्र हो गये थे। वे सोगो को इसहाद तथा एवाहत की घोर प्राप्तत्रित करते थे। वे रात्रि में एक निश्चित स्थान गर एकत्र होते थे। उसमें महरम° तथा गैर महरम' लोग होते थे। भोजन तथा मदिरा लाई लाती। वे इसे एवादत कहते थे। वे एक मूर्ति बनाकर क्षोगो को उसके समस

शुद्ध में लूट द्वारा प्राप्त धन सम्पत्ति का पाँचवाँ माग खडाने में तथा रोष चार भाग मुसलमान सैनिकों को मिलने चाडिये।

९ दामी।

श्रम्ताम भर्म की एक मुख्य शाखा। ये लोग मुहम्मद साहब के उत्पान्त अली को खलीमा (मुहम्मद साहब के उत्पाधिकारी) समझते हैं और प्रथम तीन खलीकार्यों को अपहरणकर्या समझते हैं।

४ शीओं की समस्त साखाओं के लिये सामान्यत राफवी शब्द का प्रयोग हो ।

५ भवु बक्र, उसर तथा उस्मान प्रथम तीन मुझ्मद साइब के खलीपा (उत्तराधिकारी)।

इ. अनु सक की पुत्री क्या मुहम्मद साहब की पत्नी । दिस समय करी खलीपा हुये तो भावता तथा करी से सुक्ला सुत्या चुद होने लगा । शीका इस कार्य कावता के छास शीर पर विरोधी हैं । आपता वो छम्मत भीमिनीन कथवा धर्मिङ सुतलमानों की माता यहा वाता है ।

७ ये राज्य नास्तिकों, अथर्मियों सादि क लिये प्रयोग में आते थे और इनकी ठीक परिभावा सम्भव सही।

देसे सम्बन्धी जिनसे मुमलमान स्त्रवाँ पर्दा नहीं करतीं तथा दिनसे दिवाह वरने की भनुमति नहीं।

६ दूर के सम्बन्धी तथा अन्य सीय जिनते मुसलमान दित्रवाँ पर्दा करती है और जिनसे विवाह हो सकता है।

लगे थे। मुदम्बद माहब को झारामे नये मन्दिरों के निर्माण की अनुमति नहीं। महान् ईदवर की हुपासे मैंने उन प्रविद्य भवनों का खण्डन करादिया। कुक के नेताओं की, जो भ्रम्य लोगों को मार्ग-भ्रष्ट करते थे, हया करादी। श्राम लोगों यो बठोर दण्ड दिये जिसमें अह उपद्रव पूर्णत सान्त हो गया।

द्रसके अतिरिक्त मलवा शाम में एक ही ब है जो कुण्ड कहलाता है। वहाँ मन्दिरों का निर्माण कर विया गया था। िन्दुजों का एक समूछ बाने मनुपाइयों सहित एक निर्मित्त दिन पर, एक हुसरे दो आदन के अनुपाइयों उत्तर स्वार होकर जाया करता था। उनकी दिवसे तथा बालक भी पानकी एक गरदून पर सवार होकर सहस्रों की सहया में एकत्र होते थे और मूर्ति-पूजा करते थे। वे इस उद्ग्डना में इतनी धिषकता करते थे। के इस उद्ग्डना में इतने धिषकता करते थे। के इस उद्ग्डना में इसने धिषकता करते थे। के इस उद्ग्डना में इसने धिषकता करते थे। के इस उद्ग्यना से स्वर्धी प्रमुलसानों के समूह भी काष्ट्रकता के कारणा उनके मजमें (मेले) में सम्मिलित होते थे।

(१०) जय मैंने यह मुना तो ईश्वर की कृपा से इस उहण्डता ना, जिसके दोप इस्लाम में प्रविष्ट हो रहे थे, निराकरण करने ना निज्यम नर तिया। जिस दिन वे एक न होते थे उस दिन से बहा पहुचा। उनके नेताफ्रों का जो दूमरों को मार्ग-अग्न करते थे, यम करा दिये जाने का पारेश दे दिया और समस्त हिन्दुओं को कठोर-दण्ड देवर (इन कार्स थे) रोक दिया। मन्दिर का वण्डा करके उस स्थान पर मस्लिट का निर्माण नराया। वस्त्री को मावाद किया। मन्दिर का वण्डा करके उस स्थान पर मस्लिट का निर्माण नराया। वस्त्री को मावाद किया। उनमें में एक ना नाम नुगलुकपुर तथा दूवरे का साक्षारपुर रक्का। आजन किस स्थान पर इस्ते पूर्व रहा सा प्रवास का पर महानू ईस्तर के मावाद विष्या के सिल्दा करते हैं और वहा तक्ष्मीर प्रजान तथा जमाध्यते द्वापित है। जिस स्थान पर काफिरों का निवास या वहाँ प्रवास नुमलमान निवास करने तमे हैं भीर ला इताहा दल्लाह प्रदूष्मपुर्टमुखुस्ताह ना जाप तथा मुम्पिन

ापा करता है। अरताह का दरलाम धम का लिए प्रवस्ता है। इसके प्रतिरिक्त सालेहपुर ग्राम में कुछ हिन्दुस्तो ने नये मन्दिर का निर्माण वरा विदाया प्रोपेर वहीं मूर्तिन्युश करते थे। वहीं भी ब्राइमियो को मिलवा कर मेने मन्दिर का खडन करवादिया। जो लोगपथ अग्रुकरने पर तुते थे उनका विनाझ करादिया।

इसके अविरिक्त मोहाना<sup>क</sup> नत्वे में कुछ हिन्दुओं ने नया मन्दिर बनवा किया या। (१३) वहां मुशारिको को टोलियां एकन होकर सूर्तियुवा किया करती थी। उन्ह बन्दी बना कर मेरे समक्ष लाया गया। उनमें से जो लोग उपद्रव का आधार थे, उनके विषय में भैने धादेग दिया कि उनकी मार्ग-प्रष्टुता के विषय में घोषणा की जाय और राज अवन के द्वार के समुख उनकी ह्या पर दी जाय कुक की पुस्तकें, सूर्तिया, तथा सूर्तियुवा की जो सामग्री उनके माथ लाई गई थी, उसके विषय में मैने झादेश दिया वि उनहे सर्वसाधारण के समक्ष स्वामन के दिया विषय में कि समक्ष स्वामन के दिया विषय में स्वामन के समक्ष सामान के समक्ष स्वामन के स्वामन पर जला दिया जाया क्षान्य लोगों को करोरतापुर्वक एव उप देकर

सम्मवत मलचा अववा मलचा जार्डी राम्प निरान के अनुसार सुल्तान भीरोज ने वान्य बनवाया था। यह कालिवा के मन्दिर के पाम देहती में छोराना के निलु है।

२ सामद्विक नमाच ।

श मुसलमानों का कल्मा निमका अर्थ है 'कोई 'श्वर नहीं है अल्लाह के अतिरिक्त तथा मुद्रमाद साहब बसके रम्रल (दत्त) हैं।'

रहली के निकट सम्मवत रोहतक तहसील में, रोहतर करने से २० मील उत्तर की श्रोर।

५ वह स्थान जहाँ लोगों को भरय दशह दिया जाता था।

भीर इस्लाम धर्मस्यान देंगे। उसने द्वारा ऐसा उपद्रव छठ खडा होगाकि उसके वारए। बहुत से मनुष्य नष्ट हो जायेंगे।"

मैने झादेश दिया कि "वंधै-वंधे घालिमों की एक सभा में उसकी दुष्टता एव उसके उपहर तथा उसके द्वारा लोगों को मार्ग-प्रमुक्तर के समक्वम में घोषणा कराई लाग और यह बात हर खास व आम के बातों तक पहुँचाई जाय तथा दीन के भाकिमों और सरीझत के हमामों के करवों के समुद्रार को उक्ति वरण हो वह दिया लाग । उसे तथा उसके मक्तें, वेचों तथा सहायकों की हरया परा दो जाय।" सर्वसाधारण तथा विशेष व्यक्तियों ने पहुच कर उसका माँस, खान तथा घरीर के अञ्च भक्त कि देवी भीर उसकी दुष्टता का इस अवार पत्त हो पाया भीर लोगों के लिये बेतावती हो गई। ईववर की सहायता इस तुच्छ दाम को इन दुष्टाओं के निराकरण तथा विवस्त है कि उसकी है। इस कि सहायता इस तुच्छ वाम को पत्त इस तथा अपने प्रमुक्त के पुतुर्वोत की प्राचित्र आप हुई । मेरा उद्देश्य परमेश्वर मे प्रति इसता प्रति प्रमुक्त के पुतुर्वोत की पार्च आप हुई । मेरा उद्देश्य परमेश्वर में प्रति इसता प्रति साम हुई । जिस किसी वो पित्र अपने प्रयोग की कि एकने की भीमताया है वह इन हराम बातों वो मुनकर तथा पढ़ कर सम्मागं पर झाजाय ताकि उसे पुत्रय प्राप्त हो सके । मे सोगों के प्रय-प्रदर्शन ने नारण पुष्प की भागा रखता है। ईव्यर ही हुमें एक्सकृत में सहायता देता है।

९—इसके घितिरिक्त ऐने माहरू के एक मीला जादे ने गुजरात में घपने धाप को खेल व ना मिया था। यह सोगों को घपना भूरीद (चेला) बनाया करता था घीर मनल हक के कहता करता था। उसने घपने चेलों को बादेश दे दिया था कि जब वह "धनल हक" कही तो वे सोग उसर दें "तू ही है, सू हो है।" वह कहा करता था 'में ही वह महान दाकि हैं लिये मृख्य नहीं।" उसने एक पित्रना की रचना की किसमें हुक के बावय थे। उस मृहस्ता में संकर कर मेरे समझ लाया गया। उसके विरुद्ध लोगों को मार्ग-अप्त करने का ( घपराघ ) प्रमाशित हो गया। मेने उसकी भी हस्या करा थे। उस प्रमाशित हो गया। मेने उसकी भी हस्या करा थे। उस उपत्र कर मेरे समझ करने का ( घपराघ ) प्रमाशित हो गया। मेने उसकी भी हस्या करा थे। उस उपत्र के भी प्रना हो जाय। उसे जनता दिया ताकि प्रस्त को प्रस्ता भी स्वता कर से प्रमाशित हो गया। कि उसकी प्रस्त को प्रस्त को भी हस्य कर से प्रमाशित हो गया। हमें उसकी प्रस्त को भी स्वता कर से प्रमाशित हो गया।

१०—इसके प्रतिरिक्त यह प्रमातमा रीति हो गई थी, जिसकी प्राज्ञा इस्लाम में नहीं है कि मुसलवानों के नगरों में गुम प्रवत्तरों पर प्रिम्मी टोलियों बना-बना कर पलको, गरद्दन, डोले, पोठे तथा चौपाबों पर सवार होकर बहुत वही सहया देगा विभन्न टोलियों में पंदल भी नगर से बाइर मजारों पर जाती थी। दुष्ट तथा दुर्जन, जो कानुक एव सरलिहा हो सून्य थे, उपदव एव दुष्टता करते से भीर खुरुवम खुरुला इस प्रमा से लाम उठाते थे। दित्रयों के बाहर निकलने वो घरा द्वारा मनाही है। मैंने प्रादेश दिया नि नोई स्त्री मजार पर न जाय (११) और जो जाय उसे दण्ड दिया लाय। इस समय ईस्वर नी कुमा से मुसलमानों की दित्रयां तथा पदी करने वाली प्रोर्ते बाहर निकलने तथा जियारत करने के लिये जाने वा साहस नहीं कर सकती। यह विदयत भी समास हो गई। गई।

११—इसके ग्रतिरिक्त ईस्वर को यह कृपा है कि मरमाक", हिन्दू तथा मूर्ति-पूनक, जिन्होंने खरे जिम्मा (ग्रदा करना ) तथा जिज्या (देना) स्वीकार कर लिया है तथा जिनके घरबार मुरक्षित हैं, शहर (देहनी) तथा उनके ग्रासपास नये मन्दिरों का निर्माण करने

१ नेताओं ।

२ स्वतंत्र किये हुये दाम के पुत्र।

३ थार्मिक नेता।

४ अहमदा।

५ यह शब्द स्पष्ट नहीं।

६ वड कर जो जिस्मियों को अदा करना पड़ताथा; जिजया।

सुस्तान मु:रुजुदीन साम के मकबरे के पश्चिम दिशा की दीवार स्रीर द्वार के तस्त्री पुराने और वेकार हो गये थे, इन्हें नया किया गया । द्वारो, लिडकियों तथा जीनो में साधारण लकडी वे स्थान पर चन्दन वी लकडी का प्रयोग किया गया।

सुल्तान मुद्दच्जुद्दीन साम के मीनार (लाट) की, जो बिजली की दुर्घटना के कारएा गिर पढा या, मरम्मत कराई गई मौर उसे पहले की मपेक्षा चिषक सुन्दर एव ऊचा बनवाया गया। होजे शम्सी के जल के भाने के स्थान को दृष्ट लोगों ने ऊपर से बौध लिया था भीर

जल का झाना रुक गया था। मैने उन घृष्ट तथा उद्धत लोगो को कठोर-दण्ड दिये श्रीर जल के

स्यान खुलवा दिये । हौडे घलाई, जो (मिट्री से) मर गया था ग्रौर जिसमें जल न रहाया तया शहर (देहली) के सोग जिसमें कृषि करते थे और कुए खोदकर जल बेचते थे, को मैने एक

करन के उपरान्त पून: खुदवाया भीर भव यह बहा तालाव साल भर जल से भरा रहता है। (१६) इसी प्रकार सुल्तान धाम्सुददुनिया बद्दीन इत्तुतिभरा के मदरसे (विद्यासय) के

आ भाग गिर पढ़े ये उन्हें पून. बनवाया भीर चन्दन की सकड़ी के द्वार लगवाये। मकबरे के जो खम्मे गिर चुके थे उनके स्थान पर पहले से भच्छे खम्मे लगवाये। मक्रवरे के प्रागल में निर्माल के समय पलस्तर न था, मैने उस पर पलस्तर कराया। गुम्बद में पत्यर का तराशा हुआ जीना लगवाया और चहार बुर्ज के हुटे हुये कगूरी की मरम्मत कराई।

मुल्तान शम्मुद्दीन के पुत्र मुल्तान मुद्दचबुद्दीन वा मकवरा, जो मलिकपुर में है, इस प्रकार टट फट गया था मानो कभी बनाही न हो। वहाँ की इमारत का द्वटा फटा ग्रम्बद, चबुतरा तथा हाता नया बनवाया गया ।

मुल्तान शम्मुद्दीन के पुत्र मुल्तान रवनुद्दीन के मक़बरे में जो मलिकपुर में है हाता बनवाया, नये गुम्बद का निर्माण कराया तथा खानकाह बनवाई।

मुल्तान जलालुद्दीन के मकबरे की मरम्मत कराई तथा नये द्वार का निर्माण करायाः।

(१७) सुल्तान अलाउद्दीन के मक्कर की मरम्भत कराई और उसमें चन्दन की लकडी के द्वार बनवाये। आबदार खाने रेवी दीवार और एक मस्जिद के पश्चिम दिशा की दीवार की जी भदरसे में है फर्ज़ से नीयें तक भरम्मत कराई।

मुस्तान जुतुबुद्दीन का मकबरा तथा सुस्तान यलाउद्दीन के पुत्री, खिच्न खाँ, शादी खाँ, फरीद खाँ, सुल्नान शिहाबुद्दीन सिवन्दर खाँ, मुहम्मद खाँ, उत्मान खाँ तथा उनके पौत्रो एव उनने पौत्रों के पुत्रों के मकबरे नये मिरे से मरम्मत कराये।

मुल्तानुल मधायख हजरत निजामुल हक बद्दीन महबूबे इलाही के मकबरे के गुम्बद (वाले कमरे) के द्वार तथा जाफ़रियाँ भी चन्दन की बनवाई । सुनहरी क्रन्दीलें जिनमें सोन की जजीरें लगी थी गुम्बद र कमरे के चारों कोनो पर लटकवाई घौर एक नया जमाग्रत खाना,3 जो इससे पूर्व वहाँ न या. निसित कराया।

मिलक ताजुलमुल्क नाफूरी का मजार ध्वस्त हो गया था और मक्कबरा टूट गया था। वह सुल्तान प्रलाउद्दीन का प्रतिष्ठित वजीर या तथा बडा ही योग्य एव बुद्धिमान् था।

रै जरत दस वर्ष अथवा १० और १२० वर्ष के मध्य में कोइ अवधि।

र आक्दार खाना वह स्थान जहाँ पीने या जल स्कन्न होता था। दे सानकाइ का बड़ा कमरा अथवा हाल जिलमें मेहमान तथा अन्य चेल एकत्र होते थ ।

रोनागयाजिसमे दूसरो को चेताननी हो गई भ्रीर कोई भी जिम्मी इस्लामी प्रदेश में इस प्रकार का साहस न कर सकताथा।

- १०—इसके श्रतिरिक्त जूनकाल में यह प्रधा हो गई थी कि भोजन के समय सोने चौदी के बैतनी नर प्रधोग होता था। तकवार की पेटियाँ, कोज तथा नियम सोने तथा जडाऊ काम के बनाये जाते थे। मेने इसकी मनाही कर दी धौर में अपने अस्त शहल के लोज तिहार (द्वारा प्रधास पद्धारी) की हिड्यों से सनवाता था। मैने स्वय को उन्हीं बर्ननों का धादी बना निया, जिनकी शरा द्वारा प्रधमित है।
- १३—इसके ग्रांतिरिवत पिछले समय में यह प्रवासवा ग्रांदत थी कि वस्त्रों पर वित्र बनाये जाते थे श्रोर लोगों को मुल्तानों के दरमार से इसी प्रकार के खिलसन प्रदान किये जाते थे। इसी प्रकार लगाम, बीन, पोडे की गर्दनों के पट्टी, उद को ग्रेगीठियों, परेटों, वरे-चवे प्यालों, कुली, तस्तों, ग्रांकनायों खेमों, पर्दी, किहासनों, हुईतियों, तथा समस्त सामार्थी ग्रीर सामिग्रयों पर वित्र बनाये जाते थे। ईदवर की छपा एव देवी प्रेरणा से मेंने इन समस्त बस्तुमों के वित्र मिस्ट प्रवास के मनुसार प्रापत्तिकनक न वस्तुमों के वित्र मिसकी शरा द्वारा प्रमुत्तिकनक न (१४) हो भीर जिसकी शरा द्वारा समुत्ति प्रतास हो बही बनाया जाय। जो वित्र पर्दों, वीवारों लगा महनों पर बनवाये लांगे से, उन्हें भी मिटवा दिया।

१४—इसके अतिरिक्त इससे पूर्व बहे-बहे लोगों के अधिकांत बस्त्र रेसम तया गंगा जमनी जरदोजी के हुमा करते ये जो शरा के विरुद्ध है। ईस्त्रर ने मुक्ते इस योग्य बना दिया कि मैंने बस्त्र मी मुद्धम्य साहब की शरा के अनुकूल करा दिये। जरदोड़ी की पतावामें, टोपियाँ तथा अरबपत जिसकी चौड़ाई बार अग्रुत के अधिक न होती थी प्रयोग में माने लगे। जो कुछ सारा के प्रतिकृत, मानिकृत तथा अरबक्त अरा हारा मनाही थी, उसका अन्त कर दिया गया। सल्लाह की इस्ताम समें के लिये प्रयान है

- १५ इसके झितिरिक्त इस तुच्छ के प्रति ईश्वर की ध्रतुवन्या यह है कि उसने पुक्ते सार्वजिक हित की वस्तुयों के निर्माण कराने के योग्य बनाया। मेंने यहुत सी मस्निद्र, मदरसे तथा खानकाहे बनवाई ताकि ध्रातिम, सूफी, जाहित तथा एवादत करते वाले उन स्थानों पर सच्चे खुदा की एवादत कर एकं, और न्तरे निर्माणकर्ती के निषम में युप्त कर एकं, और नते निर्माणकर्ती के निषम में युप्त कर सक्ते हैं कि प्रतिक करने के विषय में सभी सहमत हैं धौर इस बात में तेश मात्र भी सन्देद नहीं कि प्रतिक के सभी धालिम इसने सहमत हैं। इस्हें, उन (मिरिक्दो धावि) के व्यय हेनु उनकी स्थित के अनुसार निर्माण के विषय स्थान स्
- १६—ईरबर की श्रन्य श्रमुक्त्या यह है वि पिछले लोगो, शाबीन सुत्नानों तथा भूतजाल के भ्रमोरों की जो दमारत एक भवन समय क्यांति हो जाने शौर सर्वेशायारण वे (दुरे) व्यवहार के कारण खराब हो गई थी, उन्हें मैंने मरमत सपा डोक कराइस सुधीमिन (दुरे) क्या । मैंने उनकी इटता को श्राने बनवाये हुये (मत्रनी) से बडकर समक्ता।

प्राचीन देहती में सुत्तान मुद्दरुब्हीन साम द्वारा निर्मित कराई हुई जामा मस्जिद में प्राचीनता के कारण मरम्मत तथा निर्माण की प्रावस्थवता हो गईथी, भता भैने उसकी ऐसी मरम्मत कराई कि वह पून इट हो गई।

१ वयफ से सम्बन्धित पत्र ।

२०-ईश्वर की अन्य अनुकम्पा यह है कि इमलाक को भूमि तथा आम, भूतकाल मे कुछ कारणों से छीन लिये गये थे और दीवान में उन तोगों के अधिकार के बाहर दिखा दिये गये थे। मैंने श्रादेश दिया कि जिसने पास मिल्क का प्रमाण हो वह उसे दीवाने शरई र में ले ग्रापे ग्रोर जो भूमि भ्रयवा ग्राम एव ग्रन्य सम्पत्ति छोन ली गई है उसका प्रमास देकर भ्रपने प्रधिकार में कर ले। ईश्वर की इस ग्रनकम्या को बढा धन्य है कि मक्ते यह बक्ति प्राप्त हो सकी कि जो लोग हकदार थे, उनका हक मैंने उन्हे पहुँचा दिया।

२१---इसके ग्रतिरक्त मुक्ते जिम्मियों को सच्चे धर्म<sup>3</sup> की ग्रोर ग्रामित करने की योग्यता प्राप्त हुई और मैंने घोषणा करादी कि "जो काफिर तौहीद का कलमा पढ लेगा तथा इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेगा तो मुहम्मद साहब के धर्म के आदेशानुसार उसका जिजया क्षमा कर दिया जायगा । जब यह घोषणा सर्वसाधारण के कानो तक पहुँची तो हिन्दुओं की बहुत बढ़ी-बड़ी टोलियाँ हा हा कर मुसलमान होने लगीं। इसी प्रकार वे चारो स्रोर से गांज तक भाते है भीर उनका जिजया क्षमा कर दिया जाता है तथा उन्हें इनाम एव खिलमत से सम्मानित किया जाता है। ससार का रब ग्रल्लाह प्रशसनीय है।

२२ — ईश्वर की अन्य अनुकम्पा यह है कि ईश्वर के दासो की मान-भर्यादा तथा सम्पत्ति मेरे राज्य में सरक्षित रहे। मैं किसी की सम्पत्ति से कम या अधिक अथवा साधारए से साधारण चीज भी लेने की धनुमति नहीं देता। बहुत से पथ-अपूर करने वालों ने चुगुली खाई कि "अमुक व्यापारी के पास इतने लाख तथा अमुक आमिल के पास इतने लाख हैं।" मैंने उन चुगुल खोरो को कठोर-दड द्वारा जिह्वा बन्द करादी, जिससे इन लोगो की (२१) दुएता से प्रजा को द्यान्ति प्राप्त हो गई। इस अनुकम्पा के फलस्वरूप सभी लोग मेरे हितेपी तथा मित्र हो गये। किता

"यशस्त्री बनने की ग्रमिलापा कर, कारण कि दान का कौप, सैंकडो बार छीने हुये खजाने से ग्रच्छा होता है। एक प्रशसा अच्छी है अयवा अनेक खजाने के ढेर. एर शुभ कामना मञ्छी है प्रथवा सैकडो गघो पर लदी हुई सम्पत्ति।"

२३-इसके मतिरिक्त ईश्वर की कृपा से मेरे हृदय मे फकीरो तथा दरिद्वियो का यादर सरकार तथा जनके हृदय को सतुष्ट रखना खारूड हो गया है। मैं जहाँ नहीं भी कोई पक्तीर धयना एकान्तनासी पा जाता हूँ तो उससे भेंट करने को पहुँच जाता हूँ और उससे ईस्वर से शुमकामना करने की इच्छा किया करता है जिससे इस लोकोक्ति के धनुसार मुक्ते सम्मान प्राप्त हो सके। वह ग्रमीर (बादशाह) वडा ही यशस्वी है जो फकीरो के द्वार पर माता है।

२४--इसके प्रतिरिक्त जो कोई पदाधिकारी ग्रपनी साधारए। प्रवस्था को पूरी करके वृद्ध हो जाता है तो उसकी जीविका के साधन वा प्रबन्ध करके उसे मनुमति देते हुये परामशं करता हूँ वि वह ब्राखेरत (परलोक) की तैयारी करे भौर धरा तया धर्म के विरुद्ध जो कार्य युवायस्या में बरता रहा है उससे तोवा कर ते मीर ससार की चिन्ता छोड़कर भाखेरत (परलोक) के कार्यों में तल्लीन हो जाय।

१ भार्मिक लोगों को दी जाने वानी भनि ।

रारा या विभाग।

**१**स्लाम दय

उसने यहुत से ऐमे प्रदेश विजय किये में जहाँ भूतकाल के बादगाहों के घोडों के मौत भी न पहुँचे में ! उसने वहाँ सुस्तान धनाउदीन का सुन्वा पडवाया ! ( उसके मकवरे वा इस कारसा निर्माण कराया ) कि वह हिर्दोंभी तथा राजभरू था ।

(१८) दारल प्रमान में, जो मेरे स्वामियों ना धन्तिम धयनागर तथा मरकद (समाधि क्षेत्र) है, यन्दन की सवडी के द्वार लगवाये। उन स्वामियों नी कवरों पर कावे के द्वार के पर्दों के सायवान सनवाये। इन मरुवरों तथा मदरसों की मरम्मत तथा निर्माण का प्रवन्य उनके पिछने वक्कों से सम्पादित कराया और इनकों (वक्कों को) उन (मरुवरों) से स्वामी रूप से मर्वामिय कथा। इसन पूर्व जिन स्वानों को धाय का साधन निश्चित न या वहीं साने जाने वालों के लिये कर्छ, प्रकाश एवं धन्य प्रावस्यक्ताओं के लिये ग्राम निश्चित कराये विससे उनका कर सर्वेदा उन्हों के निये व्याप होता रहे।

क्ष्म प्रकार जहाँ पनाह, जो मेरे स्वामी तथा पोपक सुल्तान मुहम्मद शाह का, जिसके समक्ष मेरा पालन पोपए। हप्रा, बनवाया हुप्रा था, घाबाद रचला।

इसी प्रकार भूतकाल के सुरुतानों द्वारा निर्मित कराये हुये देहली राज्य के सभी किसों की मरम्मत कराई।

१७ —इसके प्रतिरिक्त मदरसो तथा भूतकाल के सफन गुल्तानो भीर बडे-बडे सूफियो के मकबरो एव मजारो पर धाने जाने बालो तथा उन पवित्र स्वानों के लिये जिन सामधियो की आवश्यकता होनी थी, उनके लिये जो भूमि तथा प्राम पहले से बक्कर एक रहते उसी प्रकार जारी रखा! इससे बदकर जिन स्वानो पर वक्क की धाव का तथा कोई धन्य प्रवाय न था, उन स्थानो पर मैंने उनका प्रवय्य कराया जिससे बढ़ उत्कृष्ट स्थान सर्वेदा स्थायो रहे भीर माने (१६) जाने वाले तथा प्रानिम एवं मारिक वह विद्याम कर सर्वे धीर उनके तथा मेरे विषय में ग्रुम कामनामें कर सर्वे ।

६—इसके श्राविरिक्त मुम्मे ईत्वर ने वाहरवाका के निर्माण कराने की योगयता प्रदान की जिससे जो कोई विदेश तथा सामारण व्यक्ति रूण हो जाय स्थवा किसी को कोई कृष्ट हो वह वहां चला जाय। उस स्थान पर विचित्तक उपस्थित रहे धीर रोग की छानची कर के उपयाप तथा प्रपथ्य वस्तुओं के परित्याग के विषय में झादेश तथा श्रीयोध देते रहे। प्रोपिभ तथा भोजन का मूल्य वड़फ की धाय से दिया जाय। समस्त रोगी, मूल निवासी, स्पत्री, साधारण तथा सम्मानित, स्वतत्र तथा दास वहां जाकर अपना उपचार कराये और ईवार की छुप हारा स्वरूप हो।

१९ — इसके प्रतिरिक्त महान् ईरबर ने मुफ्ते इस योग्य बनाया कि जिन लोगों की, मेर स्वर्गीय स्वामी मुहम्मद बाह मुखान ने, जो मेरे पोपक तथा धामयवाता में, मायवश हृद्या कर दी थी, धीर जिन सोगों के बारीर के अग, आंख, नाक, हाय, पांव काट जाले गये थे, उनके उत्तराधिकारियों को धन देकर अपने स्वर्गीय वादसाह से सम्बुद्ध करा निया और इस धामय के पत्र प्रमाणिक साक्षियों सहित एक बनत में बन्द कराके स्वर्गीय सुत्तान के मकदरे के सिद्धान दारू कमाने मेर सबा विधे जिससे ईस्वर प्रपत्नी महान् दया के कारण मेरे छत स्वामी तथा पोपक को धरनी प्रदुक्त्या से सुत करने और उन सोगों की धन द्वारा (२०) मेरे पोपक की धीर से प्रसन्न करने हिंत सुत्ता करने पोपक की धीर से प्रसन्न करने हिंत स्वामी तथा पोपक की प्रस्ती प्रमाण करने प्रस्ता करने हिंत स्वामी तथा पोपक की प्रस्ता करने प्रस्ता करने हिंत स्वामी स्वामी प्रस्ता करने हिंत स्वामी तथा पोपक की प्रस्ता करने प्रस्ता करने हिंत से प्रस्ता करने हिंत स्वामी स्वाम करने हिंत से प्रस्ता करने हिंत स्वाम स्व

१ शानी।

२ चिकित्मालय

## भाग स

बाद के कुछ मुख्य इतिहासकार

निजामुद्दीन श्वह्मद (क) तवकाते श्वकवरी

मीर मुहम्मद मासूम नामी

(व) तारील सिन्ध

#### चबाई

(२२) "बृद्ध होने के पश्चात् तू युवको के कार्य न कर सकेगा, यह बूढावस्या है काफिरो नहीं, इस दिश्याया नहीं जा सकता । जो वुछ रात्रि के प्रत्वकार मे तून किया बह किया, दिन के प्रकाश मे उसे न कर सकेगा।"

२५---ग्रन्य, जैसा कि कहा गया है,

किता

"यह प्रधिकार-सम्पन्न लागो की प्रया एव निवम है, कि वे सदाचारी लोगो के पोषक होते हैं। यदि उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वे उसके पुत्रो के साथ सद्द-व्यवहार करते हैं।"

जब किसी सम्मान एवं बैभव बाते पदाधिकारी का दहान्त हो जाता था तो मैं वह पद तथा सम्मान उसके पुत्री की प्रदान कर देता था। इस प्रकार पुत्र जिस सम्मान एवं बैभव के स्वामी होते थे उसमे कोई कमी न हो पाती थी।

#### किता

'बादशाहों का नियम एवं उनकी प्रया है, कि वे बुद्धिमानों को श्रपना मिंग समभते हैं। उसकी मृत्यु के उपरान्त, बुद्धिमानु के पूत्र के प्रति भी निष्ठा रखते हैं।"

२६—इसके घाँतरिक महान ईरबर ने मुक्ते वो सबसे बटा सोभाग्य प्रदान किया वह यह है कि उपने मुक्ते खाँना नी, जो रसून घल्लाह के चाना की सन्तान हैं, धांबाकारिता, निष्ठा, धुमाकारा तथा घाँदेग पासन नी भोर भेरित किया दसलिये कि राज्य का घोँक्रिय उसी से प्रमाणित है। यह उचित नहीं कि कोई घग्ने धार को उनकी सेवा से सम्मानित न (२३) करे धोर उसके पवित्र दरबार से धिभार-पत्र न प्राप्त करें। मुक्ते ईरबर ने इस योग्य बनावा कि मेरा इसनें इंड विश्वास हो स्वा घोर नातीका के पवित्र दरवार से भूभे पूर्ण प्रमिक्तर प्राप्त होने एव खलीशन वा नामब होने से सम्बन्धित प्रारंत-पत्र प्राप्त हो गय। प्रमीश्त मोक्तिन के उस्कृष्ट दरबार से मेरी बंधत ' वे स्वीकृति-पत्र में मुक्ते सैंबिद्धसावातीन को उद्योध से सम्मानित किया ग्रमा। चलीका ने दरबार से मुक्ते निरुद्ध सक्तार, चादर, पत्राका, ग्रमूँ, तलवार तथा (मृहम्मद साहब के) पाँव में छाप उपहार में पाद सिती रही निस्ति सुम्के धन्य ससार बाना नी घरेशा घरिक पाँच एव प्रतिष्ठा प्राप्त प्राप्त हो सर्ग।

इन देनों ने उल्लेख दा उद्देश्य, जो हजार में से एव तथा घत्यधिव में से थोड़ों सी है,

यह है वि सच्चे प्रदान करने वाले के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जा सके ।

इसके प्रतिरिक्त जो लोग यहा एवं सौभाग्य ने प्रानाशी है वे इसका ग्राप्ययन करने यह समफ लें कि यह नियम बडा हो उत्तृष्ट है। पीरण तो यह है कि लोग इसने पालन के बीग्य कों। वे इस पर प्रापरण करने पुष्य प्राप्त करें और भरा, गदाचरण का मार्ग दर्शान के कारण, कल्याण हो। "वा नहीं मदावरण का मार्ग दर्शाता है वह उस व्यक्ति के समान है जो उस पर प्राचरण करता है।"

<sup>।</sup> अधीनता की स्वीकृति सं सम्बन्धित पत्र ।

२ द्वस्तानों का नेता।

## तवकाते अकवरी

#### भाग १

[ लेखक—स्वाजा निजामुद्दीन ग्रहमद ] [ प्रकाशन—कलकत्ता १९११ ई० ]

## सुल्तान फीरोज शाह

(२२४) वह सुस्तान गयानुदीन तुग्लुन बाह ना मतीजा था। जब सुस्तान मुहम्मद तुग्लुन बाह सिविस्तान के सिविर में अध्यिक रूपण हो गया और उसका मृत्यु-काल निकट झा गया तो मलिक फीरोज नायक ने, जोकि सुस्तान के चाचा का पुत्र या और जिसे वह सुस्तान ( मुहम्मद ) अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, सुस्तान ने उपचार का बडा प्रयत्न निया। ऐसी सवस्या में सुस्तान की उसके प्रति कुणा महत्तो सुना वह गई। जब सुस्तान ने अपनी दसा वही शोकनीय पाई की उसने उसे प्रयत्ना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया।

अपना बत्ता वहा सामनाय पाइ ता उसन उस भपना उत्तराायकारा नियुक्त कर विया । उसके घट्टा में निधन ने कारण सेना मे वडी ग्रव्यवस्था फैल गई। मलिक फीरोज

उत्तर पट्टा मा तमत न कारण सता म वडा क्रव्यवस्था फूल गई। मालक भारत वारवन ने यही उचित ममक्रा कि सर्व प्रथम उल्लून वहानुर नो उत तीन हजार मुगल घरवा-गोहियो सहित, जिन्हे अमीर कूरमुन ने मुलतान मुहम्मद नी सहासतार्थ भेजा था, किमी न विमी पुष्कि सेता से पुण्क करदे तालि उतने उत्पात से मुक्ति प्राप्त हो जाय। उसने समस्त प्रतिष्ठिम प्रमीरी एव सवारी को उनकी श्रेणी के अनुसार इनाम तथा खिलकरत प्रदान किसे और अपने देश को वापता नते जा मादेश देश को वापता नते जा मादेश देश को वापता नते जा मादेश देश को वापता नते जाने का मादेश देश को वापता नते जाने का मादेश देश को वापता नते जाने का मादेश देश को वापता कर्य जाने का मादेश देश को वापता कर्य जाने का मादेश देश के वापता कर्य जाने का मादेश देश के वापता क्रिक्ट सेता से पुण्क होन्द दूर पड़ाव करें।

(२२४) मुख्यान की मूल्ये के दी दिन उपरान्त सेना बाले खुटमार के अय से आतिकत तथा बिस्मत ये। नीरीज करवीन ने, जो वर्मातीरी का जामाता तथा मुख्यान मुहस्मद का धायित पा, विद्रोह कर दिया। उसने समस्त मुख्यों से मिल कर यह निरुव्ध किया कि (साही) नेना प्रस्थान करने के समय अध्यादिक्य दशा में होगी, अत उन्हें खूट विमा बाय और बस्दी वना विद्या कार्य। उस दिन मुख्यों तथा पट्टा के उपह्रवियों ने अत्यादिक धन संपत्ति तथा लेगों के परिवार नष्ट कर दिये। शाही सेना बानों ने वह दिन बढ़े अय की अवस्था में विताय। इसरे दिन सुद्धान भीरीज ने बढ़ी माववानी से सेना की सुब्धविस्थत किया और अस्थान विद्या। उस दिन भी मुख्य तथा पहा के उपह्रवी उत्पात मजते रह यहाँ तक विभाग नरी के किना पर पहिला पहा तथा विद्या कि निर्मा के स्व

ने जन ने को के साना पे जिनना नोई रक्षन न था। इस कारण वे नष्ट-भ्रष्ट हो रहे ये। ससदूम जादा घट्यामी, शेख नमीरहीन मुहम्मद प्रविधा की चिरागे देहती के नाम से प्रसिद्ध ये धौर शेल निज्ञामुद्दीन घौतिया के सलीका ये तथा घातिम, मूझी, धनिक एव घमीर एक हुए घौर जहोंने मिल कोरोड बारवक में मिहानमहरू होने की प्रार्थना की। मितक कोरोड ने हह नरने की इच्छा प्रवट की किन्तु उन सीगों के धायह पर २४ मुहरीम, ७४२ हिं० (२३ मार्च १३४१ ई०) को मिहाननास्य हुछा। उसन कई हुबार महुष्यो क

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> तुमौराीरीन ।

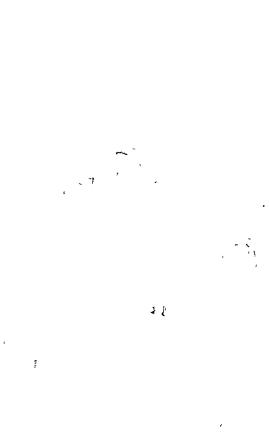

उपस्थित होने वा प्रस्ताव रक्षा । घट्टमद ध्रमाख ध्रमन सहायको वे सिर मुख्या कर नग मिर श्रीया में पाढियों डाले हानी के निकट मुख्तान को सेवा के जिय उपस्थित हुआ । मुखान ने प्रादेश दिया कि 'श्रष्ट्रमद ध्रमाख को हासा के कोनवाल के तिपुर्द कर दिया आय । मिलिक प्रमामुद्दीन स्रताब को तबरहिन्दा भेज दिया आप श्रीर शैर आदा विस्तामी को निवस्तित कर दिया जाय।'

(२२०) २ रजव ७५२ हि० ( १ प्रमास्त १३५१ ई०) गो मुस्तान फीरोड याह स्थाई स्था में हेहती के राजिंद्यातन पर मारड हुया । १ सफर ७५३ हि० (२३ मार्च १३५२ ई०) को मुस्तान ग्रेर तथा पिकार ने लिए सिरमूर पर्वत की मोर प्रारा हुया । उस क्षेत्र के बुढ़ तो उमानेदर इसमें हैथ में रिए सुर एवंत की मोर प्रारा हुया । उस क्षेत्र के बुढ़ तो उमानेदर इसमें सेवा में उपस्थित हुये गीर प्रधीनता स्वीकार की। उपर्युक्त वर्ष में मोमवार ३ जमादी उस प्रध्यक्त (१७ जून १३५२ ई०) को ग्राह्चाया मुहम्मद खी का देहली में जन्म हुया । मुस्तान फीरोड शाह ने इस मुर्या में अदानों ने प्रायोजन कराय और प्रजा में दाम द्वारा सम्मानित निया । उपर्राह० (११३२३-४५ ई०) में बहु कलादूर तथा उस स्या के मामवाम के पर्वत के गौचत में धिकार तथा उस स्था के सामवाम के पर्वत के गौचत में धिकार तथा उस स्था ने स्वा लोहते समय उसने पर्युक्त को ने वे तथा पर भव्य भवनो का निर्माण कराया । शेख वर्गाच्हीन वकरिया के सेख मंद्रीन में मेजून सस्लाम को उपाधि प्रदान की । मिलिय निवृद्ध को जो मायव वर्जीर या (२२६) वान जहाँ की उपाधि दकर राज्य का वजीर निवृद्ध के पर प्रया । प्रवृत्व वर्जाय । सिन्द त्या । सिन्द तथा उस प्रया के वातार खी की उपाधि देश पर निवृद्ध निवृद्ध हुया । सिन्द तमुल्य विकार के वातार खी की उपाधि दो । मिलिक दारक नायव वकीनदर हुया । सेवृत्व नुत्व वी वातार खी की उपाधि दो । मिलिक दारक नायव वकीनदर हुया । सेवृत्व नुत्व वी वातार खी की उपाधि दो । मिलक होसेन प्रमीर मिरान की इस्तीफोर कुल की उपाधि प्रया हुई।

पत्थाल ७४४ हि॰ ( नवम्बर १३४३ ई॰ ) मे मुल्तान ने सान जहाँ नो पूर्ण प्रिकार प्रदान नर से सहर दहली में छोड़ दिया धौर स्वय एक भारी रोना लेकर इलियान हानी ने प्रत्याचार के दमन हेनु लखनोती की धौर प्रस्थान विया। इलियास ने सुल्तान ने पुत्रान के पत्याचार के दमन हेनु लखनोती की धौर प्रस्थान विया। इलियास ने सुल्तान ने प्रत्याचार के प्रत्याचाचार के प्रत्याचार के प्रत्याचाय के प्रत्याचार के प्रत्याचार के प्रत्याचार के प्रत्याचार के प्रत्याचाय के प्रत्याचाय के

र रखें उन माखिर (२६ धर्मत) नो इतियास हाजी पून युद्ध ने लिए किन से निस्ता निन्तु बढ़े विचित्र प्रदर्शन ने उपरान्त भाग पर निले में प्रविष्ट हो गया। उसने 'र्पे हापी, छत्र, पाका तथा उसने सेता एवं धन मन्पत्ति साही सेना को प्राप्त हो गई। उसने न्हा से पदाति मार गये।

हूमरे दिन सुन्तान न वहाँ रूप वर प्राददा दिया वि ललनौती प्रदश्च व बिन्दयों को मुक्त कर दिया जाय । २० रखी जल प्रानिर (२१ मई) को वर्षा की प्रधिकता के वाररण

लोकि उपद्रवियों के जात में फीने हुये थे, उपकार विया। तीसरे दिन उगने बड़े समारोह से प्रस्थान विया प्रीर मुगन तथा सन्य जिस जिगो ने भी आक्रमण विया, वह बन्दी बना तिया जाता तथा उसकी हत्या बन्दी दो ताता थी। बहुन में मुगा गण्यार बन्दी बना तिये गये ग्रीर मागो तथा थड़ा के उपद्रवियों ना उत्पात समाप्त हो गया।

(२२६) सल्तान फीरोज शाह के राज्य-बात के प्रथम वर्ष में नमस्त त्यास व आम ना नत्यास किया गया । तत्परचात् मुल्तान निरत्नर यात्रा करता हुन्ना सिविस्तान पहुँचा । समीरो, मलिको, मुक्तियो तथा मेना वात्रो वो घोडे, खिनस्रते, तत्रवार तथा पेटिया प्रदान की । इसी प्रकार सिविस्तान के निवासियों को भी इनाम तथा ग्रदरार दारा सम्मानित विद्या । इसी प्रकार वह हिन्दस्तान की भीर प्रस्थान बरते समय जिस नगर तथा स्थान पर भी पहुँचता था उस नगर तथा स्थान वालो को इनाम श्रीर श्वदरार देकर प्रमन्त वर देता था। मार्ग ही में मिलर श्रहमद प्रयाज के, जो स्वाजये जहाँ के नाम मे प्रसिद्ध था, विद्रोह की सूचना मिली । वह मुल्तान मुहुम्मद बाह का विस्तामपात्र था ! मुत्तान ने उने देहती में नायब मैबन नियुत्त पिया था ! उमने एक दारक को, जिसके बस का कोई पना न था मृत्तान मुहुम्मद श्राह का पुत्र घोषित अपने बादशाह नियुक्त कर दिया था और उनकी उपाधि मुल्तान गयासुहीन महसूद शाह रतनी थी। उसने प्रापने प्रापनो उसका स्वतन्त्र बकोल बना निया। मुद्दान ने उसके इस दुष्कार्य वो उसकी सून्वता वा बारण बनाया। उसने पाम धमायुक्त फरमान भेज बर उसे उत्तर परामय होता नाराज्य बराया । उत्तर पान वागपुरा करनाया । विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास विवास वि विवास व पाग यह सदेश भेजा कि "ब्रव भी राज्य सुस्तात मुहम्मद के वर्ग में है। तुम्हे उपका नायव बन (२२७) ल्ट स्वार्ड रूप से शामन प्रवन्य करना चाहिये। लिन बमीरो के विषय में तुम कहींगे वे तम्हारा साथ देंगे।" दूतो ने पहेंचने के उपरान्त सुरतान ने एक परामर्श गोष्ठी श्रायोजित य पुरुषा ताच रहा । प्रतार पर्याप करान वाता विश्वास करान हैं। की। वेस नवीरहीन मुहस्मद सबयों, मौलाना बमानुहोन झबयों, मौलाना कमानुहोन सामाना, मोलाना सामुद्दीन बालबों तथा अन्य प्रसिद्ध ब्यक्ति एव आदिम उपस्थित हुए भीर स्थिति के भाषाना अप्युक्ता बावजा तथा अन्य आध्व व्याक्त एव खान में अध्यस्त हुए झार स्थिति के इत्तर विचार विमर्च हुमा । मुत्तान ने पूछा वि "तुम लोग इस विषय में क्या कहते हो ? रारा के मनुगार मुक्ते क्या करता वाहिये "" मोलाना कमाखुदीन ने वहा वि "विनने प्रारम्भ ने राज्य प्रहुता कर लिया वही जित्त है।" मुत्तान ने सहमद झ्याज वे दूतों को वापस जाने न दिया, केशन दाऊर मौलाना खादे को जमके पास वापम भेला और परामर्श मुरी हुई वार्ते जममे करना चाजर नातामा चाव का उनके गांच वाराम कहा आर प्राचन मेरी हुँड वात उत्तर कहनाई। दाउद के पहुँचने ने उपरान्त घड्नमद घयाड़ ने वब यह देखा कि छपिवनी घर्मीय मुस्तान के स्वागतार्थ उनके विवार में पहुँच चुके हैं, विवोग रूप से मलिक तरपू हाजिय, मलिच हतन मुल्तानी तथा इसी प्रकार के घर्य सोग जिन्होंने पूर्ण रूप से घहमद घयाउ वा साथ दिया या घौर उससे घन सम्पत्ति प्राप्त की थी, तो वह समक्ष गया वि सपत्तता मिगनी सम्भव नहीं।

इनी समय तनी वी हत्या के समाचार जो विद्रोह करके गुजरात गहुँच नया था प्राप्त हुवे। प्रत्येच दिशा में मुत्तान पीरोब शाह के मौनाम के चिह्न दृष्टिगत होने सने। महस्य ग्रयाब ने घरता कर क्योंग्रेग रवीचार करना निश्चत दिशा थीर प्रयरफुतमुस्त, मिलक मलभीन मिलक क्योर्ग ीर मीरान को प्रपर्व प्रुण्णा हो क्षमा याचना करने हुवे मुत्तान के पास प्रार्थना : ने उसने मपर्य (दिये शीर टमने

जादै-बर के दाम

फ्रालम डॉ ससनीवों से दूद बन वर प्राया भीर सुस्तान ने सखनीवों की धोर प्रस्थान किया। मार्ग में शाहबादा कहह धों को बादसाही के विशेष चिह्न प्रयाद चन, दूरवारा, हायी स्था लास क्षेमे प्रदान किये गये भीर उसके नाम का निक्का चताया गया। उसके पदाधिकारी नियुक्त किये गये।

जब मुत्तान पहुंचा पहुँचा तो मुत्तान सिकन्दर एन दला ने जिसे में बन्द होकर बैठ रहा। मुत्तान फीरोज शाह ने उस क्षेत्र में पड़ाव किया और उसको पेरते की स्वस्था करते लगा। कुछ दिन उपरान्त सिकन्दर न क्षमा साचना की तथा हाथी एव कर देना स्वीकार किया, और यह निरुचय हुमा कि यह इन वस्तुओं को प्रति वर्ष उपहार स्वस्थ भेजा करेगा। २० जमारो उस प्रवस्त ७६१ हि० (- प्रप्रत १३६० ई०) को मुत्तान वापस हुमा। पहुंचा में ७ हाथी तथा ग्रन्य बहुमूल्य उपहार, जो मुत्तान सिकन्दर ने प्रस्तुत किये थे, लाये गये।

(२३२) मुस्तान ने जौनपुर पहुँचने पर वर्षा ऋतु प्रारम्म हो गई। उत्तने वर्षा वही व्यति की। उपर्युक्त वर्ष के जिलहिज्जा माम (अक्तूबर १३६० ई०) में मुस्तान न विहार से जाजनगर नी भोर, जो गब्हहत्तवाग की विनायत में है, प्रस्थान किया। जब वह गब्हक्तवाग पहुँचा तो उत्तने मिलक कुतुबुद्दीन ने भाई जफर सो को सेना के शिविर में छोड़ कर जरीदा विप्राधितीक्ष प्रस्थान विया। जब वह सिगरा पहुँचा तो सिगरा का राजा राख सार्पन माम बड़ा हुमा, उसकी पुत्री बन्ही बना सी गई। सुस्तान ने उसे प्रपनी पुत्री कह कर उसकी रक्षा की।

घहनद खाँ, जो लखनौतां से भाग कर राणुयम्भोर के क्वि में पहुँचा था, मार्ग में सेवा के निय उपस्थित हुमा। उसे प्रत्यिक दान देवर सम्मानित किया गया। जब महानदी पार करके मुत्तान बनारस नगर में जो जाजनगर के राय का निवास स्थान था पहुँचा तो राय भाग पर तिलगा भी घोर चल दिया। मुत्तान ने उत्तवा पीछा न किया थौर सिकार में स्पत्त हो गया। उसी बीच में उस राय ने भी धपने झादमियों को भेजकर स्राधि को सुचना भेजी शीर २३ हाथी अन्य बहुमूल्य उपहार सहित मेंट निये।

मुत्तान वहाँ से लीट कर पद्मावती में जोकि हाथियो ना जगल है पहुँचा। ३३ हाथी जीवित बन्दी बना लिये गय थीर दो हाथियो नी हत्या कर दी गई। मुत्तान वहाँ से निरस्तर दूच नरता हुया वडा पहुँचा थीर ७६२ हि० (१३६१ ई०) में देहली पहुँच गया।

(२३३) कुछ नमयं उपरान्त उसन सक्षीमा नामक नहरं की और प्रस्थान किया। यह नहरं दो बही-बडी नहरं से पिरी हुई है जो सर्वेदा बहती रहती हैं। उस नहरं के बीच में एक केंद्रा शुन सिंग हुई है जो सर्वेदा बहती रहती हैं। उस नहरं के बीच में एक केंद्रा शुन सिंग हुई है मुस्तान न मादेश दिया कि १० हआ दे बेक्दारों को एक में करके उस नहरं नो गुद्रवाया बात। इस पुन ने बीच में हाथियों तथा मतुष्यों को बहुत हवी बडी ह्यूं किया हिएतत हुई। मनुष्यों की हिन्ह्यों भी ३, ३ गज की थी। कुछ तो पत्यर बन गई थी थी ६ हुछ प्रच भी हुईडी के रूप में थी। इसी बीच में नरिहल को, जोविंद्र वास्तव में धामाना की जमा में सम्मितित था, १५२५ नर्क शहर में १० कोस तक सम्मितित करके मिल विधान केंद्र केंद्र में १० कोस तक सम्मितित करके मिल विधान केंद्र केंद्र में १० कोस तक सिम्मितित करके मिल विधान केंद्र केंद्र में १० कोस तक सिम्मितित करके पत्र केंद्र विधान मान केंद्र विधान में स्वान केंद्र केंद्र सामक में पहुँचा तो सरका पत्र केंद्र में स्वान न बताया कि 'एक बार भी स्वान में स्वान केंद्र सामक में पहुँचा तो सरका पत्र केंद्र में देश उसके निष्ठ वर्ष का सर्वेद तथा गया, स्वान केंद्र साम स्वान प्रस्ता थे हैं। उनके निष्ठ वर्ष का सर्वेद तथा गया, स्वान केंद्र स्वान मुस्ता प्रस्त थे अपने निष्ठ वर्ष का सर्वेद तथा गया, स्वान केंद्र स्वान मुस्ता प्रस्ता थे हैं। उसके निष्ठ वर्ष का सर्वेद तथा गया, स्वान केंद्र स्वान मुस्ता प्रस्ता थे हैं। उसके निष्ठ वर्ष का सर्वेद तथा गया, स्वान केंद्र स्वान मुस्ता प्रस्ता थे हैं। उसके निष्ठ वर्ष का सर्वेद तथा स्वान प्रस्ता की स्वान में स्वान में स्वान स

(२३०) सुल्तान सिंध करके लौट गया थीर मानिकपुर के घाट पर गया नदी पार की । १२ शाबान (१ गितम्बर १३४४ ई०) को देहली पहुँचा और फीरोजाबाद नगर का जो यमुना तट पर है निर्माण कराया ।

७५६ हि॰ (१२१५ ६०) में सुस्तान ने दीवालपुर को भोर शिकार हेतु प्रस्थान किया भीर सतलज नदी से भज्यर तक जोकि ४६ कोस होगा नहर निकतवाई। दसरे वर्ष उसने एक नहर यमुना नदी से भदल के पास से विरम्भ तक निकतवाई। उसके साथ सात अन्य नहर्रे निकतवा कर उसने होंसी तक पहुँचाई भीर वहाँ से उनको रायसेन तक से गया। वहाँ एक किये का निर्माण कारवाना, उसका नाम हितार फीरोजा रखता। दूसक (नहल) के समक्ष एक बहुत बड़ा हीज खुदवा कर उसे उम नहर के जन्भी भरवाया। दूसरी नहर सजसर का नदी से निकतवा कर सरमुती के किल के नीचें में बहाई भीर उसे करा नहर तक महुँचाया। वीच में कि कल का निर्माण कराया भीर उसका नाम फीरोजाबाद रसा। दूसरी नहर वड़ी नदी से निकतवा कर उपर्युक्त होज तक पहुँचाई भीर उसे उसके भागे से गया।

बकरीद के बिन (१६ दिसम्बर १३४४ ई०) मिल्र के खलीका प्रबुल फतह का मन्त्रूर (प्रिषकार-पत्र) उसे हिन्द तथा सिन्ध का राज्य प्रदान करने से सम्बन्धित प्राप्त हुषा। यह सुहतान की अरधन्त प्रसामता तथा गौरव का गारए बना। इसी वर्ष इनियास हाजी ने उचित उपहार भेजे और माही छुपा से सम्मामित हुपा। लखनीती तथा दक्षिण के श्रतिरिक्त क्रिन्दस्नान के समस्त प्रदेश सुलतान के प्रधीन थे।

सुस्तान मुहम्मद तुगलुक झाह की मृत्यु के उपरान्त सुस्तान शम्मुद्दीन इलियास हाजी ने सल्तनीती पर अधिकार जमा लिया था और हमन काँच्च को दक्षिण में अधिकार प्राप्त हो गया था। उसने सन्यि करने का प्रस्ताव रक्खा था।

७५ = हि॰ (१३५७ ६०) में जकर खाँ फारसी सुनारगाँव से २ हाषी लेकर बाही दरवार में उपस्थित हुआ और नायव बजीर निमुक्त हुआ। ७५६ हि॰ (१३५७-५८ ६०) में मुल्तान ने सामाना की और प्रस्थान किया। सिकार के मध्य में उसे सुचना प्राप्त हुई कि मुजत सेना लाहोर के पास प्राक्त युद्ध निर्में विगा लोट गई थी। मुल्तान देहती नी और अपना सामान के उपहार प्रस्तुत नियं तथा इत्यादि हारा सम्मानित किया गया। मुत्तान ने उत्तम प्रस्तुत नियं तथा इत्यादि हारा सम्मानित किया गया। मुत्तान ने (२३१) मिक सेपूरीन सहनये कील को अपनी तथा तथा हुपी घोडे एव अन्य उपहार देवर मिलन ताजुईनि के साथ मुत्तान के पास मुत्तान के पास मुत्तान के पास प्रस्तान के पास भेजा। विहार में सूचना प्राप्त हुई कि मुत्तान सामुद्दीन की मृत्यु हो गई धौर उसका पुत्र मुत्तान किया प्रस्तान का उत्तर प्रस्तुत की मुत्तान के पास यह समाचार विवा कर भेज दिया। मुत्तान का उत्तर हाथ हो मिल संपूरीन ने मुत्तान के गास यह समाचार विवा कर भेज दिया। मुत्तान का उत्तर हाथ को सेना की प्रस्तान का स्वर समाचार विवा कर के तिया। सुत्तान का उत्तर हो से उन्हें नी देशा लाग जाय और धौरे बिहार की तेना की प्रसान कर दिया जायों हुतो नो कड़ा भेज दिया जाया।

तत्परवात् ७६० हि० (१३५८-५६ ई०) में मुस्तान ने लखनीती की घोर प्रस्थान किया घोर खाने जहां को देहली में नायबे गैवत नियुक्त कर दिया। तातार खा को मुस्तान से गवनी की सीमा तक कि शिवादार नियुक्त कर दिया। वर्षों के नारण, चफरपुर में पड़ाव किया। उस समय सेखवारा, विस्तामी जिसका निर्मात हुए चुका था, मिस्र के खलीका के पास से खिलाग्रत लाया; उसे माजमुतगुरूक की उपाधि प्रसान हुई। सैदिद रसूलदार को लब्तौती के दूवों ने साथ मुस्तान तिकत्रदर के एस भेजा गया। मुस्तान तिकत्रदर ने १ हाथी तथा बहुनूक्व उपहार सैपिद रसूलदार के हाथ देहली भेज। सैपिद रसूलदार के पहुंचे के पूर्व

गुजरात मनिक मुफरेंह सुल्यान को प्रदान कर दिया गया और उसको उपाधि फरहतुलमुल्क रूपी गयी।

७३१ हि॰ (१३७७-७- ई॰) में मुन्तान न इटावा तथा धनहल की श्रीर प्रस्थान किया। राय मर्दाद हरन तथा इटावा के अन्य समस्त वनीदारों की, जिल्होंने एक बार चाही सेना से खुद हिया था तथा पराजित हुए पे, प्रोसाहन प्रदान निया थीर उन्हें सरिवार देवली नेत्र दिया। यदहन तथा पतनाही में हिना का निर्माण कराया। मिकिक ताबुदीन वुके के पुत्र मिकित दाया। परिके तो बहुत ने धर्मारों के माथ वहीं निपुत्त वर्ष दिया। प्रीरोज को बहुत में धर्मारों के माथ वहीं निपुत्त वर्ष दिया। प्रीरोजपुर पत्तवाही भी वहीं सेविंग दिया। धरूहन मिकिक अक्तान को प्रदान करके यह देहनी मोट प्राथा। उसी वर्ष पत्त्र के हानिम निजापुरीन की, जो मुत्तान की प्रदान करके यह देहनी कोट प्राथा। उसी वर्ष पत्त्र के मुद्दान की प्रदान करके यह देहनी काट प्रवान निर्माण की प्रदान करके यह देहनी काट प्रवान निर्माण कीट प्रवान की प्रदान कर दिया गया। ७०६ हि॰ (१९७६-७० ई॰) में मुद्दान ने गानाना पी छोर प्रस्थान किया। धरामाना वा हाविम सर्विक बुद्धल अस्थित चच्छार लाया। मुलान प्रस्थाना तथा साहावाद को पार मरने सानदूर पर्वेत में पहुँचा। मिरमूर के राव तथा प्रत्य राधों में उपहार प्राप्त करने देहनी की प्रोर लीट धाया।

इसी बीच में समाचार प्राप्त हुया कि कटिहर ने मुकट्स खरकू ने बदायूँ के हाक्सिम सैंगिद मुहम्मद तथा उसके भाई मैंगिद प्रलाउद्दीन की प्रपने घर धामनित किया भीर दोनो को हत्या कर दी। सुल्तान ने ७८२ हि० (१३८०-८१ ई०) में सैयिदों के रक्त ने प्रतिकार हेतु कटिहर की स्रोर प्रस्थान किया । खरकु भाग गया, कटिहर प्रदेश विध्वन्य कर दिया गया । सरह कुमार्च पर्वत नी धोर चना गया। मुन्तान ने उन प्रदेश की विध्यन्त करके, वदापूँ मितन कुदूत की मींव दिया धौर मितन छत्तात अपग्रान को छरह से गुद्ध करते के लिए ममल में नियुक्त कर दिया। उन प्रदेश की अपना शिकारगाह बना लिया और यह पूर्णत (२३६) नष्ट अष्ट हो गया। ७८७ हि॰ (१३८५८६ ई॰) में सुल्तान ने बदायूँ से ७ कीम पर स्युनी ग्राम में एक क्लि ना निर्माण कराया श्रीर उसका नाम फीरोजपुर रक्षा। क्योंकि उसने उपरान्त निसी अन्य क्लिना निर्माण नहीं हुआ, अत वह क्लिला हुजीनपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया । उस वर्ष में सुन्तान की बद्धावस्था तथा निवंलता बहुत बढ़ गई । खाने जहाँ को पूर्ण प्रमुख प्राप्त हो गया। वह इस बात की इच्छा करने लगा कि शाहजादा महम्मद नौ तथा श्रन्थ श्रमीरो उदाहरणार्थ जफ़र खाँ ने पुत्र दरिया खाँ, मलिक याक्व महम्मद हाजो, मिलक समाउद्दीन तथा मिलक कमालुद्दीन, जो शाहजादे के हितापी थे, की बन्दी बनाकर पणिहीन कर है। एमने मुत्तान में निवंदन किया कि "साहजाद उपर्युत क्रमीरों से मिलवर किया है।" पणिहीन कर है। एमने मुत्तान ने उननों बातों पर विश्वास कर तिया। उसने ऋदिस विदेह करना चाहना है।" मुस्तान ने उननों बातों पर विश्वास कर तिया। उसने ऋदिस दिया नि "उन क्रमीरों को वन्दी बना लिया जाय।" साहजादा यह ममाचार सुनकर कुछ दिनों तक प्रफो पिना की क्षेत्रा में उपस्थित न हुमा। छाने जहीं ने दरिया खों को महोता है हिमाब के बहाने में धपन घर बुला कर बन्दी बना लिया। शाहजादा यह सुनकर बडा भयमीत हुमा। उसने घपने पिता को सममाया कि 'खाने अहाँ विद्रोह करना चाहता है और यडे-बढे ग्रमीरो को नष्ट कर रहा है। तत्परचात् वह हर्मे बन्दी बनाये जाने की योजना वन्यव समार्थाणा नामुक्त रहीं हो। तत्वरवात् वाहु हम वन्दा वनाव जाणा का वाज्या वनावेगा।" सुल्नान ने साने वहाँ की हुया का आदेस दे दिया। दरिया खाँको बन्दीपुरू से मुक्त कर दिया गया। साहजादे ने मतिल याजूब से नहा नि "तुम झाही अदस्वाया के भोडों को तैयार करो। मतिल बुत्युद्दीन शहनये भील हाथियों को तैयार करने युद्ध करे।" राजि के प्रत्य में साहजादा एक बहुत बडी सेना सेकर खाने जहाँ के घर पर पहुँच गया। माने जहाँ ने ग्रापने पर से निकन कर कुछ ग्रादमियों महित युद्ध किया। ग्राम्त में माहत हुमा कि कुछ हायिया तथा ऊँटो पर जो मिश्री सदी हुई थी उतका बरफ का सर्वत बनावर सुस्तान मुहम्मद की स्मृति मे बाँटा जाय। ' नगरकोट का राजा कुछ समय मुद्ध करन वे उपरान्त अपने पुत्र सिंहत सुस्तान वो प्रधीनता स्वीकार करने हेतु उपस्थित हुया। सुस्तान भोरीज साह ने उसे सम्मानित विया शौर नगरकोट का नाम स्वर्गीय मुहम्मद के नाम पर मुहमदाबाद रखा।

सुस्तान की यह बताया गया कि एन बार सिकन्दर जुनकरनंन रे इस स्थान पर गाया था। यहीं के सोगो न नीवाबा की मूर्तिया बनाकर अपन घरों में रख ती है और वे उसकी पूजा करते हैं। ब्राह्मणों की शुनाकर उनमें से कुछ पुस्तकों का अपुनाद कराया। सुन्तान ने उन समुद्र के बिहानों को शुनाकर उनमें से कुछ पुस्तकों का अपुनाद कराया। उन पुस्तकों में से सकानीन किंव इंश्वुहीन खालिद खानी न एक पुस्तक, जो मौतिक बिज्ञान तथा फालों स सन्वन्तित थी, का स्थान्तर पत्न में संवार किया और उसका (२२४) नाम दलायके फीरोडवाही रखा। लखक न उन पुस्तक का अध्ययन किया है। वास्तव में वह सुस्तक बड़े गूड बिज्ञान से नावन्तित है।

पुल्तान फीरोज ने नगरकोट वी विजय के उपरान्त घट्टा वी घोर प्रस्थान किया। जब बहु बट्टा पहुँचा तो उस स्थान के सातक जाम न जब की घांति के न रारण किले को वर्द कर जिला। बहुत समय तक बुद्ध होता रहा। मुस्तान बनाव तथा चार दी कमी के कारण बहा से लीट कर पुंजरात पहुँचा धोर वपा खन वहीं चतीत की। उससे पुन चट्टा की घौर प्रस्थान किया घौर पुजरात चेक्न को पदच्युत कर दिया। निजामुनसुन्त को पदच्युत कर दिया गया। जिज्ञामुनसुन्त करने सहायको महित देहनी पहुँचकर नायव बजीर हो गया। जब मुस्तान चट्टा पट्टेंचा तो जाग ने धना याचना करके आझाकारिया स्वीकार करनी। सुस्तान चट्टा तथा अप प्रदेश के समस्त जमीदारों को देहनी ने आया। कुछ समय उपरान्त जाम को बट्टा पट्टेंचा करके लीटा दिया।

७७२ हि॰ (१३६०-६१ई० ) मे खाने जहाँ की मृत्यु हो गई। उसने ज्यप्ट पुत्र जीनौसाह को खाने जहाँ की उपाधि प्रदान कर दी गई।

७७३ हि॰ (१३७१-७२ ई॰) ने जकर खाँ की ग्रुवरात में मृत्यु हो गई। उसक् जबट्ठ पुत्र को जकर सो की उपाधि प्रदान की गई और ग्रुवरात उसे सौप दियागया। १२ सकर ७०६ हि॰ (२३ जुनाई १३७४ ई॰) में बाहचादा फताह सो की कटेहवार के पडाव पर मुख हो गई।

७७८ हुँ० (१३७६-३७ ई०) में याम्मुहीन दामगानी ने निवेदन निया कि 'मैं मुजरात की सस्स जमा से ४ साख तनक प्रधिव तथा १०० हामी २०० घोड़े बीर ४०० सास प्रति वर्ष देन को वंबार हैं।" मुस्तान न नहा नि 'यदि जिवाउनसुरक मनिक धम्मुहीन ध्रष्ठ (रजा, जो जफर की का नायव है, यह बुद्धि स्वीदार करे तो मुजरात उसी के पास रहन दिया जाया! (२३५) मितिक धाम्मुहीन ने स्वीवार न विया। धाम्मुहीन दामगानी को सुनहरी पेटी, भाना तथा चाँदी वा चुटवल प्रदान निया गया घौर उठे जफर हो के स्थान पर मुजरात में निमुक्त नर दिया गया। सम्मुहीन दामगानी न जो कुछ स्वीवार निया पा ससे बहु दूरा न वर सकत श्रीर एसने निद्धित कर दिया। मुजरात वे कुछ स्वीवार नदा लोगो ने, उदाहरणार्थ श्रेष्ठ समुद्धीन व्या प्रत्य नेवाफों ने, उत्तवा साथ दिया। मुत्तान ने सम्मुहीन दामगानी की हत्या हुँ सुत्र सुत्र अव स्वा प्रत्य नेवाफों ने, उत्तवा साथ दिया। मुत्तान ने सम्मुहीन दामगानी की हत्या हुँ सुत्र से भी । इसवी हत्या करने उसवा सिर मुत्तान ने प्राम्मीन व्यागा। उनकी हत्या है उपरान्त

१ दा नींचों वाला अर्थाद् ऐमा व्यक्ति निमने पून से पश्चिम तह वे सभी स्थानों को विजय कर लिया हो।

माह ने मुन्तान के जामाता ममार हमन को, जो मुहम्मद ताह वा विद्वालगात्र वा, वरवार में दुलावर हत्या करा दी। उनने सामाना के अमीर गालिव खों वो मुहम्मद दाह क माम देने के वारण बन्दी बना लिया और उसे निर्वाभित करके विहार भिजवा दिया। मामाना मलिक मुन्तान वो अदान कर दिया। १८ रमजान ७६० ट्रिं० (२० सितावर १३८८ ई०)

मुस्तान फोरोज की मृत्यु हो गई। उनने ३६ वर्ष तथा कुछ भास तक राज्य किया। इस न्याय को दारणु देने बाने वादगाह ने न्याय एव परोतकार के बहुत से अधिनियम तथा द्यान्ति के स्रोक कायदे प्रजा के लिए तथार कराये। उसके अधिनियमों में से

प्रिपित्तम उत्तन ये। (१) मृत्यु-रण्ड नो पूर्णत त्याग दिया और निगी भी मुस्तमान प्रथवा मनुष्य र्ग (२३३) हमान कराई। इनामों, धदरारो तथा प्रचा के हिंत ने कार्यों ने कारण प्रचा न

(५२६) हपान कराइ। इनामा, प्रदरारो तथा प्रजा के द्वित ने कायों ने कारए। प्रजा के कड़ोर-एक की आदरसकता न होती थी। स्वधि कठोर-एक राध्य का महत्वपूर्ण अस है उत्तरे उत्तरूप गुणी तथा परिद्र के नारस्य प्रजा ने प्रति न्याय तथा इस्साफ होता था भी प्रयाचार के द्वार यत्व हो गये थे। उनके राज्यकाल में किसी भी मनुष्य की किसी धरम मनुष्य की कष्ट पहुँचाने का सामस न होता था।

(२) खरान को हामिल (इत्सित) तथा प्रका के सामध्ये के अनुसार निश्चित विया वृद्धि तथा तौड़ीर को क्षमा कर दिया । किसी की बात प्रवा के विरद्ध न सुनता था । इस निष्य के कारण प्रना का करवास, उस का परीपकार तथा प्रका की मध्या में वृद्धि हुई ।

(३) उनने राज्य व्यवस्था ने निए मच्चे ईमानदार तथा ईरवर बाँगय करने वाह प्राप्तिल निपुक्त निये। यह विस्ता दुष्ट को नोई सेवा न प्रशान करता था और उन्हें हाविश तथा अभीर न बनाता था। इन नियम ने अनुनार कि "अजा बादशाह ने धर्म ना पासन करने हैं" समस्त प्रजा धपने धपने चित्रनारियों नी धाजा ना पासन करती थी। वे लोग न्याः तथा इन्ताष्ट से नाये करते थे। विनी को भी प्रत्याचार तथा जुल्स करने ना साहन न होत

पा। होटे वह ममी नीम प्राति तथा धानद न वा निक्र स्वातित करते वा धाहन ने हात धा। होटे वह ममी नीम प्राति तथा धानद न चीवन व्यतित करते वे । हिन्दुम्नान वे धन्य वादसाहो नो धपेक्षा उनने ध्रिक्ष दान-पुष्य के कार्य किये और इनाम तथ ध्रदस्य तिट । धुन्तान पीरीड बाह ने एक पुस्तक की भी स्वना की जिसमें धपने राज्य वा हाल मक्ति

दिना और उपका नाम फुनूहाने फीरोडसाही रूपा। मैंने उपका प्रवतीवन किया है। उसमें दुढ़ मुख्य वार्ते प्रस्तुत को जाती हैं साकि उन क्षरिस्ते जैने मुखों वाले वादमाह की नेती तम उत्हष्ट मुख्य के विषय में जानकारी प्राप्त करके लोग निक्षा ग्रह्म करें।

उम न्यादकारी बादसाह ने फ़ीरोजाबाद की जामा मस्टिद के उच्च पुष्ट पर, जो क्षप्टाकार है, उम पुस्तक का बृत्तान्त ८ क्षच्याचों में विभाजित करके पत्यर प सुदवा दिया।

इसवा एक अध्याप मस्जिद के बदको और तत्सावन्धी व्यय के विषय में है ज विसवाया गया।

दूपरे प्रष्याम में वह विश्वता है नि निष्ठते मुस्तानों के समय में साधारण प्रपराधों प मुसतमानों का रस्पात होना वा धौर नाना प्रकार के क्लोर-रण्ड दिए जाने थे, उदाहरणाण (२४०) हाप-पर, नाक-दान का कटवा निया जाना तथा घरधा घौर बहरा बना देना। मुख्य के परीर की भुजायों का मुसरी द्वारा मुख्याना, सरीर को धनिन से जनवा देना, तथा हाय पर

थीर सीने में बीलें हुनवा देना,याल खिचवा लेना तथा पावों की नम कटवा देना,मनुष्य के दो दकर

घौर पराजित होवर प्रयो घर में प्रविष्ट हो गया गौर दूसरे द्वार से बाहर निवस गया। उसने मेवात के जमीदार कोवा चीदा। वे पास घारण सी। साहजादे ने उसके पर को नट-अंपट कर दिया। मिलन एमाइट्रीजा, गिलक सामृद्धीन स्वया मेवा की पुढ में बन्दी बना लिये गये मे हस्या करा दी। इस घटना के उत्परत मुस्तान ने साहजादे को रूप धिवनर-सम्पन्न बजीर नियुक्त कर दिया। राज्य-ध्यवस्या सम्बन्धी गामग्री—पोडे सेना (२३७) तथा हायी सभी उनको सुपुई कर दिये। उनकी उपाधि नासिक्ट्रीन यद्दुनिया मुहम्मद साह रसी धौर क्या ईस्ता के साह रसी धौर स्वय ईस्वर की उपासना में स्वस्त रहने सया। सुन्वार को दोनो बादबाही के साम का सहया पढ़ा जाता करता का।

सुल्तान मुहम्मद साह सावान ७६६ हि॰ (म्रमस्त-सितम्बर १३६७ ई०) में गिहासनाक्ष हुमा । प्रमानुतार पराधिवारियों यो नियुत्त वरके उन्ह दिवसकों प्रदान थी। मिलन
यान्त्र की उवाधि फिकन्दर सौ रकी घोर गुवरात उसने मुद्दे वर दिया। मिलन
यान्त्र की उवाधि फिकन्दर सौ रकी घोर गुवरात उसने मुद्दे वर दिया। मिलन राख्न को
मुवारिक खा, नमास उमर वो स्सूर सौ तया गमा उमर को मुद्देवनुहन थी उसाधि प्रदान
थी। मिलन याक्त्र, जिमे सिवन्दर सौ वी उसाधि प्रदान हुई थी, उमयो बहुत बड़ी सेता
थेतर साते वहीं के विषद्ध भेवा गया। जिस समय सेता मेवता के निवन र पूर्वेचों तो बोका
योहान ने साने वहीं को बन्दी बना यदा। जिस न्या हिनन्दर सौ ने
सेता विहान वराती घोर उसने सिवन्दर सौ ने
सेता विहान वराती घोर उसने सिवन्दर सौ ने
सेता विहान वराती घोर उसने सिवन्दर सौ ने
सेता प्रदान की घोर पताना हुमा। मार्ग में उसे पता चला वि मिलन मुकरेह तथा गुवरात
ने म्रामीर संवा लोगों ने पड्लन्द वन्दे सिकन्दर सौ ने हमा
ओ सेनार्य थी बहु नष्ट हो गई। उन धायलों में से कुछ नियहसालार ने साथ देहना पहुँचे।
मुहम्मदसाह यह समाचार पाकर देहनी सौट घामा श्रीर तिवन्दर सौ ने हमा
के विषय में नोई प्रसल न विषय घोर भीग विनास में महत हो गया। उननी प्रसावानी
के कारण राज्य में बड़ा विष्क रथा।

मुस्तान ने ईर्व्यानुष्मों के कहने से, मुहस्मद शाह से रूट होकर, तुगलुक शाह बिन पतह खा को, जो लमका पौत था, प्रपना जत्तराधिकारी बनाकर राज्य प्रदान कर दिया। तुगलुक प्रत्येक इमारत के लिये उसने बक्कनामें सिख दिय और उनके ध्यय की ध्यवस्था करा दो। समस्त मस्जिदी, मदरसो, खाननाहों, स्नानागारों तथा कुओ की देख रेख के लिये सेवक निपुत्त कर दिये। उनके लिये बृत्ति निश्चित कर दी। इनका सविस्तार विवरण बहुत ही लम्बा चौडा है।

वह यह भी कट्ता है कि मुफ्ते दो बार विष दियागया। र्मन जान वृक्त कर सा जिया ग्रौर मुफ्ते कोई हानिन हुई।

क्योंकि इस पुस्तक का ग्रन्य विवरए। इस इतिहास में लिखा जा चुका है ग्रस उसे पुन' मही लिखा जाता।

सुल्तान तुरालुक गाह बिन (पुत्र) फ़तह खाँ बिन (पुत्र) फ़ीरोज शाह।

वह १८ रमजान ७८० हि० ( २० सिताम्बर १३८८ ६० ) को मुख प्रमीरा के प्रयत्न से शोशंजाबाद ने राजप्रासाद में शिक्षासनारूक हुया। उसनी उपाणि मुस्तान सुप्तुन साह (१२४) हुई। मिलन ताजुरीन के पुत्र मिलन प्रीरोज को विजारत का पद प्रदान किया गया और उननी उपानि हाने कही रमी पई। गयामुद्दीन तिर मजी को मिलाहनारी का पद प्रवान हुया। मिलक फीराज भनी को अन्दीष्टह वे मुक्त करने जामदारी ना पद, जो उसके पिता को प्राप्त था, प्रवान किया गया। सितक फीरोज भनी के स्वी तथा बहाडुर नाहिर को मुत्तान मुहम्मद भाह के विच्छ भेजा गया। सामाना का हाकिम मुन्तान साह, राय दमाजुरीन तथा प्रवास अप अपीर भी इसी पायं के जिए नियुक्त हुए। वे शब्दाल मास (अक्तुबर-नवम्बर) में तैता तेवस भित्र पर्वत में पहुँच। पाह का विजा मुहम्मद शाह ना वहाँ से प्रस्तान करके पर्वत में प्रविष्ट होकर वननारी नामक किये में परिष्ठ में सामी स्वामित हाह की सेना मुहम्मद शाह ना वहाँ से प्रस्तान करके पर्वत में प्रविष्ट होकर वननारी नामक किये में परिष्ठ में सामित से प्राप्त साम से प्रमान के सी प्रस्तान करके पर्वत में प्रविष्ट होकर वननारी नामक किये में परिष्ठ में स्वाम ते सी प्रस्तान किया और नगरनीट के निके में पर्वत गया सेना ने पीछा करना बन्द नर दिया और नोट गई।

मंगिंग मुल्तान तुमलुन साह युवाबस्या के कारए मोग विलास में प्रस्त था प्रत उसकी राज्य-व्यवस्था ने विच्न पड़ना प्रारम्भ हो गया। तुमलुक साह ने सावधानी के प्रभाव तथा प्रनुपत्र की कभी के नारण प्रमने समें भाई सालार साह को कन्यो ना तिया। जगर खीं का पुत्र प्रमु वक, जीनि उसका भतीजा था, प्रातिकित होकर एवान्तवामी हो गया तथा बीं से हट गया। मिलि उसनुदीन नायव बजीर तथा धन्य धमीरो ने उससे मिलकर प्राक्रमण कर दिया। मिलिक मुवारक कर्यार की तुग्रलुक साह के महल के द्वार के तमश परिवाबाद में हत्या कर से गई। वट (तुगनुक राह), यह समक्ष कर कि विद्रोहियों ने प्रमुख प्राप्त कर लिया है, धाने जहाँ के साथ राज द्वार में जीनि यपुना तट की प्रीर या निवस गया। मिलि रानुदीन ने उपस्थित होनर उनका पीछा किया। तुग्रसुक झाद तथा साने वहा की नन्दी बना कर उनकी हत्या पर दी मीर उनका शिर उसी द्वार पर लटकवा साम वहा की नन्दी बना कर उनकी हत्या पर दी मीर उनका शिर उसी द्वार पर लटकवा स्था पह परना २१ सफर ७६१ हि० (१६ करवरी १८८६ ६०) में प्रटी। उमने ४ मात तथा १ दिन तक राज्य विद्या।

#### मुल्तान ग्रयू वक्र शाह ।

इस घटना के उपरान्त मूर्त धमीरों ने अबू बक्र बिन (पुत्र) उक्तर सौ बिन (पुत्र) मुल्तान पीरोंज को बादबाह बनावा सौर उसकी उपाधि अबू बक्र शाह रुपी। विजारत का **३**५०

वरादेनातचाइसो प्रवार के प्रत्य दण्डा ईश्वर ने मुफ्ते इस योग्य बनायाति सैन इन कार्यों को बन्द करादिया।

विद्धले सुत्तावों के नाम, जिनने प्रयत्न ने हिन्दुस्तान म इस्लाम प्रसारित हुया था, खुत्यों में निशाल दिये गये थे। मैंने उनके नामों शो खुत्यों में मम्मिलित करवा दिया लाकि इम प्रवार उनकी मुक्ति के लिये सर्वेदा प्रार्थना होती गई।

इनवे प्रतिरिक्त प्रत्यिक अनुचित कर लगाये जाते ये घोर उन्ह कठोरता-पूर्वक वसूत किया जाता था, उदाहरुएार्य चराई, पुल फरोदी, नीतगरी, माही फरोदी, नहाकी, रीसमान फरोदी, नखद बिरियापरी, निकाही, खुमारखाना, दारोगगी, कोतयाली तथा एहतेसाव', सभी को बार करा दिया।

मैंने मादेश दिया कि जो कर मुहम्मद साहव की सुन्तत के विरुद्ध हो वह गंतिये आयें। इसने पूर्व यह प्रया थी कि मुद्ध के गतीमत के धन में से थर्दों भाग सैनिकों को दिया जाता था घोरे भेग ४ भाग दीवान में मस्मितित कर लिये जाने थे। मैंने पिवेश घरीयत दे प्रमुसार बादेश दिया कि थ्यों भाग दीवान में दिया जाया करे।

प्रधर्मियों, मुनुशिंदो तथा इस्लाम में अनुचित नई प्रथायें सम्मिलित करके लोगों को मार्ग-म्रष्ट करने वालों को ग्रपने राज्य में निकनवा दिया और उननी प्रथायें, पारतें तथा पुस्तके नष्ट करा दो।

इसके प्रतिरिक्त पुरभो में यह प्रया हो गई थी कि वे रेजमी वरून धारण करते थे तथा मोने चौदी का प्रयोग करते थे, मैंने इसका धन्त करा दिया और बरा के बनुसार चीत्रें प्रयोग करने का घादेश दे दिया।

मुसलमान तथा काफिर स्थियाँ मजारो तथा मदिरो में जाती थी और इसने बडी शराबी होती थी। मैंने इसे रोक दिया।

मिन्दरों के स्थान पर मस्त्रिदों का निर्माण वराया। प्राचीन मुत्तानी की वनवाई हुई (२४१) जो मस्त्रिदें, खानवाहे, मदरक्षे, कुर्ये, हीज, पुत्र तथा मकबरे नष्ट हो गये थे उनवा मैंने पुनः निर्माण कराया और उनवे व्यय हेतु वक्फ की व्यवस्था कराई।

मेरे स्वामी स्वर्गीय मुस्तान मुत्म्मद शाह ने जिन सोगो नी हत्या नरा थी थी तथा जिन मोगो ने परीरी के गङ्ग मङ्ग करा दिये थे, उनके पुत्रो तथा उत्तर धिकारियों में में को नोई भी मुफ्के मिन गया उनकों मैंने इन म तथा वृत्ति द्वारा प्रसम्म विधार उनके यह लिखवा निया कि मुस्तान मुहम्मद गाह के प्रति उन्हें प्रय कोई शिवायत नहीं। उन पत्रो पर प्रतिस्थित तथा सम्मानित व्यक्तियों की मुहर्र कराई धीर मुस्तान मुहम्मद के मक्बरे मे रखवा दिया।

जहाँ कही मैं किसी एकान्तवासी तथा फकोर के विषय मे सुन पाता था मैं उसकी सेवा मे उपस्थित होता था और उसको प्रकन्त वरना छपने लिये धावस्यक सममना था।

जो सैनिक तथा धमीर बृद हो चुने थे उन्हें मैंने तोवा करने नी शिक्षा दी श्रीर उनके वजीफे तथा ग्रदरार निश्चित कर दिये ताकि वे परलोक के कार्य में ध्यस्त हो जायें।

मुत्तान फीरोज माह द्वारा निमित जो भवन धषवा धन्य धवशेष मिलते हैं, उनका विवरण इस प्रवार है नहरों ने वीच ४०, मस्पिद ४०, मदरने ३०, खानलाहे २०, राज प्रसाद १०, सरायें २००, नगर १००, होड ४, चिकिन्मा नय १०, मक्यरे १४०, स्तानागार ३०, मीनार १४०, पुत १४०, उद्यान धर्मानत स

१. इसने विषय में कनुराने कीरोचशाही ना अनुसार द खा।

मुहम्मद शाह ने पुनः जसेसर में स्थान ग्रहण किया। उपयुक्त वर्ष के रमजान (पासत सितम्बर) मास में उसने मुखान, लाहीर तथा अन्य कस्वो में यह आरेश भेजा कि जिस मुहल्ले तथा गयो में फीरोज शाह से दाल मिलें छन्हें बन्दी बताकर उनकी हत्या करा दी जाय। इस मारेश के पहुँचने पर बहुत से स्थानो पर एक ही दिन में अर्थाधक हत्याकाण्ड हुमा और प्रजाक कार्य मध्यवस्थित ही गये। इस प्रदेश की मिथकीं जनता ने कर तथा खराज अदा करना बन्द कर दिया तथा वह जयद और नाना प्रकार से बिहोह करने लगी।

(२४४) मुहर्रम ७६२ हि॰ (दिसम्बर-जनवरी १३न६-६० ई०) में हुमायूँ खी ने प्रान्य समीरा पहिल जवाहरणार्थं सामाना के हाकिम मालिव ली, जिया वत्तुमुक्त अबूरियत, मुबरक ली मस्त्वाहृत तथा हितार फीरोज के हाकिम सम्स खी, तेना एकत्र करके पानीपत पर जवाई की तथा देहली के साम-पास के स्थानों को नष्ट कर दिया। अनू वक्त शाह ने एमानुक ने एक्त अस्तारोही तथा अस्त्रार्थे तथा विद्यार्थे तथा विद्यार्थे तथा विद्यार्थे तथा विद्यार्थे तथा अस्त्रार्थे तथा विद्यार्थे तथा अस्त्रार्थे तथा विद्यार्थे तथा अस्त्रार्थे तथा विद्यार्थे तथा विद्यार

मन्न सक साह सामाचार पाकर वसी दिन एक पहर दिन चढ़े सेना लेकर शहर (बेहसी) पहुंचा और बहाउड्दीन जगी को, जिसे मुस्तान मुह्नमद शाह ने द्वारों को रसा हेतु निमुक्त किया पा, हत्या करा थी और शुभ राजमाद को और राजा हुमा । मुहम्मद शाह विजया होकर होंचे खात के द्वार से बाहर निजया होकर होंचे खात के द्वार से बाहर निजया हो कर होंचे खात के द्वार से बाहर निजल नाम और पुतः जलेसर पहुंच कर प्रपानी सेना से मिल गया । मुहम्मद शाह के कुछ समीर, उशहरखार्य खलील खाँ बारकक, मलिक भावम, (२४६) मुस्तान कीरोज खाह का भागिनेय इस्माईल बन्दी बना लिये गये और उनकी हत्या कररों गई। मुख लोग ग्रंद में मारे गये।

इसी वर्ष रमजान मास ( प्रगस्त-सितम्बर १३६२ ई०) में मोर हाजिब सुन्तानी ने मृत्रू वक्र साह का विरोध प्रारम्भ कर दिया। सुन्तान फीरोज साह के कुछ दायों ने जो प्रमीर हो गये थे विरोध गुरू कर दिया। सब लोगों ने गुरू रूप से प्रुट्टम्पद साह को पन लिखा। मृत्रू वक्र शाह विवस होकर बहादुर नाहिर के कोटले की थोर उससे सहायता लेने वस दिया। मिलक साहीन एमादुन्ममुरूक, मिलक बहरी तथा सफदर खाँ सुन्तानी को देहनी थीड गया। उसने देह वर्ष तक राज्य किया।

#### सुल्तान मुहम्मद शाह विन (पुत्र) सुल्तान फ़ीरोज शाह ।

१६ रमजान (२६ प्रगस्त १३६० ई०) को मीर हाजिब तथा फीरोज शाह के बुछ मन्य दासों के इस माराय के प्रार्थना पत्र मुहम्मद शाह को प्राप्त हुये कि सबूबक शाह मपने (२४३) पद कनुरीन को प्रदान हुमा। कुछ समय उपरान्त ध्रब सक साह को ज्ञात हुमा कि सनुरीन जन्दा फीरोड शाह ने कुछ धमीरो से मिल कर उसे हटा कर स्वय बादशाह बनने का पद्मन्त्र रच रहा है। प्रजू बक बाह ने कुछ धमीरो से मिल कर पहले ही कनुदीन जन्दा की हस्या करा दो और को लोग कनुरीन से मिल गये पे उन्हें भी तलवार में घाट उतार दिया। प्रजू बक बाह ने देहनी पर प्रिकार जमा कर बादशाहों के हाथियो तथा साजानों नो प्रपत्ने अधिकार में कर विषया भी कर विषया प्राप्त प्रमुख अपना कर बादशाहों के हाथियो तथा साजानों नो प्रपत्ने अधिकार में कर विषय और कर विषय साज कर बादशाहों के स्थान स्व

इसी बीच मे समाचार प्राप्त हुया वि सामाना के ग्रमीर सदा लोगो न मलिक सुल्तान बाह खुद्रादिल को जो सामाना का हाकिन था, २४ सफ्र (२२ फरवरी १३८६ ई०) को सुनाम वे हौज पर तलवार तथा कटार से मार डाला घीर उसवे घर को लूट लिया, उसका शीप शाहजादा मुहम्मद शाह के पास नगरकोट भेज दिया । सुल्तान मुहम्मद शाह नगरकोट से प्रस्थान करके जलन्धर के मार्ग से सामाना पहुँचा। रवी उल ग्रब्वन मास (फरवरी-मार्च १३८६ ई०) मे वह सिहामनारूढ हुया। सामाना के ग्रमीराने सदा तथा पर्वत के आचल ने जमीदारों ने उसकी पून अधीनता स्वीकार कर ली। देहली के भी कुछ अभीर तथा मलिक सर्व बक्र शाह से पृयक् होकर मुहम्मद शाह से मिल गये। २० हजार अध्वारोही तथा श्रसस्य पदाति उसके चारो शोर एकत्र हो गये। जब उसने सामाना से देहली की ग्रोर प्रस्थान किया तो देहली पहुँचते पहुँचते उसकी सेना मे ५० हजार घरवारोही मम्मिलित हो गये। २५ रबी उल घालिर ७६१ हि॰ (२३ अप्रैल १३८६ ई०) को सुल्तान मुहम्मद शाह जहाँ नुमा के राजप्रासाद मे उतरा। यथू वक्र शाह ने मुहम्मद शाह की सेना से युद्ध करने के लिए अपनी सेना फीरोजाबाद में छोड दी थी। सबूबक शाह के सैनिक २ जमादी उल ग्रब्बल (२६ अप्रैल १३८६ ई०) को सुल्तान मुहम्मद ने सैनिको से फीरोजाबाद की गलियो मे युद्ध करने लगे। उसी दिन बहादुर नाहिर बहुत से सैनियों को लेकर नगर में पहुँचा। अबू बक्र शाह की बडी ढाढस बँध गई। दूसरे (२४४) दिन ग्रवु बक्त शाह ने युद्ध की तैयारी करके युद्ध प्रारम्भ कर दिया। महम्मद शाह पराजित हुआ। २ हजार ग्रस्वारोहियो सहित यमुना नदी पार करके वह दोन्नाव में प्रविष्ट हो गया। उसने प्रपने मॅमल पुत्र हुमायूँ खाँ को सेना एकत्र करने के लिए सामाना भेज दिया। मलिक जियाउलमुल्क अरू रिजा, राय कमाखुद्दीन माईन तथा राय खलजीन बहती को जो उस ग्रोर ने जागीरदार थे, उसके साथ कर दिया और स्वय गंगा तट पर जलेसर नामक स्थान पर स्थान ग्रहस किया।

बाबान मान (जुलाई-सबस्त) में वह पुन सुद्ध करने ने लिए दहली की झोर रवाना हुआ। उसने कटली नामक साम में छद्ध दक शाह से सुद्ध किया। वसीकि सुत्तान मुहम्मद शाह के राज्य का समय अभी नहीं आया था, ऋत मुहम्मद शाह की सेना को पराजय हुई। अध् सक शाह ३ कीस तक पीछा करके देहली बागस चला गया। (२४०) ७६४ हि॰ (१३९१-६२ ई॰) में नर्रामह, सरदार हरन तथा धीरआनु के विद्रोह के समाचार प्राप्त हुये। मुद्रवान के प्रादेशनुसार इस्लाम खी की निद्रोहियों से प्रुद्ध इस्ते के विद्र्य मेरा प्राप्त हुया। बहुत इस्ताम खी ने मुद्र किया धीर पराजित हुया। बहुत के काफिर मारे गये। मुस्तान की सेना ने उसका पीछा किया। धन्त में उसने समा-याचन। की सीर इस्ताम खी के साथ देहनी पहुचा।

इसी बीच में ममाचार प्राप्त हुमा कि सरदार हरत ने बलाराम करने पर ध्राक्रमण कर दिया है। सुद्दान ने स्वय प्रस्वान किया थार काली नदी के तट पर पहुँचा। वे माणकर दशवा के किले में प्रदिष्ट हो गये। किस दिन मुख्तान इटावा पहुँचा कालियों ने राजि में किवा छोड दिया ध्रीर माण खडे हुमे। दूसरे दिन मुख्तान किले को नष्ट करके कम्लीज की घोर प्रस्थान किया। क्रमीज के बाफिरों तथा दसमुक के राधी को दण्ड देकर जलेसर पहुँचा। वहाँ मुद्दुसदावार नामक किले का निर्माण कराया।

उपयुक्त वर्ष के रजब मास (मई-जून १३६२ ई०) में स्वाजये अहां नायब का पत्र, जो सहर (देहनी) में या, इस प्रायय का प्राप्त हुमा कि इस्लाम मी विद्रोह के विचार से पत्राय पहुँचकर उपद्रव मधाने की योजना बना रहा है। मुस्तान यह समाचार सुनकर जलेसर में सेना सहित शहर (देहनी) में प्रविच्ट हुमा और एक गोस्टी धामीलित की। उसने इस्लोम खीं को बुलवा कर उससे वास्तिवकता के विषय में प्रका किया। उसने इसीनार नहीं किया। एक हिन्दू विस्ता नाम जांखू या तथा उससे प्रतीय ने जो उसके यह को उसके विच्छ कूटी गयाही दी। मुस्तान ने इस्लाम खाँकी हत्या करा दी और खाने जहाँ को बजीर नियुक्त कर दिया। मित्रक मुक्तिवल को सेना देकर मुहम्मदावार भेजा।

७६५ हि॰ (१३६२-६२ ई॰) में सरदार हरन, जीतींमह राठोर तथा बहासुड़ी के मुकर्म बीरमानु के विद्रोह करने के समाचार प्राप्त हुए। सुस्तान ने इस विद्रोह को सान्त करने के विद मिलक मुक्रेडुलामुरक को मेवा। जब दोनों सेनाकों में मुद्र हुमा दो मिलक मुक्रेडुलामुरक ने साम का प्रस्तात रखन कर उपर्युक्त रायों को अपना आज्ञाकरों वन जिया और प्रपन्त साम कल्लीज से नया और खल हारा उनकी हत्या करा दी। राये सेर (मुमेर ?) माग कर इटावा पहुचा। मिलक मुकरेडुलमुलक सीटकर मुद्रम्मदाबाद पहुँचा।

कुछ विद्यासपामो सहित कोटले को मोर चम दिया है। उन्होंने मुख्यान मुहम्मद के लघु-पुत्र खाने सानों को हाथों पर सबार किया और चत्र वतके सिर पर लगाया। १६ रमजान (२१ समस्त १३६० ई०) को मुहम्मद साह देखी पहुँचा भीर कोरोजजावर के राज्यातास से सिंहासपास्ट हुआ। भीर हाजिब सुस्ताकों ना दिवारत का पद प्रदान दिया और उसकी उपाधि इस्लाम खोर खी। छीरोज साह क दास तथा सहर (देहली) के सब लोग मुहम्मद साह से सिल गये। जुछ दिन उपरान्त वह फोरोजाबाद से देहली पहुँचा और जुम राजप्रासाद में विद्यासगास्ट हमा।

इसी बीच में प्रत्ररात के हार्किम प्रकरेंह सुस्तानी के विदोह तथा अध्याचार का समाचार प्राप्त हुया। उसन वजीहलमुल्क के पुत्र उक्तर खों को ग्रजरात के सारात हेतु प्रेज दिया।

र दास नहीं है।

लेवर साहीर के करोही द्वार पर युद्ध किया। सारग खां की विजय प्राप्त हुई। घेखा खोसर पराजित होकर जम्मू पर्वत की क्रीर भाग गया। दूसरे दिन सारग खां में खाहीर के किसे को भी प्राप्त क्रियक्तार में कर लिया। प्राप्त माई मिलिक कम्यू को भादिल खाँ की जपायि प्रदान करने वहीं छोड दिया और स्वय दी गलपुर पहुँचा।

जपर्युक्त वर्षे में सावान मास (जून १३९४ ई०) में सुरतान महसूद शाह, मुकरंब सौ तया कुछ हाथी धौर खासा खेत के ममूत्रों को शहर में छीड कर स्वय समादत खी सिष्टित गत्रानियर तथा वयाना की भौर गया। जब सुरुतान म्वालियर के निकट पहुचा तो मिल स्वा उद्दोन घारवाल, मुशारक खीं, मिल राजू ना पुत्र तथा सारग खीं का माई मल्लू, समावत खीं के विषद पहुचन्त्र रचने लगे। समावत खीं के विषद पहुचन्त्र रचने लगे। समावत खीं के विषद पहुचन्त्र रचने लगे। समावत खीं को सुचना मिल गई। उसने मिलक यलावहीन तथा मुवारक खीं को वन्दी बना कर मरवा दिया। मल्लू माग कर मुकरंब खीं के पास देहली पहुचा।

मुस्तान भीझातिसीझ देहसी वाषस हुमा । मुक्तरंब खाँ उसके स्वागतामं बढा । अब मल्लू के माने के कारण मुस्तान के क्रीय का उसे पता बता तो वह कियो न किसी युक्ति (२४२) से सहर (देहनी) पहुँचा और विरोध का मरूबा तुतन वर दिया । मुस्तान ने सम्रावद खाँ सिहत शहर को पेर विया और निराय प्रति युक्त होने लगा । ३ मास तक दसी प्रकार पूर्व होता रहा । इस समय मुकरंब खाँ के कुछ हितीयों ने मुस्तान को घोला देकर सम्रावत खाँ से प्रथक वर दिया और उसे सहर में लाये । हाथो घोषे तथा राज्य की पन सम्पत्ति समायत खाँ के पास रह गई। कुकरंब खाँ के मुस्तान के माने के मरूख सार हो समायत खाँ के पास रह गई। कुकरंब खाँ को मुस्तान के माने के मरूख सार हो गई मोर वह युव्ह वे विचार करने वाहर निकला कि हम्म परिवाद हुमा और पुता: क्रिये में वन्द हो गया। जब समायत खाँ ने देखा कि देहती को विजय बढी कठिन है और वर्ग छुत्त मा गई है तो वह सहर से निकल कर फीरोजावाद पहुचा। हुछ विशेष व्यक्तिमा सुमाया। विचाय सार हो ना (दुन) फतह खाँ विचाय सार को को में मात में मा मुस्ताया। उप तप सार हो तमा (दिसम्बर १३९४ ई०) में कीरोजावाद के राजनिंहासन पर मारू हो। या भीर उसने नासिस्टीन नक्षत नाह की उपित परिवास की।

मन्त्र नी जपाधि इकवान स्त्रों रक्षी गई। वेस्त ना किसा उसे सींप दिया गया। देहनी तथा भौरीखाबार के मध्य में निश्व दुढ़ होते थे। दोशाव के मध्य में कुछ पराने, पानीपत, सोनपत, रोहतन, मज्जर तथा देहनी ने २० गोम तन वे स्थान मुनरत साह ने प्रधिकार में (२१३) रहे। महमूद साह के पान देहनी ने कित तथा खान के स्राविष्कि सम्य स्थान न

## सुल्तान ग्रलाउद्दीन सिकन्दरशाह

वह सुरवान मुहरमद बार्का मफला पुत्र या और उसकी उपाधि हुमायू खी थी।
मुहरमद बाह की मुत्यु के उपरान्त ३ दिन तक वह बोक सम्बन्धी रस्मो की पूरा करता
रहा। १६ रबी उस धराव (२२ अनवरी १३६४ ई०) को वह धमीरों, मितकों, सैमिटो,
काजियो तथा देहमी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सहमति से सिट्सनास्ट हुमा। स्वाजये जहाँ
को विजारत प्रदान थी। येप प्रदासियों को उसी प्रकार रहने दिया। ४ जमादी उसप्रवस्त (६ मार्च १३६४ ई०) को वह रुगल हुमा धौर उसकी मृत्यु हो गई। उसने एक मास
(२४०) भीर १६ दिन तक राज्य किया।

### सुल्तान मुहम्मद शाह।

वह मुस्तान मुहम्मद साह का लघु पुत्र था। जन मुस्तान धलावहीन की मृत्यु हो गई तो सिंधकीय अमीरों, उदाहरणार्थं सामाना के हारिम गांतिक राौ, राव कमालुहीन मार्दन मुजारक तो, हलालू, स्वास खौ—इन्ही तथा को का हारिम जांतिक राौ, राव कमालुहीन मार्दन मुजारक तो, हलात की मृत्यति के विना प्रपत्ती लागीरों को जाना चाहा। खाने जहा को मुचना हो गई। वह उन्हें सान्दनता देकर घहर (देहली) लाया। २० वमादी उत्त घटका (२२ मार्च १९४ ई०) को अमीरो, मिलको तथा शहर देहली ने प्रतिष्ठित स्वस्त्र या इत्त उत्त व स वह पुत्र राधप्रादाव में विद्वासतास्व हुमा और मुलान गांकिस्तीन महसूद शाह उत्तकी उपाधि हुई। उत्तरे ब्लाजये जहा को सुकर्रव हा हुई। उत्तरे ब्लाजये जहा को सुकर्रव हुई। उत्तरे ब्लाजये जहा को सुकर्रव ही की उपाधि प्रदान की छोर उत्त स्वर्ध की उपाधि प्रदान की छोर देश स्वर्ध की उपाधि प्रदान की सार खा की अधाद खा की उपाधि प्रदान की सार खा की उपाधि प्रदान की सार खा की अधाद खा की उपाधि प्रदान की सार खा की अधाद खा की उपाधि प्रदान की सार खा की अधाद खा की उपाधि प्रदान की सार खा की अधाद खा की उपाधि प्रदान की सार खा की अधाद खा की उपाधि प्रदान की सार खा की सार की सार खा की सार

हिन्दुस्तान के निचने भाग-जीनपुर तथा उसके आसपास के स्थान-ज्यमीदारों के प्रमुख के कारण धम्यमियर हो गये थे। रजाजा सस्वर की, जो रजाजये जहाँ हो गया था अग्रेष जिस सुस्तान मुहम्मद ने जीनपुर की थोर नियुक्त किया था, उपाधि सुस्तामुजाक निष्टित की और कत्रीज से पिहार तक उसे सीप दिया।

रजब ७६६ हि० (मई १३६४ ई०) में २० हाथी तथा मारी थेना देकर उसे थिदा किया। मुल्तानुस्पर्क ने उस प्रदेश में पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सिया भीर उस प्रदेश के मासपास (२५१) के वर्षोदारी को अपने प्रधीन कर सिया। बहुत से किसो का जो प्यस्त हो गये थे पून निर्माण कराया। आजनगर के राग तथा सदमीती के बादबाह वो उपहार प्रसिवर्ष सस्तान फीरोंब शाह को भेगा करते थे, वे उसे मेजने संगे।

उसी वर्ष गुल्तान के श्रादेशानुसार सारम सौ दीवातपुर पर अधिकार जमाने तथा वेखा स्रोवार के उपप्रव को सान्त करने के लिये भेजा गया। साबान मास (वृत्त १३६४ ई०) में यह दीवानपुर पहुँचा और तेना की व्यवस्था की। जीकाद ७६६ हि० (ध्रास्तिसस्य १३६४ ई०)में राम खलशीन मट्टी, राम दाऊद, नमासुदीन माईन तथा मुल्तान की तेना की तेनर उस और रसाना हुमा। जब यह साहीर के फिल्ट पहुँचा तो तीसा खोखर ने अस्पिक तेना प्रिषकार में भा गये। तातार खाँ प्रयत्न के बावजूद देहनी के किले पर विजय प्राप्त न कर सका भीर पानीपत की विजय के समाचार पाकर निःसहाय धवस्या में भ्रपने दिता के पास पुत्ररात पहुँच गमा। इकवाल खाँ देहनी भागा। तातार तो के जामाता नसीरनपुटक को, जो इकवाल खाँ का हितीं भा भीर इकवाल खाँ के लो जाने के कारण, तातार खाँ ना सहायक हो गया था, मती धाँ के विजय से मां उसे हो गया था, मती धाँ के विषय से एक का भाग उसे सी पिता के साथ तक का भाग उसे सी दिया भीर वह स्वाई रूप से राज्य करने लगा।

(२,४४) सफर क०१ हि० (प्रस्तुवर-नवस्वर १३६८ ई०) मे यह सुबना प्राप्त हुई कि साहेव किरान धमीर तैमूर प्रगिन ने तलस्वा नामक स्थान की विष्यस करके मुस्तान में प्रधान किया है घोर जो सीग मिर्जा पोर मुस्तम्द द्वारा वस्त्री बनावे गये में उन सबकी हत्या करा वी है। इकवाल खो यह सुबना पार बढ़ा तथा पोर सेना तथा सामग्री एकन करा दी है। इकवाल खो यह सुबना पार बढ़ा प्रमानेत कुमा पोर सेना तथा सामग्री एकन करा ते लगा। साहेव किरान ने मुस्तान से प्रस्थान करके मटनीर से किते की घेर लिया। राय खनजीन मट्टी को बन्दी बना लिया। जो लोग पिर हुमें पे उनकी हरया वरादी। वहीं से उन्होंने सामाना के प्राथमात तक करपानों पर प्राप्तमाल किया। बोदालपुर, प्रजीधन तथा सरप्ती ते कुछ सोग मानकर देहली पहुँच गये। बहुत से लोग वस्त्री बना सियो यो घोर उनकी हरया करा दी गई। प्रमीर साहेव कियान ने बहुती से प्रस्थान विया भीर दीमाल के मध्य की वितायन में पहुँच। प्राधिकाश स्थानों के विवायन करके तथा वहीं के निवासियों को बन्ध निवायन में पहुँच। प्राधिकाश स्थानों कहा जाता है कि गंगा तट से लिया तट कर लगानग ४० हवार हिन्दुस्तान के निवासी वस्त्री बनाये येग, बहुत से लोगों की हरया करादी। प्राधिकार सोग माम भाग कर पत्री में प्रविद्व हो से पर ।

जमारी उल प्रव्यव ८०१ हि० (जनवरा-फरवरी १३६६ ई०) में समीर तेमूर ने यमुना नदी पार को भीर फीरीजावाद में पड़ान किया। दूबरे दिल ही के खास के निकट पड़ान किया। दूबरों दिल ही के खास के निकट पड़ान किया। दिल जात खा तहर (देहली) के बाहर निकला भीर विविच्च प्रकार के कार्य करने लगा। यह तें दूस की तें के बीरों के प्रवस्त माजकपाल में ही पराजित हो गया भीर बहुर (देहली) में प्रविच्च हो गया। बहुत से लोग पर-दिलत हो गये थारे बहुत से लोगों की हत्या करादी गई पाप वारी बना निये गये। उनके सैनिक तथा हाथियों ने बहुत बड़ी सक्या साहेव किरान के प्राप्त हो गई। राजि में महत्त्व खाँ प्रयने परिवार को छोड़कर बरन करने की छोर कल दिया। हो गई। राजि में महत्त्व खाँ प्रयने परिवार को छोड़कर बरन करने की छोर कल दिया। हुत्तान महतूद घरने बड़ी से से से की वाबा विव्यवस्था को लेकर पुजराय कल दिया। हुतरे दिन साहेब किरान ने बहुर (देहली) वालों को प्रमान दे दो छोर प्रमानी वा कर एकत्र करने वालों की किरात करने वालों की करोरता कि कारण करने वालों की करोरता करने वालों की करान करने वालों की करोरता कि कारण करने वालों की करान करने वालों की करान करने वालों की करान करने वालों की करान करने वालों की स्थान करने वालों की करान करने वालों की हाला करने वालों की हाला करने वालों की हाला करने वालों की स्थान करने वालों की स्थान करने वालों की स्थान करने वालों की स्था होते वालों करने वालों की स्थान करने वालों की स्थान होते करने वालों की स्थान करने वालों की स्थान होते वालों करने वालों की स्थान करने वालों की स्थान करने वालों की स्थान करने वालों की स्थान करने वालों की स्था करने वालों की स्थान करने वालों की स्थान होता करने करने वालों की स्थान करने वालों की स्थान करने वालों की स्थान करने वालों की स्थान करने वालों की स्थान करने करने वालों की स्थान करने करने वालों कार करने वालों के स्थान करने वालों की स्थान करने करने करने करने करने

कुछ दिन उपरास्त खिळा खीं जो मेदात दे पर्वत में पुत्त मया था, बहादुर माहिर पुत्रारक खीं तथा बजीर खीं सहित क्षमा आचना करता हुया साहेब किरान की छेवा में उपस्थित हुया। साहेब किरीन ने खिच्यू खीं के ब्रतिरिक्त, इस कारण कि वह सैथिद तथा नेक रहे। इन दोनो बादशाहों ने मिलनो तवा श्रमीरो ने प्रत्येक प्रदेश पर श्रपिकार जमाकर अपने भ्रापको हाकिम तथा शासक बना निया। ३ वर्ष तक यही दशा रही।

जर्युं क वर्ष के रवी उस अन्यत मास (नवाबर-दिसम्बर १३९७ ई०) में साहेर किरान तैं सूर गुर्गान के पीत्र मिर्जा पीर मुहम्मद ने तिन्य नदी बार करके उच्छ के किसे को पेर लिया। मिर्जा के सात्र जाता होता रहा। वारत खाँ की श्रीर से उच्छ का हाकिम था, विर नया। एक नास तक दुक होता रहा। बारत खाँ ने, मिलक ताजुदोन नायब को ४ हजार प्रतिष्ठित सवार देवर मिलक प्रति होता रहा। बारत की ना मिर्जा पीरा मुहम्मद ने यह सूचना पाकर किला छोट दिया भीर बढ कर सञ्जयों पर आक्रमण कर दिया। मिलक ताजुदोन पराजिन हुया। मिर्जा पीर मुहम्मद (१४४) ने पीछ से आकर मुन्तान के किसे को पेर लिया। छ मास तक सारण खाँ मुद्ध करता रहा। नित्यप्रति मुद्ध होता था। मत्त में उसने क्षमा याचना बरके पीर मुहम्मद की सधीनता स्वीवार कर ती। मिर्जा पीर मुहम्मद मुल्ता। विवस के कुछ दिन चररान्त तक वहाँ ठहरा रहा।

वगर्युं के वर्ष के शब्बाल मास (जून-जुनाई १३६८ ई०) में इकवाल सी मुसरत साह की तेवा में पहुँचा । शेवल कृतुबुदीन बहितयार काकी के मजार में कृपन सारीक को मध्यस्य मनाकर शेगो पत्न बनल-बढ हुये । नुमरत साह को वे तेना तथा हार्षिया सहित जहां पनाह के किले में वे गये। महसूद शाह, मुकर्देव सी तथा बहादुर नाहिर सहिना मानीन देहली में किना सन्द रहा । शीवरे दिन इकवाल सी ने छत तथा विश्वसस्यात द्वारा नुसरत साह को अमावधान बनाकर अपने प्रियक्तार में करना चाहा। पर-मु नुसरत थाह विवश्च होकर किले के बाहर निकला प्रोर कुछ व्यक्तियों सिहत कीशोखादा रहिव स्था। बही मी न ठहर तकने के नारण बहु तातार सी वजीर के समक्ष पहुँचा । फीरोखाबाद इकवान सी के प्रयोग हो गया । मुकर्य खाँ जहाँ पनाह के किले में प्रविष्ट होकर अपनी रक्षा करने लगा। इकवाल सी तीना एकत्र करके मुकर्दव सी के पर जब बहु धसावयान था गहुँचा धौर उसे क्षमा न प्रदान की श्रीर उसकी हत्या कर सी । मुस्तान महमूद शाह को कोई कटन पहुँचाया ग्रीर उसे कठनुतनी बना कर स्वय राज्य करने कमा।

जोकाद मास (जुलाई-प्रगस्त १३६८ ई०) में इकवाल खां वातार खा पर प्राक्रमण करने के लिए पानीरत पहुंचा। वातार खांने कुछ क्षोगो को घोडे से हावियो सहित किले के मीतर छोड दिया भीर प्रन्य मार्ग से देहती की घोर प्रस्थान किया। ३ दिन उपरास्त पानीपत के किले पर विजय प्राप्त हो गई। वातार खांके हाथी तथा सेना इकवाल खांके

# तारीखे सिन्ध <sup>ब्रयवा</sup> तारीखे मासुमी

[लेखक-सैयिद मुहस्मद मासूम भक्करी]

[प्रकाशन-पूना १६३८ ई०]

(६४) कहा जाता है कि सुस्तान मुहम्मद बिन तुग्रबुक साह की मृत्यु के उपरान्त गुस्तान फीरोब साह सिहासनास्व हुमा और उसने देहनी की घोर प्रस्थान किया। जाम वैरहीन ने कुछ मजिलो तक उसना पीछा किया भीर सन्त के उपान्त से, जो सहवान के निकट है, जीट माया। मुस्तान फीरोब साहे के हृदय में उसका मय था। जाम वैरहीन ने सुस्तान फीरोब साह के प्रस्थान के उपरान्त न्याय तथा (प्रवा के प्रति) उपनार प्रारम्म कर दिया। प्रवा तथा संबंधासारण की देश माल तथा समदि की पूर्ण व्यवस्था करने साग।

उस जाम के राज्य-काल की घटनाधों में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। एक दिन वह प्राप्त विद्यासपात्री तथा सेवको सिह्त अमण कर रहा था। अचानक उसे एक खाई में मतुष्यों को हेड्डियों टिएंगत हुई। वह बहा पहुँचा और उसते उन्हें देस कर अपने तेवकी से कहा, (६५) "तुम जानते हो कि हिड्डिया प्रम से बचा कह रही हूँ " वे सोग सिर मुका कर चुण हो गये। जाम ने कहा "उन पर धरावाचर हुमा है और वे न्याय चाहते है।" उसते उन तोगों की मुख्य के कारण जानने का प्रमत्न प्रारम्भ कर दिया। एक बुढ़ को जिसका उस स्थान से सम्बन्ध या चुनवाया और उसते उन होड्डियों के विषय में पूछा। बुढ़ ने बताया कि ७ वर्ष पूर्व एक कारवान गुजरात से इस स्थान पर भागा था और ममुक समूह ने उननी हरवा कर दी और उनकी यन-सम्पत्ति सुट की। उनकी अधिकात यन-सम्पत्ति मौजूद है। जब जाम को यह पता बता तो उसने समस्त पन एकन करने का आदेश दे दिया। उसमें से प्रियकाश एकन कर विया गया। उसने कुछ भारभी गुजरात के वालों के पास भेन कर कहताया कि इस पन को वो लोग मारे गये है, उनके उत्तराधिकारियों को पहुंचा दिया जाय और हत्यारों का समन् पता पता गया। उसने स्थान पता अपने समस्त सम्लाग स्थान के बालों के पास भेन कर कहताया कि इस पन को वो लोग मारे गये है, उनके उत्तराधिकारियों को पहुंचा दिया जाय और हत्यारों का स्थान पता पता गया।

इसके कुछ वर्ष उपरान्त उसकी मृत्यु हो गई।

#### जाम बाबनिया (बौहबना)

यपने पिता की मृत्यु के उपरान्त वह समीरो तथा राज्य के प्रतिष्ठित लोगों की सहमित से विहामनास्त्र हुया। इस बीच में मुल्तान फोरोज बाह हिन्दुम्तान तथा मुजरात के सासत प्रक्य को भीर में निर्देशन हो गया था। उसने सिच्च विजय करने का सकस्य किया। जम बाबीनमा उसने मुख्य नरता रहा। मुल्तान फोरोज साह ३ माछ तन उस क्षेत्र में ठहूरा रहा। जब जस था, सभी को बन्दी बना सिया धौर वहाँ से सौटने का धादेश दिया। वे पहारों के घौषन से होते हुए कायस हुये भीर सियासिक पर्यंत के घौषल का प्रदेश संमूर की सेना द्वारा विष्यम हो गये।

जय साहेव किरान साहोर पहुँचे सो दोला खोसर थो, वो सारत सी दो गड़त के पारए साहेव किरान से मिल मवा था भीर भपने भावनो मार्ग-दर्शन तथा हितैयी बताता था भीर जिसने सहिते पर सन हारा मधिकार जमा तिया था, किसी न किसी गुणिन से बन्दी थना तिया गया। तथा तथा तथा साहोर को विव्यन्त कर दिया गया। तथा साहोर को विव्यन्त कर दिया गया। विद्यु सी वो मुल्लान तथा दोनालपुर सौंव कर, माहेव किरान ने गाल पार्स से साहोर हो भी प्रस्तान दिया गया।

# परिशिष्ट

- (त्र) खेरल मजालिस (शेल नसीस्ट्रीन महसूद विरागे देहनी)
- (व) इन्साये माहरू (ऐतुनमुल्क ऐतुहीन श्रव्दुल्लाह माहरू)
- (स) दीवाने मुतहर (मृतहर कडा)
- (द) सुल्तान फीरोज शाह तथा एसके एत्तराधिकारियों के सिक्के

की प्रापिकता एव पिस्सुको का बाहुक्य हो गया तो मुस्तान ने प्रथम वर्षों में पटन गुजरात की धोर प्रस्थान किया। वर्षो क्युत्त के उपरान्त उसने पुन. क्षाक्रमए किया धोर प्रास्थ्य देशा प्रपत्ने साथ ले गया। घोर पुट हुमा। प्रत्न में जाम वाकीया बन्दी बना निया गया धोर समस्त किया प्रदेश का किया गया धोर समस्त किया प्रदेश सुरुतान कीरोज बाह के दासी के क्यीन हो गया। मुस्तान जाम को अपने साथ देहती से गया। वह बहुत समय तक मुस्तान की सेवा में रहा धोर बड़ी योग्यता से सेवा करता (६६) रहा। मुस्तान ने प्रसन्त होकर उसे बादशाही जम प्रयान किया घोर पुन. सिन्य पर राज्य करने के लिये भेज दिया। १५ वर्ष तक राज्य करने के उपरान्त उसकी मृद्ध हो गई।

#### परिशिष्ट ग्र

# खेरुल मजालिस

[ शेख् नसीरद्दीन महमृद् चिराग्ने देहली ] संकलनकर्ता—मोलाना हमीद कजन्दर [प्रकाशन—चलीगढ़ विश्व विद्यालय इतिहास विभाग नं० ४]

#### मजलिस १

हवाजा (नसीरहीन महमूद चिरागुँ देहली) ने मुफ्ते (हमीद कलन्दर) इस प्रवसर पर नहा कि "हम तुभी कलन्दर कहें ग्रथवा सुकी ? कलन्दर किस प्रकार कह सकते हैं ? तू विद्वान है।" सेवक ने निवेदन किया कि में एक बार शेख निजामुद्दीन श्रौलिया की सेवा में था, शेख के समक्ष भोजन लगा हुआ था। दोख ने भोजन करते समय एक टिन्या तोडी और आधी अपने सामने रखली ग्रीर ग्राधी सेवक को दे ही। मेदक ने उस टिकिया को लेकर उसे ग्रास्तीन में खिया लिया । जब सेवक होस के पास से बाहर निवाला हो कलन्दरों ने उपस्थित होकर कहा. "रोखजादा हमें फूछ दो।" मैने कहा "मेरे पास कोई भी वस्त नही।" कलन्दरी को वरफ हारा सब कुछ भात हो गया था। उन्होंने कहा कि "आधी टिकिया जो तुमें शेख से प्राप्त हुई है वही हमें देदे।" सेवक उस समय बाल्यावस्था में था। उसे धाइचयें हुन्ना कि उन्हें इस बात का किस प्रकार पता चल गया। वहाँ अनमें से कोई भी उपस्थित न था। विवश होकर वह आधी टिकिया निकास कर उन्हें दे दी । क्लन्दर लोग उसी स्थान पर जो हदली जलाने 3 में किलो-·खड़ी की जामा मस्जिद के निकट था बैठ गये और उसे टकड़े-टकड़े करके खा गये। इसी बीच में सेवक का पिता शेख के पास से बाहर आया और पछा कि "टिकिया बया की ?" मैने कहा 'कलन्दरों को दे दी।" उन्होंने शोक प्रकट किया ग्रीर कहा "क्यो दी ? वह वहत वडी देन थी।" वे उसी उत्तेजना की श्रवस्था में शेख की सेवा में उपस्थित हये । शेख की इस बात का पता चन गया । वे कहने लगे "मौलाना ताजुदीन तुम सतुष्ट रही, तुम्हारा यह पुत्र कलन्दर होगा ।" इस पर मेरे पिता को संतोप हो गया। क्योंकि ग्रेंख सेवक को कलन्दर कह प्रके हैं; ग्रतः स्वाजा भी कलन्दर कहें। जब स्वाजा ने यह कहानी सुनी तो वहा कि 'मुक्ते ज्ञात न या कि त् थेख (निजामहीन श्रीलिया) का शिष्य है। या में तक में श्रालियन कहाँ।' मेवर निवट पहुंचा, ख्वाजा ने प्रार्तिगत किया ।

#### मजलिस २

सेवक मौताना बुरहानुद्दीन <sup>४</sup> ने मलफूब भे, ख्वाजा की सेवा में ले गया। ट्वाजा ने उसमें में योडा सा माग पढ़ा श्रीर बार बार गही वहते ये कि "दरवेदा. बहुत श्रव्छा निसा है।"

गोडी ।

२ मुफियों की देवी प्रेरणा।

१ बोदारों के मध्य का स्थान (घर !)।

पक प्रतिद्व स्पेत्री जिनका मजार पुरदानपुर ( दौलताबाद ) में है । वे रोख निकामुदीन कौलिया के शिष्य थे / पुरदासुदीन की मृख्य ११११ दें० में हुई ।

<sup>¥</sup> बायीकासंबद्ध।



ईश्वर के जिक्र में खाली नहीं रत्नी। राज-प्रासाद में प्रविष्ट होनर में कहता ह कि हे ईश्वर ! में तेरे प्रतिरिक्त विसी को भी नहीं देखता। मानो तेरे समक्ष खड़ा ह। ग्रमीर की सेवा में खड़े होकर में यह प्रतिज्ञा करता है कि है ईश्वर ! ग्रमीर जिस किसी का भी कार्य मेरे सुपूर्व करे तो इंश्वर मुक्त में इतनी शक्ति दे कि घन, नर्म तथा बचन द्वारा उनने नार्यनो प्ररानरूँ। नारते के समय में पुन घर लौट आता है और वज करके नमाजे चारत पढता है। विधाम का समय भा जाने पर विश्वाम करता हैं। विश्वाम स उठकर पुन वजु करता हु भीर घर में सुन्तत <sup>३</sup> की नमार्जे पढता हैं। ग्रनिवार्यनमाज मस्जिद में पढता हैं। पुन राज प्रासाद में उपस्थित होता है भीर खराका जिक करता रहता हैं। पून सायकार्यकी नेमाज के समय घर पहुँच जाता है और सायकाल की नमाज जमाग्रत<sup>3</sup> के साथ मस्जिद में पढता है। तत्त्रहचात इशा भें की नमाज पढता है भौर सोन क समय की नमाज । इसी प्रकार श्राधी रात तक में व्यस्त रहता हूँ। अन्य मशायखंभी इसके अतिरिक्त क्या करते हैं ? में सर्वेदा रोजा रखता हू। कुछ मशायेख खानकाह में एकान्तवास करते है। मे राज प्रासाद में, मार्ग में, तथा घर में उपासना करता रहता हूँ।' निष्कर्ष यह कि वह ससार के कार्य में व्यस्त रहता था किन्त वह मुजायख के स्थान तक पहुन गया था। उसका कारण यह था कि वह जनसाधारण से उत्तम व्यवहार करता था। सांसारिक पद स उसे कोई हानि न पहुंचती थी। ख्वाजा खिच्च जैस व्यक्ति ने उससे ईमान की रक्षा की प्रार्थना का अनुरोध विया।

तत्परचात् स्वाजा ने उस दानिशमन्द की कहानी सुनाई जो काजी था। एक दरवेश काओं के समक्ष पहचा धौर उससे प्रार्थना की कि बादबाह न मेरी मिल्क की भूमि का भरहरण कर लिया है और उस भपने राजशासाद में सम्मिलित कर लिया है। काजी ने अपने प्यादे की बुलवाया ग्रीर ग्रपनी नियुक्ति का फरमान उसे देकर बादशाह की सेवा में भेज दिया भीर उससे तीन बात कही। (१) तु बादगाह से यह निवेदन करना कि वह शरा की पताका काया है, यह कह कर देखना कि बादशाह क्या करता है। वह शरा की पताका का सम्मान वरता है प्रयवा नहीं। यदि सम्मान न करे तो नियुक्ति का फरमान चूम कर उसके समक्ष रख देना भीर कहदना कि क़ाज़ी ने कहा है कि किसी भ्रन्य की बाजी बनादे। यदि बादसाह धराकी पतानाना सम्मान वरेती उससे नहना कि तन एक व्यक्ति की भूमि का भपहरण किया है और उसे अपने राजप्रासाद में सम्मिलित कर लिया है। उसने इस बात ना भमियोग चलाया है नि या तो बादशाह बादी का उत्तर दे या वादी नो बुलाकर सन्तुष्ट करे। यदि बहु इनमें से दोनों बातें न करे तो पून फरमान वो चूम कर उसकी सेवा में प्रस्तृत करके कह देना कि विसी धन्य को काजी नियुक्त कर दे। प्यादा पताका को लेकर बादशाह की सेवा में पहुचा । राजप्रासाद में पहुँच कर उसने यह सूचना भिजवाई कि शरा की पताका भाई है। बादशाह ने प्यादे को बुलवा लिया छीर जब वह राजसिहासन के समक्ष पहुँचा हो बादशाह राजिंसिहासन से उतर श्राया श्रीर खडा हो गया श्रीर पूछा कि क्या कहना है। प्यादे ने वहा एक दरवेश ने दावा किया है कि तुने उसकी मिल्क की भूमि का प्रयहरण हिया है भीर उमे भपने राजप्रासाद में सम्मिलित कर लिया है। क्वाजी ने बहलाया है कि या ती

नारते के समय की नमाज ह

वे नमार्थे जो मनिवार्थ नहीं।

रे मस्बद्ध में मामुद्रिक समात्र ।

४ रात्रिकी कल्लिम क्रनिवार्थ नमाउ।

१ भार्मिक न्यक्तियों को दो जाने वाली नृमि।

यहाँ बात्सवे रारा के सम्मानित आहेश से है।

सेयक को स्वाजा ने शत्यधिक प्रोस्ताहन प्रदान किया। सेवव ने त्याजा से उनकी ग्रजनिसी (भीटिज्यो) ना बुद्यात्त निखने की श्रदुमति बाही। यह वारण इस पुस्तक को रचना का हुस्या। मेने दसे ७४४ हि० (१३४४ ई०) में प्रारम्भ विया श्रीर इसका नाम खैरल मजासिस रखा।

#### मजलिस ३

सेवा में उपस्थित हुन्ना। कथामत की चर्चाहो रही थी। कहने लगे कथामत निकट म्राचुकी । ७५५ हि० हो गई । इस चर्चाके समय ख्वाजाका मुख सफद हो गया। जो लोग उपस्थित थे, वे भी विस्मित हो गये। इसी बीच में स्वाजा ने आदेश दिया कि सुफियो के लिए भिष्ठान लाया जाय । चपस्यितगरा कयामत के भय से बड़े दुखी थे। मिष्ठान बीच में रखा रहा और किसी वो सूचना भी न हुई। ख्वाजा ने सेवक से कहा कि 'मिष्ठाझ ले जा. फिर लाना।" हमे यह ज्ञात न वा कि हम बाकाश पर है अथवा भूमि पर, रात्रि है या दिन। इसी प्रकार एक पहुर दिन व्यतीत हो गया। नियों में भी कोई सुधबुष न थी। इसी बीच में एक बानिशमन्दे आया भीर उसने उच्च स्वर में सनाम किया। बहुत से उपस्थितगरा न एक योगयाना आधा नार प्रयोग करण स्वर्ध न स्वामा क्या अध्या व्यवस्था कर्यात स्वेत हो गये। कुछ उस नम्य भी क्यामत के विचार से स्वमीत ये। स्वाबा ने उसकी दया का पता लगा लिया। उसने निवेदन किया कि "दिन भर दीवान" में रहता हूँ जो श्रादेश दिया जाता है उसका प्रमास मुक्तमे माँगा जाता है। दिन भर प्रवकाश नहीं मिलता।" ख्वाजा ने कहा "जन साधारण से भली भौति व्यवहार करना चाहिये। दीवान में किसी प्रकार की हानि नहीं।" तत्परचात् ख्वाआ ने यह कहानी सुनाई। एक दरवेश जगल में जा रहा था। एक बृद्ध की उससे मेंट हो गई। बृद्ध न उससे कहा कि जब शहर पहुँचना तो अमुक मुह्ते में प्रब्दुल्लाह हाजिव का घर पूँछ्कर मेरा सत्ताम उस तक पहुँचा देना और उनसे प्रहुत म अब्दुरणाहि हो। भाष को पर पूर्वा भरा चलान चल पर पृष्ठा देना थिए उनके समूरोध कर देना कि मे मेरे ईमान की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहे किन्तु उसमें ग्रापना नाम न बताया। जब दरवेश नगर में यहुना तो उसने ग्रान्ड्स्लाह होजिब स धर पूछा। उसके द्वार पर पहुँच कर उस बुद्ध ना सदेश उमे यहुना दिया। ग्रास्टुस्लाह हाजिब ने प्रार्थना की और दरवेश से वापस जाने के लिए कहा। दरवेश ने आग्रह किया कि मुक्ते उस बुद्ध का नाम बता दो । बडी कठिनाई से अब्दुल्लाह ने कहा कि उनका नाम स्वाजा खिळा3 था। तत्पश्चात् उस दरवेश ने पूछा कि "यह सम्मान मशायछ (सुफियो) को प्राप्त होता है। त्र जिस वस्त्र में है उसे देखते हुये यह चमस्कार निम प्रकार उत्पन्न हो गया ?" ध्रयहुत्ताह हाजिय ने कहा कि 'खानकाह के कोने में जो बातें मदायख करते हैं यही में गलियो, बाजारो, हाराज करता है । एक तिहाई राजि व्यवित हो हो एक तिहाई राजि व्यवित हो जाने पर ठठ बैठता है । वज् करता हूँ, तिलावत के त्या विक के वे व्यक्त हो जाता हूँ। प्रातकाल पुतः बब् करके नमाज की बटाई पर बैठ जाता हूँ मीर प्रवराव के प्रति हो जाता हूँ, यहाँ तक कि मुर्योदय हो जाता है। इसराक के की नमाज पढता हैं भीर राज-प्राक्षाद में पहुँच जाता हूँ। मार्ग में एक क्षण भी मेरी जिल्ला

१ बुद्धिमान् राजनीव पदाधिकारी।

र बर विभाग।

एक पैराम्बर जिनके विषय में मुसलमानों का विश्वाम है कि वे सबैदा औषित रहेंगे और जो लोग मार्ग भूल जाते हैं उनको वह मार्ग बताते हैं। सूकी माहित्य में उन्हें बड़ा महत्व प्राप्त है।

४ कुरान का पाठ। ४ देश्वर के नाम का सुमिरन।

६ करान के विभिन्न भागों ना जाप ।

७ सुर्वोदय के समय की नमाज।

#### मजलिस ४८

मूकी उपस्थित थे। हमाजा ने प्रत्येक से पूछा, "वया किया करते हो?" सत्यक्षा एक व्यक्ति से पूछा, "तुम नया करते हो?" उसने कहा कि "मै कृपि करता हूँ।" उन्हों कहा कि "यह बड़ा हो उत्तम व्यवसाय है। बहुत से कृपक साहिबे हाथ रह चुके हैं।"

### मजलिस ५४

एक सूकी मुस्तान से म्राया। वह बड़ा पवित्र तया नेक व्यक्ति था। स्वाजाने उस विषय में पूछा। उसने उत्तर दियाकि "मे व्यापार करता हूँ।" स्वाजाने कहाकि व्यापार म्रष्ट्याकोई मन्य व्यवसाय नहीं।

#### मजलिस ५५

कलन्दर प्राये ये तथा स्थाजा ने जन्हें राजि में अपना प्रतिथि रखा था। जब दा स्थाजा को सेवा में पहुँचा तो स्थाजा ने पूछा "दरवेश ऊगर हूं अथवा नीचे ?" दास ने निवेद किया कि करर दें हैं। स्थाजा ने कहा कि इस काल में दरवेश कम सस्या में हैं। दो निजाशुद्दीन प्रीतिया के समय में २०, २० तथा २०, ३० दरवेश जिल्ला हुआ करते थे। शे जन लोगो को ३ दिन तक प्रना प्रतिथि रखते थे।" स्थाजा ने तत्वरचात् कहा कि "उस का में लोगों में तवनकुत्वर था।" उस काल में धन की अधिकता तथा प्रत्यूयता का उन्होंने समर किया : गेहू था। जीतल, सकर आधा दिरम, शकर तरी उर्शेतल प्रयथा जत उन्होंने समर किया : गेहू था। जीतल, सकर आधा दिरम, शकर तरी उर्शेतल प्रयथा जत से कुछ कम इसी प्रकार तहन तथा प्रत्य सामग्री भी सस्ती थी। यदि कोई दावत प्रथ्या गोही करर चाहता तो दो तन्के प्रोर ४ तन्के में इतना प्रथक भोजन तैयार हो जाता था कि बहुत से लोग के लिए पर्योह होता था।

१ बद्दत बड़े सन्त ।

२ सन्तोष।

३ सफेद शकर।

४ वह स्थान जहाँ लोगों को पका हुआ खाना विना मूल्य के बाँटा जाता था। १ सफियों की संगीत तथा नृत्य की गोष्ठी।

६ स्पियों की मृत्यु के दिन का बार्थिक उत्सव।

७ कारमा का भारवादन ।

<sup>=</sup> भाराम।

ज्यस्थित होकर उसका उत्तर देया जिसे बुलवा कर सन्तुष्ट करे। यदि इन दोनों से से यह कोई बात न करे तो वाखी ने कहलाया है कि किसी सम्य को काजी निम्नुवत कर दिया लाय । वादशाह ने नहां कि सुमने देख तिया कि सैने किस प्रकार कारा का सम्मान किया है। तू जानर काजी से कह दे कि से स्वय काजी के न्यायालय में उपस्थित हुँगा। तारपरवाद वादों को उपस्थित किया गया। वादशाह न कहा कि हे दरवेश तूने काजों के समक क्यों प्रमियोग प्रस्तुत निया? यि हों से मेरे पास उपस्थित हों। ते तरिष्य को उपस्थित किया गया। वादशाह न कहा कि हे दरवेश तूने काजों के समक क्यों प्रमियोग प्रस्तुत निया? यि हों से मेरे पास उपस्था हों वादों के तिया है कि तथा निया है कि तस स्थान पर यह प्रमानी पूर्णि वातों व वहाँ महल गिरान तमे तो तरवेश में वादशाह कि प्रविच मान कर दी जाय। जब बादशाह के सेवक महल गिराने तमे तो दरवेश में वादशाह से प्रयाह किया कि महल को नष्ट निया जाय। उसके प्रस्थित प्राप्रह करने पर बादशाह से प्रयाह किया कि महल को नष्ट निया जाय। उसके प्रस्थित प्राप्रह करने पर बादशाह से प्रयाह विया कि दरवेश ने मुना नप, उसे प्रयोक गण के लिए एक सोने का तकता दे दिया जाय। उसके काजी को सेवा में पहुंचा। काजी उस सम फलवे की पिका विवान में व्यवस था। पिका कि विवान के उपस्था वसनी बादशाह कर प्रमान किया थीर उसे प्रयोग नमा की नदाई पर सैना वादशाह कर प्रमान किया थीर उसे प्रयोग नमा की नदाई पर सैना वादशाह वर स्था स्थाप वादशाह कर प्रमान किया थीर उसे प्रयोग नमा की नदाई पर सैना विवान स्थाप वादशाह कर प्रमित्र किया थीर उसे प्रयोग नमा की नदाई पर सैना विवान स्थाप वादशाह कर प्रमित्र स्थाप ना प्राप्त विवान स्थाप वादशाह का प्रमित्र स्था ना प्राप्त कर स्था स्थाप को प्रयोग किया निया विवान स्थाप वादशाह का प्रमित्र स्थाप वादशाह का प्रमित्र कर सम्या भीर उसे प्रयोग नमा की नदाई पर सैना किया।

#### मजलित ६

दास ने खैरल मजालिस पुस्तक का एक भाग समाप्त कर लिया और उसे स्वाजा की सेवा में लेगया। स्वाजाने पढकर प्रयसाकी ।

## मजिलस २५

दास स्वाजा की सेवा मे उपस्थित हुआ। एक दानिश्वमन्द उपस्थित था। उसने निवेदन किया कि अप्रुक्त मिलक ने अभिवादन कहलाया है। स्वाजा ने उसके विषय में पूछा। उसने उत्तर दिया कि उस पर मुदालवा था और रण्ड दिया जा रहा है। स्वाजा ने कहा कि साशारिक पदो का परिएाम यही होता है। विशेष रूप से इस काल में। पिछले समय में समस्त पदाधिकारी ईवन के नार्य में ससार के कार्य से अधिक ब्यस्त रहते थे। बहुत से लोग तो जूनेद निवा शिवली है से बढ जाते थे।

#### मजलिस ४४

कविता के विषय में वार्तालाप होने लगी। स्वाला ने कहा कि प्रमोर खुसरो स्वास्त्र हमान करने कर प्रमोर खुसरो हमान किया करने की अरव्यक्ति हम्ला की किन्तु यह सम्मव न हो सथा। स्वाला सादी वो कुछ भी कहते ये वह उत्तेजना की प्रवस्था में कहते थे। तत्पस्चात् स्वाला ने कहा कि खाजांगे वार्या निजामी पवित्र सोग से किन्तु स्वाला सिनाई के तस्मी लोगों से मन्त्रन्य विच्छेद कर लिया था।

१ किमी को जो पन श्रदा नरना होता है वह मुतावना कहलाता है। २ करादाद के एक प्रसिद्ध मुफी निनकी मृत्यु ६११ है० में हुई।

एक प्रसिद्ध सुफी निनकी मृत्यु बगदाद में ६४६ दें० में हुई।

४ भारतवर्ष के प्रमिद्ध विव तथा सन्त । इनका जीवन-काल १२५३ ई० से १३२५ ई० तक था।

अभीर खुसरो के मित्र तथा कवि ।

६ शीराब के प्रमिद्ध मुक्ती कवि, जीवन कान (११७५ ई० स १२६२ ई०)।

७ क्रारसी के प्रसिद्ध किंदि (मृत्यु ११८६ ई०)।

व रोख निजामी गंजवी, पारसी के प्रसिद्ध कवि ( मृत्यु १२०० अथवा १२०६ ई० )।

६ शेख सनाई, प्रमिद्ध फारसी सुकी कृति ( मृत्य ११३१ ई० )।

नवाया पा। रात्रि में समा था। इफतार के उपरान्त खात मजलिस यी। कुछ बड़े बड़े सूफी शरियन थे। दास ने भूमि चूमी। झादेश हुमा 'वैठ जासो'। दास वहीं वैठ गया, ययपि स्वान एक या। सदस्वरात दास को सम्मानित करते हुये कहा ''कलत्यर लोग तो नगे सिर हैं; दूने तर पर रस्सी क्यों बोधी है ?" उस दिन दास सिर पर रस्सी लयेटे हुए था। तत्परचात कहा के 'पच्छ' है' सौर दास के लिये छन्द को यह पिक्त पढ़ी ''न किसी का सेवक और न किमी का वामी।"

हवाजा में बोल (निवापुद्दीन) के समय को स्मरण किया धोर कहा, 'हे ईसवर ! उस समय सेंब केंसे सुकी में और कींसे संतीप वाले सोग में ' उस समय जो लोग में वनमें से कुछ के नाम में धोर कहा कि 'मीलाना युरहानुद्दीन गरीब बडे विचित्र बुजुर्ग में ' तराश्वात कुछ स्पय बुजुर्मों ो चर्चा की धोर मोलाना यिद्यायुद्दीन दूमान का स्मरण किया धौर कहा ' उस माल के सुफ़ियों ' वियय में क्या कहा जाय, वे बहुन बडे हाल वाले ' व्यक्ति में। उस समय के विद्यार्थी मी बे पवित्र होते में ' तराश्वात कहा कि 'उस काल में झाम दावतें होती मी, मोसम' में और पार माल के प्रतिन्ता बुद्धवार को। उस दिनों सकत्वो, उद्यानों तथा होणो पर स्थान न मनता वा। प्रयोक दिशा में संगीत तथा नृष्य होता रहता था। उन दावतो की व्यवस्था एक एके में या उनसे कुछ प्रधिक में हो जाली थी।'

ार्क में या जनसे कुछ प्रशिक में हो जाती थी।'
जो समय जुलतान प्रतादहीन के राज्य काल की समृद्धि का स्मरण किया और कहा
के "उस समय कितनी ग्रन्थमूच्यता थी। उन्त दिनों में शीत ऋतु में कोई भी फ़क़ीर ऐसा न
होगा था विनके पास लबादा न हो। बाजारण (अज का) एक तन्ते में, बदैं का दी तन्के
दे जीतन में, २० जीतन में मक़ीना में सूती वस्त्र, १२ जीतन में प्रस्तर तथा रहें, इसी प्रकार
क्ष्य बस्तुए मी, १ बाझानी तथा ४ जीतन सीने वाले तथा चुनिये की मजदूरी। प्रावक्त एक
क्षया १ तन्के में कोई नहीं सीता।" तत्यदचार कहा कि वाफ़्र मुहरवार बहुत से लबादे सिलवा
नेता था, फ़क़ीर बुलवाये जाते ये शीर उन्हें लबादे दे दिये जाते थे। एक फ़कीर ऐमा या जो
दी वार लवादा से जाता था।

तत्परचात् यह कहानी मुनाई कि "काची हमीदुरीन मिल्कुत्त्उचार उस समय प्रवय प्रदेश में यह हुया था। उसने प्रीतिमोन करके सुक्ते बुलवाता। लोगों के चले जाने के उपरात हम एक स्थान पर बँठ। उसने कहा कि केने एक बार मुल्तान प्रला उद्दोन को देशा कि वह बसी धोवनीय द्या में बैठा हुया था—नमे सिर, भूमि पर पौव। वह विसी विचार में विस्त या। में उसके समय गया। मुल्तान को सूचना न हुई। में लीट प्राथा। मिलक करा वेग के हा कि, 'मेंने मुल्तान को दग दशा में देशा है, जाकर देश कि उसकी नया दशा है।' मिलक करा बेग सुरतान का विस्तासपाय था। यह उसके समय जाकर वार्ताला करनी है।' उत्तरपाद उसने निवेदन विया कि 'हे मुसलमानों के बादशाह ! कुमे एक प्रार्थना करनी है।' उत्तरपाद रिया कि नहीं। काडी ने भागे वडकर नहीं कि 'में मीतर प्राया भीर मेने वादशाह को प्रार्थन कि नहीं। काडी ने भागे वडकर नहीं कि 'में मीतर प्राया भीर मेने वादशाह को प्रार्थन दिया कि नहीं। काडी ने भागे वडकर नहीं कि 'में मीतर प्रार्थन की दशका कि उत्तर की प्रार्थन कि स्वा कि स्व का स्व पर नेनृत्व प्रदान कि समूक क्यांति। इंदर से संसार में दलि कांकि उत्तर कि है, मुक्ते उत्तर वार पर नृत्व प्रदान कि समूक अविशेष वार करनी वारिय कि नी वार साह स्वा कि स्वा कि स्वा कि स्वा कि स्वा कि स्वा कि स्व कि समस्त करना प्रार्थन के साम हो। में भी पर दशा है कि है स्व में सीचता करानी हो में भीच रहा है कि है साम के स्वा का साम हो। में भीच रहा है कि है साम के साम की साम हो। में भीच रहा है कि से में कि साम का साम हो। में भीच रहा है कि स्व के साम के साम की साम हो। में भीच रहा है के साम का साम हो। में भीच रहा है के साम का साम हो। में भीच रहा है के साम का साम हो। में भीच रहा है के साम का साम हो। में भीच रहा है के साम का साम हो। में भीच रहा है के साम का साम हो। में भीच रहा है के साम का साम हो। में भीच रहा है के साम का साम हो। में भीच रहा है साम का साम हो। में भीच रहा है के साम का साम हो। में भीच रहा है के साम का साम हो। में भीच रहा है के साम का साम हो। में भीच रहा है के साम का साम हो। में भीच रहा है के साम का साम हो। साम हो। में भीच रहा है के साम का साम हो। साम हो। में भीच रहा है साम का साम हो। साम हो।

<sup>3 2779</sup> 

र जिल समय यात्री मक्का में एकत्र होते थे अथवा मुक्तियों के समारोह के विशेष अवसर ।

है एक प्रकार का भारीदार कपड़ा। ४ एक प्रकार का, सम्मदतः दिखादन का, कपड़ा।

#### मजलिस ६०

हवाजा ने एक कहानी सुनाई कि 'एक दानिशमन्द था । उसे सिरसाया में ग्रदरार प्राप्त थी। उसके घर में भागलग गई। उसका फरमान जल गया। यह पुनः नये फरमान के लिए यहर (देहली) पहेँचा। उस समय नियानो के लिए फरमानो का लिखबाना कठिन या। बढी कठिनाई से नया फरमान पूरा करवाया और एक रूमाल मे बाँध वर आस्तीन में रख लिया। जब वह घर पहुँचा ग्रीर भास्तीन में हाथ डाला तो रूमाल न था। फरमान सहित किसी स्थान पर गिर गया था। वह बढा परेशान हुआ कि खब क्या करे। वह सीट कर उसी मार्ग से सिरसावा तक रोता पीटता पहचा । वह चिल्लाता जाता या कि फरमान सहित मेरा रूमाल गिर गया है। किसी को मिला है भवता नहीं ? प्रत्येक मुहल्ले में तथा गली में चरकर लगाता था। तरपश्चात् वह सुल्तानुल भौलिया (शेख निजामुद्दीन) की सेवा में पहुचा भौर भूमि पर गिर पडा। योडी देर परवात उसने प्रथने विषय में निवेदन किया। शेख ने कहा कि "सेंखुल इस्लाम सेख फरीदुद्दीन की नजरै के लिए एव जीतल की मिठाई लाग्नो। उनकी मात्मा के लिए फारेहा<sup>ड</sup> पढें। उनके शाशीर्वाद से समन है कि तेरा उद्देश्य परा हो जाय।" वह हलवाई के पास पहेचा भीर उसमें हलवा मौगा। हलवाई ने हलवा लपेटने के लिए कागज निकाला । उसने देखा कि यह वही कागज है जो स्त्रो गया था । हलवाई ने उसे फाडना चाहा । उसने हाथ पकड लिया भीर कहा कि 'यह मेरा फरमान है जो स्नो गया था' भीर एक डाय में फरमान तथा इसरे हाथ में हलवा लेकर शेख की सेवा में उपस्थित हम्रा और निवेदन किया कि "शेख के बाशीर्वाद से मुक्ते फरमान प्राप्त हो गया।"

#### मजलिस ६१

एक बुद धाया। उसकी दशा देखकर स्वाजा ने, समफ्र किया कि वह नोकरो वाहता है। स्वाजा ने कहा कि 'माजकल सोग नोकर रखते हैं।' तत्प्रवास कहा कि 'नोकरो में कोई मापति नहीं। प्रपने कार्य पर दृष्टि रखनी चाहिये धीर ईस्वर की स्मृति कभी न छोडनी चाहिये।''

#### मजलिस ६५

दास ने सैरुन मजालिस नामक पुस्तक ६० ध्रयवा ७० (92) तक निष्य सी थी। कुछ सूफिनों ने उसकी प्रतिक्रिप्त सेन का प्रायह किया। मैंने उनसे कहा कि "इसे समाप्त हो जाने दो, तरस्वात् से लेना।" इससे से लोग वहें खिनन हुए। मैन कहा कि 'यह नेरा सीभाग्य है। स्वेत्रपन में स्वारा की दोवा में उसके कर दूं।' स्वावा ने उसे प्रपने पुम हायो में देकर पूछा "वितनो मजलिस हो गई ?" दास ने निवेदन विधा कि '१०० होने में ३० या ४० की कमी है। कुछ मूजी उसकी प्रतिक्रिय मौगते हैं।" स्वेत्रपन स्वाजा ने कुछ वरक पढ़े और योडा सामाय रख विधा। सेय पुस्तक लाल कपड़े में यो, बेंधो न यो, प्रस्ता प्रत्या पी। स्वाजा ने प्रपन सेवक इत्याहीम से कहा कि 'वीपने के लिए ताया से प्रायो ।' यह काले रम के उन की रस्ती लिया। स्वाजा ने प्रावेश देवा इसे वीघी। सेवक ने पुस्तव वीधी।

#### मजलिस ७७

चरण चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुमा। ख्वाजा ने बहुत से लोगों को इफतार भें के लिए

१ एक प्रकार का परमान ।

र मनीशी।

**१** क़ुरान के कुछ अन्तों को पढ़ कर ईश्वर से प्रार्थना।

x रोजे की समाप्ति के उपरान्त का भोतन ।

तहर के भीतर मा जायें। शेल कन या परहों में चने जायेंगे! उसी समय यह समाचार प्राप्त हुमा कि जानदारों को इस माशय से नियुक्त किया गया है कि चारों भोर की प्रजा को किले में ते मार्य, समस्त मामी को नष्ट करदे थीर खेती को जना दें। मेरे मदेशी मोलाना फलक्टीन कर्रारी के प्राम में यें। मोलाना फलक्टीन जर्रारी के एक एम्बरणी के पास एक प्राप्त या। उन्होंने मदेशी बहुँ मेज दिये। मेने पत्र निलक्तर मदेशी मैंगवा लिये। तत्परचात् मोलाना बुरहातुद्दीन गरीय की जिला कि दास कल शोल के पास से चना जायेगा। इस विदा के उपरान्त में शैक्ष

चरारा के प्राप्त में पो भाजारा फ्लाक्ट्रोन जरारा के एक सम्बन्ध के पात एक शाम था। उन्हर्ग मंदिरी बहुतें में दिये । मेने पत्र तिखकर मदेशों मेंग्या विये । तरायवात मीनाता चुरहातुर्गग एरीय को लिखा कि दास कत शब्द के पास से चना जायेगा। इस विदा के उपरान्त में श्रीक को सेवा में न जा सका। इसी घटना के उपरान्त हम लोग विदा हुये। मौलाना बुरहानुद्दीन ने पत्र निक्षा कि में तुम्हें कस किनोबडों में विदा करूंगा।" कि बया करना चाहिये। मेरे पास जितना खंडाना है उससे सौ गुना ऋधिक भी मिल जाय शौर वह में सब लोगों में बाँट दूँ तो भी सभी जन-साधारण को वह प्राप्त न हो सकेगा। यदि ग्राम तथा प्रान्त उन्हें प्रदान करूँ तो भी सभी को न मिल सकेंगे। में इसी चिन्ता में या कि में नया करूँ जिससे समस्त प्रजा को लाम हो। इस समय मेरे हृदय में कुछ बातें आई है उनकी तुमसे चर्चा करता हू। में सोचता हू कि धनाज का भाव कम कर दू ताकि उससे समस्त जन-साधारण को साम पहुँचे। जनाज क्लि प्रकार सस्ता हो सकता है? मैं ब्रादेश दे दूँ कि समस्त दिवाग्रो के नायको को बुलवाया जाय, उन लोगो को लोकि विभिन्न दिवार्ग्रो से धनाज लाते हैं कोई १० हजार चीपायों पर धौर कोई २० हजार। उन्हे यूलवाकर में वस्य प्रदान करूँ तथा खाने से धन दू, उनके घर के ब्यय हेतु धन दूँ ताबि वे धनाज के ब्रायें भौर जो भाव में निश्चित वर्षें उसी भाव पर वे बेचें। उसने तदनुसार ब्रादेश दे दिया। प्रत्येक दिशा से सनाज शाना प्रारम्भ हो गया। बोढे दिनों में ७ जीतल प्रति मन का माव हो गया। घी, बकर तथा फ्रन्य वस्तुए सस्ती हो गई भीर उससे सभी को लाम प्राप्त हुमा। सुस्तान ग्रलाटहीन वडा ही उत्हप्ट बादसाह या। एक ने कहा कि "सोग उसकी कक्र के दर्स-नार्थं जाते हैं और वहाँ तागा बाँधते हैं। और उनकी भावस्यकताए पूरी हो जाती हैं।" दास को एक कहानी याद झा गई। मैंने कहा वि 'उन्हीं दिनो में में मुख्तान समाउदीन की नव के दर्शनार्थ गया था। नमाज के उपरान्त मैंने कब वे दर्शन किये और उस स्थान पर पहुँचा जहाँ लोग तागा बाँघते थे। यद्यपि दास की कोई ग्रावस्यकता न थी तब भी रूमाल से तागा निकालकर बीच दिया। रात्रि में स्वयन देखा मानी लोग यह चिन्ता रहे हो कि "फिसने सुस्तान भ्रमाबद्दीन की कब्र में तामा बीचा है <sup>78</sup> धोर-मुल के उपरान्त में अग्रसर हुआ भीर मैंने कहा कि मैंने बाँघा है। उन लोगो ने कहा कि 'तुम्हे किस बात की भावस्यकता है, बता ?' भेने कहा "मुक्ते कोई प्रावस्यकता नहीं, बया कहूँ। भेरे हृदय में यह वात घाई कि मेंने घेख के रोजे से एक प्रार्थना बी हैं। बोख से प्रार्थना करने के उत्तरान्त किसी घन्य से बया मौग्न। में जाग तहा।"

#### मजलिस ८६

स्वाजा ने कहा कि 'एक बार चीत-खु में में भ्रवम से खेव निवामुद्दीन भ्रीसिया की सेवा में पहुँचा। में सेव की सेवा की इच्छा से इनजा विवस हो पया था कि मुक्ते धीतऋतु को सुवाग तथी। जब में पहुँचा तो ममस्त जमाभतखाना वादियों से मरा हुमा था। खेख ने मेरे उत्तर कुपाइटिं प्रविधित करते हुए कहा कि "मुक्ते तुन्हे धपने पास रसता बुरा नहीं मालूम होता। क्लिनु भ्रन्य सूकी, जो श्रवम में हैं, तुन्हारे सिये चितित हैं।"

तत्वस्वात् स्थाजा ने कहा कि "में खेख की सेवा में झाया जाया करता था, लगमग ४० दिन तक ठहरा वरता था, जस समय इतने यानी न झाते थे। तत्वस्वात् २० दिन और १० दिन ठहरने लगा। जिस दिन खेख ने मुझ से यह कहा था कि 'मुझे तुम्हारा रखना बुरा नहीं मालूम होता किन्तु वर्ग करूँ यानी बहुत हैं, उसके सिवय में एक सुकी ने मुझे बताया कि खेख का उद्देश्य पह या कि मुझे यह बात युरी न मालूम हो। मुझे इससे पूर्व ४० दिन तक रखते थे, जस झवसर पर १० रोज में जीट मालूम। इसके उपरात्त जब में पहुँचा वो छठवें या सात्वें दिन इकबाल साया और उसने कहा कि तैयार हो जाओ। मैंने पूछा क्या बात है ?

१ मनीती करते हैं।

२ वह स्थान जहाँ सुभियों के अतिथि टहरते हैं।

# (२)

# श्राजम हुमार्यू<sup>१</sup> को विचारत का पद प्रदान करते हुवे मन्शूर।

राज्य का शुगार दस्तूरे की योग्यता के बिना, जो विजारत के कार्यों में पिछले वजीरो से बढ़कर हो भीर जिस क्षण भर में सभी बातो का ज्ञान हो जाय तथा हमारे राज्य के प्रति जो हृदय से निष्ठावान हों, समव नहीं । राज्य की सेनायें जो धर्म तथा राज्य की रक्षक है वजीर की सहायता के बिना मृज्यवस्थित नहीं हो पाती । राज्य के लिए घन सम्मत्ति तथा खजाने का एकत्र होना भी उसी के ऊपर निर्मर है। राज्य के कर की मधिकता तथा बैतलमाल 3 की सम्पन्नता द्वारा ही सासन प्रबन्ध को चन्नति प्राप्त होती रहती है। प्रपहरणकर्ताओ तया मणहरण का मन्त हो जाने से राज्य को समृद्धि प्राप्त होती है। उसे चाहिये कि वह मगहरणुकत्तां में तथा प्रत्याचारियों को प्रमुख प्राप्त न होने दे। यदि भूत से कोई प्रत्याचारी पदाधिकारी बना दिया गया हो तो उसको पदच्युत करने में किसी प्रकार का सकीच न करना चाहिये ताकि भरवाचार जोकि एक बहुत पुरी भावत तया बढी खराब प्रया है उन्नति न पा सके । उमे योग्य तथा बुद्धिमान लोगो से परामर्श करते रहना चाहिये और उनके प्रय प्रदशन के अनुसार कार्य करना चाहिये। मूर्ख लोगो से कभी कोई परामर्शन करना चाहिये। यदि परामर्थ के समय वह कोई बात राज्य के हित के विरुद्ध समक्री तो उसे ग्रच्छे ढग से राज-सिहासन के समझ इस प्रकार प्रस्तुत करे कि उसका प्रभाव हो सके। उसे भ्रमिमान से घूछा करना चाहिये । सहनशीनता तथा क्षमा जोकि उन्कृष्ट ग्रुए हैं अपने स्वभाव में प्रविध करना चाहिये। समस्त बढे-बढे खान, मिलक, मुक्ते वाली, दरबार के हित्रीयी तथा प्रतिप्रित लोग, वजीर तथा वडे बढे कुशाब एव विभिन्न श्रीशायों के सीग उसके प्रधीन रहे तथा उसकी याशामी एवं फरमानी की मेरी माजा तथा फरमान समर्भे।

#### (३)

# दास को मुल्तान की ग्रव्नता को नियाबत से सम्बन्धित मन्शूर।

मिल्किरसक, वल बुजरा, ऐतुलमुस्क, ऐतुहीला, घटहुत्लाह माहरू को मुख्यत की शिव के समस्य प्रवास । इसक् करने, निर्मय तथा कि स्वास्त तथा है ता कि सुव्यत्यम् , निष्मुक्त तथा इसक् करने, निर्मय तथा प्रवत्न करने, विषय तथा प्रवत्न करने से सम्बन्धित समस्य कार्यों की प्रमुस्ति प्रवान की जाती है ताकि वह प्रपत्ने प्रमुख तथा प्रपत्ना योग्यता के समुद्रा तथा प्रपत्न से प्रवास करने के प्रवत्त करें। इसते मुक्ति की तथा देखाना एव चर्चताथारला की साथय प्रवान करने का प्रयत्न करें। इसते मुक्ति भी स्वास्त प्रयासत में पुष्प भागत होगा। उत धिक के समस्य मिलक, प्रमीर, मुक्ते, कार्युक्त, राम, वस्की तथा निवासी, जिल्ल प्रकार उत्कृष्ट एताना में लिखा हुआ है, उसते प्रमीन रहे।

र आजम हुमाय साने जहाँ।

२ प्रधान मनी।

१ खदाना ।

४ पेनुलसुरुक पेनुदोन, लखक जो अपने लिये प्रत्यक पत्र में २-द्ये दरगाद (दास) शम्द का प्रयोग करता है।

#### परिशिष्ट ब

# इन्शाये माहरू

[ऐमुलमुल्क ऐनुदीन श्रब्दुल्लाह बिन माहरू के लिखे हुये पत्र]

[प्रकाशन-श्रुलीगढ़ इतिहास विभाग]

(१)

फ़तह खाँ को सिन्ध की इक़लीम प्रदान करने के सम्बन्ध में मन्शूर '

(३) सिन्ध की इकलीम मेंने अपने पूत्र फतह खों को प्रदान कर दी और सभी कार्यों को-व्यवस्था, नियुक्ति, पदच्युत करना, प्रदान करना तथा निषेध या उसको सौंप दिया। युवावस्था तथा राज्य एवं पूर्ण मधिकार प्राप्त कर लेने के कारण मनुष्यता के भावों को उसे न त्यागना चाहिये और सबंदा ईश्वर का मय करते रहना चाहिये। उसे पवित्र जीवन ब्यतीत करना चाहिये। समस्त खराजगुजारोर तथा जनसाधारण के प्रति क्रपादृष्टि रखनी चाहिये। सैयिदो का सम्मान तथा उन्हें आश्रय प्रदान करना ग्रपने सौगाय का कारण समझना चाहिये। जेहाद करने वालों के महत्व को जिनके कारण इस्लाम को उन्नति प्रदान होती हो सर्वदा भपने समक्ष रखना चाहिये। दीवाने विचारत का कार्य योग्य वजीरो को सिपूर्व करना चाहिये जो धपनी मुक्त बुक्त एवं सच्चाई के लिए प्रसिद्ध हों। बज़ीरों की सब्बाई तथा योग्यता के विना राज्य के कार्य सच्चाई तथा ईमानदारी से सम्बद्ध नहीं हो पाते। जो कोई ईमानदार सच्या तथा बुद्धिमान हो उसे इनाम तथा आश्रय प्रदान करते रहना चाहिये। जो लोग व्यपहरसा करते हों, राज्य को नष्ट करने का प्रयत्न करते हों. प्रजा को कप्र देते हों. अन्हें पदच्युत करना चाहिये भौर जनके अपराध के अनुसार उन्हे दण्ड देना चाहिये ताकि लोग सच्चाई तथा ईमानदारी से कार्य करने लगें। ग्रामीखो को दृष्ट प्रपहरख वर्त्ताबों से सुरक्षित रखना चाहिये। अपने दीवान के अधिकारियों से कह देना चाहिये कि वर इसम्बद्धा से समय पर प्राप्त करता चाहिये। महानुकायौँ में ब्रद्धिमानी तथा धनमबी लोगो से परामर्श करते रहना चाहिये। जो लोग हित्रैपी तथा निष्ठावान हों उनने प्रति कृपा-दृष्टि प्रदक्षित करते रहना और उनकी सेवामी को व्यर्थ नष्ट न होने देना चाहिये ।

मैने सिन्ध के घमीरो, प्रतिष्ठित कोगों, रायों, राजाधो, मुक्दमों तथा समस्त निवासियों के प्रति कुपाहिंद्रि कारण इस धस्ता को घरने पुत्र को प्रदान किया है। उनको इसे हमारी बहुत बडी कुपा समस्तनी चाहिये और ने सर्वेदा हमारे राज्य की उत्तति के लिये गुत्र कामनायें करते रहे भीर मेरे पुत्र का प्रादेशों को मेरा प्रावेश समक्ष कर उनका पालन करें।

शाही भादेश ।

खराज भदा करने बाले, कुषक।

बसून करता है और कप्ट पहुँचाता है। वह किमा के प्राग्त तथा धन की चिन्ता नहीं करता ग्रीर सभी को नष्ट करता है। क्योंकि वह प्रान्त हमार स्वामियों के ग्रधीन या धौर उनके उत्तराधिकार के कारण हमें प्राप्त हुआ है यत उम प्रान्त की प्रता की सहायता हमारे लिए यनिवार्य है। इलियात हाजी हमारे स्वरोगि स्वामियों के जीवन-नात में प्राप्ताकारी या। हमारे ग्रुम सिंहामनारोहेण ने समय भी वह आज्ञावारी या। त्राज्ञावारियों की प्रया के ग्रमुमार वह प्रार्थनापन तथा उपहार भेजा करता था। प्रजा पर उमके श्रत्याचार के सम्बन्ध में समाचार पाकर हम उसको चेतावनी देना चाटत थे। उसके सीमा से वढ जाने के कारए तया खुल्लम खुल्ला विद्रोह कर देने के कारण ग्रत्यविक सेना लेकर उस प्रान्त की मुक्ति तथा बहाँ की प्रजा की समृद्धि के लिए हमने प्रस्थान विया ताकि उन लोगों को उसके ग्रत्याचार से मुक्त करादें। उसके श्रत्याचार के घाव हम न्याय तथा उपकार से भर रहे है। जिन लोगों ने ब्रस्तित्व के वृक्ष अयाचार की बाँची से ब्रुष्क होगवे थे, उनमें हमारे ब्राध्य द्वारा फर माने लगेंगे। हमने प्रपनी ग्रत्यधिक कृपा के कारण आदेश दे दिया कि लखनौती के समस्त लोगो, सैंबिदों, बालिमो, मसायन तथा इनी प्रकार के दूसरे लोग और खानो, मलिको, घमीरो, सद्रो, प्रतिप्टित एव सम्मानित लोगो, लावलन्तर को ( जो कोई हमारे प्रति निप्ठावान् रहने ना प्रयत्न करेगा और जिसका इस्लाम उसे इस मीर प्रेरित करे कि वह विलम्ब किये विना ससार को शरुए प्रदान करने वाले हमारे दरवार में उपस्थित हो जाय ) जो अनता, ग्राम, भूमि, वृत्ति तथा रोटी (जीविका) तथा वेतन प्राप्त होगा वह दुगना कर दिया जायगा। जमीदारो में से मुकद्दम, मफरूजी तया मालिक एव इसी प्रकार के लोग—कोसी नदी की सीमा से लखनीती प्रदेश के अन्त तक-जो भी हमारे दरबार में उपस्थित होंगे उनकी विलायत का इस वर्षं का कर पूर्णत क्षमा कर दिया जायगा । दूसरे वर्षं स्वर्गीय मुल्तान सन्मुद्दीन के राज्य-काल की प्रयानुसार खराज तया कर निर्धारित किया जायगा। उससे प्रधिक किसी प्रकार न वसूल किया जायगा। किस्मात, श्रवारिजाते १ फरोई तथा मुहदेसात अनसे उस प्रदेश नी प्रजा को कप्ट होता है तथा हानि पहुँचती है, पूर्णत समाप्त कर दिया जायगा। जो मुक्ट्स, मालिन, राय, इत्यादि हमारे पास अपने सहायको के दल सहित उपस्थित होंगे उन्ह उनकी ग्रक्ता, ग्राम, भूमि, रोटी (जीविका) बेतन, जो उन्ह प्राप्त होगा, का दुगना प्रदान किया जायगा । जो अपने आधे दल ने साथ उपस्थित होगा उन्ह ड्योडा धीर जो नोई अकैला श्रायमा उसे जो कुछ उसे प्राप्त है वही प्रदान विया जायमा । मैं उन्हें श्रपनी श्रपार कृपा एव दया ने नारण उनने स्वान से न हटाऊँगा । मैंने ब्रादेश दे दिया है कि इस प्रदेश नी समस्त प्रजा अपने-अपने बतन तथा घरों में निहिचन्त होकर जीवन व्यतीत करती रहें।

( ७ ) मुत्तान के खिचे की टादवेगी से सम्बन्धित मन्द्रूर । मुत्तान नी दादवेगी हे तया एहतेसाव म्हमुर व्यक्ति को इस धाराय से प्रदान किया

१ हिस्मा करना, मम्भवत राज्य के लिये धनुचिन भाग प्राप्त «रना । २ मितिरिक्त कर, वे कर जो अचलिन वरों के बार्नारक हों।

विनायकों के खेतों तथा अचन मन्यति पर जो बर अनुचित रूप से बड़ा दिया जाता या अथवा दएड देश्र या ममकीते मे वस्त होता था। (दस्तुरून श्रवहात, रामपुर पोनी पुर ह व )।

४ दादरेग-बाबी के निर्णय का पालन बराना उसी का बार्य होता था। वह मुल्त न की मनुपरियति में दीवाने मर्वालम का मध्यदा होता था और बहुत दहा क्रथिशारी होता था।

मुद्दर्गनिव का वर्षे व्य । मुद्दर्शनिव समस्त शेर दस्तामी प्रवामी एव काचरय की रोव भाग करने के लिये निक्क विवे आते थे। बह स्वयं दशह देवर शहा के विरुद्ध बात होक मकता था।

#### (8)

# सैयिद मुहम्मद माजूनी की नियुक्ति के सम्बन्ध में मन्शूर।

सीयद मुहम्मद माजूनी को घपनी प्रत्यधिक कृषा के कारण उन सीयदो की खानकाह तथा नहरवाला नगर के प्राध्यास के कुछो, जोकि सीयद मुहम्मद की खानकाह से सम्बन्धित हैं भीर कई कारणों से उसके प्रधिकार में हैं, के दिये जाने की पुष्टि हम उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार साहेद दीवाने स्रतीफाये ममासिक हुसन प्रमीर भीरान ने सीयदो को खानकाह तथा कर्णे प्रदान किये थे।

गुजरात के वर्तमान काल के तथा भविष्य के समस्त वाली, नवाब, कारकुन, उपर्युक्त

खानकाहो तया कुमी को सयिद मुहम्मद के मधिकार में समर्के ।

### (注)

# शेलजादा श्रवू बक्र यजदी को खानकाह प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सेख पबू बक्ष बिन (पुत्र) शैख शिहानुद्दीन तो, जो सेखजादा यजदी के नाम से प्रशिद्ध है, बादवाही कुला द्वारा सम्मान प्रदान होता है बीर कीदिया की खानकाह तथा चनके साखनास के तिक्ये एव नहरवाचा नगर के नित्रट के कुर्वे तथा भूमि, जो स्वर्गीय शेख हाबी रजब को अपनी वजहें मसावे तथा खानकाह के व्यय हेतु प्रदान किये गये में पीर वह उसके अधिकार में थे, जिन्हें मिलकुय्गर्क वस जुखरा साहेबे दीवाने इस्तीफाये ममालिक व अमीर मीरान ने लेखजादा को प्रदान कर दिया था, के सम्बन्ध में आदेश होता है कि पुजरात के वर्तमान काल तथा भविष्य के समस्त कारकुन, मिलकुर्यक वस बुखरा के पत्र के अनुसार शैखजादा के पाछ हो समर्फें।

#### ( ६ )

# लखनीती के इमामों <sup>र</sup>, सैयिदों, मशायख, खानों, मलिकों तथा समस्त प्रजा के नाम पत्र।

ससनीवी के समस्त खानो, मिनको, योग्य समीरो, बुद्धिमान् वजीरो, सैनिको, सेवको एव मुससमानो को यह बात होना चाहिये कि हमारे विषय में ईरवर की इतनो प्रायिक कुपा है कि उसका उत्तेख सम्भव नहीं। उतनी यहुत बढी कुपा यह है कि उसने हमको ग्याय करने तथा संसार वालों को शानित तथा समुद्धि के लिए चुना।

मुक्ते ज्ञात हुआ है कि दिल्यास हात्री ने सखनीती तथा तिरहुट के लोगो पर खुल्साम खुल्सा प्रत्याचार तथा व्ययं का तशात दस सीमा तक कर रक्षा है कि वह दित्यों की मी हत्या करने सवा है। यह सभी को ज्ञात है कि किसी भी धर्म में काफिर श्त्रों को हत्या की प्रतुमिति नहीं है। इसियास विना किसी प्रस्किर के तथा ज्ञारा की प्रतुमित के दिना सोगी हे धम

१ फ़कीरों के निवास करने का स्थान।

२ जीविकाः।

३ मुस्तौकिये ममालिक।

भार्मिक नेताः को मुमलमानों को नमाच पढ़ाता हो।

वे श्रमुक विन (पुत्र ) त्रमुक को सक्ता का नाथा समफें । ममस्त छोटे वडे कार्यों के सम्बन्ध में उससे तथा उनके सहायको ने प्रार्थना करते रहें ।

#### ( 80 )

### तिलवारा के मुक़हम लखन राय के सम्बन्ध में श्रादेश।

तिनवारा में लखन राय ने विद्रोह तथा उनद्रव कर दिया था। उसका विद्रोह हमने युक्ति से सान्त किया और हम लखन राय के पुत्र वहल को अपना छुपापात्र बना कर लखन राय वा वार्य सौंपते हैं ताकि वह प्रजा पर, जो ईस्वर की पाती है, इपा करता रहे।

#### ( ११ )

हमरुवाह तथा क़ुबूलवाह की दानगी र के सम्दन्ध में वाबदूजह को मिसाल ।

बावदूनह को साही नहरों की खुराई के लिये निमुक्त किया गया था। उसने इस कियम में मत्त्रिक प्रमत्न हिना। मन्य मुक्ट्स तथा सैनिक इन कार्य से माग लडे हुये थे। किन्तु उसने इस विषय में प्रमत्न करकें साधारण येशी से उच्च थेशी प्राप्त कर सी। इद्भुतवाह तथा हमत्वाह नौ दानगी उसे सीपी जाडी है ताकि वह बालियों के सन्तीप हेतु परिश्रम करता रहे।

समस्त खूत, मुझ्ड्म तथा परगनो की प्रजा उसे ग्रपना दाना समर्के ग्रीर उसकी सेवा का प्रयत्न करते रह । दानगी ने कार्य में उससे परामर्श करें।

#### ( १२ )

दरवार के मलिकों, प्रतिष्टित श्रमीरों, प्रतिद्ध हितैषियों तथा सानों के लिये प्रतिज्ञान्यम् ।

वास इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं तथा श्रवस खेते हैं कि वे नायबे समीरल मोमिनीन, विजिधित पहुंच सालमीन, सुल्वानुस्तालिन प्रति साहिक बताईक सल्लाह सर्देहाना, सुल्वानुस्तलिन प्रति साहिक बताईक सल्लाह सर्देहाना, सुल्व मुक्तान्य हे प्रति श्राह सुल्वान स्वत्य लाहिक स्वाह स्वत्य स्वत्य सित्य निर्णाय प्रति । इस के प्रित सुल्व क्षा के स्वत्य सित्य सित्य के प्रति सुल्व हे कि स्वित स्वत्य के सित्य के स्वत्य सित्य सित्य

रे मम्मदनः इस्हा मम्बन्ध दानगाना में दोगा दिन है विषय में बचीन्त की दारीक्षे प्रीरोहरा।दी देखिये।

जाता है वि बहु उस उराष्ट यस्तव्य वा पारान सभा धार्मिय बारों था वार्याव्यित बराता रहें। यह परा वे मान तथा स्थाय को प्रधा वा पारा वरें। यो को परिक्रत वे को से स्व स्थाइर नियस रहे हो धौर पर्म वे विरुद्ध कार्य वर रह हा उन्ह किया परिक्रम तथा घोर प्रधान तथा हो राज्य कार्यों से रोगे हु सुतान वे दुख सोगों, जो विसों भी पारी से उसने पहले क्यांति इसरा तिलाव दिये बिना विवाह बर सेते हैं, में प्रधानत इस विरक्षत को, जो तस्तत धर्मों में हामा (निधिद्ध ) है, उन लोगा को दर्ध देशर रोके। उसे यह धोषणा परा देनी चाहिय वि 'हे मुत्तान वाला! तुम इस पुरे धाषरएग भी स्थाम दो। यदि वे प्रमुख देनी चाहिय कि 'हे मुत्तान वाला! तुम इस पुरे धाषरएग भी स्थाम दो। यदि वे प्रमुख देनी स्थाम सुर्थ को की प्रधान मा पालन परते हैं तो उसे समस्य केता मारिय कि स्थाम देश पर है और सुर्य को की प्रधान मा पालन परते हैं तो उसे समस्य केता का स्थाम देश स्थाम स्था

#### (5)

एक ग्रमीर को सिन्ध की सर लग्नजरीर के सम्दन्ध में भिसालर ।

सुत्तान ने अपने एक प्राचीन दान को उत्तक समकानीनों की अपेक्षा आधिक सम्मानित करने मुद्दान प्रदेश जूने पवत से उत्त नदी तट तक, जो उन स्थान पर है और समुद्र से मिसती है, इस दास को प्रत्य किया कि प्रदेश हिमत देश है कि प्रतान किया है और इस दास को प्रत्येक प्रकार के पूछ सिकार प्रदान किये है, मुद्दाना द्वारा दत्त दान के विषय म यह प्रादेश हुमा कि हम जो मुद्द राजधानी म वरते है वह भी उत्ती प्रकार मुद्दान म आवरण करे, अब अमुक कित (पुत्र ) अमुक को सरे तशकर नियुक्त किया जाता है और मुगलों को पराजित करने तथा यहा के बिद्रोहियों के दमन हेलु सेनायों को उत्तरे अधीन किया जाता है। उसे चाहिये कि वह युद्ध के समय ईस्वर पर भरोमा रखे और उसी से प्रायंना करता रहे ताकि उसे धर्म-युद्ध में विजय प्राप्त हो।

#### (3)

एक ग्रमीर को श्रालमाबाद की श्रद्धता की नयाबत १ प्रवान करने के सम्बन्ध से सिमाल ।

प्रमुक घनता उसे प्रदान की जाती है। वह यथासम्भव प्रया यी उग्रति के लिये प्रयत्न करता रहे। प्रया को, वो ईश्वर को याती है, यपनी छुपा की धरण में रस्ते ग्रीर उसको ग्राथय प्रदान करता रहे। कृषि तथा प्रावादी की उप्रति का गरायिक प्रयत्न करता रहे। ग्रासमावाद के समस्त रागे, सूतो मुक्तमों उत्पादना को ग्रावेश दिया जाता है कि

र शरा क कतुमार मुसलमान विश्वा क्रमवा वस स्त्री वा, जिसको जिलाज वे दिया गया हो, बिवाद पति ही युरत अपना दिलाक के प्रभास रे० दिन के पूर्व नहीं खिना वा सकता। यह रात वसके गर्मायान के विषय म जानगरी प्राप्त करने के लिये रक्की गर्द हैं और देसे दहत जहते हैं।

२ सेनापति कपदसे सम्बन्धित।

३ झारेश । ४ साल्टरॅन।

प्रसायवकाषदा

नगर को यो जो आजनगर का अरुक्त हुँ जिला था। वह तीनह कहलाता था। किसी अन्य राज्य काल में बहुँ बालों ने सराज अद्या न विचा था और किसी भी सेना द्वारा वे पराजित न हुये थे। जिबसी सेनाओं में लूटमार द्वारा उस स्थान के आगणा से इतनी प्रिक्त मन स्थान के सामपास के इतनी प्रिक्त पर सेना में के जिला होते कि उनका लेखा तैयार करना अस्तम्य है। इसी प्रकार निल्म एक नथे नगर पर विजय प्राप्त होती थी, यहाँ तक कि विजयी पताकाशों की खाया बनारस तथा मारागढ की सीमा पर पड़ी। राय ने अपने जुरे दिन के विषय में भली सीति जाती हुये भागने के पूर्व प्रहुप की तथा बाकी पात्र को बुलवाकर घन-माराति, वर्तन तथा उपहार सुन्तान को मेंट करते हैं लिये माँप दिये थे। उमने चुने हुये तथा उत्तम हाथी परते ही से एक इट स्थान पर नेज दिये थे।

पाही सेना के पहुँचने के समाचार में धातिक्त होकर महमद खा तथा वाकी पात्र मान बहे हुँये और उन्हें (राय के) उपहार तथा प्राप्तेना-पत्र समर्पित करने का धवकाय निस्ता। हाथियों की प्रश्लुकार्य लोककर उन्हें सारंग पर्वत के जगत में छोड़ दिया। राय प्रथमा छत्र तथा पराक्त प्रयुक्त पर छोड़ कर बनारन से प्ररक्तातीन (?) पहुँचा। बुद्ध शाही सेनाघों ने राय का, कुछ ने भ्रहमद खों का पीछा किया और कुछ उन्त प्रदेश में विश्वस तथा विनाध में तत्कान हो गई। जो नेनाय राय रामा नहम मत का पीछा करन के लिये भेत्री गई घी उन्होंने राम के शहनेत्व पील को बन्दी बना मिया और घहनद खों ने नम्रतापूर्वक शर्रिण की पाल्ता की भीर ररवार में खाक बोन कर के सम्मानित हुगा। उन्हीं ठित्य तथा पहुंची राम के स्वानों हुँगे तथा उन्होंने राम के शहनेत्व के ना की किया प्रत्या हुँगे तथा उनके प्रति कुमाराष्ट्र प्रदास के स्थानों हुँगे तथा उनके प्रति कुमाराष्ट्र प्रदासत की गई। जो सेनाय जावनगर के प्राम्माम के स्थानों के विभव्य हुँगे निपुक्त हुई थी, उन्होंने तलबार तथा भाते से काफिरों के प्रीममान का भन्त कर दिया। उन क्षेत्र में जहां भी महिरद प्रयवा मूर्तियां थी, वे मुनक्मानों ने घोड़ों वे सुरो डारा खिला मिन हो गई।

विनास तथा विध्वस के उपरान्त कहा जाता है कि राय दाहिर चन्द राय का स्वसुर प्रपन दांतों में तुरा दवा कर शुभ द्वार के ममक्ष खड़ा हो गया और उसने निवेदन किया कि इस प्रदेश में लाशो तथा पराजित राम के श्रतिरिक्त कुछ नहीं रह गया है। यदि दयापूर्वक आदेग हो तो राय की जो विजयी सेनायों के भय से कोने में धुन गया है लोज की जाय भीर उसने जो बुद्ध निया है उसका वह फल भोगे। राघव ज्यैता पडित ने उसके प्रति दया की प्रार्थना की। मुल्तान ने अपनी अत्यधिक क्या. जो प्रजा की धीर है, के कारण उनकी प्रार्थना स्वीकार करली भौर राय के उपस्थित किये जाने के सम्बन्ध में फरमान राधव को दे दिये । राधव ने तत्पदचात यह सूचना पहुँचाई कि राय फरमान पाते ही सर्वदा आज्ञावारी तथा दाम बने रहने या वचन देवर हिन्दुकों की प्रयानुसार भूमि पर लेट गया और उसने माये से लेवर पांव के नास्त्र तक (ने नमस्त अग) भूमि पर रल दिये और जो दूछ हायी तथा घन-मन्पत्ति उसके पास थी, उसे मुन्तान वो मेंट कर दिया। अपने गजगृह से १६ हाथियों में से १८ पर्वतस्थी चुन हुये उत्तमहायी प्राने सेवकों के हाथ शाही दरवार में भेजे और निवेदन कराया कि "मेरे पान ४४ हाथी थे। १६ हाथी ये हैं जो भेत रहा हैं द इसके पूर्व भेत चुका है। २८ हाथी बहमद तथा बाकी पात्र की दे दिये में कि वे साही दरवार में महुवा दें। एक हाथी गजपति के मम्मान हेतु रय लिया है। यदि धावेग हो तो उसे भी भेज हूँ। मैं इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रत्येक वर्ष जितने हायी भी बनारन में प्राप्त होंगे उन्ह शाही पीलखान के लिये विहार तथा करा के मलिकों को नेवता रहेंगा। क्योंनि उस दरवार द्वारा में मुत्त कर दिया गया हू मत जब तक मैं जीवित रहेंगा, माज्ञाव्यादता के मार्ग ने विचलित न होडेंगा।" इस वचा वी उसने भ्रपने पर्स ने भ्रमुसार गरेय द्वारा पृष्टि वी ।

#### ( १३ )

नितकुश्यकं शिहाबुद्दीला श्राखुर घेगे मैतरा तथा बदासूँ के मुक्तता को स्रोर से सुल्तान शहीद की मृत्यु के नम्बन्ध मे संवेदना की स्रभिव्यक्ति तथा मुहम्मद शाह के विहासनारोहणा से सम्बन्धित

प्रार्थना-पत्र ।

ष्रमुक द्वारा जात हुया वि सहरयारे नाजी ने अफ्सानपुर वे पडाव पर पहुँचकर मुहड दूस्त में दरवारे जाम विचा । दुर्माम्य से वह भवन हिलवर गिर पडा और वह पर्म- निष्ठ वादसाह सहीर हो गया और खानो तथा भिलकों ने सापनो राजपुत्रुष्ठ पहुनाया । प्रयम निष्ठ वादसाह सहीर प्रायण निकत गये तथा दूसरे समाचार द्वारा को प्रारण निवत कुछे थे, वे बीट प्रार्थ । हम वृद्ध को ईसवर से मह प्रार्थना है वि वादसाह वे गम्मान तथा ऐस्वर्य में घरविषय उत्तरीत हो और इस वृद्ध को हमल पर वादसाह का साथा मर्वदा विचान रहें ।

#### (88)

जाजनगर की विजय के सम्बन्ध में जो पत्र दास की प्राप्त हुआ था, जसका उत्तर।

जाननगर नी विजय ने सम्बन्ध में धुन पत्र प्रत्य हुमा। मूसा दौलताबादी मसतदे प्राली तुन्द सात के पात वह पत्र लाया। तुन्द दाल दिन ने पाँव बनानर उगने स्वापतार्थ बडा और सम्मानपूर्वक उसे हाथ में लेवर उन्हम्द दरबार नी धोर उमीनदोस हुमा। उसके हारा इतनी प्रनन्ता तथा प्रोत्माहन प्राप्त हुमा कि नदा जीवन प्राप्त हो गया। उससे तीन मुख्य समाचार प्राप्त हुवे। (१) बादबाह नी सुरक्षा के समाचार (२) जाजनगर नी विजय तथा समानी राज्यत राय के बिनास के ममाचार (३) मम्मानित पनावाको नी राज्यानी की भीर वापती के समाचार

फरमान में यह पिखा था कि जाजनगर या राध वर्षों से घपनी दामता से सम्बन्धित पत्र भेजा करता था। बादसाह ने उन पर विश्वाध कर तिया था कि वह आज्ञाकारिता के क्षेत्र से बाहर न जायगा। यब चिज्ञा पताकाथा ने सहजोती को बोर प्रस्थान निया तो मूर्ण राय ने विद्रोह आरम्भ कर दिया गौर हाचियों के भेजने से इनकार कर दिया। राय के महतो ने उसे यह सम्भाया कि राज्यानी से जाजनगर बहुत दूर है और मार्ग अयल्या कि उत्तर में इतिमार्थ करता है। इत्तरामि सेनाय इस विधान पर किसी भकार ठहुर न सकेंगी। इन बातों के कारण राय ने आजाकारिता त्याग दी और जो बुद्ध उसे देखना था, वह उसने देख तिया।

विजयी पताकाची ने जीनपुर से मूर्तियों के सड़न, इस्ताम के राष्ट्रगों के रकपात तथा पदमतालाथ के समीप के हाथियों का विकार तेमने हेंहु प्रस्थान किया। किमी बादशाह द्वारा उनके शिकार का हाम जात नहीं। बाजनगर जिमली प्रशंसा समस्त यात्रियों ने की है, मुस्तान ने देखा।

सर्वप्रथम सुस्तान द्वारा गजपत के नगर और राय सालमीन सीखन के किले पर, जोकि एक ग्रत्यन्त इंढ तथा भव्य किला था, क्षण भर में विजय प्राप्त हो गई। दूसरी विजय तासरम

१ सुरतान स्वासुहीन तुगलुरः। २ भूमिका सुम्बन क्रिया।

३ वष्टतथा अप्रमान सहन किया।

सम्बन्धित दो प्राम है, मुलान की जामा मस्जिद थे लिये, मुदिर्सो ने पाठन, मुकरेरो, ' विवाधियो, मस्जिद ने सबदो, प्रजान देने वालो, जटाई, बोरिये, प्रवास तथा मस्जिद वे भवन ने व्यय हेतु । मुलान मस्जिदा की सुव्यवस्था के विवे सर्वदा इच्छा किया करता है। इसका प्रजय सेपूल इस्लाम, जो इस वक्क वे मुजवस्थी है, की प्रार्थना पर उन्हें सौंप दिया गया। मुल्लान डारा यह आदरा हुमा था वि मस्जिद वे भवन वे अत्यधिक व्यय के कारगा एव बार दीवालों के कर से उसे धन प्रदान निया जाय, तत्परचाद उन दोनो ग्रामो से, जो मस्जिद वे भवन के दिव्य की जिये निस्त्रित हैं, धन दिया जाया करे।

लाने राहीर के सक्क में दो प्राम है भी उसने अपने मदरसे, मुदरिस की वृत्ति तथा मुक्तरेरो एवं विद्याविद्यों ने लिये निहित्तत किये थे। यदि वक्क (वे धन से) उन्ह कठिनाई हो तो सारा के अनुसार बैतनमाल पर उनका हुक है ।

त्तलबीना को जामा मस्तिद का वक्क भी सुस्तान भुदुञ्जुद्दीन मुहुम्मद साम का वक्क कहलाता है। उससे सम्बन्धित एक ग्राम है और उत्तका भी व्यय उसी प्रकार है।

सुलान सहीद का वक्क मुल्तान के क्षेत्र में नमाखगाह तथा मस्त्रिद से सम्बन्धित है। इमान तथा मस्त्रिद में प्रखान देन वाले की वृत्ति एवं नमाखगाह की भरम्मत का व्यव उससे सम्बन्धित है। इस बुक्त दान के लिव मह भावस्था या कि सुल्तान सहीद का वक्क, जो हमारे स्वामियों ना स्वामी था सबसे करर विकात, विन्तु रुमानुसार लियन के कारण प्राचीन सुल्तानों के वक्क को सबसे पहले लिला गया। (१) दानियमन्त्री, मूक्तियों तथा धमीरों के बक्क, जिन्होन प्रामों तथा भूमि का

ष्रहृता किया और जिनके मिलक का भाग निश्चित है और वार्ग वर्ग जेशी कि प्रधा एवं धावत है, कि साय) दीवानी का हिस्सा भीवनक होगया। मिल्ल के भाग में बुद्ध कहा नहीं जा सकता। विवादास्य दीवानी ना भाग है। उपयुक्त बातियम्बर सवा भूकी सुद्धा तुर्हान के विशेष ग्रुम-वित्तक त्या फकीर हैं। जब सम्मानित पताकायों ने जावनगर को थोर प्रस्थान किया था तो वे कुरान पढ़ा करता थे। यदि दीवानी ना भाग भी दान कर दिया जाय तो वे उसके उचित पात्र है। उत्त समस्त वक्क से बड़ा साधारण सा पत्र प्राप्त होता है। मुत्तान में ७०० या से ते है। सुत्तान के निवासी नाना प्रणार नी दुर्धटनायों के नारण छिप्र-निप्त हो चुत्रे हैं। श्रुत्तान के राज्यका में मुत्तान नगर पुन भावाद हुया है और सुद्धान के राज्यका में मुत्तान नगर पुन भावाद हुया है और वहाँ के निवासी धपनी प्राप्ती मिल्क के कोभ में तीट था रहे हैं। इस तुच्च दास की कुछ वहन वा वित्त प्रवास ताहन हो सत्ता था परन्तु हम परित्त हम सुत्तान नगर सुत्तान वा सारणा स्वाह स्वाह है । इस तुच्च सा की सुद्ध वहने वा वित्त प्रवास हो सत्ता स्वाह स्वाह स्वाह हम स्वाह हो स्वत्त त्या परन्त स्वाह हम सुत्तान स्वाह स्वाह

वक्फ की मिल्क से सम्बन्धित ग्रामो तथा भूमि के विषय में प्रादेश दे। सफर ७६३ हि० (१३६१—६२ ई०)

१ वरान का दाठ वरने बाल ।

९ थुरान वा पाठवरच्यालाः २ प्रदन्ध≆ा

र महत्त्रमञ्चलका व्येष्ठ प्रना

४ देतुन्यल में उन्हें धन दिलाना चारिये।

र मन्भात सुरुतान मुहन्मद विन तुरुहुङ ।

६ दुदियानी, भानिनी।

ण पुनर्देश्यन बरना, दृषि योग्य दन ना ।

म दान मदा धर्मार्थदी राहे वालो सूमि।

जय उनकी मध्वाई, त्रातावारिता तथा निष्ठा वा प्रमाण मिल गया तो बादशाह ने
यह प्रादेश स्थि कि सित वह प्रारम्भ में ही गालावारिता स्वीकार कर तेता हो यह प्रदेश
साही शालव द्वारा ध्वस्त न होता। यह ऐमा प्रदेश वा कि उसकी उपति तथा समृद्धि की
वीई सीमा ने थी। प्रत्येक माम करने के समान तथा प्रत्येक वस्त्र नगर के समान या। यहाँ
की प्र्मित हरियाणी के कारण प्रावास ने समान की और उद्यान क्ष्मों से स्वर्ण के समान थे।
वहीं की मिट्टी से कस्त्र तथा केसर को देखाँ होत्तरी थी। वहीं का पत्त लावेहयात के चस्से
को तब्जित करता था थीर यहां वे युश चन्दन के समान पे किन्तु जाहिन राग ने मुत्तान के
प्रति प्राक्षावरिता का मुख्य न सममा और इस प्रकार के राज्य को एक 'दान' पर हार गया।

जब राय के सेवको ने हाथा तथा धन सम्पत्ति राजिसहामन के समझ उपस्थित करने भूमि पर सिर रंगेला और सुरुतान की प्रशसा स्वा उमने प्रति शुभ कामनावें करके राय की ओर से क्षमा याचना की तो सुरुतान ने प्रथमी स्वाभाविक दया के कारण उसे सिलघत

प्रदान किये और उसके सेवकों को भी खिलग्रतें तथा इनाम प्रदान किये ।

इन विजयों की प्राप्ति तथा ममुद्र की संर एव वर्गप्राय नामक मन्दिर के खण्डन तथा मूर्ति-पूजकों के विनास के उपरान्त विजयी पताकाशों ने राजधानी देहनी की घोर प्रस्थान किया। उसी मजिल से पुत्तान ने जगन की घोर हायियों का पीछा वरने के लिये प्रस्थान विगा घोर मादेश दिया कि गरीमव का बाद इस्लामी राज्य में पहुँचे तो है भाग वेतुनमाल में रक्षण जाय शोर हुँ इस्वर के घादेशानुसार पितरण विगा जाय। इस प्रकार की बाद सतार में किसी घट्य राज्य-कात में न हुई थी। गुम पताकार्य समलपुर तथा कोकी होती हुई, कडा की घोर वापत हुई।

दाम की प्राथना है कि ईश्वर सुल्तान की सर्वदा विजय तथा सफलता प्रदान वरता रहे

भौर उसे दीर्घायु प्राप्त हो <u>।</u>

### ( 84 )

शेखुश्रायुखे आतम तब्रन्त हक ब्हीन मुहम्मद इस्माईल की शेखुल इस्लामी प्रदान होने पर पत्र ।

धापको शेखुल इस्लामी <sup>3</sup> का का पद प्रशान हुआ। इससे प्रस्ताता हुई।

## (१६)

मुल्तान के बदफो <sup>१</sup> के सम्बन्ध में मुल्तान को प्रार्थना-पन ।

मुल्तान के हिसाब किताब के समय दोवाने विजारत द्वारा जो पत्र वरून के ग्रामो तथा मिल्क मी भूमि को प्रधिकार में करने के जादेग ने विषय में जाप्त हुना था, उसके राम्बन्ध से पत्र।

वक्पो का विवरण इस प्रनार है

भूतकाल के सुन्तानों के बक्क-मुल्तान मुद्दुज्जदीन मुज्यमद नाम गोरी क बक्क स

**<sup>\*</sup> মন্বল** ব

र यह की लूर में प्राप्त धन मन्दर्ति।

इरल भी राज्य में भामिन मामलों में सम्बन्धित मनौद्य का धरारी।

४ सोकीपबारार्थ दी दुव सन्यत्ति अथवा वड मृनि जो जिसी धार्मिर वार्व के विश्व प्रदान भी जानी थी!

बादवेगी का विवरण इस प्रकार है। अन्य नगरी के नाजी तथा वादवेगी दोनों एक साव विभाग में बैटने हैं। जाजी जो निर्लूष करता है वादवेगी उसे नायोंनित कराता है। विन्तु उन्द के बादवेग ने रवामने भेजी थी। यह नजीनीकरण करने वाले मीनाना मुद्दज विदारी का हवाला देते हैं। मीलाना मुद्दज स्वर्गीय मुल्तान (मुहम्मद शाह) के राज्यकाल में पदच्यत हो गया था।

र्सीयद जमाजुद्दीन के विषय में जो कुछ लिखा था, उसके प्रसार में निवेदन है कि घालमा-बाद के किले था निर्माण उसने कराया था और इस वार्य हेतु उसने अत्यिकि वष्ट भीगे में, म्रतः उसे म्राप मपनी दरवेशी की शरण में रक्तें ताकि उसे स्थायित्व प्राप्त हो।

सन्नेर में, यदि विभी कारण घुम हृदय को सुच्छ की वजह से वोई वष्ट पहुँचा हो तो वह धपना अपराध स्वीकार करता धीरक्षमा-धावना करता है।

# (२०) मलिकुल मशायख रखी उद्दीन के नाम पत्र ।

प्राप्ते पत्र में लिला था कि बदुद्दीन शीमाज तथा नमाल ताज ने मुस्तान से आकर प्रवा पर एक मुद्दीदम<sup>3</sup> लाग्न निया और उससे मनस्त प्रजा विस्ता उठी। इस मुद्दीदस को, प्रारम्भ में जब नगर धावाद ये और लोग सम्प्र में, स्वर्गीय सुस्तान ने दूर कर दिया था। जब प्रजा छित्र-भिन्न तथा विवद्य हो गई तो यह मुद्दीदस ऐसे वादयाह के राज्यकाल में मुस्तमानों पर न लागा जाय। जब मुद्दीदस न सामस्त प्रजा विज्ञाह के श्रीवन स्वर्तीत करती ही भी, प्रव यह कैसे जीवन स्वर्तीत करती ही भी, प्रव यह कैसे जीवन स्वर्तीत करती ही भी, प्रव यह कैसे जीवन स्वर्तीत कर सक्ती है ? २१ हिन्दू दूकान में बैटते हैं। वे सद इसमें सम्मित्त हैं। उन पर प्रधिक जिज्ञया सगाया जाय। श्रन्य सोग इन क्रिस्स में वित्र क्रिस प्रकार सहन वर सकते ?

इस प्रक्षण में निवेदन है कि दास ने उच्छ के बारकुनो को विसी भी मुहुदिस का प्रादेश मही दिसा है। पुन्ने विन्ता है कि उन्होंने बीनमा मुहुदिस चलाया है। पत्र में मुहुदिस की व्याद्या नये जो इसके विपयत में आन प्राप्त हो सबता। प्रवा नो दिष्टिता तथा कर की व्याद्या नये जो उसके दाराय में प्रवा प्राप्त हो सात्र हो तो सम्मत्र है कि ऐसा ही हो। यदि व्यापार प्रयदा व्यवसाय से सम्बन्धित कर से तात्र में हो तो सम्मत्र के माँ तहीं प्रवा वात्र की सम्मत्र के कमी हतीं स्मुद्धित हो से प्रवान प्रवाहा की सात्र में ही की हता में भी वीत्र में भी बीत्र के सात्र के किया हतीं हो हो सात्र हता हो। प्राप्त हो भीति में भी विस्त में भी वीत्र में भी वीत्र में भी वात्र हो से स्मात्र के स्मात्र के से सात्र को से स्मात्र के स्वाद की से भी वात्र हो से लोग स्पर्धित गढ़रूरी तेने से, जो वे सन्तत्र के समत्र के से सात्र कर सात्र के सात्र के से सात्र कर सात्र के सात्र के से सात्र कर सात्र के से सात्र कर सात्र के से सात्र कर सात्र के सात्र कर सात्र सात्र

१ शाबी के निर्णय की कार्योश्वित कराना दाददेग का कर्तव्य होता या।

९ परम्परागत कथाये ।

१ पूर्व पृत्र में मुहदेगान देलिये।

४ पूर्व पृष्ठ देखिये (मनुचित वाँट मध्या सरकारी कर )

#### ( १७ )

# शेखुल इस्लाम सद्रुद्दीन मुहम्मद के नाम पत्र ।

स्वर्गीय मिलिक कुतुरुद्दीन दबीर के पुत्र बडा पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, और वे दरिद्ध हो गये है अत उनकी सहायता आयश्यक है।

#### (१५)

## मलिकुल मशायख रखी उद्दीन के नाम पत्र।

दरवेशों का सेवक ऐने माहरू निवेदन करता है वि मोलाना हाजी विद्वारों ने हवाजा हुसामुद्दोंन जुनैदी के पत्र में लिला है वि जब उच्छ वे वारकुनों वो विसी कार्य की आवश्यकता होती है तो वे बेगार कराते हैं और अप्रधाब्द कहते हैं। यदि उन्हें धन की आवश्यकता होती है तो वे बोगों को ध्रोंपेरी तथा तम कोठरी में बन्दी बना देते हैं और तस्काल २००० तम्बे अपितु दुस्पी अधिक प्राप्त कर लेते हैं। वे किसी का भय नहीं करते। आतिमो तथा मशा-यस ने इस पाप को रोकने का अस्थिक प्रयक्त किया किन्तु इसते कुछ लाम न हुआ।

प्रापने लिये उनकी सहायता वरनी प्रावस्थक है। उच्छ की विवासत के मुक्ता स्वाजा कमालुदीन को समकात हुने पत्र विखर्दे। धमवाने प्रयान चेतावनी देने की स्रावस्थकता नहीं। उत्ते परीपकार तथा नाय से सम्बंधित पुत्र्य की मुक्ता दें दें। उच्छ के मुक्ते के न्यायपूर्वक कार्यकरने के कारण खेखुत मशासल कृतुबुत श्रीलया जमालुदीन की पवित्र श्रास्मा को सतीप प्राप्त होगा श्रीर मही पर्यान्त है।

#### (38)

# मलिकुल मशायल शेल रजी उद्दीन की पत्र।

इसी प्रकार व्यय हो । यह तुच्छ इस कार्य को सम्पन्न कराने में विवस नहीं है अपितु धापको साझी कर रहा है कि यदि वे इस दूराचार को न त्यागेंगे तथा खराज न ग्रदा करेंगे एव भाजाकारी न रहेंगे तो उचित दण्ड के पान होंगे। मदि वे खराज भ्रदा करते रहेंगे भीर याज्ञाकारी रहेंगे तो सहस्रो प्रकार से उनके प्रति क्याहरि प्रदक्षित की जायगी।

# ( २३ )

# शेख हसन सरवरहना के नाम पत्र।

स्वर्गीय स्वाजा कृतुबुद्दीन दवीर की, जो शेख निजामुद्दीन श्रीलिया का मुरीद या, वहिन तथा उत्तके सहायको को शेख निजामुद्दीन भौलिया के समय से १५० चाँदी के तन्के वार्षिक तया प्रति दिन दो हिस्सा भोजन का मिला करता था, अत यह उन्हें तरन्त प्रदान करने की कृपा की जाय । इससे आप को वडा पूण्य होगा ।

#### ( 28)

# काजी मिनहाजुद्दीन अब्दूल्लाह मुकतदिर के नाम पत्र।

'रारहे करताफ नामक' पुस्तक, जिसे मुमको प्रदान करने का श्रापका विचार है, के लिये ग्रधिक प्रतीक्षा न करायें ।

# ( २५ ) सद्गेसुदूरे जहां जलालुल हक वदीन के नाम पत्र।

इस तुच्छ के पूत्रो तथा सम्बन्धियों ने आपनी उनके प्रति अपार क्पा तथा दया के विषय में इतना प्रधिक लिखा है कि उसका उल्लेख सम्भव नहीं। इस तुच्छ ने किसी वस्तु के लिये रानगाना तथा जकात की रोक टोक नहीं की है। मुक्ते विश्वास है कि वे जकात स्वय भदा करेंगे।

#### ( २६ )

# सैयिदुल कुरुवात वल हुक्काम मुइक्जुद्दीन उच्छ के हाकिम के नाम पत्र ।

उच्छ निवासी खिका श्रवू बक प्ररियाद लाया है। सैयिद्र व व्यक्तात के मतीजे मुहम्मद तया उसके सम्बन्धियों ने न्याय के मार्ग से मुग्न मोड लिया है। उन्होंने फ़रियादी पर प्रत्याचार किया तथा जुते मारे हैं। यदि यह सत्य है तो यह कार्य शरा के घादेशों के प्रतिकल तथा मुनंतापूर्ण है। यह मानस्यन या नि सैयिद्न ब्रुजात न्याय से कार्य करते ताकि भनियोग का भन्त हो जाता।

इसने घतिरिक्त एन लोगों ने यह सूचना भी दी है कि सैयिदुल बुदबात इससे पूर्व जवात के विषय में जिसे बता कहते हैं आशापत्र देते थे किन्तु कमाल ताज द्वारा उन लोगी की, जिनपर भत्याचार हुन्ना है, महायता करने के बारगा माजापत्र देने से मना कर दिया गया है। यदि जमाल ताज का आदेश करयाचार से मुक्त है तो आप को उसकी सहायता करके जो हुए हुमा है उसके प्रति न्याय करना चाहिये । यदि नाप उसके मादेश की मत्याचार से मुक्त न्हीं सममते तो इसकी मूचना देनी चाहिये थी न कि मादेश । यदि माप शत्रुता के कारण भापको भनी भांति ज्ञात होगा वि सेना वाले पर्म तथा राज्य के रक्षक होते हैं। बलियों को उनने पक्ष में रहना उचित है ताकि उनके द्वारा गुप्तत के मामले तथा धरीप्रत की बातों को उनति हो।

# (२१) मलिकुल मशायख रजी उद्दोन को पत्र ।

जो कुछ दरवेदाों के घायमन सथा प्रामों के गर की न्यूनता में विषय में लिखा था, उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। | निवेदन है जि जब विजयी पताकार्य विजय तथा सफतता प्राप्त करके देहनी को वापस होगी तो यह बात सुस्तान की सेवा में प्रस्तुत की जायगी। धाप देखर से प्रार्थना करें कि साही सवारी सीहा राजधानी में गड़ैन जाय।

उच्छ के किले के नदी तट वी सैर की इच्छा — जिस प्रकार निराा गया उसी प्रकार है। उच्छ बडा प्राचीन नगर है। यहाँ द्वली मस्जिद, मदरते तथा मुसलमान बुजुर्गी की एवादतगाहे हैं कि मुच्छ के द्वरथ को उनकी बडी जिल्ला है। ईस्वर ने चाहा तो ४ रवी चल प्रज्या की उच्छ की फ्रोर प्रस्थान होगा।

खुदाबन्द की जो यह इच्छा है कि तुच्छ मध्यसम्बादे की सेवा द्वारा सम्मानित होता रहे जो यद्यपि यह बात बास को झाश्रम प्रदान करने के लिये कही गई है किन्तु यह तुच्छ नही चाहता कि मखदूमजादा भ्राप से दूर रहे धीर धवने सम्बन्धियों से पृथक् रहे तथा परवेश के जीवन के क्रम सहन करें।

क़ीमाज के मेरे प्रति भूठे दोषारोपस के विषय में जो नुस्त लिया गया वह नि सन्देह सत्य है। कीमाज ने मेरे ऊपर प्रनेको भूठे दोष रागाये हैं भीर इस बात को चिन्ता नहीं की कि वह राजिस्हासन के समक्ष पूछताझ के समय क्या उत्तर देगा। भ्राप इस विषय में बोई चिन्ता न करें।

# (२२) सैयिद जलालुद्दीन ग्रहमद युद्धारी के नाम पत्र।

यदि समस्त मशाया तथा पवित्र लोग इन तुष्य तथा समस्त पदाधिकारियों के विषय में ईरवर से प्रायंना करते रहे कि वह हम घोगो को न्याय के मार्ग पर रखे थी यह उचित होगा न कि हम लोगों के दोष निकालें तथा दुराई करें, जैसा कि एक दुखाँ ने दास को लिखा है। हम तुष्य लोग प्रपने घरमावार स्था प्रपनी विवसता को स्वीकार करते हैं।

इस बात का श्रत्यधिक प्रयत्न वित्या जाता है कि प्रजा से कुपा, तथा, नेकी तथा क्षमामुक्त व्यवहार किया जाय किन्तु प्रजा श्वसावधान है। सैयिद लोग खराज ग्रदा करने से, जो
उनना कर्तव्य है, मना करने लगे है। जुमिना श्रदा करना उन्होंने ग्रपना स्वभाव बना लिया
है। पिछले वर्ष उन्होंने खराज देने का प्रतिज्ञापत्र शेख क्वीर के रें के में सिदकर दिया था
किन्तु उसका पालन न किया। प्राप कुणा करने उन्ह समभा दें कि से इस बुरे नियम को
छोड़ दें श्रीर ग्राज्ञाकारिता प्रदर्शित करते रहे, खराज श्वदा करे श्रीर प्रजा से उत्तम व्यवहार
करें, खराज का धन, जो मुखाहिदो, गाजियो, ग्राजिमो तथा दरिद्रियों को प्रदान होता है,

१ स्नतः महम्मद साहब वा बताया हुआ श्राचरण ।

मुल्तान ने सेवन के उपर कृपा करने उसे झादेश दिया कि वह देहली अपने सम्बन्धियों तथा पुत्रों से मेंट वरने जाय और कुछ समय उपरान्त मुन्तान की सेवा में उपस्थित हो। विजीन वीध वरते के उपरान्त वह मुल्तान की और अत्यान करे। सेवक समभता था कि कमबोह मूठ बोल रहे हैं तथा भूठा अपरांच लगा रहे हैं, अत उसने इस और कोई ध्यान निद्या। इन लोगों ने अपना सगठन तथा छन वडाकर भूठा इलजाम वादशाह के समक्ष प्रस्तुत किया। सुल्तान को देवी अरेएसा इसा उन लोगों के भूठ तथा छल वा पता चल गया और उनने कहा कि ये दुए मुल्तान को बाबाद नहीं देव सकते।

सेवन प्रपते सम्बन्धियों से मेंट करके दरबार पहुँचा। सुल्तान ने मादेश दिया नि सर्वप्रयम सेवन नो खिलम्रत पहनाया जाय। तत्परचात् जमीन बोस के लिये उपस्थित किया जाय। जय साही सेवण दास को जमीन बोस के लिये से गये तो सुल्तान ने नहा कि "यह खिल-प्रतान निया जाता है। तेरा सीत ऋतु का खिलम्रत वडा उत्तम खिलम्रत है।' इस बात से सास प्रतान हो गया। इसरे दिन उत्तम खिलम्रत लाया गया, सोने तथा चारी के काम ना, दो रगी, जो प्रतिष्टित म्मीरा तथा प्रविद्ध लोगों को प्रदान होता है।

दास ने निवेदन किया कि कम्बोहो ने फूठा अपराध लगाया है। उनकी बात का सम्बन्ध या तो सेना से है या अक्ता थे। सेना को सेवक के समक्ष प्रस्तुत किया जाय और उस धक्ता से निकाला जाय ताकि मेरी सम्बन्ध और उनका फूठ सिद्ध हो जाय। पुस्तान ने कहा कि "मुफ्ते मली मोति जात है कि वे फूठे है। उन लोगो को बन्दे बना कर दास के सिपुर्द कर दिया जाय ताकि वह उन्हें मुख्तान से जाय और मुख्तान के द्वार पर उन्हें कठोर-दड दे ताकि ग्रन्य फूठा ग्रपराथ लगाने वाले जिक्षा ग्रहण करों।"

(30)

#### मौलाना शम्सद्दीन मृतविक्वल को पत्र।

वार्तानाय के बीच में छराज का भी उल्लेख होता था। इसके विषय में वहा गया कि यदि खराज का वार्त्य धरा के ध्रमुनार खराज से हैं तो फिर व्यय भी धरा के ध्रमुनार लगा चाहिये और वेबल उसी पर संजुष्ठ रहना चाहिये ताकि व्यय भाष से ध्रिवन में हो (निन्तु) भ्राय समय की ध्रावरयताओं के ध्रमुनार व्यय के विषए पर्योग्त नहीं होती। ऐसी दानों पराज्य के हित पर दृष्टि रखनी धावरयत होती है, यारण कि उपाय की नमी तथा मन वी परिसानी में वारण खनाते। ऐसी प्रमाण ने वारण की नमी तथा मन वी परिसानी में वारण खनाते। ऐसी प्रमाण ने विषया है कि वब के ध्रमुमारों की निष्य की धारण के वी परेशी। 'वार्णी' इत्यादि में निष्या है कि वब के ध्रमुमानों के निष्य की परेशी के निष्य की सम्पन्ति है इसमें नमी परेशी के सिंदी की सम्पन्ति है इसमें वारण की स्वर्द्ध है स्वर्ध स्वर्ध में प्रमाण की स्वर्द्ध है सम्पन्ति की सम्पन्ति हो की प्रमाण की स्वर्द्ध है स्वर्ध साथ की स्वर्ध निर्मित्य वरणा निर्मिद्ध है। इसमा वर्षों परेशी है। प्रमाण की ध्रमुरी निर्मित्य वर्षों है। ध्रमुपत तथा ध्रमुमानी हो जली है जो एयारत तथा ध्रमुमानी हो जली है जो एयारत तथा ध्रमुमानी स्वर्ध के निर्मेश के वित्य की होना हो चाहिये। व्यापित वर्षों पर है। किर जो इस प्रमुत्ती के निर्मेश हो निर्मित हो होना हो चाहिये। वानी है वा त्यारण भी इसी के वाल सर्ट है। वित्य का से हो निर्मेश के प्रमुत्ता निर्मेश की निर्मेश होना हो चाहिया चा से । जीहा हो निर्मेश का निर्मेश का निर्मेश की निर्मेश की निर्मेश की निर्मेश होनी की निर्मेश की निर्मे

<sup>।</sup> पे युद्ध में सूरदारा प्राप्त धन।

माञ्चा-पत्र में विलम्म वरते हैं जिससे वंतुलमाल पा पन नष्ट होता है और व्यापारियो की दशा खराव होती है तो उसकी घनुमति न सो सारा के अनुसार है और न वृद्धि के ।

# (२⊏)

#### थानेसर (थानेश्वर) के काजियों के नाम पत्र।

वियाउद्दीन धपने प्राम वी प्रजा से जो घाही घादेशानुगार उसकी यजह से मम्बन्धित है बोर जिज्ञा तथा उसकी प्रजि बादशाह में धादेशानुगार उसका हुन है, सेता है। यह उसकी (धाय) से युद्ध में प्रस्वादम एकम करता है धोर वह गुम रवावायों ने साम सप्तानी से धाम सप्तानी से धाम सप्तानी से धाम प्राम्वान में माम सप्तानी से धाम प्राम्वान में धाम प्राम्वान में धाम है धोर वह प्रपो क्या स्था तथा युद्ध ने घरन राहर पर ध्यव करते के सिवर उसे से सरका है, उसके सम्बन्ध में धाम के बुद्ध वर्षवारी, जिन्ह धारा ना बोर्ड भान नहीं, यहते हैं नि प्रवा पर विची ना मिशनार नहीं। वह स्वान है। वे भूष्ट इसका नारी सममन कि उनने प्राएवं पर धीपनार क्याने को लोन कहता है किन्तु उनने जिवरे जिज्ञ से पर घो प्राम स्थान कर देशा है, उसके प्राम्व कर देशा है, उसके प्राम्व कर देशा है, उसका प्रवा है कि स्वान है किस कर देशा है, उसका मामितर हो जाती है। जिस नाम प्राम वादशाह धारेश दे देशा है वह स्थीहत होता है। जिस्मी के लिये जिज्ञा भारा करना मिनवार्य होता है। बादशाह हारा ध्यव ना सार्थ्य हो जाने पर यदि कोई भाने धापने स्वामी कह कर यह जिज्ञा सेसे सो यह सार्थ्य है। जाने पर यदि कोई भाने धापने स्वामी के स्वामी को जिज्ञों से बाग मतलवा।

यदि बोई भूमि विसी व्यक्ति वी वजह में देदी मई हो और प्रजा ने उसे साली रखता हो तो हाता भूमि को इस प्रजार खाली रसने से सराली भूमि पर पिषकार होने के बारल मान सराज धनिवायं हो जाता है। काबियों ने कमंत्रारी भूमि के हाली रहने का नारल प्रजा के प्रणानी दूरिता के कारल एक कारल प्रजा के प्रणान प्रहात के कारल एक कर के स्वार्त पहने का नारल प्रजा से प्रणान पर के जाकर कृषि कराई मोर कहते हैं कृषि कहीं मी हो कृषि ही है तो यह बात करणना मात्र है। यदि उन्ह फिजह पा मान होता सो वे यह बात न नहते। जमीने बजीपा रे रिक्त नहीं रहती। या तो वह सराजी होती है या उदरी। जिब्बा किसी की सम्पत्ति नहीं होती है या उदरी। जिब्बा किसी की सम्पत्ति नहीं होता। बेद है कि ये लोग कितना व्यव ना बाद विवाद करते हैं।

# ( 38 )

# मोलाना शम्स्हीन मृतयिकल के नान पत्र।

जिस समय मितक खास हाजिब दीवानपुर की प्रजा तथा दासों के दावा से परेसान या उस समय इस तुच्छ ने उसके नाथ को ठीन नराने में जिसे यह मुख्यान का काम सममता है, किसी भी प्रयत्न में कभी न की। जब उसके नायं ठीक हो गये तो वह विरोधी वन गया। मुख्यान के हृदय में यह बात आया करती थी कि उसके पिता तथा उसका नितना हमने उपकार निया किन्तु वह फिर भी न्याय से कार्य नहीं करता।

१ कवियोग्य भूमि।

२ जिस पर खराज लागुहोता है।

३ जिम पर उरर लागू होता है।

पर मनुष्यो तथा पशुय्रो की जीविका का श्राधार है, उदाहरखार्थ गेहूँ, जौ, अगूर, खजूर, ग्रजीर। यह श्रव हनीफा विया महस्मद<sup>र</sup> के कथनानुसार है और इसी के प्रनुसार फतने भी है। ग्रव यसफ ने कहा है कि जिस यस्तु का रोक लेना ग्रीर उससे भण्डार भर लेना सर्व साबारण को हानि पहेंचाये वही एहतेकार है, गब वह चाहे सोना हो, चाँदी हो अथवा कपडा । इस प्रकार एहतेकार में हानि को अपने समक्ष रख्ता गया है, अब वह चाहे किसी भी वस्तु मे पायी जाय, यदापि यह पहले से न हो । अबू हुनीफा तथा मुहम्मद ने इस हानि से वह हानि समसी है जो स्वभाव के अनुसार हो और उसका होना स्वामाविक हो और उसके होने का अत्यधिक भय हो । फिर नहा है कि यादवाह के लिये यह उचित नहीं कि वह लोगों की खाद्य सामग्री का भाव निश्चित करे क्योंकि मुहम्मद साहत्र वा कथन है कि 'तुम भाव निश्चित न वरो क्योंकि भाव निश्चित करने वाला, उस पर श्रीधकार रखने वाला तथा उसको प्रसारित नरने वाला ईश्वर है।' इसके उपरान्त फिर कहा है कि मूल्य विक्रोता का अधिकार है और वहीं उसको निरिचत कर सकता है। ग्रतः इमाम के लिये यह उचित नही है कि वह विकेता से किसी प्रकार की रोक टोक करे, ग्रापित उस समय रोक टोक कर सबते है जब कि सर्वसाधारण की हानि को रोका जा सके, उदाहरायार्थ एक व्यक्ति ने भूमि का एक भाग ५० मे क्रय किया है और वह उसे १०० में बेच रहा है तो इमाम उसे रोक सकता है ताकि मुसलमानो की हानि न हो। इमाम मालिक<sup>3</sup> ने यह कहा है कि श्रकाल के समय भाव निश्चित करना आवश्यक है ताकि सर्वसाधारण का कल्याग हो सके। 'शाहान' मे उल्लेख है कि एहतेवार इसलिए निपिद्ध है कि सर्वसाधारण को इससे हानि पहुँचती है और वह बात जिससे मनुष्य को हानि पहुँचे उचित नहीं, और फिर कहा है कि यदि कोई भी इस प्रकार की कोई बात करें तो उसे दण्ड दिया जाय ।

मुत्तान वाले—ज्यापारी तथा व्यवसाय वाले—गृहतेकार करते थे। यद्यपि उन्हें सरा के ब्रादेश समम्माये जाते, श्विता दी जाती किन्तु वे लोग तथा लालव के कारण किसी बात पर प्यान न देते थे। द्या के दण्ड के भग का भी उनपर प्रभाव न होता था। इससे समस्त मुजनमानों को विदोप रूप से इमामी तथा द्यक्तिहीन लोगों को बड़ी हानि पहुँचती थी। मुजनमान सैनिकों को भी इससे बड़ा कष्ट होता था। ससार की व्यवस्था इससे छिन्न-भिन्न हो जाती थी। सुक्षेत्र में इनके उदाहरण इस प्रकार है—

(१) पो तथा एपडे जिसे ब्यापारी सरमुती की बोर से लाते थे — पृहुतेकार करने वाले ए जीतन प्रति होर के हिनाब से मील से तेते ये और मुख्य धीर-बारे बार करते थें। उसे छुछ समय तक घरने पास मुरिमत रखते थे। जब घी की प्राप्ति में विचय्द होता था तो उसे दे जीतन तथा १० जीतन प्रति सेर के हिनाब से वेचते थे। प्राज्यक उसे बंतुनमान से तक्ताक्षीन भाव पर अब किया बाता है और मूल्य नकद दे दिया जाता है। चारो घोर के विक्रेता इतसे सनुष्ट रहते हैं। यदि क्या करने वाले तथा विक्रेता दोनो सनुष्ट हो तो आयारा दारा द्वारा स्वीकृत रहता है। महत् मूल्य पर वेचने की मनुमति न देनी चाहिये प्रोर एहतेकार की हानि का प्रत्य करा देना चाहिये ताकि सर्वताधारण, विदोध रूप से इमामो,

श्रमाम इनीपा, इमाम इन्वल, इमान लाग्द्रे तथा इमाम मलिक इस्वामी धमैलास्त्र के मिलद संकलन-वर्षी थे। उनकी स्पारत्या पर आवरण बरने के बारण ग्रान्ती मुसलमान चार मुख्य समूर्ती में क्टे हैं। इनती मरतु ७२०-१२ इ० में दुरं। विन्दुस्तान के अधिकास मुन्ती उन्हीं के सनुपायी हैं। र माम मुस्माद बिन दरति में सर्वेश्यम क्रिक्ट को देशनिक रूप से प्रस्तुत किया। इनकी मुख्य

परह है में हुई। है मालिक हम्ने अनस, मालिकी पि कों के नेता। इनका जन्म ७१४ ई० तथा मृत्यु ७६४ ई० में हुई।

एसी दसा में बंतुलमाल से उस ब्यन को पूरा करना चाहिये किन्तु यदि बंतुलमाल में 'फैं' न हो तो इसमें नोई सापित नहीं कि चेहाद की सावस्वता यह पाने पर एक दूसरे की सहायता देकर बांक पहुँचाई जाय! यह बात लाष्ट है कि इसमें बीड़ी सी हाि है किन्तु वहीं हािन को दूर करने ने पिए छोटी हािन सहन करना चाहिये। मुहम्मद साहव ने सावस्वना पड़ने पर सम्बान का धन उनकी शतुमति के बिना से तिया था! 'सिपरी साहान' में लिखा है कि यदि बंतुलमाल में धन न हो तो इमान को इसका प्रीएकार है कि उसे जितने धन की आवश्यकता हो वह लोगों से वसूत करे क्योंकि मुसलमानों के हित का देवना उसके लिए धावस्थक है। 'किताबे मुहील' में इमी प्रवार उत्लेख है कि यदि सेना का सामान इत्यादि ठीक महित किया वायेगा वो मुत्ति कु मुतलमानों पर प्रिकार प्रारंत कर लेंगे और इसमें जो हािन है वह लग्छ है, अब यच्छा यही है कि धनी लोगों से दता से विचा जाय, जो सेना की वैयारी के लिए पर्याप्त हो सके। इस समस्या को मौलाना इमामुहीन हस्यों ने हिरात में मलीभाँति समझा दिया है धीर लगभग ३० हजार सैनिक एकत्र कर लिये गये हैं। वे इस साफ के समूह से सम्बत्यत है। वे इस साफ के समूह से सम्बत्यत करते हैं। वे सर्वताचारण की सहायता तथा इस्ताम की रक्षा करते हैं।

यदि गह कहे नि इस पर फतवे नहीं देना चाहिये, वयोकि वह समय व्यतीस हो गया जब कि ग्यायाजय सावधानी से घोर वेचल इस्ताम तथा धर्म की रासा के लिए यह सब कार्य करते थे किन्तु घर इस विपय में कर वेकर घमीरों की ही यन सम्पत्ति तथा ध्राय में बुद्धि होंगी, इससे इस्ताम को सहाग्रता पहुँचाने का उद्देश्य समाप्त हो वायेगा, तो इसका उत्तर यह है कि ध्रक्तमा व्वतायों तथा कहों के समय धर का वसूत करना घर। के अनुतार स्वीकृत है। यह आप केवल धर्याई होती है। धर्याई बात से स्याई बात का पतन नहीं होता, हाँ, यह आप केवल धर्याई होती है। धर्याई बात से स्याई बात का पतन नहीं होता, हाँ, यह आप केवल धर्याई होती है। धर्याई बात वेस स्याई बात का पतन नहीं होता, हाँ, यह आप केवल धर्याई होती है। धर्म पत्त ने सित्त दोगें को जुना जाय विनके न्याय के पत्त्व तथे के में में रहते हों घोर वे अनुवित्त वातें ने करते हो। धर्म देशे होगी का जुनाव किन्त हो बारे पह हो हो घोर वे अनुवित्त वातें ने करते हो। बार देशे होगी की प्रवास का प्रवास के अनुसार कि 'धावस्थलता पडने पर हाना' भी हाला' हो जाता है, वह खराज, जो आपनी काल से लाझ है और जिसका सर्वताधारण की बान है, बहुस कर विद्या जाय। इससे कोई दोग तथा अप्रवस्त में उत्तर मही हो हो। इस अकार कार्य करता चाहिये कि ऐसी वस्तु पर कर तिया जाय जो उपस्थित नहीं है धौर उत्ते उपस्थित मान लिया जाय क्योंक इससे उपस्थ वया खराबी ना नय हो सकता है। बुद्धिनाद तथा सचेव तौग ऐसी बात करते हैं जिससे कम से कम हानि हो। यह पहा जाता है कि कुछ दोव धीर होनी है। वह सरे दोगी तथा शानियों के हक्ती होती है।

हन गोष्ठियों में, जहाँ इम प्रकार का वादिववाद होता है, यह भी नहा जाता या कि भाव निश्चित करने वाता ने बता ईस्वर हो है। चीजो का भाव निश्चित करना स्वीकृत है। हमारे भ्रावित करना स्वीकृत है। हमारे भ्रावित इसे उमी देशा में जिवत सम्मते हैं जबकि इनने हारा सामान्य शांति तथा करण का निवारण हो जाय। काफी में यह लिखा है कि भ्रादिययों तथा मबेशियों वा भोजन जिन वस्तुयों पर प्राथारित है जनका एहतेकार जिनत नहीं। उसी के उपरान्त यह बहा गया है कि जिन वस्तुयों का एहतेकार मना विवा गया है जनका सम्बन्ध ऐसी वस्तुयों से हैं जिन

१ शरादारा अस्वीकृत कार्य ।

र शरा दारा स्वीकृत कार्य।

धारचर्य नहीं क्योंकि विद्यले वर्षों में ५० तन्का प्राप्त होता था, इस वर्ष ५ तन्के हो गया। कृषि दूमनी हो जाने पर पाँच गुना कर नहीं प्राप्त होता। हवाली के आठ परमनो की कर इस वर्ष ३८,००० तन्के है। उनकी वजह, बजीफे तथा श्रदरार इसी धनुपात से होगे। यदि कोई ग्रनभिज्ञ व्यक्ति ग्रपने स्वमात्र के ग्रनकुल यह कहे कि उन्हें खराज भी

क्यो नहीं दिया जाता ती यह बात किस प्रकार सम्भव है कारए कि सैनिको की जीविका के साधन एकन करना परमावश्यक है। मैने सेना के कार्यों के प्रवन्ध के लिये वजह की व्यास्या की है। इमामों तथा मुक्तियों की भी नहीं भूना है। यदि समस्त कर इमामो तथा सूफियों को प्रदान कर दिया जाय और सेना को जो मुसलमानो के प्रदेशो की रक्षक है कुछ न प्राप्त हो तो भी उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सक्ती, कारण कि यदि सेनान हो ती फिर प्रजा सुकियों और इमामों को धन विस कारण से देगी ? इस प्रकार न सेना की धन प्राप्त होगा ग्रीर न इमामो तथा सुफियो को। कृपक तथा खमीदार सेना तथा कटार के भय से कर भ्रदा करते हैं। उस धन के कारण वे भ्रसावधान हो जायेंगे और भ्रमावधानी के कारण विद्रोह कर देंगे। इस प्रवार ग्रन्थवस्या के कारण मुसलमानी की हानि पहुँचेगी। इसमें पूर्व जमीदारों की धन की प्रधिकता तथा अस्त शस्त्र के कारण प्रमुख प्राप्त ही गया था। ईश्वर न करे बन्हें पुनः इम प्रकार प्रभूत्व प्राप्त हो । इम प्रदेश के म्रागे शक्तिशाली शबु हैं।

मै अपनी इच्छानुसार सेना एकत्र करने वा प्रयत्न करता हैं। सेना की समृद्धि के लिये ग्रत्यिक प्रयत्न करता है। इस ग्रीर स ग्रसावद्यान हो आने के कारण खराज के धन में हानि होने का मय है। मै सेना की श्राघा घन तथा श्राघा घनाज दिलवाता हूँ। मै स्वय, जीवि ग्रमीर हूँ, न्याय तथा उनसे समानता के कारण ग्राधा घन सथा ग्राधा ग्रनाज लेता हूँ। इससे लाम प्रथवा हानि जो कुछ है उसमें मै और वे समान है, इसमें किसी प्रकारका कोई मूठ तथा दिखावा नहीं है। .... . ...

वहाँ के लोग ऐसी ध्रशान्ति उत्पन्न कर सकते हैं कि उसका उपचार विसी प्रकार न हो सबेगा।

यदि कोई मह प्रश्न करे कि विद्युले समय में, जब कि आजवल के समान झनाज सस्ताया, सेना का किस प्रकार प्रवन्ध होता था और किस प्रवार इमामी तथा सूकियो को प्राप्त होता या, तो इसका उत्तर यह है कि मूल्य, जमा में दो प्रकार से प्राप्त होता है। सर्वप्रयम कृषि ग्रधिक होती थी। ग्राजकल उसका दसवा माग भी नही। एमादुलमुल्क ने उस प्रदेश को इतना नष्ट कर दिया है कि उसकी उन्नति सम्मव नहीं । सुल्तान के प्रोत्साहन तथा कृपा द्वारा यही सम्भव हो सना है नि जो लोग दूर दूर के स्थानो को चले गये थे जनमें से १००० में से १ मीर बहुत से लोगी में स नेवल थोड़े से धाये हैं। जब तक जन सस्था उतनी ही न हो जाय उस समय तक मृतकाल ने समान खराज किस प्रकार प्राप्त हो सकता है और किस प्रकार बजह में उत्तति हो सकती है ? दूसरे, पिछले समय में नाना प्रकार के साधनोद्वारा कर एकत्र किया जाता था। मदवह, रेतरका, 3 माले मौजूद, ४ चहार वाजार," जरायब, " गुजरहा." खराजे महतरेफये मुसल्लम बीर वह धन चाहे हराम नयो न

१ श्राम पास ।

२ मेंडी का बर।

पेंत्रिक सम्पत्ति जो किसी की मृत्य के उपरान्त उसके सम्बन्धियों को प्राप्त हो।

४ वर्त्तमान धन सम्बद्धि ।

५ सम्मदत तह बाजारी के समान कोई वर।

६ सम्भवतः निक्के दालने के सम्बन्ध में कोई कर ।

७ सम्भवत नदी के बाट पार करने पर कर। = •वामार पर कर।

धिकहीनो तथा पॅनिनो को लाभ हो। में मूल्य निश्चित नहीं करता। इस प्रकार धारा के अनुसार लोगों को लाभ होता है। यदि कुछ एहतेकार करने वाले प्रकारण असतुष्ट रहे श्रीर सर्वेसाधारण के लाभ को वालों को हानि की बातें वतायें तो इसकी चिन्ता न करनी चाहिये।

- (२) वस्त का उदाहरएए .—एहतेकार करने वाले हुका से शस्ते समय में बस्त मोल लेते ये और उन्हें सुरक्षित कर लेते थे। कुछ समय व्यतीत होजाने पर वे उसे अधिक मूल्य पर बेचते थे। ५० में मोत लेते ये और १०० मे बेचते थे। मैं जिस मूल्य पर एहतेकार करने बाले मोल लेते थे उसी मूल्य पर अप कर लेता हूँ और उन्हें छिपासे नहीं रखता और इस अजार बेचता हूँ कि एहतेकार का अन्त हो जाता है। इससे सर्वनाधारए। को लाम प्राप्त होता है। एहतेकार करने वालों के लिये यह एक प्रकार का दण्ड है।
- (३) मिश्री का उदाहरए। :—कुछ एहतेकार करने वाले इन्हें देहली तथा लाहोर से लाकर अत्यिषिक महंगा बेघने के विचार से छिया लेते थे। भेरा स्वाजा अली कमाल दिलवानी नामक एक मित्र था। ७ साल तक मिश्री की अपने घर में एहतेकार के विचार से रचले रहा। जब कुछ अधापारी देहनी तथा लाहोर से शाहो मिश्री लागे तो आव गिरने लगा। वह मित्र एहतेकार से बाब नहीं आता था और प्राचीन मित्र होने के बावजूद धार्य हो गया।
- (४) ईपन का उदाहरएा जो गाडियों से घाता है घीर म जीतल प्रति मन के हिसाब से विकता हैं इम समय इस महाम के कारों है। में घाड़ों नौकाघों तथा किसानों को भेजकर बहीं से मगवा लेता हूं घीर उचित मूल्य पर विकयाता है। इससे घरपविक लाग होता है। र—सर्ववाधारएा, प्रकिट्तीं, धाविमों तथा सेना वालों को कम मूल्य स्थय करता परता है। र—सकड़ी काटने वालों को वहीं से लाम होता है घीर बैंतुलमाल में भी कुछ पहुँच जाता है। सब से घपिक लाभ यह है कि इपकों के सेवक एक तन्का प्रतिमास देतन लेते हैं। यदि उनको गहीं बेतन मितने लगे तो से अपना कार्य छोड़ कर वकटो (काटने) का कार्य करने लगें। इससे प्रमीर तथा प्रतिच्छत लोग परेशान हो जायेंग।

# ( 38 )

# मौलाना शिहाबुद्दीन के नाम पत्र।

मुल्तान में इस वयं सामग्रियों का मुख्य पिछले वर्षों की धपेक्षा १/१० हो गया है। जो अनाज पहले ६० जीतल प्रति मन के हिमाब से विक्ता या इस वर्ष ६ जीतल प्रति मन हो गया है। सर्वसाधारण समृद्धि तथा सम्पन्नता का जीवन व्यतीत करते है। ऐसी दधा में विलायत (प्रान्त) के कर में यदि कमी हो जाती है तो क्या हानि, कारए। कि कर ससार के सातन प्रयन्य हेतु लिया जाता है। इस समय लोग वडी अच्छी दद्या मे हैं।

कुछ प्रशानी यह ताना देते हैं कि उन्हें घदरार के स्वान पर कम उपन की भूमि देदी गई है घौर यह बात उन सोगों ने सेख नसीस्हीन तक पहुंचा दी है। उन्हें कदापि कम उपन बातों भूमि नहीं दी गई है अपितु बसे बसाये ग्राम प्रजा सहित दिये गए हैं। यदि उन ग्रामो का कर उपन की श्रविकता के नारण निरिचत बदरार के बनुपात से प्राप्त होता है ती

र कर की व्यवस्था की मुविधा की दृष्टि से कुद मार्मों की एकारें।

### (3€)

# खाने कबोर जफ़र खाँ के नाम पत्र ।

इस तच्छ की बिदा के समय महस्मद जकर के विषय में कहा गया था। वह निवेदन करता है कि विहार के पास के सकरा नामक ग्रामी को अपने बेतन में कटवा चुका है। बिहार के कारकन हिसाब के समय मूजरा न करायें। दीवाने विजारत के श्रधिकारियों ने उस धन की भन्य लोगों की वजह में लिखा दिया है। यदि मुहम्मद जफर दीवाने धर्ज का प्रमाण प्रस्तुत करें कि उस वर्ष में वह धन उसके तथा उसके ग्रधीन सैनिकों के बेतन में सम्मिलित हो गया है तो उसे मजरा करदें धीर यदि जसने पनः लिया हो तो हिसाब करके मन्तान (के हिसाब) में बढा दिया जाय ।

भाशा है कि बाप उसको परेशानी में उस पर कृपा करेंगे । यदि मुहम्मद उफर दीवाने भर्ज का प्रमाश प्रस्तृत कर दे तो कृपा करके ब्रादेश दे दिया जाय कि दीवाने विजारत के मधिनारी उसे मुजरा कर दें। यदि पृद्धताछ के उपरान्त पता चले कि उसने पूनः ले लिया है तो उसकी इस वजह से मुक्ति का इसके श्रतिरिक्त कोई ग्रन्थ उपाय नहीं कि वह वजह मुल्तान में स्यानान्तरित कर दी जाय या उसके तथा उसके सहायको के तीन वर्ष के वेतन में मुजरा कर ली जाय ।

माशा है कि माप उसे कुपापूर्वक शीघ्र मुक्त कर देंगे साकि वह दास के पास उपस्थित हो जाय और मलिकपुर खेकडा की भावादी तथा समृद्धि की, जो वर्षों बाद प्राप्त हुआ है, व्यवस्था हो सके। इस समय दास इस प्रदेश के कछ कस्बों की भावादी तथा समृद्धि के लिये विशेष प्रयत्न कर रहा है ग्रीर मलिकपर खेकडा. वजस्त. जदला तथा श्रन्य स्थान उनमें सम्मिलित है।

# (४६) मलिकुज्ञ्**शक्तं साहिवे दीवाने इस्तीफ़ाये ममालिक<sup>र</sup> के नाम पत्र**।

वाहमनिया ने उपद्रव तथा विद्रोह की पताका भाकाश तक बसन्द कर दी थी। उस प्रदेश का विनाश करना तथा मुगलों को बलाना ग्रमना स्वभाव बना लिया था। एक बार वह सगलो के एक समूह सहित पजाब में प्रविष्ट हो गया था। मुल्तान की सेना के धाकनणा के कारण वह भाग खडा हुमा । यह बात इससे पूर्व मीलकुश्चर्क की ज्ञात हो चुकी है । इसके पूर्व तथा इसके रुपरान्त भी उसने कई बार गुजरात पर ब्राक्रमण किया और यह बात आप से छिपी नहीं। सुल्तान ने उसके विद्रोह के दमन तथा हमीर दूदा के कार्यों की उन्नति की धोर ध्यान दिया है भीर उसकी सिफारिश रुवनहीन सभीर हसन से की है। यह इस कारण कि गुजरात मिनिकुस्यक के बनुस मिलक रुक्तदीन हसन के बाबीन है। दास इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि यह कार्य मिलकुत्त्रक के प्राथम प्रदान करने के कारण उसके द्वारा सम्पन ही बाय भीर हमीर दूदा के कार्यों को भी, जो सुस्तान का उद्देश्य है, स्वायित्व प्राप्त हो जाय धौर पुल्तान तथा गुत्ररात की बाँहमनिया के उत्पान से मुक्ति प्राप्त हो जाय ।

सुल्तान ने माशीर्वाद से म्राज्ञा है कि मलिटुस्यक इन कार्यों को इस प्रवार सम्पन्न करावेंगे कि ससार में इनवी स्पृति बनी रहेगी भौर किसी भन्य को इससे मधिक रूप में सम्पन्न कराना सम्मव न हो सकेगा कारता कि यह उपद्रवी, बौहमनिया हर बार गुजरात के मुकहमीं पर

<sup>।</sup> मुस्तीप्रिये समानिक।

हो भत्यधिक होता या। " मुस्तीकी इन साधनों से कर बमूल करता था भीर सेना, इमामी सथा सफियों को दिया जाता था।

भाज कल सुल्तान की कुपा द्वारा भदरार तथा इनाम इत्यादि से सम्बन्धित तीन लाख तन्के इस प्रदेश में प्रदान किये गये हैं। सुल्तान ग्रलाउद्दीन के राज्यकाल में जबिक धनाज तथा कपडा प्रधिक सस्ता था, इसका दसवा भाग भी निश्चित न था। इस बारस मैं किसी न किसी प्रकार प्रबन्ध करता हैं। मैं उहें भावाद ग्राम देता हैं। उनमें से किसी में ऐसी भूमि है जिस पर कृषि होती है और विसी में ऐसी भूमि है जिस पर दृषि नहीं होती। जनकी अदरार इस प्रकार निविचत हुई है कि यदि ग्रकाल में शनाज का मूल्य बढ जाय तो ड-हें हानि न हो घोर मूल्य नष्ट न हो । इत्यि की मूमि के कर से श्रदना परियार चलायें भीर शेप भूमि से भपनी अदरार की उन्नति की व्यवस्था करें। यदि वे सब नक्षद माँगें तो यह सम्मव नही। महाँगाई के समय उन्हें उस धन स जितना मनाज प्राप्त होता था उसी श्चनपात से हिसाब करके ले लें। उपर्युक्त बात का सबसे बडा प्रमाश यह है कि यदि मुल्तान प्रदेश में धन होता तो मेरे लिये उसे राजसिहासन थे समक्ष उपस्थित वरने से अधिक भन्छी भीर कीन बात है।

यह बात निश्चय है कि प्रत्येक समूह की विभिन्त कार्यों तथा सेवाओं के लिये चना गया है। सैनिकों को युद्ध के लिये, भालिमो को उपकार तथा इजतेहाद के लिये. झहले कलम को कर एवत्र करने के लिये। इस प्रदेश में सुल्तान की न्यौद्धावर से वजह में जो बेतन प्राप्त होता है उसे किसी न किसी युक्ति से आधा धन तथा ग्राघा प्रनाज (के रूप में) प्रदान करता

हैं। मुल्तान में भेरे पास ४०० तन्के की भी पूजी नहीं।

## (३५)

# सैयिद्स्सादात श्रद्दज्द्दीन पुत्र स्वर्गीय सैयिद कुतुबुद्दीन नाजिर दौलतसरा के नाम पत्र।

तीसरा वर्ष है कि यह तुच्छ मुल्तान प्रदेश में है। बाह्य तथा ब्रातरिक रूप से इस प्रदेश के कार्यों की देखरेख में व्यस्त रहता है सीर यथाशक्ति इस विषय में प्रयत्नशील रहता है। यहाँ की व्यवस्था, वजह की परेशानी, सहायकों तथा अधिकारियों की असावधानी एव विद्वीह, भूमि की खराबी, प्रजा तथा ग्रामीएों की दरिद्रता के कारए। खिप्त-भिन्न हो चुकी थी। मद शर्न शर्न. उनको व्यवस्था हो रही है। राना लोगो के समूह, जो प्रथम वर्ष में माजाकारी यना लिये गये थे, में से कुछ ने इस वर्ष विद्रोह कर दिया है। इस तुच्छ ने उन लोगो पर ध्रधिकार प्राप्त करने के लिय प्रस्थान किया।

# (३८) सैयिद नासिरुल हक चद्दीन के नाम पत्र।

काजी जहीवदीन तथा जमब्दीन कुछ घोडो के क्रय हेतु झापके भरोसे पर लाहीर मेजे जाते हैं। ग्रासा है कि झाप कुपा करके जो घोडे क्रय किये जायें उन्हें सावधानी से देख लेंगे श्रीर किसी विश्वासपात्र की आदेश दे देंगे कि वह घोडों के क्रय व रने का विवरण लिख दे।

करों की छूट के विषय में पूर्व पृथ्ठों पर फ़ुतुहाते फ्रीरोजशादी का अनुवाद देखिये ।

र इस्लाम के अनुसार निर्णय।

लिया था। किले की खाई में पानी गिरने वाला ही या और शहर में सक्षाति उत्पत्र होने वाली ही यी किन्तु ईश्वर को कृपा से मुल्तान के निवासी सुरक्षित रह गये। इस हितीपी को बाद के कारण जो कटट कठाने पढ़े उसका उल्लेख करना सम्मव नहीं। इस हितैपी को घोडों के इससे पहले न पहेंचने के ऊपर खेद है। आशा है कि स्स्तान के ग्रम कानो तक यह बात पहुँचा देंगे।

पुत्र वरीमुद्दीन दरवार का सेवक है, मेरा उसके प्रति जो स्नेह है वह आपसे निहित नहीं। चैंकि ग्रापका छोटा भाई है बत उस पर क्या-इष्टि रखें बौर इस बात का प्रयस्त करते रहें कि वह ग्रापकी सेवा हेत प्रयत्नकील रहे और जो कछ वह निवेदन परे माप उसे स्वीकार करने का सम्मान प्रदान करें। पत्र खतीहरीन जो कछ निवेदन करे उसे परा गराने का यथासम्भव प्रयत्न करें।

### ( 45)

# मतिकल उमरा पुत्र बहाउद्दीन के नाम पत्र ।

पुत (बहाउद्दीन) के पत्रो द्वारा यह सुबना मिली है कि मार्ग-भ्रष्ट लीग भागकर इन करबों तथा ग्रामों में निवास करने लगे हैं। तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि सेवक को सुल्तान द्वतरा नाना प्रवार की कृषायँ तथा श्राश्रय प्राप्त हमाहै। दो बार सफेद पेटी, ५० हजार तन्के नकद इनाम तथा ५० हजार तन्के १०० दासों के मूल्य के प्राप्त हुये हैं धौर जो कुछ भन्य कृपाओं की भाशा है उसका कुछ बनुमान नही । इस समय सुत्तान द्वारा दास को मरोंच, दिहमूई, बरौदा, नाइत तथा लौसादी (नौसादी) के राज्य को हढ करने के लिए नियुक्त किया गया है। इस कार्य के सम्पत होने के उपरान्त ईश्वर ने चाहा तो मिलकुश्यकं किवामुलमुल्क के पास उपस्थित हैंगा ।

सामाना के कार्य से सेवक का कोई सम्बन्ध नहीं रहा । मेरे प्रादेश से सामाना की िक का कार्यन प्रारम्भ किया जाय। मलिक कवीर की सेवा में तम लिखी प्रगर तुम्हें राजधानी भेज दें तो तुम बही वार्य करो । उन लोगो का विनाश बही विठिनाई से हो सकेगा। शिक के सवारी तथा प्यादों को एकत्र करी और यदि इस चपद्रव की गान्त करना मसम्भव समभो तो मलिक बचीर की सेवा में निवेदन करके सहायता मांगी और जिस प्रवार

सम्भव हो सके उनवे दिनाश को धावस्यक सम्मर्भो ।

# (७६) मलिक बहाउद्दोन के नाम पत्र ।

दास २६ शब्दाल को मुल्तान पहुँच कर कार्य करने लगा । दीवाने इन्सा से बरावर पत्र भेजता रहता है। मिलक, मिलकबादा, मितक ग्रहमद तथा मिलक मसूर के भतीजे स्वाजा शरफुद्दीन से पूछ लो वर्षीव मेरा उन लोगों के वशों में दीर्घनान से सम्बन्ध है; बत: मासा है कि वे प्रवश्य क्या वरेंगे।

( ८३ ) शरफुल उमरा निजामुद्दीला बहीन क्रजोधन के मुक्ता को पत्र । राजधानी देहमी से इनमें पूर्व सेवर ब्रुखाये गये थे। जब वे मुल्तान पहुँचे ती शात ब्राक्रनए। नरता तथा वहाँ के लोगो को बन्दी बना लेला है ग्रीर वहाँ वे लोगों नो हानि पहुचाता है। यदि प्राप प्रजरात निवासियों को युद्ध ने लिये उनारों घोर उनसे नहे कि ये बोरता से कार्य करें भोर उन्हें यह बतायें कि उन लोगों ने यह निर्योजनता नयो स्वोकार कर सी है धोर इस प्रकार सभी एकन होकर प्रतिकार के लिये उथान हो जायें भीर प्राप उनसे कहें कि इस्तायों सेना उनकी सहायतार्ष भेत्री जायगी तो भाषा है कि उनके प्रतिमान का मानत हो जाय।

यह बात उदाहरण स्वरूप लिखी गई। ब्राशा है मिलक्साशक इससे सहस्रो ग्रना बच्छा

प्रवन्ध करेंगे।

# (४७) मलिकुज्ञ् शर्कके के नाम पत्र।

मुत्तान की जो इस बास पर हुंपा है, उनमें से एक यह है कि २०,००० तको को राजधानी (वेहनी) में दिये जाने का प्रादेश हुया है। इसके विषय में परवाना जारी कर दिया गया है। बास ने इस पन की इस कारण प्रावना को थी वि यह धन नेरी माता को सुगमता-पूर्वक प्राप्त हो जाया करें। इस को कांग्र तथ्य हो हो जाया करें। उस के कांग्र तथ्य हु हो के कांग्र तथ्य हो जाया करें। उस के पर पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे इस उद्देश की पूर्ति हो सके, घतः कुषा करके उपर्युक्त घन बास के प्राप्त से साथ में ने नकर दिलवा दें ताकि प्राप्त से सहायता से बास के हृदय पर से यह मार ठठ जाय।

#### ( ४८ )

# मलिकुश्शकं शम्सुदीन महमूद बक के नाम पत्र।

इससे पूर्व निष्ठा से परिपूर्ण मेरे पत्र प्राप्त हुए होगे। इस समय पुतः यह निवेदन करता हूं। सुत्तान ने मेरे विषय में प्रत्यिक कृषायं को भीर मुत्तान ना सातन प्रत्यम मेरे सिष्य में प्रत्यिक कृषायं को श्रीर मुत्तान ना सातन प्रत्यम मेरे सिष्ठ में साहे को सिक्कराने कि स्वाध्य कि ना है। सिल्करात प्रतान नरने के पश्चाद है स्वाल को ग्रुमें मुत्तान की भीर मेजा गया तथा काची कुरतान एवं गौक धारी में ना प्रया तथा सामग्री मेजने का धार्वेश हुमा। तुच्छ प्रयत्न करके २८ ता॰ को मुत्तान पहुँचा धीर यथा समझ सेता एवं नीकाशों की तैयारी में स्वयत्त हो गया। मुत्तान की इसके पूर्व के सासकों के कारणा यह दसा हो गर्द है कि यदि मूल निषय में कुछ भी निवेदन निया जाय तो आपके हृदय को कष्ट होगा। ईश्वर के क्षर हृद्ध स्वात का हिस्स पूर्व करा करता प्रतान की इसके पूर्व के सासकों हृदय को कुछ होगा। ईश्वर के क्षर हृद्ध स्वत हो गया। मुत्तान के स्वयस में प्रतान के स्वय में प्रयान स्वत स्वत स्वत कर के कि सफ्ता प्राप्त हो।

#### ( 42)

# मलिकूल उमरा, सैयिदुल हुज्जाव 'वहीद क़र्शी' के नाम पत्र।

वनहार के पोडे जीन सहित तथा ऊँट, पुत्र खती बहीन के साथ मेजे जा रहे हैं। साशा है कि उन्हें उचित सबकर पर प्रस्तुत करा देंगे और सपनी इना द्वारा इस कार्य को सम्प्रत करायोंगे। घोडों के भेजों में जो सिलम्ब हुमा उसका कारए। यह था कि इस वर्ष सब के कारए। चनाव तथा राजी नदियों दोनों मिल गई थी और मुस्तान का किया नदियों ने पेर उनको तथा घन्य घरवर्षाभयों को हत्या करेदी जायगी। स्त समय इरलाम का सम्मान इसी में है कि इस उपद्रव की समिन को तरावार द्वारा बुक्त दिया जाय और इस्लामी सेना द्वारा उनका विनास कर दिया नाय।

तुम लोग, लोकि हासिकान हो, यदि तोया करो तथा अन्य पुत्तकमानो सहित शान्ति पूत्रक जीवन व्यतित करो तो लूट मार स चय जाओं में शेर यदि असावयानो ने नारण इस विश्वाप र आवरण न गरोगे तो इस्लामी तना के साक्रमण ने क्षेत्रय अपने प्राणों की रक्षा न र सकों हो सुद्धार हो हा जरा दी जायमी और तुम्हारे परिवार को अन्ते वना तिया जायमा । यदि समय के पूर्व तुमने (आज्ञाकारिता प्रविद्धां) करना निश्चय नर तिया ता तुम्हारे सवा मुस्तमानों के साथ समान व्यवहार निया लायमा । युद्ध के समय यदि तुम धमान्याचना गरोगे तो तुम्हारों वौद्ध तात स्वीकार न होगी । यदि तुम विवयता के कारण, अपने प्रापकों प्रवक्त न नर सको तो जब इस्लामो तोग सिविस्तान में पहुच जाय और यद्द्वा पर विजय प्राप्त हो जाय तो तुम इस्लामों तेन तो मिल लायो।

# (१०४)

# उमदतुलमुल्क (हाजो दबोर) के नाम पत्र।

सफर मान के बन्त में मेरे पुत्र के पत्र द्वारा ज्ञात हुया वि ब्रापको फरमानो में तारीख लिखने का ब्रादेश हुया है। इस वारण ब्रमानत का केन्द्रीय स्थान प्राप्त हो गया है।

#### (१०५)

# मलिक मुत्रज्ञम माजिद्दीला वहीन मलिक खनुहीन के नाम पत्र।

इस समय ये समाचार प्राप्त हुये हैं कि सुस्तान की ऋषा द्वारा वग्देरी की अन्तायें तथा उसके श्रासपास की अन्य अन्तायें आप को प्राप्त हो गई हैं। इस समाचार स अन्यधिक प्रसन्तता हुई।

# (१०८)

# मलिक फ़खरुद्दीन के नाम पत्र।

दो बार सेवक को विशेष बाही बस्त्रों के मण्डार से खिलमत तथा सफेर पेटी एवं ६० ००० तक देनाम के कर में प्राप्त हुये हैं। इनके मतिरिक्त २०,००० तको, वालों को अप करने के लिए प्रदान हुये हैं। इन क्याओं के साथ एक यह भी है कि २०,००० तको के देहती में दिये जाने जा मादेश हुमा है। भाशा है कि यह घा भाषको क्या डारा भेरे मादिभयों को प्राप्त हा जायगा।

### (११२)

# क्रमरुद्दीय के नाम पत्र।

सेवक य इनामो में से २०,००० तन्को के विषय में झादेश हुमा है कि उन्हें दास नो राजधानी (देहली) में प्रदान किया जाय । इस विषय में दास ने मलिन मधीरहीन नो लिखा है। माना है कि बाप इस वार्ष को उचित समय पर सम्मन्न करा देंगे।

१ को जिम कार्य का पात्र था, वह उमे मिल गया।

हुमा कि म्रजीयन से मुन्तान तर के मार्गमें पुक्तरों के उत्पात के कारए। यहा भय है। मासा है कि माप की बोरता हारा उस भय का मृत हो जायगा मोर कार्य मुख्यवस्थित ही जायेंगे। मुक्तें उस मोर की चिन्ता है। म्रजीयन पहुंच कर यह सूचना मेजें कि इस भय का मन्त हो गया।

# ( ६७ ) उच्छ के कारकुनो के नाम पत्र ।

४ रजन को खाने जहां के पास कलनोती की विजय या पत्र प्राप्त हुवा जिसमें लिखा या कि मुख्तान ने एकदला के किने पर प्राक्रमण किया थीर प्रमणित सेना ने किने को पर जिया । पहले दिन जबके पुत्र को अनुपति न थी प्रामणितों, वाखारियों तथा दयंकों ते, जो बाहों सेना के साने तमाझा देखने के लिये ग्ये 4, 2000 वगावियों को बालों तथा तलवार हारा ध्राहत वर दिया और 200 व्यक्ति उसी स्थान पर प्राप्त डाले गये। याच लोग किने में भाग गये। सिकन्दर साह पुत्र सुन्तान वामुद्दीन तथा प्रतिष्टित खानों, मनिकों, प्रमोशे एव लानोती क समस्त निवासियों न दीनता अब्द की और उनको समा कर दिया। सुन्तान ने सिकन्दर खाह को प्रार्थना इस कारण व्यक्ति करित मि मुस्तान न तक लिया वामुद्दीन को अपना प्राप्त की प्रार्थना प्रस्त विकास प्रमाण प्राप्त की सामन प्रमाण प्रमाण की सामन प्रमाण प्रमाण कराने कि सुन्तान न देश कारण स्वीकार की कि उत्तरा प्रयाण प्रस्ता हिम वास कराने कि उत्तरा प्रयाण प्रस्ता हिम वास कराने कि उत्तरा प्रयाण प्रस्ता हिम वास कराने कि उत्तरा प्रयाण प्रस्ता हिम वास प्रमाण प्रस्ता विकास प्रस्ता हिम प्रस्ता हिम वास कराने हिम वास प्रस्ता विकास प्रस्ता विकास प्रसाण प्रसाण प्रस्ता हिम प्रस्ता हिम प्रस्ता हिम वास कराने हिम वास प्रसाण प्रसाणित कराने हिम वास प्रसाण विकास प्रसाण प्रसाणित कराने हिम वास प्रसाण प्रसाणित कराने हिम वास प्रसाण प्रसाणित कराने हिम वास प्रसाण विकास प्रसाण प्रसाण प्रसाणित कराने हिम वास प्रसाण वास हिम वास प्रसाण विकास विकास प्रसाण विकास

## ( ६६ ) हालिकान को परवाना ।

ष्ट्रांसिकान के मुक्दूमों को ज्ञात होना चाहिये कि जाम जोना ने, जिसे ईश्वर क्षमानं पर रखं भोर प्राज्ञाकारिता एव खराज पदा करने की धोर प्रेरित करे, तथा बाँहमिनजा ने, जो वचन का पालन म करने का निश्चय कर दुका है धोर जिन्होंने खेलून इस्ताम तथा वैधिय जनाखुदीन खुलारों को मध्यस्य बनाया था यह निवेदन किया है कि जो विज्ञासन हमारे अधिकार में हैं उसे सेना के चेतन तथा उस प्राप्त की सवा हेतु व्यय किया जाय और काही खजाने में कुछ बाखिल न हो। हम दास आजाकारी हैं। प्रजरात सक्लर जहाँ कही भी हमें सादेश हो सेवा बरेंगे और ४० धोंधे जिनका मुख्य एक तका हो दरबार में पहुँचामेंगे। उससे सेना तथा खजान ने चहुंदम को पूर्णि होगी। सुल्तान ने जाम तथा बाँहमिन्या को खेलून इस्ताम तथा सैंदिद जलाखुदीन की मध्यस्थता में कारण तथा उहे मुनतमान समर्भ कर कुरा करके सभा प्रदान करनी थी।

 करते हो श्रीर वहते हो कि हमारे पास शाही फरमान इसी भाशयका है। जवात तथा दानगाना जो कुछ होगा उसे हम देहली में ब्रदा करेंगे। मुल्तान में हम से यह न लिया जाय। दास के क्रपर यह ब्रारोप लगाया गया है कि उसने फरमान की चिन्ता नहीं की ब्रीर उनके सहायको तथा सम्बन्धियों से २० हजार तन्के जकात तथा दानगाने रे लेता है। इस विषय में असस्य वात कही गई है। इसका प्रयत्न वाराए गई है कि दुम बीग करमान बावे, मेंने सुल्वान की सेवा बात कही गई है। इसका प्रयत्न वाराए गई है कि दुम बीग करमान बावे, मेंने सुल्वान की सेवा में निवेदन निया। सुल्तान का करमान, लेने के विषय में प्राप्त हुआ ब्रदाः मेंने आदेशानुसार ले लिया। यह बात कि मैंने ध्यान न दिया मूठ है। जो कोई मुसरामानों के ऊपर और विशेष कर वाली के करार इस प्रकार का धारील लगाये उनक विरुद्ध क्या होना चाहिये ? दूसरा कारए यह है कि तुम लोगो की खकात तथा दानगाना १ हजार ७ सौ तन्के है भीर तुम ने वहाँ (मुस्तान की सेवा में) २२ हजार तन्के क विषय में निवेदन किया। यह पूर्णंत भूठ तथा जान है। किन्तु में तम लोगो का क्या दोष निकाल । तीसरा कारण यह है कि जो लोग तम से थेट तथा तम से प्रधिक सम्मानित है भीर जिनका तुम से कोई सम्बन्ध नहीं है उन्हें तुम प्रपने साय सम्मिलित करते हो. यह व्यर्थ का अभिमान है। चौथा कारण यह है कि तुम लोग सम्मा-नित व्यक्तियों में विरोध उत्पन्त कराते हो। देहली के सम्मानित व्यक्ति तथा कारकून, तुम ने जो धन दिया है उसक विषय में पूछते। क्योंकि मैने कार्य फरमान के अनुसार किया है और में उत्तर भेजूँगा अतः हम लोगो वे मध्य में घुणा उत्पन्त होगी जिसका परिणाम शत्रुता तथा विरोध होगा ।

ुष्प सीग ब्यापारी हो घोर तुम (बया) इस बात को उचित समझते हो कि सुत्तान के दासों के मध्य में बिरोध तथा शबुता हो ? तुम ने बडा मारी धनयं किया है। सबसे बडकर यह है कि बैनामें में दासों नो सुरासान ने जाने के बिपय में लिखा है। तुम हिन्दुमों के हाथ घोडे बेचते हो। यह समय नहीं। यह सुल्तान के फरमान के विरुद्ध है। दास उन लोगों में नहीं है जो घुस लेकर इस भोर घ्यान न दें भीर फरमान के विरुद्ध भावरण करें। जो धास भाक्षा का पालन नहीं करता उसे कोई स्थायित प्राप्त नहीं होता ।

# (१२१) प्रजाके नाम पत्र।

इस वर्ष ईश्वर की कृपा से भूमि तथा कृपि को इतना प्रधिक जल तथा उन्नति प्राप्त हो गई है कि इसके पूर्व इसके विषय में किसी ने न सुनाथा। दुम लोगों को जोकि प्रजा हो कृषि के सम्बन्ध में पूर्ण परिश्रम करना चाहिये। तुन्हें इस बात का विश्वास रखना चाहिये कि जो कोई भी प्राचीन प्रजा से सम्बन्धित है उससे भाषा घन के रूप में भाव के मनुसार भीर भाषा प्रताल के रूप में जैता कि प्राचीन प्रता है किया जायेगा । जो कोई बाद में साथे हैं उत्तर भाषा प्रताल के रूप में जैता कि प्राचीन प्रया है किया जायेगा । जो कोई बाद में साथे हैं उत्तर भूनाव प्राप्त किया जायेगा । तुम्हें यह बाद भनीमोति याद है कि मेंने कोई कार्य क्वन के विरद्ध नहीं किया।

# (१३३) किसी ध्रज्ञात व्यक्ति के नाम पत्र ।

तुम सोगो नं प्रपने प्रार्थना-पत्र में निरोधामाधी बात तिसी हैं। तुमने प्रपनी प्राज्ञा-कारिता के विषय में बहुत नुख सिखा है यह ठोप नहीं। यदि यह बात ठीक होती तो सुसस-

१ इसकी भनुमति नहीं मिल सकती।

## (888)

#### कमाल ताज के नाम पत्र ।

सती कुसी ने निवेदन क्या है कि नामिरवाह नामक नहर की मरम्मत में सत्यधिक कार्य है। बड़े बड़े महायख (मूफियों) भालिमो तथा सद्दो मर्माद क्याल ताज एव सन्य मिलको के प्राम उस (मार्ग) में हैं। उसने इस बात का सकत किया है कि स्नालियों तथा महायख ने इस कार्य से मना क्या है। यह सककरी है तथा उस इस्लामी नियमों का ज्ञान नहीं सत उसने यह बात लिखी है।

यह बात ज्ञात होनी चाहिये कि नहरं दो प्रकार से खुरवाई जाती है, उदाहरणायं सेहून, जैंदून, दजला, रायो तथा व्यास धादि जिनकं विषय में बंतुलमाल के लिए धादेश दिया गया है। 'यदि बंतुलमाल में धन न हो तो वादवाह उननी उन्नति के विषय में प्रवा को धादेश दे किन्तु सामाय गहरें (जिनका) लाभ प्रजा को एक समान प्रात होता है उदाहर-साथं नारियहाह, कुनुबुवाह तथा इसी प्रकार को धन्य नहरें— हनके विषय में बहु के लोगो तथा प्रधिकारियों में धादेश हुमा है धीर बंतुलमाल से इनके लिये ज्या नहीं किया जा सकता हता प्रकार यह क्यारित नहीं हो सकता कि धालिम तथा मसायक, जिनके प्राथों में नहरें सम्मितत हैं, धीर जिनका खुरवान उनके निष् धावस्थक है, किसी प्रसार उसके समझन में बिरोध करेंगे, कारणा कि यदि मलिक इन्हें न खुरवायों घीर जब इन पर बंतुलमाल से ज्या नहीं किया जा सकता है? विशेष करने क्यार कि किया जा सकता है? विशेष करने किया जा सकता है? विशेष कर से ऐसे समय पर जबकि बंतुलवाल में धन न हो तो कृषि को हानि होगी तथा सर्वसाधारण की गुकतान होगा यदि कुछ लोग खुरवायों धीर कुछ लोग न खुरवायों सही कुछ लोग का भार धन्य कुछ लोगो वर परेनी मार प्रस्त की परिभाषा यही है है।

जो बात इस पत्र में लिखी गई हैं उसकी सूचना घाप मली कुली को दे दें ताकि वह खदबाने में मत्यधिक प्रयत्न वरे धीर इनके निर्माण में कोई कसर न उठा रख्खे।

#### (१२०)

# मलिक शाह के पुत्रो-ग्रहमद तथा यासीन-के नाम पत्र।

सिक बाहू के पुत्र महमद तथा यासीन एक अन्य व्यापारियों को जात होना चाहिये कि जिस प्रकार यासियों, मुक्तों, असहांवे अतराफ? तथा राह्वारों के लिए आवस्यक है कि वे ब्यापारियों से मत्तीभांति व्यवहार करें और उनकी उनति का प्रयत्न करते रहें, उसी प्रकार क्यापारियों के लिये भी यह आवस्यक तथा प्रतिवार्य है कि वे वालियों तथा मुक्तों से सत्यता-पूर्ण एवं निट्टा का व्यवहार कर ताकि दोनों भोर से उत्तम व्यवहार होना रहें।

मेरे वालियो के लिए वो झावस्यक या उन्होंने मेरी झोर से (व्यापारियो इत्यादि) का सम्मान किया। तुम लोग, जोकि शाहू के पुत्र हो झीर व्यापारियो के मध्य में प्रविष्ट हुए हो, उत्तम व्यवहार की कोई सुचना नहीं रखते और इस परोपकार के बदले में छव द्वारा व्यवहार

१ सेना तथा अन्य राजकीय कार्यो का प्रबन्ध ।

२ सम्भवत नदियों की देख रेख से तात्पर्य है।

३ विभिन्स स्थान के अधिकारियों। ४ सार्यं की देखरेख करने वाली।

मूट्य न सममने के कारण तुमने अपनी शान्ति का धन्त करा निया। तुमने वो अपने पत्र में यह निवाह है कि तुम्हारी तेना ने मुसलमानों को दास बना निया और उन्हें बाजार में बेव बाना वो उसका उत्तर यह है कि जो मुसलमान इस्लामी राज्य में सूरमार कर उनकी हस्या करा देना तो घरा द्वारा उचित है किन्तु मुसलमानों का बेवा जाना, यद्यपि वे बाह्य रूप से मुखलमानों की

मानो की विलायत में जोकि सुस्तान के दासो के झधीन है किस प्रकार बोचे से मुगल प्रविद्ध होकर उनके प्राएगो तथा वन कप्पत्ति का विनाश करते? तुमने इसके विषय में मृत्यित व्याख्यामें की हैं। तुमने लिखा है कि "शाही फरमान मन्भूत के मुक्कृमों के विषय में जोकि हमारे सम्बन्धी है सिविस्तान के शहनो तथा दुमास्त्रों को प्राप्त के प्राप्त हमा या कि प्रजा को भूमि तथा इमालाक उन्हें प्रदान करवी जायें। बयोकि मुक्कृमों, शहनो तथा पुमास्त्रों ने बाही फरमान को नायोंनित कही कराया अत शुम सादेशों को कार्योनित कराने के सिदे हम ने अपने सिनकों को भेजा। शहनो ने युद्ध तथा विरोध प्रारम्भ कर विषया। इसारे मिनकों ने युद्ध न किया और उन्हें पेतावनी देकर लोट माले | वार्तनिकान क्षत्र हमा कि फरमान के मृत्यान कर सिया। कि फरमान के मृत्यान सकर सिया। कि करमान के मृत्यान सकर सिया। कर सिया। कि करमान के मृत्यान सकर सिया। कि करमान के मृत्यान के स्वाप्त स्वाप्त हमारे सिवस्त्र के स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त सिवस्त्र के स्वाप्त यालो को कोई हानि न हुई। यि सकर इसके विषय सुद्ध हो इसके विषय मुद्ध ता हुई। यार को लाग से स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त साला के लाग मान स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त साला के साला स्वाप्त स्वाप्त

पुम्हारे इस उत्तर के सम्बन्ध में तुम्हें तिखा जाता है कि तुम मुसलमान बादवाह के राज्य में जो मुगलों को लाये तो यह बया फरसान के पालन हेतु या? बहनों के परिवार तथा वहीं की प्रजा ने जो कुछ धन सम्पत्ति एक मदेशी उपस्थित किये उन्हें तुम ले गये। मुगलों तथा बीहमिनिया की खूट मार के कारणा जो मुद्ध हुआ यह किसी से खुग नहीं। सत्य तो यह है कि तुमने किसी प्रकार रोक टोक न की। बीहमिनिया ने सविस्तान के किले के शहनों तथा अधिकारियों को जो पत्र विखा या वह इस बात का प्रमाण है कि तुम निष्ठावान नहीं हो।

सुरतान की घोर से में धारीर तथा हाकिम हूँ। यदि सहनों का दावा ठीक होता तो सर्वप्रयम मुक्ते उसके विषय में जिलते घोर मुक्ते त्याय की याचना करते। सुमने यह लिखा है कि 'हमने सुना था कि सुरतान ने लखनोती की घोर प्रस्थान किया है घोर पुत्तान को सेना मेंभी जा बुकी हैं', इस प्रकार को हुख मी सुन्हार सहितक में आया सुन्हें किया। से सुन्हें लेखनी से उत्तर मही देना पाइता था प्रियुत्त तलवार से, किन्तु प्रया यही है कि यदि प्रया धाता का पालन न करे तो सर्वप्रयम उत्तकों के नेता में प्रति हम प्रयास का पालन न करे तो सर्वप्रयम उत्तकों के तिया प्रयास का पाल मा प्राया प्राया हो है कि यदि प्रयास का पालन करते हम स्वास के समय में स्वास का पालन करते ये उसी प्रकार धाता का पालन करो।

ईश्वर को घन्य है कि तुम धपनी पुत्रियों को धनत पुर में नेवकर आज्ञाकारिया का दावा करते हो । जिन हिन्दू मुश्लिक रायों ने अपनी पुत्रियों मेनी, उन्होंने छन तथा कपट के कारण नहीं भेजी और कोई दुव्यंबहार नहीं किया । हिन्दू को छल तथा कपट के कारण लग्जा धाती है और तुम जोकि धपने आपको मुत्तमान कहनाते हो छल तथा पर पर वाद-विवाद करते हो। यु तथा पर पर वाद-विवाद करते हो। यु तथा पर दशने बनाना अपराय से अधिक वड़ा पाप है।

सुनने जो यह लिखा है कि हमारी सेना ने युद्ध नहीं किया तो उसका कारण ज्ञात है। हमारी सेना (पुल्लान की सेना) उन दुष्टों का पीछा कर रही है। दौतानीया किस प्रकार सिविस्तान से एक रात्रि में यहा पहुँचा? यदि सुनमें वीरता होती तो सुम अपनी सेना सहायतार्थ क्यों न मेनते। सुमने जो यह निखा है कि किसी की यात पूथताछ के पूर्व न स्वीकार की जाय तो हम इसी प्रकार आवस्त करते हैं। सुम्हारे विषय में निश्ती की बात का कोई स्थान नहीं। सुम इतने वर्ष तक चाही छत्रक्षाया में आराम से रहे किन्तु इसका के बादशाह<sup>9</sup> द्वारा उसके स्रादेशों का पालन न करने के कारण सुल्तान ने विवश होकर उसके राज्य के विनास हेन गंगा नदी द्वारा प्रस्थान किया।

एक सास प्राति तथा २०,००० घरवारोहियो सहित, वह हाथियो को किले का रूप देकर मैदान में ठहरा। धरवारोहियों तथा परातियों के प्रात्मगर द्वारा ४० हाथियों को जीवित ही बन्दी बना विया गया और शुन को चैकडों सेनाओ को घराजायी कर डाला गया।

त्वरस्वात् सम्मानित पत्रामाँ ने वाजनगर की विजय का सकल्प किया। ६० हजार में हे उत्तने ४० हजार चुन किये थोर जरीदा है होकर (धनु की गलपानी) की धोर प्रश्मान किया। वह दो माम तक उत्त जगत तथा पत्रं वें मालम्य करता रहा। सहगी जामक कित पर विजय प्राप्त करती। कांकिर (राय) वहाँ से भी माम गया। विज्ञ वारवाह के रायक कि कि ने कट पहुँच जाने के कारण, यद्योग रायक वात हागी, घोडे तथा सीनिक थे, वह बादबाह के सार्वक से माम गया। जब बादबाह समुद्र की धोर माग गया। जब बादबाह समुद्र तट पर पहुँचा वो राय ने कोई उपाय न देखकर समा याचना नरती। उसके पास जो मुख्य मान-सम्मति, ररन, घोडे तथा हाथी थे, उन्ह उनने बादबाह के चरणों में सम्मित कर दिया।

तरस्वात् उसने नगरकोट के किसे पर एक बहुन बढी सना सेकर प्राक्रमण किया। जब बारशाह ने देखा कि किना बढा हो हु है थीर तसवार तथा कुठार हारा विषय नहीं हो सकता तो उसने प्रारो एव मन्त्रनोकों सामग्री : शाही सेना न इतने परसरों तथा भ्रमिन की वर्षों की कि राय की विषया होकर भयोनता स्वीकार करनी पढ़ी। उसने धन तथा सराज यदा करना स्वीकार कर लिया। इस विजय से सभी की बढ़ा मास्वयें हथा।

उसने सिन्थ पर भी साक्ष्मण किया भीर जाम पर विजय प्राप्त करके उसे भपने साथ से माया। उसने केवल इतनो हो विजयं नहीं प्राप्त की संपितु इसी प्रकार की सैवडों विजय प्राप्त की।

#### देहली तथा उसके श्रासपास की यात्रा।

महर देहनी के द्वार में प्रविष्ठ होने के पूर्व हमने दाहिनी घोर सेख निजामुद्दीन फ्रीसिया के मबार की घोर जाना निश्चय किया। हमने सोचा कि सर्वप्रयम हम सेख की खानकाह पहुँच कर उनसे सहायता की याचना करें। छानकाह का ग्राम्बर, सहसाह का मरसम, बाग, सराय तथा बाजार देखें। बागों के मार्ग से होजे सास पर पहुंचें। सत्परचाद साहर देहलों में प्रविष्ट होकर जामा मस्त्रिद जायें धोर वहां नमाज पडें। सत्परचाद राज प्रासाद के द्वार पर पहेंचें।

यह सन्दन परके हमने सेख के रौजे की घोर प्रस्थान विया। वहाँ दर्शन के परचात् हम दायी घोर पहुचे। हमने प्रवन के चारों घोर तथा इधर उधर पत्थरों नी इमारत की

१ इतियाम ।

र अरीदा का मर्थ 'महेला', 'श्रीमातिशीम' 'कुन बोड़े से सवार जो वह दन का मान हों', है। उपने क वाहब से मन्तिन मर्थ रख होता है। वायाप्रशिन तुमलुक के नियो भी जब वह माम्यानपुर पडेंचा था, बरनी ने वरीदा शब्द ना प्रवोग किया है। (तुमलुक कानीन मारत मान ? १० २४)

वारीखे मगरकशादी में सीखरा है।

<sup>ि</sup> स्थि पर पाक्रमण हेन परिन तथा परवर पेंडने की मध्यवासीन मशीनें।

#### परिशिष्ट स

# दीवाने मुतहर कड़ा

( प्रोफेसर मसजद इसन रिजवी लखनऊ का संप्रह )

### सुल्तान फ़ीरोज शाह की प्रशंसा।

युग के बादबाह ने धपने विकार द्वारा सवार की घरान्ति को सान्ति में परिवर्धित कर दिया । सान्ति के विधे वो प्रसल इस बारबाह ने किये वह कियो प्रस्य बारवाह ने न किये होंगे । उसने धपने दान पुण्य तथा स्थान के कारखा वही प्रसिद्धि प्राप्त को नित्य वह विह तथा भेडिये का विकार खेलता रहता है। उसने हाथियों को जीवित बन्दी बनाया तथा सिहो का विकार किया । उसके राज्यनाल में प्रता को यहा धाराम प्राप्त है।

उसने रार्शविद्वासन पर झाल्ड होते ही ईश्वर के प्रति कृतसता प्रश्न की । उसने प्राय तथा दान धपने स्वभाव में अविष्ठ वर लिये। सनार में जहाँ कही भी कोई बन्दी था, उसे उसने प्रति कुछ पर दिया और उसने पर प्रत्योवक कुरा-ट्रिय प्रवित्त की। जहीं मी हिंद्रमाने तथा प्रति की की हों मी हिंद्रमाने तथा प्रति के उन्हें उतने धन-सम्मत्ति प्रदान की। वाहर से माने बानों को उसने हिंत प्रधा प्रति करें वाहर हो स्वी । दाज्य के स्तम्भी तथा प्रभारों के परो एवं सम्मान में वृद्धि तथा प्रता की के वे सनुष्ट हो स्वी। राज्य के स्तम्भी तथा प्रभारों के परो एवं सम्मान में वृद्धि की। प्रशास का उसके राज्यकाल में इस मीमा तक प्रता हो गया कि कारदान वाले एक सम्भे में ९०० चीपायों पर प्रनाज लाटकर पहुचा देते हैं। उसके राज्यकाल में हाति हस सीमा तक प्रता हो गया कि कारदान वाले एक सम्भे में ९०० चीपायों पर प्रनाज लाटकर पहुचा देते हैं। उसके राज्यकाल में हाति हस सीमा तक प्रता हो गई है कि जिस स्थान पर भी रात्रि हो उसके राज्यकाल में हाति हस सीमा तक प्रता है। जन विषय में किमों को इस वाल से स्कृति हमि कि समी कियों हिएते ही कि समी कियों कि हिमी, उसने सुस्त तथा उपर के पन से उपर में भी स्वी हमान बना दिया। आजकत प्राप्त के प्राप्तो में नाममान को भी खराब प्राप्त नहें पाये काते। प्रहम्म जपसी तथा किया विषय स्वावानों की, जहां पद्मी कर न रह सकते थे, प्रत्यिक नहरों तथा फरतों को खुद्धा कर रहें का स्वावानों की, जहां पद्मी कर न रह सकते थे, प्रत्यिक नहरों तथा फरतों को खुद्धा कर रहें का स्वावानों की, जहां पद्मी कि तम रह सकते थे, प्रत्यिक नहरों तथा फरतों को खुद्धा

प्रथमी खास इसनाइ के खराज से उतने इतनी सरायें, मदरसे, खानकाहे, सिहनदें होज तथा किलो का निर्माण करात्रा कि किन्य नदी से देहनी तक के समी प्रदेश स्वयं के समान हो गये। देहनी में घरयिक ज न समूह हो जाने के कारण उतने सपने नाम पर एक नगर समुना तट पर कमाया। पन्द्रमा ने समान उसने वही एक राजनासाद का निर्माण कराया भीर उसके चारों भीर मिलने के पर तारों के समान बनवाये। यधुना सट पर मोती के समान एक महिलद का निर्माण कराया। सदस्वात पदयर के एक स्तम्म की लाट बही सगयायो। समुना सट पर मोती के समान एक महिलद का निर्माण कराया। सदस्वात पदयर के एक स्तम्म की लाट वही सगयायो। समय के आन के लिये एक सुन्यर उच्च मनन पर एक तास तैयार कराया। इसने बादल साथ वर्षों में रीजे तथा नमाज के समय का झान हो जाना था।

उसने भवने सिहासनारोहरा के प्रारम्भ में अक्षने शत्रुग्री का विनाश कर दिया। पूर्व

१ अशोककी लाट।

तथा मोटे ताचे वकरी के बच्चे, बादाम मिला हुआ तथा सुगन्धित प्रनारदाना जिस पर पेसर, चन्दन द्यमा क्सूरी खिडकी हुई थो, भुनी हुई टिकिया, जलेबी, तथा मोलो घौर सूची बादाम की टिकियाँ प्रत्येक दिसा में ढेर थी। सचमुच स्वर्ग नी बहार सजी हुई थी। याल पते के समान तथा प्याले नरियस के समान थे। थाल के सामने खड़े फल तथा प्रचार भी थे। भावदार यालों मे नारगी मिला हुमा मनार का शर्वत तैयार किये हुये थे। मिश्री तथा गुलाव मिला हुमा शर्वत और कस्तूरी मिला हुमा शहद उपस्थित था। वर्गदार असेने तया चाँदी के दगेंदानों \* में पान देने में व्यस्त थे। ग्रुलाब के पत्तो के समान पानो के बीडे कृटि से छेद कर तैयार विधे गये थे। भोजन के उपरान्त लोगों ने बादशाह तथा शाहजादों की समदि हेत ईश्वर से प्रार्थना की !

.. यहाँ से हम ने खानकाह की श्रोर प्रस्थान किया। उसके ग्रम्बदी मे बडी चमक दमक थी। प्रत्येश गुम्बद के नीचे एक कलन्दर विराजमान था। वे कार्र वस्त्र के सिंहीं तथा सफेद वस्त्र के हाथियों के समान थे। वे अत्यधिक पवित्र जीवन व्यतीत करते थे और लोक तथा परलोक दोनों से उन्हें घुएए थी। उनमें वाबे के हाजी तथा विभिन्न स्थानों क यात्री थे। सब को बादबाह के सीभाग्य के कारण ग्राराम प्राप्त था। उन्हें नाना प्रकार के भोजन, ऊनी यस्त्र तथा धन प्रदान किया खाता था। सभी बादशाह के प्रति शम प्रामनाथे करने भीर ईश्वर के प्रति कतज्ञता प्रकट करने में व्यस्त थे।

जब हम इसरी पक्ति में पहचे तो वहाँ ग्रारिफो की बहत वहीं भीड थी। ऊँचाई पर सुकी तथा उनके मामने उनके चेले थे। हिरमान दायी स्रोर तथा हैदरी वाई स्रोर थे। र्थेलुन इस्लाम सद्रहीन, शेल बहाउद्दीन जकश्या के पौत वहाँ के नेता थे। कुछ समय तक हम उनके पास बंदे । सत्परचात उनके हाथ चमकर तथा उनसे भाशीर्वाद सेकर हम खानकार के बाहर निकले।

नगर से सर्वेत्रयम जब हम जुना मस्जिद पहुँचे तो हमें ऐसी मस्जिद दृष्टिगत हुई जिसके समान कोई मस्जिद हमने न देखी थी। इन्द्र-बनुष के समान मेहराब पर मेहराब सर्जे हये थे श्रीर मेथ के समान प्रस्वद पर प्रस्वद बने थे। उसमें जो कछ लिखा था श्रीर की वेल बटे बने हुये थे. वे महिलीय थे।

#### थड़ा की विजय पर बधाई

थड़ा एक ऐसा टापू है जी शरण का उत्तम स्थान है। उसके एक ग्रोर समुद्र भीर एक भीर ५ निवर्ष है। उसके जगल में भनाज तथा जल का मनाय है। (उसकी विजय करने की भाकाशा के बारएा) घन तथा राज्य नष्ट हो गये। वहाँ राय तमाची तथा राय जाम का राज्य या जिनके पास मत्यधिक सेना थी। सत्तान ने भारतिवन सेना लेकर उस पर धास्त्रमण किया। उसके

१ एक प्रसिद्ध फल ।

२ जनका प्रकृत्य करने वाले ।

र पान का प्रकथ दरने वाले।

४ पान रखने के बतन ।

१ सन्तेत्र विचार के सुकी जो गृहस्य जीवन स्थाप कर अधिकांशत- दावी तथा भिर सुक्षवाये रहते थे। ६ शनियों।

७ सम्मद्द ने लोग जो मक्य तथा मदीना से लीट माये थे।

म सिक्यों का एक समूद्र।

सीला देखी । दायी म्रोर निस्तृत नागरा या । वहाँ के गुप्तद की चोटी तथा धमकता हुया भरता देखा । उसकी लीला स्वर्ग की लीला के समान थी ।

संसार के बादबाह के मदरसे में एक नया प्रज्वित सक्षार दृष्टिगत होवा था। उस प्रकार का स्थान न कियी की आँखों ने देखा शीर न किसी के वानों ने उसके दियय में सुना था। हमने सर्वप्रथम होजे खास के चारो भोर चवतर समाये। जब हम होज के बन्द की भोर पहुचे थीर ऊँचाई वी घोर बढे तो हमें स्वर्ग के समान एक सुसज्जित नगर दृष्टिगत हमा।

वब हम उसमें प्रविष्ट हुपे तो हमें उसके भीतर एक स्वर्ग मिला। विद्वान सोग प्रत्येक विद्वान सोग प्रत्येक विद्वान साम कार्यस्यत थे। उनमें प्रत्येक विद्वान स्वा एराकी ज्ञान विद्वान का का नाम कार्यस्य के पिद्वान स्वा एराकी ज्ञान विद्वान का का नाम का ना

र एक सुगंधित घास जो फार्सी उर्दू कविना में सुन्दर सुन्दर युंधराल केश का उपमान मानी गयी है।

२ एक सगन्धित धास ।

३ एक प्रसिद्ध फूल।

४ डफ की शकल का पक बाजा<sup>1</sup>

४ सुन्दर तथा सुनोध भाषा ।

६ अलंकार से परिपूर्ण भाषा। ७ करान की टीका।

द्र मुद्रम्मद्र साहन की वाखी का संग्रह । ६ मोजन का प्रवन्थक ।

#### परिशिष्ट 'द'

## सुरतान फ़ीरोज़ शाह तथा उसके उत्तराधिकारियों के सिक्के

भार तथा माकार Obverse (चेहरा) Reverse (वृष्ठ-देश)

|           |                  | <u>.</u>               | <u> </u>                                                                                               | <u> </u>                                                                        |  |  |
|-----------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|           |                  |                        | फ़ीरोज शाह तृत                                                                                         | रीय तुरालुक                                                                     |  |  |
|           |                  |                        | ७४२-७६० हि०                                                                                            | १३४१-१३८८ ई०                                                                    |  |  |
|           |                  |                        | स्वरा                                                                                                  | के                                                                              |  |  |
| A 17      |                  |                        | (ग्र) खलीफ़ा श्रवुल<br>ग्रल हाकिम द्वितीय                                                              | श्रब्बास श्रहमद<br>के नाम के साथ                                                |  |  |
| AV<br>EYE | -                | भार १६६°२<br>भाकार • ज | जुरेबत हाजेहिस्सिकतो<br>फ्री चमनिक इमामे<br>भद्रुल मन्बासे महमद<br>खलमदत खिलाफ़तोहु <sup>2</sup>       | वासिको बताईदे<br>यजदानी फीरोज शाह                                               |  |  |
|           | j                | ·                      | (ब) खलीफ़ा श्रबुल प्र                                                                                  | इतह ग्रल मोतजिद                                                                 |  |  |
| ६४•       | देहली<br>७६५ हि० | भार १६८०७<br>धाकार •६  | वृत्त में<br>फी जमनिल इमामें<br>प्रमीरिल मोमिनीन धबुल<br>फतह                                           | ध्रस्मुल्तानुल धावमी<br>संको ध्रमीरिल मोमि-<br>नीत धबुल मुजपक्रर<br>क्रीरोव शाह |  |  |
|           | 1                | <b> </b>               | खलमदत खिलाफतोहु <sup>४</sup>                                                                           | धस्मुल्तानी खनप्रदत<br>ममसोक्तोह्र                                              |  |  |
|           |                  |                        | हाशिये में<br>जरेवा हाजेहिसिकको<br>बहजरते देहली<br>सनम्रता खमधी व सित्तीन<br>व संबामेयतिन <sup>६</sup> | मनवारुवाहु -                                                                    |  |  |
|           |                  |                        |                                                                                                        |                                                                                 |  |  |

H. Nelson Wright, 'The Coinage and Metrology of the Sultans of Delhi' (Delhi 1936), Pages 172-217.

र "दमाम अनुल अध्यास अहमद के काल में यह मिक्का दला । उनकी खिलाफत हमेशा बाकी रहे।"

है "देरवर की सहायता पर अरोसा करने वाला फ्रीरोज शाह सुस्तान ।" ४ "हमान समीवल मोमिनोन सपुल कडह के काल में । उनकी ख़िलाकड सदैव रहे !"

४ "मुल्ताने भावम भागित मोमिनीत की तनवार, मनुत मुदश्कर प्रीरोध शाह मुस्ताती।"

र "(हिजरी) सन् ७६५ में यह भिन्दा देहती की टकमाल में दता ।"

भाक्रमण के कारण राष्ट्रभो नो क्षमा-याचना परनी पडी । सतार के बादशाह ने उन्हें सम्मानित विया भीर उन्हें पर तथा खिलशत प्रदान किये ।

#### फीरोजखाट की प्रशंसा ।

फीरोजाबाद ऐसा उत्तम नगर है जिसमें स्वयं की नहरं तथा वगदाद की इसारतें है। प्रत्येक दिसा में विचित्र भवन तथा पारों और उद्यानों एव मैदानों की शीला हिष्टगत होती है। सेता समुद्ध, प्रजा तथा बाजारी प्रस्त है। चत्र है ऐसे नगर की तथा ऐसे वादसाह की जिसने ऐसा नगर बसाया। जिस्र प्रकार के भवनों का सहसाह ने निर्माण कराया वैसे मदन न तो ससार में किसी ने देखें हैं और न सुने हैं। हे ईश्वर । यह महत्व कैसा हदयपाही है भीर यह कैसा स्वयान है नहीं प्राप्त को जन्मित प्राप्त होता यह विचान स्वयान है नहीं प्राप्त को जन्मित प्राप्त होता होता है। यहाँ जमाम मिद्रवद समस्पार की बनी कहा है है। ऐसी मिद्रवद समस्पार की बनी

यहीं परमर के एक दुकड़े की लाट है जो उत्तर गावदुम चला गया है। उसका नीचें का सवा उत्तर का मान सोन के कारए प्रमिन के रण ना है। वह १०० फरस्म में सोने का एक प्वंत आत होता है। उसके उप्तर से न तो कोई पक्षों भीर न कोई बाए उड सकता है। यह उसका समित सात होता है। उसके उप्तर से न तो कोई पायों पर काम सोर हो जाय और यह कहानी समाप्त न हो। युक्तान उसे बहुत दूर से यहां चुक्ति से लाया। जब बहु जह से खोदा गया तो उसे १०० वैल लीच कर लाये और एक लाल मन मारी जजीर से उसे बीधा गया। सैकड़ों नोकाशों पर लाद पर उसे मस्दिद के निकट पहुँचाया गया। इतनी शक्ति कि एक प्वंत को एक स्थान से उठा कर दूसरे रखान पर पहुंचा दे इस बादशाह के अतिरिक्त किसी अप्य में नहीं।

१ पृक्षर की लाट जो फीरोज शाई के कोटन मही। इस पर फीरोज शाह ने सोने के मुलम्मे वा पक कलश लगवाबाजा।

२ १२००० हाथ की दूरी का फासला।

टकमाल व

| संख्या       | तिथि         | भार तया श्राकार                | Obverse (बेहरा)                                                                            | Reverse (গুয়-ইং                                                  |
|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|              |              |                                | (द) विना किसी ख                                                                            | लीफ़ाके नाम के                                                    |
| AV<br>६४२    | ७८६          | भार १६७०=<br>प्राकार •६        | मुस्तानी<br>फ़ीरोज शाह                                                                     | ग्रलमोमिनीन<br>नायबो ग्रमीर १<br>७८६                              |
|              |              |                                | चाँदी                                                                                      | के                                                                |
| AR<br>६५२ भ  | देहली<br>७७३ | भार १७०<br>ग्राकार १           | जैसाकि ६५१ पर है<br>परन्तुक्षेत्रकाक्रम उसी<br>प्रकार है जैसाकि ७७३<br>हि० के सिक्के पर है | जैसाकि ६५१ पर                                                     |
| AR<br>६५२ व  | ७६७          | भार १६३<br>ग्राकार -९          | द्युत्त में जैसा कि ६५२<br>परहै                                                            | दोहरे वृत्त में जैस<br>कि ६५२ पर ई<br>परन्तु ७=७                  |
|              |              | 1                              | तांबा व चांदी वि                                                                           | मेली धातुके                                                       |
| B<br>६४३     | देहली<br>७५९ | मार १३३<br>माकार -७४           | धनलनीफ़ा धमीर<br>इनमोमिनीन खनमदत<br>चिनाफतोहु <sup>2</sup>                                 | फ़ीरोज शाह<br>सुल्तानी जुरैबत<br>बहजरते देहसी <sup>3</sup><br>७४६ |
| ६५४          | ,,           | मार १३९.५<br>धाकार •७          | परन्तु ७५६ खिलाफतोहु<br>के बाई घोर है।                                                     | गरन्तु बिना तिथि ने                                               |
| <b>\$</b> XX | देहली<br>७६२ | भार १३७.५<br>स्रावार -७५       | धनखनीका धमीर<br>इनमोमिनीन खनगदत<br>खिनाफ्रतीह<br>७६२                                       | फ़ीरोज चाह<br>सुल्तानी जुरेबत<br>बहजरते देहली                     |
| ६४६          | ७६४          | भार १३७०४<br>ब्राकार •७४       | परन्तु ७६४                                                                                 | ,,                                                                |
| ६४७-<br>६४८  | ,,,          | भार १३७;<br>१३४-५<br>भाकार -७५ | परन्तु ७६५                                                                                 | "                                                                 |

र "अपखलीका समीहल मोमिनीन, इनकी खिलाकन हमेशा रहे ।"

 <sup>&</sup>quot;कीरोज शाह सुल्यान: दाना गया देहली की टकसाल में ।"

|             |                 |                          | •                                                                                                                                              |                                                                                |
|-------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| सख्या       | टकसाल व<br>तिथि | मारतथा द्याकार           | Obverse ( चेहरा)                                                                                                                               | Reverse (বৃষ্ট-ইন্য)                                                           |
| AV<br>६५० झ | देहली<br>७६१    | भार १६६<br>धाकार १       | जैसा कि ६४० पर है परन्तु शब्दों का क्रम है: (इस) इमामें को जमित ब्रम्न भ्रमीरिल मोमिनीत भ्रमतिह्न खिलाफतोह खलप्रदते हाशिये में, एहदा व सित्तीन | जैसाकि ६१० पर है                                                               |
| ६५० ब       |                 | भार १६६<br>भाकार • न्प्र | जुरेबत हाजेहिस्सिकतो<br>फी जमनिल इमामे श्रमीरिल<br>मोमिनीन<br>प्रबिल फ्ताहिल मोतजिद<br>विल्लाह<br>खलमदत खिलाफतोहु <sup>3</sup>                 | जैसा कि ६५० पर<br>है परन्तु 'खलग्रदत'<br>व 'ममलोकतोहु' के<br>स्थान विनमित हैं। |
|             |                 |                          | (स) खलीका श्रवू<br>मुतवविकल                                                                                                                    |                                                                                |
| AV<br>Ext   | देहली<br>?      | भार १७०.४<br>माकार - ६   | वृत्त में<br>फी जमिनन इमामे<br>प्रमोरिल मोमिनीन<br>पवी धस्दुल्लाह<br>खलप्रदत खिलाफतोहू                                                         | उसी प्रकार जैसा कि<br>६४० पर है परन्तु<br>'झस्सुल्तानी'                        |
|             |                 |                          | हाशिये में<br>जुरेबत हाजेहिस्सिकतो<br>बहुजरते देहलो सनग्रता                                                                                    |                                                                                |

र इन राश्चों का सार्थक कम होना — "की जगनिल इमामे अमीरिल मोमिनीन अनुल प्रतह खलशदत खिलाकृतोहु।" रसका मर्थ है— "इमाम अभीकृत मोमिनीन अनुल फतह के काल मे। उनकी खिलाकृत सर्वता दे।"

२ '६१'।

ह इत सन्दों का साधेक क्षम होगा ""लुतेश हाजेहिरिमकतो की खनितल हमामिल मीतीबद हिल्लाह भनीतिल मीमितीन चाविल फतद, खतथरत जिलाहातीहु।" अर्थात् 'हमाम आमीवल मोमितीन भरत हत्तद के काल में यह मिनका ढाला गया। उनकी खिलाहत सर्वेदा रहे।"

४ "यह भिनना देहली की टनमाल में दाला गया \*\*\*\*\*\* ।"

|                  |                       | ४१३                            |                                                      |                    |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| सस्या            | टकसाल<br>ब<br>तिथि    | भार तथा प्राकार                | Obverse (बेहरा)                                      | Reverse (पृष्ठदेश) |
| B<br>१७ <b>६</b> | देहली<br>७ <b>८</b> १ | भार १३७ <b>-१</b><br>धाकार -७५ | जैसा कि ६४७ पर है<br>परन्तु ७६१                      | जैसा कि ६६२ पर है  |
| ६७७—<br>६७=      | ",<br>७ <b>५</b> २    | भार १४१<br>ग्राकार •७५         | परन्तु ७=२                                           | ,,                 |
| 307              | "<br>643              | भार १४१<br>झाकार •७४           | गरन्तु ७=३                                           | ,,                 |
| ६८०              | 9#¥                   | भार १४१<br>ग्रीकार ७४          | घलखलीफा मबू<br>मब्दुल्लाहे खलमदत<br>खिलाफतोहु ७८४    | ,,                 |
| B<br>६=१         | ",<br>७ <b>८</b> १    | भार १४०<br>भानार •७४           | ग्रलखलीफा भवू<br>भव्दुल्लाहे खलग्रदत<br>खिलाफरीह ७५४ | ,,                 |

| ६८०              | 958<br>"           | भार १४ <b>१</b><br>ग्राकार ७४ | धलखलीका मृदू<br>मन्दुल्लाहे खलमदत<br>खिलाकतोहु ७८४  | ,, |
|------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| B<br><b>६</b> =१ | ",<br>७ <b>=</b> १ | भार १४०<br>भावार •७५          | द्मलखलीफा भवू<br>भन्दुल्लाहे खलभदत<br>खिलाफनोहु ७८५ | "  |
| ६८२              | "<br>७द६           | भार १४०<br>ग्राकार •७४        | परन्तुं ७=६                                         | ,, |
| ६८३              | ৬=৬                | भार १४०<br>ग्राकार •७४        | गरन्तु ७ <b>०</b> ७                                 | 11 |
| ₹ <b>c</b> ¥     | 956                | मार १४०<br>माकार •७५          | "<br>परन्तु ७८८                                     | *  |
| ξsχ              | ,,<br>७=६          | मार १४०<br>माकार •७५          | ',<br>परम्तु ७८६                                    | 91 |
| ६८६              | = £ £ #            | मार १४२-४<br>मानार • ७        | जैसाकि ६५४ पर है<br>परन्तु ८१५                      | •  |
|                  | 1                  | l .                           |                                                     |    |

**६८७**∼ भार १४५-३; परन्तु द**१**६ 555 883 भाकार •७ 327 जैसा कि ६५७ पर है जैसा कि ६५७ पर है भार १४० - ५ परन्तु द६७ **पारार** •७

| संख्या      | टकसाल व<br>तिथि                           | भारतया ग्राकार                 | Obverse (चेहरा)                 | Reverse (ग्रष्ठ-देश)         |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| B<br>çxe    | देहली<br>७६६                              | भार १३७;<br>१३४०५<br>भाकार •७५ | जैसा कि ६५७ पर है<br>परन्तु ७६६ | जैसा कि ६५७ पर है            |
| ६६०         | ७६७                                       | माशार - ७                      | परग्तु '७६७                     | , o                          |
| ६६१         | ७६८                                       |                                | परन्तु ७६⊏                      | ,,                           |
| ६६२         | ७६९                                       | भार १३७-६<br>ग्राकार •७५       | परन्तु "७६ <b>९</b>             | परम्तु फीरीच बाह<br>सुस्तानी |
| ६६३         | ,,<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | भार १३७-६<br>भाकार - ७४        | परम्यु ७७१                      | , ,                          |
| ६६४         | ,,<br>७७२                                 | मार १३७-६<br>भाकार •७५         | परन्तु ७७२                      | 31                           |
| ६६५         | ,,                                        | भार १३७-६<br>माकार •७५         | "<br>परन्तु ७७३                 | 23                           |
| ६६६         | "<br>"                                    | भार १३७-६<br>भाकार -७५         | परन्तु '७७४                     | जैसाकि ६६२ पर है             |
| ६६७         | "<br>७७१                                  | भार १३७-६<br>माकार •७५         | परन्तु" ७७५                     | 90                           |
| ६६८         | "<br>७७६                                  | मार १३७ - ६<br>ग्राकार - ७५    | परन्तु ७७६                      | "                            |
| ६६६         | 900                                       | मार १३६∙७<br>भाकार ∙७५         | गरन्तु ७७७                      | 29                           |
| ६७०<br>६७१  | ,,<br>७७≈                                 | भार१३६०७<br>झाकार •७५          | "<br>परन्तु ७७८                 | 19                           |
| ६७२—<br>६७३ | 300                                       | भार १३६ • ७<br>माकार • ७ ५     | परन्तु ७७६                      | **                           |
| ६७४<br>६७४  | ,,<br>950                                 | मार १३७०१<br>भाकार •७५         | ग,<br>परम्तु ७६०                | "                            |

| सस्या            | टक्सान द<br>मानार  | भार तया बाहार                         | Obverse (चेहरा)                                                        | Reverse (ग्रह-देश)                                        |
|------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| B<br>७०२-<br>७०१ | देहसी              | भार ११.५<br>ग्राकार -१५               | जैसा कि ६२६ पर है                                                      | जैसा कि ६६२ पर है                                         |
| 80£-             | _                  | भार १४.२;<br>१३.८<br>भाकार •६;<br>•११ | बोहरे वृत्त में<br>श्रनखतीफा<br>श्रवुत फ़्तह<br>खनग्रदत खिनाफ़तोह      | दोहरे वृत्त में<br>फोरोज नाह<br>युत्तानी<br>खलदा मुल्कोहु |
| ७०६-<br>७११      | देहसी<br>—         | भार ११.५;<br>१०.८<br>भाकार •६,<br>•११ | ग्रनखनीका<br>ग्रनु मन्दुस्ताह<br>खनमदत खिनाफ्रतोहू                     | फीरोज शाह<br>मुस्ताना जुरेबत<br>बहरजते देहसी              |
| ७१२              | -                  | भार ४२<br>ग्राकार - ५५                | In six-foil<br>सनोफ़ा<br>प्रदुत फ़तह<br>'सनीफ़ा' के क्यर 🗡 का<br>चिह्न | In six-foil<br>सुस्तानी<br>फ़ीरोज                         |
| ७१३              | देहली<br>—         | धाकार •४                              | वृत्त में<br>साह कीरोज<br>ताँबे                                        | वृत्त में<br>देहली                                        |
|                  |                    |                                       | ताब                                                                    | क                                                         |
| Æ<br>७१३ म       | देहली<br>दारलमुल्क | भार १४००५<br>धाकार •६                 | फ़ीरोच शाह<br>सुल्तानी                                                 | दास्तप्रुत्क<br>देहली                                     |
| ७१४              | "                  | भार६द•६<br>म्राकार•६                  | बृत्त में<br>शाह<br>फीरोज<br>सुल्तानी                                  | वृत में<br>दाहलपुरक<br>देहनी                              |
| ७१४<br>७१६       | p                  | भार ६०.७<br>ग्राकार -६                | "<br>परन्तु ग्रक्षर मधिक<br>कोएगकार है                                 | ***                                                       |
| ७१७<br>७१६       | ,,                 | भार६४-२<br>म्राकार•६                  | परन्तु उउ साह<br>फीर                                                   | "                                                         |
|                  |                    |                                       |                                                                        |                                                           |

१ "सीरोद साह मुल्झन; उसका मुल्क इमेसा रहे।"

| मस्या                         | टकसाल व<br>तिथि | भार तथा भाकार                                 | Obverse (पेहरा)                                                        | Reverse (यृष्ठ-देश)                                   |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| B<br>\$60                     | साहते<br>सिन्ध  | मार १४१<br>घाकर ७५                            | भलखतोषा<br>भमीरिल मोमिनीन<br>सलग्रदत खिनाफतोडू                         | गाह<br>फीरोज<br>मस्युल्तानी<br>जुरेबत बसाहते<br>सिन्ध |
| ६६० झ                         | n               | मार १४१                                       | परम्तु वृत्त में                                                       | परन्तु बाहु के ऊपर<br>टकसाल का चिह्न ३१ है            |
| ₹ <b>8</b> ₹                  | -               | मार⊏२∙५<br>ग्राकार ∙६                         | वृत्त में<br>सनीफा<br>प्रवुत फतह                                       | वृत्त में<br>फीरोज<br>सुल्तानी                        |
| ₹8¥ <b>-</b><br><b>\$</b> 8\$ | -               | मार १४ - ७;<br>११ - २<br>भ्रावार - ६;<br>- ५१ | In six-foil<br>श्रहमद<br>इलश्रह्यास<br>श्रवू र                         | In six-foil<br>गाह<br>फोरोज<br>मुल्तानी               |
| ६६७                           | Ŷ               | भार ५०<br>धाकार - ५                           | परन्तु 'हम झब्बा'<br>दूसरी पक्ति में है                                | n                                                     |
| ६६=                           | ?               | मार ५३-७<br>भाकार ५५                          | जैसा कि ६६४ पर है<br>परन्तु 'म्रवू' के बाई मोर<br>टकसास का चिह्न ६८ है | ,,                                                    |
| 932                           | देहली<br>७६०    | भार ४६०२<br>धाकार • ४४                        | चलखलीफा<br>इलमोमिनीन<br>बमीर<br>खलब्रदत खिलाफतोहु <sup>3</sup>         | जैसाकि ६५३ पर है<br>परम्तु ७]६०                       |
| 900                           | देहली           | भार ५१०२<br>श्राकार • ५५                      | जैसाकि ६३६ पर है                                                       | जैसाकि ६९९ पर है<br>परन्तु कोई तिथि नहीं है           |
| ७०१                           | ,,              | मार ५६ - २<br>धाकार • ५५                      | "                                                                      | जैसा कि ६५७ पर है                                     |

१ "कीरोज शाह सुल्यान; ढाला गया सिम्थ के मैदान में ।"

र इन शब्दों का सार्थक क्रम होगा :- " अबिल अब्बास शहमद।"?

इन शब्दों का नार्थक क्रम होगा :—"बलखलीका अमीरिल मोमिनीन खलबदत खिलापतोडु।"

टकसाल ।

| सस्या       | व<br>विधि                                                                                                                                                       | मार तथा धाकार                       | Obverse (चेहरा)                      | Reverse (१४४-देश)                |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| ৩३७         | देहली<br>म२३                                                                                                                                                    | मार ६७-६<br>ग्राकार -६              | जैना कि ७१७ पर है                    | जैसा कि ७१४ पर है<br>परन्तु =२३  |  |
|             |                                                                                                                                                                 |                                     | (ब) मुबारक द्विती                    | य द्वारा ढलवाये                  |  |
|             | İ                                                                                                                                                               | }                                   | gg.                                  | •                                |  |
| ७३८         | देहली<br>दारुसमुहक<br>द२४                                                                                                                                       | भार ७०-७<br>म्राकार •६              | जैसाकि ७१७ पर हैं                    | जैसा कि ७१४ पर है<br>परन्तु =२४० |  |
| 350         | दर <b>४</b>                                                                                                                                                     | भार ६६ - २<br>श्राकार - ६           | ,,                                   | गरन्तु <b>५</b> २४               |  |
| <i>6</i> ጸ• | <b>=</b> ₹७"                                                                                                                                                    | भार ७०-२<br>झाकार •६                | 22                                   | परन्तु ५२७                       |  |
| <i>9</i> ሄየ | رېد."<br>دېد                                                                                                                                                    | भार ७०<br>बाकार •६                  | 17                                   | परन्तु ५२६०                      |  |
| ७४२         | द <b>३२</b> "                                                                                                                                                   | भार ६६ <b>.९</b><br>माका <b>र</b> ६ | ,,                                   | परन्तु ५३२                       |  |
| ゆなき         | -3×                                                                                                                                                             | भार ६६<br>बाकार -६                  |                                      | र<br>परन्तु =३४                  |  |
| <i>የ</i> ጸጻ | ?                                                                                                                                                               | भार६४-व<br>माकार ६                  | 79                                   | परन्तु <b>७३</b>                 |  |
|             | ì                                                                                                                                                               | }                                   | फ़तह                                 | खाँ                              |  |
|             | ]                                                                                                                                                               | ì                                   | उसके विता से                         | सम्बन्धित                        |  |
|             | }                                                                                                                                                               | }                                   | े स्वर् <b>ए</b>                     | के                               |  |
| ΑV          | इकलीमुझ्-                                                                                                                                                       | भार १६८ - ५                         | (वृत्त में                           | वृत्त में                        |  |
| ७४४         | सङ्<br>७६१                                                                                                                                                      | मानार ∙६                            | फी जमनिल इमामे<br>भमीरिल मोमिनीन भवी | शाह<br>फतह खों फीरोब             |  |
|             | 948                                                                                                                                                             | ļ                                   | इसफतहिस मोतजिद                       | जनतत्वाहो जिला व                 |  |
|             | ĺ                                                                                                                                                               | )                                   | बिल्लाह खलमदत खिलाफ-                 | जलालोहु ।                        |  |
|             | ł                                                                                                                                                               | l                                   | ी तोडु                               | -                                |  |
|             |                                                                                                                                                                 | }                                   | हाशिये में<br>जरेबत हाबेहिस्सिक्तो   |                                  |  |
|             | [                                                                                                                                                               | Į                                   | की इक्रमीमिश्चक सनता                 |                                  |  |
|             | 1                                                                                                                                                               | Į                                   | एहदा व                               | İ                                |  |
|             |                                                                                                                                                                 |                                     | सितीन य सवामेयतिन                    |                                  |  |
| ₹ \$1       | र इमका मार्थक कम निक्के पर लिखी पंछियों के अनुमार यह होता—"इन्द्र सो फ्रीरीय साह<br>महत्त्वारी जिलाला स्लानेही।" कथीन इंड्यू उनके जनाव के मार्टों को इन्द्रों । |                                     |                                      |                                  |  |

महत्ताही दिलाला सलानही ।" प्रधाद रेरबर उनके बलाल के सावों की बहाये ।

| सस्या                   | टकसाल व<br>तिथि            | भार तथा ग्राकार                                 | Obverse (बेहरा)                                          | Reverse (ग्रह-देश)                                                   |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Æ<br>७२०-<br>७२१        | देहली                      | भार ६६.३<br>माकार .६                            | उड शाह फीर<br>सुल्तामी                                   | बृत्त में<br>दारुलमुल्क देहली<br>परन्तु दारुलमुल्क<br>(मालवा रूप के) |
| ७२२ <b>–</b><br>७२३     | **                         | भार ६२-५;<br>६३<br>भाकार •६                     | दोहरे वृत में<br>फीरोज<br>शाह<br>सुल्तानी                | परम्तु दोहरे वृत्त में                                               |
| ७२३ ध                   | "                          | भार ६२<br>धाकार • ४४                            | जैसा कि ७२२ पर है<br>परन्तु 'शाह' के स्थान<br>पर 'शह' है | जैसा कि ७२२ पर है                                                    |
| 978 <del>-</del><br>979 | देहली<br>—                 | भार ५६.२<br>५६.७<br>भाकार •५५                   | दृत्त में<br>सुल्तानी<br>फीरोज                           | वृत्त मॅं<br>हजरते<br>देहलो                                          |
| ७२=<br>७३३              | देहली<br>—                 | मार ३४-६;<br>३४-५;<br>३१-४;<br>३१-१<br>माकार -५ | वृक्ष में<br>फीरोज<br>सुस्तानी                           | युत्त में<br>हजरते<br>देहली                                          |
| 456                     | "                          | भार • १४<br>ग्राकार • ४                         | ग<br>परन्तु स्व<br>फी                                    | "                                                                    |
| ७३४                     | "                          | भार ३४<br>बाकार •४                              | परन्तु इउ शाह<br>फीर                                     | ,,                                                                   |
| ७३४ इ                   | ,,                         | भार १६<br>भाकार -३५                             | जैसाकि ७३५ पर है                                         | ,,                                                                   |
| ७३४ व                   | ,,                         | भार ११६ म<br>ग्राकार •३४                        | हबरत<br>मरागोपरान्त ढाले                                 |                                                                      |
|                         |                            |                                                 | (श्र) खिन्न खां हा                                       | रा ढलवाये गये                                                        |
| ७३६                     | देहली<br>दाश्लमुल्क<br>८१७ | भार ६७·६<br>ग्राकार •६                          | जैसा कि ७१७ पर है                                        | जैसा कि ७१४ पर है<br>परन्तु नीचे ८१७ है                              |

| सम्या                      | टक्साल व<br>तिथि | भार तथा ग्राकार              | Obverse (चेहरा)                                                                             | Reverse (য়প্ত-বৈচা)                          |
|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| B<br>७४८-<br>७६०           | _                | मार धर•३,५६•२<br>माकार, •६   | फी जमितल इमामे<br>ब्रमोरिल गोमिनीन<br>खलग्रदत खिलाफतोहु                                     | जैसा कि ७४६ वर है                             |
| هږه<br>(bis)               | _                | भार ४१ ४<br>श्राकार •६       | •••••••श्रमीर<br>इलमो प्रवा घरनाह<br>प्रव्यु<br>प्रिनीत<br>छन्प्रदत खिलाफ्तोहु <sup>9</sup> | शाह<br>फतह र्खा फीरोड                         |
|                            |                  |                              | तुग्रतुक् शा                                                                                | हि दितीय                                      |
|                            |                  |                              | ७६०-७६१ हि०                                                                                 | १३८८-१३८६ ई०                                  |
|                            | l                | į                            | स्वर                                                                                        | एं के                                         |
| ۷A<br>۶۶ <i>و</i>          | देहली<br>?       | मार १७०<br>प्राकार -६        | वृत्त में, जैसा कि ६५१ पर<br>हाशिये में (बाहर से<br>पड़ने पर)                               | ग्रयासुद्दुनिया वहीन<br>सुगुलुङ शाह           |
|                            |                  |                              | जुरेवत हार्जेहि''''<br>[बहजरते टेहली]                                                       | धस्युल्तानी                                   |
| -                          |                  |                              | चांदी व तांवा (                                                                             | मिश्रित धातु के                               |
| B<br>-७६१ झ                | 960              | भार १६४<br>भारार • =         | मुल्तानी                                                                                    | मायवो धमीरिस                                  |
|                            |                  |                              | तुगलुक शाह                                                                                  | मोमिनीन<br>७१०                                |
| <i>6</i> £X<br><i>6</i> £3 | देहली<br>७६०     | भार १४०-७<br>१४०-६<br>१३६-६; | धनखलीका मद्<br>प्रदुल्लाह खनमदन<br>विनापनीर ७६०                                             | तुगलुङ धाह<br>मुल्तानी जुरेबत<br>बहजरते देहमी |
|                            |                  | १३३<br>मानार •७              |                                                                                             |                                               |
| ७६६                        | ७६१              | मार १४१<br>मानार ०७          | परन्तु ७६१                                                                                  | ) t                                           |
| В                          |                  | मार दर्शन                    | वृत्त में,                                                                                  | वृत्त में                                     |
| ७३७                        |                  | श्राकार •६%                  | धवू<br>घन्दुत्लाह                                                                           | तुग्रसुक शाह<br>सुरतानी खलप्रदत               |
|                            | 1                |                              | सनप्रदत्त सिनाप्रतोहु                                                                       | ममलोकतीह                                      |
| ₹ #4                       | हा सर्थे हमन     | तेन चाहिवे <b>'-"</b> मनी    | ल मोमिनीन प्रतिन प्रश्रुल्याइ                                                               | एनमहन खिलायनोड्ड।"                            |

| सस्या                | टकसाल व<br>तिथि      | भार तया द्याकार                               | Obverse (चेहरा)                                                                                                     | Reverse (पृष्ठदेश)                                                               |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AV<br>uvų si         | शहरे-<br>पटना<br>७६१ | भार १६६.२<br>ग्राकार -=                       | जैसा कि ७४५ पर है परम्तु<br>फिरशहर पटना                                                                             | जैसा कि ७४५ पर है                                                                |
| ७४४ ब                | ?                    | भार १७०<br>घाकार - =                          | वृत में फी जमनिल इमामें इलमों प्रवी बस्लाहं स्रमीर मिनीन सम्हु खलप्रदत खिलाफतोहु हासिये में द्वासिये में स्वामियतिन | मलसर्के बलगर्क<br>(?) खबोर गाह<br>फतह खो फीरोज<br>जललल्लाहो जलालोहु <sup>२</sup> |
| B<br>७४६–<br>७४६     |                      | मार १३६·३<br>१३६·८<br>स्राकार •७४             | चाँदी व ताँब<br>फो जमिनव इमामे<br>झमीरिल मोमिनीन प्रवी<br>इलफतहिल मोतजिद<br>बिल्लाह<br>खनप्रदत खिलाफतोहु            | िमिश्चित<br>  बाह<br>  फतह खो कीरोज<br>  जतसल्लाहो जिलाला<br>  जलालेही           |
| ७४१ <b>-</b><br>७४४  | _                    | भार १३० - २,<br>१३३७,<br>१३५४<br>भाकार - ७५ ७ | जैसाकि ७५० पर है                                                                                                    | शाह<br>फतह खाँ फीरोज<br>जल जिलाला जनालेही<br>जुरेबत हाजेहिस्सिकतो                |
| ७११–<br>७ <b>१</b> ६ | -                    | भार १३६;<br>१४०-२<br>प्राकार ०७,<br>•६४       | "                                                                                                                   | "                                                                                |
| ७४७                  | -                    | भार ५४.७<br>आकार -६                           | फो जमनिल इमामे<br>प्रमीरिल मोमिनीन<br>प्रविस फतह खलग्रदत<br>खिलाफ़तोहू                                              | जैसाकि ७४६ पर है                                                                 |

१ इन राग्दों का सार्वेक कम होना वाहिने:—"क्री जमनिल हमामे श्रमीरिल मोमिनोन श्रदी कम्युल्लाह समझ्यत खिलाफतोड ।"

र इन शर्भों का सार्थक कम होना चाहिये:—"काह खाँ फीरोच शाह खरीरूरता कें बलता वें बनता ज्यार अलाखोड़।" अवीय 'पूर्व व परिचम की खबर रखने वाने कतह कीरीज शाह।" हैस्वर उनके अलाख की कीर बताये।

|              |                  |                                       | <u> </u>                                                |                                                     |
|--------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| सस्या        | टक्माल व<br>तिथि | भारतया ध्रावार                        | Obverse (नेहरा)                                         | Reverse (पष्ट-रेच)                                  |
| B<br>o २     | [983]            | भार १६५-६<br>द्याकार • =              | चाँची व ताँवा ि<br>फीरोज शाह<br>जफर इन्ने<br>फ़ीरोज शाह | मिश्रित घातु के<br>नायबो<br>बमोरिल मोमिनीन १<br>७६१ |
| ४७३-<br>४७७  | देहली<br>७११     | भार १३८०३,<br>१४०, १३६<br>ग्राकार ०६४ | धलखलीका मबू<br>भव्दुल्लाह् खलभदत<br>विनाकनीहु ७६१       | फीरोज शाह<br>जफर मुल्तानी जुरेबत<br>बहजरते देहसीर   |
| ७७४<br>(bis) | देरनी —          | मार १४०<br>भाकार •७                   | भ्रम खलीका<br>भ्रमीरिल मोमिनीन<br>खलमदत खिलाफतोहु       | जैसाकि ७७३ परहै                                     |
| ७७१ म        | <br>530          | भग्द १३०<br>झानार •६४                 | ,,                                                      | कीरोज [चाह]<br>मुस्तानी<br>चक्रर<br>७६१             |
| ७७५ व        | 930              | भार ११०<br>भाकार -६५                  | वर्ग में<br>शाह<br>फीरोज                                | नायबो घमीरिल<br>मोमिनीन<br>७६ (                     |
|              |                  |                                       | हातिये में<br>उकर इच्ने पीरोज बाह<br>मुल्तानी           |                                                     |
| ३६७          | -                | मार द• •७<br>बाकार -६५                | मबू<br>मस्दुल्याह<br>खलप्रदेत विकासतोह                  | फ़ोरोज गाह<br>जफर इस्ते<br>फीरोज गाह                |
| 905 5        | ? देहमी          | मारं ७४ • ४<br>भाकारं • ६४            | वृत्त में<br>भवू<br>भन्दुस्लाह                          | जैसा कि ७७६ पर है<br>परन्तु<br>उउ साह<br>फीर        |
|              | 2 25 2           |                                       | हाशिये में<br>सनप्रदेत विनापनोह<br>जुरेबन               |                                                     |

र "समीरल मोमिनीन का नावद।"

र "पेरोड साह कपर सुन्तान । देहती की दशमान में दाना गया।"

| सस्या         | टकसाल व<br>तिथि         | भार तथा ग्राकार          | Obverse (चेहरा)                                          | Reverse (वृष्ठ-देश)                          |
|---------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ७६८           | देहली<br>७ <b>९</b> ० ? | भार ७२<br>भाकार •७       | वृत्त में<br>धवू अब्दुल्लाह                              | सुस्तानी<br>तुगलुक घाह                       |
|               |                         |                          | हाधिये में,<br>खलपदत (खिलाफतोह<br>बहुबरते<br>देहसी) ७]६० |                                              |
| 330           | _                       | भार ५३-१<br>ग्राकार - ५५ | मस खतीका<br>घर्व मन्दुल्लाह<br>खतमदत खिलाकतोहु           | त्यचुक धाह<br>मुस्तानी<br>खलदा मुल्कोह       |
| ৬६६ য়        | देहली<br>—              | भार ५५<br>माकार •६       | ग्रन खलीका<br>ग्रमीरिल मोमिनीन<br>खनग्रदत खिलाफ्तोहु     | तुगलुक साह<br>सुल्तानी जुरेबत<br>बहजरते दहनी |
| ७६६ व         | ७९०                     | भार ५०<br>ग्राकार ?      | प्रवृ<br>प्रब्दुल्हाह<br>७६०                             | तुगलुक धाह<br>सुल्तानी                       |
|               |                         |                          | ताँबे                                                    | के                                           |
| Æ<br>990      | देहली<br>दारुनमुल्क     | भार६४.८<br>बाकार-५५      | तृगलुक घाह<br>मुल्लानी                                   | दारुलमुल्क<br>देहली                          |
| ৬৬• গ্ল       | <u>"</u>                | भार ६६<br>भाकार • १      | मुल्तानी<br>तुमसुक शाह                                   | जैसाकि ७७० नर है                             |
| <b>৩৩</b> ০ হ | देहनी —                 | भार ३५<br>ग्राकार •४     | शाह<br>तुगसुत्र                                          | हबरते<br>देहली                               |
|               |                         |                          | फ़ीरोज शाह                                               | ज्ञफर                                        |
|               |                         |                          | ७९१ हि०                                                  | १३८६ ई०                                      |
| ΑV            | देहली<br>?              | भार १६= • ६              | स्वर्ण व                                                 |                                              |
| १७७           | ′                       | माकार ∙ ६                | वृत्त में, जैसा वि ६५१ पर                                | फीरोज शाह                                    |
|               |                         |                          | हाशिये में<br>• बहजरते देहली • • • •                     | इब्ने फीरोज शाह<br>ग्रस्सुल्तानी             |

र "मुल्तातुल माजम पीरोज शाह जपर पुत्र पीरोज गाह मुल्तान।"

| सस्या                                 | टकसाल व<br>तिथि | भार तथा भ्राकार                                              | Obverse (बेहरा)                                                                                                      | Reverse (पृष्ठ-देश)                                                   |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| B<br>७६२                              | देहली<br>'      | भार १५६<br>घाकार ∙⊏                                          | प्रवू वक शाह<br>जफर बिन फीरोज थाह<br>पुल्ताने<br>परन्तु ग्रक्षर बढे हैं धोर<br>'जफर' के पश्चात 'बिन'<br>नहीं लिखा है | नायबो<br>प्रमीरिल मोमिनीन<br>खलप्रदत खिलाफतोह<br>७९२                  |
| धन्द                                  | ७६२             | मार १४६<br>द्याकार • द × • ६                                 | बृत में जैसा कि ७८१<br>पर है।                                                                                        | वृत्त में जैसा कि ७८१<br>पर है<br>परन्तु तिथि 'फतह' के<br>बाई धोर है। |
| ৬ন४                                   | ,,              | भार १६६<br>धाकार •=                                          | वृत्त में<br>बकरशाह<br>अबूर                                                                                          | नायबो<br>प्रमीरिल मोमिनीन<br>७६२                                      |
|                                       | 1               |                                                              | हाशिये में (ऊपर से मारम्भ<br>होकर)<br>बिन ?] जफर बिन फीरोज<br>[ब्राह सुल्तानी                                        |                                                                       |
| ७६५                                   | 17              | भार १६२०५<br>ग्राकार ०८५                                     | भवू बक्र शाह<br>जफर इब्ने<br>फीरोज शाह                                                                               | नायबी<br>प्रमीरिल मोमिनीन<br>७६२                                      |
| ७द६                                   | ७६२             | भार १५२-५<br>ग्राकार -७५                                     | जैसाकि ७६४, पर है                                                                                                    | नायवो<br>भमोरिल मोमिनीन<br>७६२                                        |
| <del>ড</del> =ড                       | 988             | भार ११४०३<br>झाकार •७                                        | ज्ञनसनीमा धब्<br>प्रव्हुल्लाह् सनगदत<br>सिलाफनोहु ७६१                                                                | धबूबक साह<br>बिन जफ़र बिन फ़ीरोज<br>साह सुल्तानी                      |
| 988                                   | ७६२             | भार १३७ - २;<br>१३४ - २;<br>१३० - ४;<br>१२९ - ६<br>माकार - ७ | परन्तु ७६२                                                                                                           | "                                                                     |
| # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | देहसी<br>७६१    | मार १३६<br>धाकार-७                                           | जैसाकि ७८७ पर है                                                                                                     | जिसा कि ७८७ पर है<br>परन्तु 'हुजरते देहसी'<br>'सुन्तानी' के बाई भीर   |

j

| सस्या       | टकसाम व<br>तिषि         | भार तथा ध्राकार             | Obverse (चेहरा)                                                                | Reverse (वृष्ट-देश)                                                                                      |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 676-<br>662 | _                       | भार ४२ ८, ४६<br>भावार ५५- ४ | धल खलीफा<br>सनू धन्दुल्लाह<br>खलधदत खिलाफतोहु                                  | धीरोज<br>शाह जमर<br>मुल्तानी                                                                             |
| ৬৬ন য়      | ue. ?                   | भार ४१<br>धानार ४५          | मीरोज शाह<br>जफर इस्ने<br>फीरोज शाह                                            | नायवी<br>श्रमीरिल मोमिनीन<br>७६० ?                                                                       |
| Æ           | _                       | मार १०६<br>भाकार ६          | तई है<br>जैसाकि ७७७ पर है                                                      | ो के<br>  बृत्त में<br>  शाह<br>  फ़ीरोज                                                                 |
|             |                         |                             |                                                                                | हाशिये में<br>जफर [इब्ने फारोज]<br>शाह सुल्तानी                                                          |
| ७७६ झ       | देहली<br>दारलमुल्क<br>— | भार६७<br>भागार ५५           | फीरोज धाह<br>जकर मुस्तान                                                       | दारुनमुल्क<br>देहली                                                                                      |
|             |                         |                             | श्रव बक्र<br>७९१-७६३ हि॰                                                       | शाह<br>१३८६-१३६० ई०                                                                                      |
|             |                         |                             | स्वर्ण                                                                         | के                                                                                                       |
| AV<br>७=•   | ? देहली<br>७६१?         | मार १६६ ०<br>साकार ६५ × ६   | वृत्त में जैसा नि ६५१<br>हाशिये में(बाहर स पदने<br>पर) ७९१ <sup>7</sup> जुरेबत | धस्सुरतानुन माजम<br>भन्नू बक्र घाह बिन<br>खफर बिन फीरोज घाह<br>मस्सुरतानी<br>बाहर की मीर बृत<br>के बिह्न |
|             |                         |                             | !<br>तांबा व चांदी कि                                                          | ाश्रित धातु के                                                                                           |
| B<br>७=१    | <u> </u>                | भार १६३<br>झाकार घ          | In foliated border<br>धन्नु बक्त शाह<br>जफर बिन फीरोजशाह<br>सुरताने            | In foliated border<br>नायको<br>झमीरिल मोमिनीन<br>खलग्रदन खिलाफतोह<br>७६२                                 |
|             |                         |                             |                                                                                |                                                                                                          |

| चरना        | टबनान व<br>तिबि              | भार स स भाकार                               | Obverse (चेहरा)                                        | Reverse (ग्रा-देग)                      |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| B<br>७१५ व  | 730                          | मार १०४-३<br>पाहार -७                       | In quatrefoil<br>चाह<br>धिन प्रोरोज<br>धपू बक्र<br>धाह | जैसा कि ७३२ पर है<br>परन्तु ७६२         |
|             |                              |                                             | हाशिये में<br>? बकर*****गुस्तानी                       |                                         |
| હદ≮ શ       |                              | भार ७७<br>भारार -६                          | वृत्त में<br>पव्<br>प्रस्टुत्याह<br>चलभदड) चिसाप्रतोह  | धवू वक्र<br>बाह्य चफ्रर<br>गुल्ताने     |
| ७६६         | -                            | भार ४३-३<br>धारार -५५                       | धनस्वतीका<br>धमीरिस मीमिनीन<br>सन्धदत विसापतीह         | र्जसा कि ७६७ पर है                      |
| 080-<br>500 | _                            | मार १४०१;<br>१३०१; १३;<br>४७०३<br>मानार ०११ | धवछतीपा<br>धवू धन्दुस्ताह<br>समध्य सिताप्रतीह          | मञ्जूबक<br>धाहजकर<br>सुल्तानी           |
| 508         | _                            | मार ४३・३<br>झारार • ४                       | .,                                                     | ।<br>परन्तु शाह                         |
| ८०१स        | -                            | भार ४३<br>धानार - ५                         | मसससीफा प्रवू<br>प्रस्टुत्लाह                          | वृत्तं में<br>ग्रदू<br>बक<br>हाशिये में |
|             |                              | }                                           |                                                        | दााह बिन जफर बिन<br>फीरोज               |
| <b>८०१ब</b> | υ <u>ε</u> ?                 | मार ४७                                      | जैसा कि ७६७ पर है<br>परग्तु तिथि ?                     | जैसा कि ७८७ पर है                       |
|             | 1                            |                                             | ता                                                     | धिके                                    |
| Æ<br>503    | देहनी<br>दारुनमुल्क<br>७१२ ? | मार ७४० व<br>धानार ०४४                      | In rayed circle                                        | दार [उलमुल्क]<br>देहली<br>७६२ (इलटा?    |

भवू द (sic)

| सख्या         | टकसाल व<br>तिथि | भारतयाम्राकार            | Obverse (बेहरा)                                                                     | Reverse (युष्ठ-देश)                            |
|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| B<br>७६१<br>ब | 930             | भार १२८<br>भाकार •७      | फीरीज शाह<br>जफर<br>सुस्तानी<br>७६१                                                 | भवू वक शाह<br>विन फीरोज शाह<br>जफर<br>सुल्तानी |
| ७६२           | 958             | भार ६७<br>ग्राकार •७     | बृत में<br>शाह<br>श्रदू बक्र                                                        | नायबो<br>अमीरिल मोमिनीन                        |
|               |                 |                          | हाशिये में<br>सीधे कोने में पेंदे में केवल<br>'शाह' का शब्द ही पढ़ा<br>जाता है      |                                                |
| <b>७</b> ६३   | <br>\_E?        | भार १०६-६<br>श्राकार -६५ | " हातिये में (सीघे केन्द्र से घारम्म होकर) विन जऊर विन फ़ीरोज शाह सुस्तानी          | परन्तु ७६२                                     |
| ७१४           | ७६२             | भार १०७<br>ग्राकार •७    | वर्ग में<br>शाह<br>श्रवू बक                                                         | नायबो<br>धमीरिल मोमिनीन<br>७६२                 |
|               |                 |                          | हाशिये में (वायें केन्द्र से<br>ग्रारम्भ होकर)<br>विन खफर विन फीरोज<br>शाह मुल्तानी |                                                |
| • 'ಅ६४        | F30             | भार ६३<br>भाकार •७       | परन्तु हातिये की भाषा<br>बायें कोने से पेंदे मे<br>ग्रारम्भ होती है                 | परम्तु ७६३                                     |
| 9674          | 130             | मार ११०<br>बाकार •७६     | In quatrefoil lezenge<br>गाह<br>यदू<br>बक<br>हाशिया —                               |                                                |
|               | <u> </u>        |                          | (विन) उकर विन फोरोज<br>शाह मुल्तानो                                                 |                                                |

| संख्या              | टकसाल व<br>तिथि            | भारतथा झाकार                   | Obverse (चेहरा)                                              | Reverse (पट-रेव)                     |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| AR                  | <br>586                    | भार १७२<br>ग्राकार • ह         | चौर्द<br>जैसा कि ६०३म पर है<br>परन्यु ६१६                    | •                                    |
|                     |                            |                                | (ग्र) फ़ीरोज शाह<br>७५६-७६<br>तांबा चांदी मि                 | ० हि०                                |
| B<br>≂∘ <b></b> ₹য় | देहली<br>७६ <i>०</i>       | मार १६७<br>भाकार ०८५           | वृत्त में विपरीत<br>भवू<br>भव्दुल्लाह                        | सुस्ताने<br>फीरोज शाह<br>मुहम्मद शाह |
|                     |                            |                                | हाशिये में<br>खनग्रदत खिलाफतोह<br>जुरेबत<br>यहजरते देहनी ७६० |                                      |
| ८०५ व               | 950                        | मार १६५.५<br>मानार • द         | सुल्ताने<br>फीरोज साह<br>पुरुम्मद साह                        | नायवो<br>धमीरिल मोमिनीन<br>७६०       |
| =0€—<br>=0७         | 980                        | भार १३४;<br>१४०<br>ह्याकार - ७ | भलखलीफा भवू<br>ग्रस्टुल्लाह सलग्रदत<br>सिलाफ्तोहु ७६०        | सुस्ताने<br>कीरोज शाह<br>मुहम्मद शाह |
|                     |                            |                                | ताँवे                                                        | के                                   |
| <i>Æ</i><br>५०७ ध   | देहली<br>दारल मुल्क<br>७६० | मार ११०<br>अभार -इ             | मुल्ताने<br>फीरोज शाह<br>मुहम्मद शाह                         | दारुनसुल्क<br>देहनी<br>७६०           |
| 288<br>202-         | -                          | मार ६६; ६६<br>ग्राकार • ५५     | फ़ीरोज शाह<br>सुल्ताने                                       | मुल्ताने<br>मुहम्मद शाह              |
| ⊏१ृ२                | -                          | मार ३२-४<br>मानार -४४          | ,,                                                           | g2                                   |
| <b>८१२ छ</b><br>,   | -                          | मार १४<br>बाकार -३५            | शाह<br>फीरोज                                                 | शाह<br>श्रुहम्मद                     |
|                     |                            | ,<br>                          | <u> </u>                                                     |                                      |

| सस्या             | टकसाल व<br>तिथि    | भार तथा श्रावार          | Obverse (बेहरा)                                                | Reverse (ग्रुष्ट-देश)                                                                |
|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Æ<br><b>≂०२</b> घ | देहली<br>दाहलमुल्क | भार४८<br>धाकार ४४        | युत्त में<br>धडू यक                                            | दारुनमुल्क<br>देहली                                                                  |
|                   | _                  |                          | हाशिये में ?                                                   |                                                                                      |
|                   |                    |                          | श्रवूबक                                                        | शाह ?                                                                                |
|                   |                    |                          | तांबा चाँदी मि                                                 | ाश्रित धातुके                                                                        |
| B?                | <u>-</u><br>७६२    | भार १६८•५<br>श्राकार -८५ | In six foil lozenge<br>নান<br>দীয়োঁড<br>ভিন মনু বক্ষ<br>ঘাই   | ग्रनखनीमा यन्<br>प्रन्दुत्नाह खनग्रदत<br>खिलाफतोह ७६२                                |
| ८०३ इ             | ७६२                | भार १६७<br>आकार ∙७५      | फीरोज शाह<br>बिन धबूबक शाह<br>सुल्तानी                         | नायबी<br>धर्मीरिल भीमिनीन<br>७६२                                                     |
| <b>द</b> 0₹ €     | -                  | भार १७२-५<br>झाकार -७५   | जैसाकि द०३ पर है                                               | ग्रनखतीफा<br>ग्रमीरिल मोमिनीन<br>खलप्रदत खिलाफतोहु                                   |
|                   |                    |                          | मुहम्मद चतुर्थ                                                 | बिन फ़ीरोज                                                                           |
|                   |                    |                          | ७६२-७६४ हि०                                                    | १३६०-१३६२/३ ई०                                                                       |
|                   |                    |                          | स्वर्ण                                                         | के                                                                                   |
| AV<br>≂∘₹स        | _<br>ue3           | भार १७०<br>प्राकार • ६५  | फी जमनित इमामे<br>प्रमीरित मोमिनीन<br>खनप्रदत खिलाफतोहु<br>७६३ | बस्सुस्तानुल बाजम<br>बाह् धाह<br>मुहम्मद फीरोज<br>सुस्तानी खलबदत<br>ममलोकतोट्ट       |
| E0X               | <br>= ₹ X          | भार १७३-६<br>धाकार •७५   | जैसाकि ८०३स पर है<br>  परन्तु ८२५                              | अस्मुल्तानुल भाजम<br>भविल मुहम्मद<br>मुहम्मद धाह<br>दिन फीरोज शाह<br>मस् ?] सुल्तानी |

| चस्या                        | टकसान व<br>तिथि            | भारतथा चाकार                       | Obverse (चेहरा)                                        | Reverse (१९०८-देश)                                        |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| B<br>द२१व                    | -<br>987                   | भार ५५<br>ग्राकार • ५५             | दोहरे वृत्त में जैसा कि<br>इर्श्झ पर है                | जैसा कि ८२१घ्र पर है<br>परन्तु ७६२                        |
| ⊏२२—<br>=२३                  |                            | भार ५३ - ३<br>भाकार - ५५           | श्रनखलीफा<br>स्रद्गु स्रब्दुल्लाह<br>खनस्रदत खिलाफनोहु | जैसा कि द१३ पर है                                         |
| <b>=</b> 78                  | -                          | मार ५२० द<br>माक्तार -५५           | धनखनीफा<br>धमीरिल मोमिनीन<br>खनधदत खिलाफतोहु           | जैसाकि ८०६ पर है                                          |
|                              | )<br>}                     |                                    | ਗ <b>ੈ</b>                                             | वे के                                                     |
| Æ<br>=२५ <del>-</del><br>=२६ | देहमी<br>७६३               | मार १३४; १३६०२<br>श्राकार •६४      | बृत में<br>दाह<br>मुहम्मद<br>हाशिये में                | नायबो<br>प्रमीरिल मौमिनीन<br>७६३<br>r 'ममीर' के बाई ग्रोर |
|                              |                            |                                    | सुस्तानी जुरैवत बहजरते<br>दहली                         |                                                           |
| =₹७ <b>-</b><br>=₹=          | ુ<br>હદ્દુ<br>ક            | भार १३१.५;<br>१३०.५<br>प्राकार -६५ | 21                                                     | परन्तु ७१४                                                |
| ८२६                          | देहली<br>दारुलमुल्क<br>७६२ | भार ६⊏<br>ग्राकार ∙५५              | मुल्तान<br>मुहम्मद शाह                                 | दारलमुल्क<br>देहती<br>७६२                                 |
| ឧទុខ                         | <i>₹</i> ? <i>0</i>        | मार ६३.२<br>धाकार - ६              | सुल्ताने<br>मुहम्मद शाह                                | परन्तु ७६३                                                |
| # <b>3</b> {-                | 438                        | मार ६व-४;<br>६४-६<br>आकार -५५५     | ,,                                                     | परन्तु ७६४                                                |
| e <b>3</b> .8.               | ७६५                        | भार ६४०७<br>झाकार - ५५             | ,,                                                     | परन्तु ७६४                                                |
| = ₹₹~                        |                            | भार ६१.४;<br>६७.४<br>श्राकार -४४   | जैंग कि ८२६ पर है                                      | परन्तु विना तिथि के                                       |

| अव्ह व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| B  चरर व  पार १४१-३  प्राकार -७  पार १४१-३  प्राकार -७  पार १४१-३  प्राकार -७  पार १८-४  प्राकार -४१  पाकार -४१  पाकार -४१  पाकार -४१  पाकार -४   | संख्या                       | Reverse (वृष्ठ-दे                                    |                           |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | श्रपने पिता से                                       | सिक्के जब यह श            |
| प्रश्न व प्राकार -७ परन्तु ७६६ परन्तु 'सहस्मद' के पर 'सहस्मद' के पर 'सहस्मद' के पर 'सहस्मद' के पर 'सहस्मद' के पर 'सहस्मद' के ति के प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राकार - ५ प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५ प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५ प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार - ५० प्राकार |                              | नश्चित धातुके                                        | ताँवा चाँदी मि            |
| मार ६०-५ प्राकार - ५५ व्या कि द० द पर है प्राह्म स्वाह मुल्लाने (य) स्वतन्त्र शासक के रूप में ७६२-७६४ हि॰ ताँ या चाँदी मिश्रित पातु के जैसा कि द०५व पर है विगा हिंद ०२व पर स्वाकार - द प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प्राकार - प् |                              | जैसा कि ८०६ पर<br>परन्तु 'मुहम्मद' के स<br>पर 'महमद' |                           |
| प्राकार - ५५ प्राकार - ५५ प्राक्ति के स्वतन्त्र शासक के रूप में ७६२-७६५ हि॰ ताँद्या चाँदी मिश्रित पातु के जैसा कि द०६व पर है जैसा कि द०६व पर स्वतन्त्र शासकर - परस्तु ७६५ परस्तु ७६५ परस्तु ७६५ परस्तु ७६५ परस्तु ७६५ परस्तु जैसा कि द०६ पर स्वतन्त्र स्वतन्ति स्वतन्त्र स्वतन्त्र स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतनि स्वतनि स्वतन्ति स्वतनि स्वतनि स्वतनि स्वतनि स्वतनि स्वतनि स्वतनि स्वति स्वतन्ति स्वतनि स्वतनि स्वत |                              | तांबे के                                             | तां                       |
| B  पार १६४-५  जीता कि द०६व पर है  विश्व पातु के  जीता कि द०६व पर है  विश्व परन्तु ७६५  पात्र १२द-५  पात्र १२द-५  पात्र १४०-५;  पार १४०-५;  प्राह्म ६०६ पर है। वर्ग जीता कि द०६ पर है। वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर के वर्ग जीता कि देवर क   |                              | ग्र] हमद शाह<br>सुल्ताने                             |                           |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | सक के रूप में                                        | (व) स्वतन्त्र शास         |
| B - पार १६४-५ जैसा कि ८०५व पर है जैसा ि ६०२व पर है जैसा ि ६०२व पर है परन्तु ७६४ परन्तु ७६४ - पार १२६-६ जैसा कि ६०६ पर है परन्तु जैसा कि ६०६ पर है परन्तु जैसा कि ६०६ पर है परन्तु जैसा कि ६०६ पर स्थाप पराजु 'सुन्नान' पराजु 'सुन्नान' जैसा कि ६०६ प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | –७६५ हि०                                             | y-536                     |
| दरेश ७९५ प्राकार - द परन्तु ७६५ परन्तु ७६५ परन्तु ७६५ परन्तु ७६५ परन्तु जैसा कि द०६ पर हे परन्तु जैसा कि द०६ पर स्थाप परन्तु 'सुन्नान' परन्तु 'सुन्नान' परन्तु 'सुन्नान' परन्तु 'सुन्नान' परन्तु 'सुन्नान' परन्तु 'सुन्नान'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | मेथित पातुके                                         | ताँया चाँदी मि            |
| मर्थ ७९३ ग्राकार ∙७ ७९३ परसुंसुन्तान'<br>मर्थ– , भार १४०-४; ,, जैसा कि म०६ प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | न्तु जैमा कि ८०६ पर<br>परन्तु 'सुल्तान'              |                           |
| मश्रेष रिवेड-२ प्राकार - ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | द <b>१५</b> −<br>द <b>१७</b> | ल्साकि ८०६ पर                                        | १३४.२                     |
| = १८२ — भार १३९-च । परम्यु ७६४ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | n                                                    | ७६४ १४२.२ परन्तु ७६४      |
| न्दर् — बार १३१ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 578                          | n                                                    |                           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>५२१</b> ≅                 | भ्रमीरिल मोमिनीन                                     | ७९- मानार ६५ फीरोज<br>विन |

| सस्या           | टन साल<br>य<br>तिथि      | मारं तया ग्राकार       | Obverse (चेहरा)                                                      | Reverse (शह-देश)                                                                           |
|-----------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                          | \                      | तांव                                                                 | वे के                                                                                      |
| Æ               | [देहनी]<br>७६४           | भार १३४-६<br>यानार -६४ | वृत्त में<br>शाह<br>सिवन्दर                                          | नायवी<br>धर्मीस्ति मोमिनीन<br>७६५                                                          |
|                 |                          |                        | हाशिय में<br>[मुल्तानी जुरेबत बहुबरते<br>देहली]                      |                                                                                            |
| ςγ <b>ς</b><br> | देहली<br>दाहलमुहर<br>७६५ | भार ६८०३<br>शाकार •४४  | मुल्ताने<br>सिकन्दर शाह                                              | यृत्त में<br>दारुतमुहन<br>देहली<br>७६४                                                     |
| ८४८ श           | ७९४"                     | भार ६६-६<br>धानार -६   | मुहम्मद गाह<br>सिकन्दर शाह                                           | जैसा कि ८४७ पर है                                                                          |
| ६४८ व           | देहली                    | भार ३०<br>द्याकार •४५  | गाह<br>सिक्ट्दर                                                      | बहजरते<br>देहली                                                                            |
| ८४८ स           | -                        | भार १८<br>भाकार •४     | सिक्दर                                                               | बाह                                                                                        |
|                 | }                        |                        | महसूद द्वितीय बिन                                                    | । मुहम्मद चतुर्थं                                                                          |
|                 |                          |                        | ७६१-८१४ हि०                                                          | 6364 <b>-6</b> ₹69 €0                                                                      |
|                 |                          |                        | स्व                                                                  | र्ख के                                                                                     |
| AV<br>SYS S     | देहती<br>७१७             | मार १७१<br>मानार •६    | बृत में<br>फी जमनिल इमामे<br>प्रमीरिल मोमिनीन<br>खनप्रदत खिनाफ्रतोहु | धस्सुल्तानुल घाजम<br>प्रवित्त मुजपुफर<br>महसूद शाह<br>मुहम्मद शाह<br>फीरीच धाह<br>सुल्तानी |
|                 |                          |                        | हाशिये में<br>जुरेबत•••बहजरते देहली<br>७६७                           |                                                                                            |
|                 |                          |                        |                                                                      |                                                                                            |

| स≅या                 | टकसाल व<br>तिथि    | भार तथा ग्राकार                      | Obverse (वेहरा)                                                     | Reverse (গুন্ত-≷ন্ন)                   |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Æ<br>द३दम            | देहली<br>दाहसमुत्क | मार ६६<br>माकार ४५५                  | वृत्ताकार क्षेत्र में<br>श्राह<br>मुहम्मद                           | दारुलमुल्क<br>देहली                    |
| Æ<br>¤ <b>३</b> ९    | देहली<br>७६१ ?     | मार ५४∙७<br>आकार ∙६                  | वृत्त में<br>बाह<br>मुहम्मद                                         | नायबो<br>ग्रमीरिस मोमिनीन<br>७६]१      |
|                      |                    |                                      | हाशिये में (भन्दर से पढने<br>पर)<br>सुल्तान जुरेबत] बहजरते<br>देहली |                                        |
| £ <b>χ</b> ξ         | ,,<br>७ <u>६३</u>  | भार ४२ · घः<br>४३ – ४<br>माकार · ६   | हाशिये का पढ़ने में नही<br>धाता                                     | परन्तु<br>  ७]६३                       |
| ८ <b>४</b> ४<br>८४४~ | देहली<br>—         | भार३४-४;३४-१<br>३३-३<br>ग्राकार -४४४ | शाह<br>मुहम्मद                                                      | बहजरते<br>देहली                        |
| द४४ झ                | <u>"</u>           | भार २४; २२ ४<br>झाकार -४४            | जैसाकि ८४२ पर है                                                    | जैसा कि ६४२ पर है                      |
| =४४ ब                | _                  | भार १६<br>ग्राकार • ३५               | मुह <b>म्मद</b>                                                     | शाह                                    |
|                      |                    |                                      | सिकन्दर श                                                           | <b>गह</b> प्रथम                        |
|                      | }                  |                                      | ७६५ हि॰                                                             | १३६३ ई०                                |
|                      | <u> </u>           |                                      | ताँबा चाँदी मि                                                      | धत घातुके                              |
| B<br>57%             | <u></u>            | मार १३स • ३<br>भाकार • द             | भ्रतखलीका<br>भ्रद्धुल्लाह<br>खलभदत खिलाकतोहु<br>७६५                 | सुस्ताने<br>मुहम्मद शाह<br>सिकन्दर शाह |
| =४४ ग्र              | _                  | भार ४५<br>धाकार • ४५                 | ब्रवखलीफा<br>ब्रमीरिल मोमिनीन<br>खलब्रदत खिलाफतोहु                  | जैसा कि ८४४ पर है<br>परग्तु 'सुल्तान'  |

| सस्या                          | टक्साल व<br>धाकार         | भार तथा याकार              | Obverse (बेहरा)                                            | Reverse (व्रष्ठ-देश)                                  |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Æ<br>516-                      | देहली<br>७१८              | मार १३८०३<br>माकार -६४     | वृत्त में<br>शाह महसूद                                     | <b>परन्तु</b> ७६८                                     |
| द¥६                            | देहली<br>= १४             | भार १३८०३<br>माकार ०७      | जैसा कि ८१६ पर है                                          | परन्तु "१४                                            |
| =                              | ~                         | •                          | हाश्चि में पढ़ने में नही<br>माता                           | तिथि पढने में नही<br>बाती                             |
| ८६१म                           | देहली<br>दारलमुल्क<br>—   | भार १३४ =<br>भाकार •७      | वृत्त में<br>सुस्ताने<br>महमूद शाह                         | वृत्त में<br>दारलपुत्क<br>देहसी                       |
| <b>८६१ व</b>                   | [देहसी]<br>१              | भार ६१<br>बाकार • ५५       | जैसा वि ८५६ पर है<br>परन्तु हाशिया का पढने<br>में नही भाता | जैसा कि ८५६ पर है<br>परन्तु तिथि नहीं दै              |
| F \$ ?                         | देहली<br>दारलपुल्क<br>७१४ | भार ६८-८<br>प्राकार ४-६    | वृत्त में<br>सुरताने<br>महमूद शाह                          | दाहलमुल्क<br>देहली<br>७६१                             |
| ≈£&<br>≈€3 <b>~</b>            | ७१=                       | भार ६६-२<br>धाकार • ५५     | ,,                                                         | "<br>परन्तु ७६८                                       |
| = <b>६</b> १ —<br>= <b>६</b> ६ | 3,                        | भार ६६<br>स्रोकार • ५५     | जैसाकि ८६२ पर है                                           | जैसा कि द्र पर है<br>परन्तु द००                       |
| = ₹७ <b>~</b><br>= <b>₹</b> =  | देहली<br>दारसमुल्क<br>८०१ | भार ७० - २<br>श्राकार - ५५ | जैसा कि ८६२ पर है                                          | जैसा कि ब्रह्२ पर है<br>परन्तु ६०१                    |
| 337                            | 77<br>50 to to            | भार ६३ - ५<br>धाकार - ५५   | 27                                                         | 20¢                                                   |
| <b>८६६ भ</b>                   | -                         | भार ७०-४<br>धाकार •६       | शाह<br>महमूद<br>सुस्तानी                                   | वृत्त में जैसा कि =६२<br>पर है परन्तु तिथि<br>नहीं है |
| <b>५६</b> ६ ब                  | 203                       | मार ६४०३                   | ,,                                                         | जैसा कि ८६२ पर है<br>परम्तु नीचे =०३ है               |

| मस्या            | टकसाल व<br>तिथि | भारतथा बाकार                    | Obverse (चेहरा)                                                           | Reverse (पृष्ठ-देश)                           |
|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| AV<br>588        | ?               | भार १७३·३<br>ग्राकार ·=         | जैसा कि द४८ द पर है<br>परस्तु हाशिया नहीं है<br>श्रीर<br>ग्रमीरिल मोमिनीन | जैसा कि द४द द पर<br>है                        |
| 5 <b>%</b> 0     | ?               | भार १७३-७<br>श्राकार - न        | जैसा कि ⊭४६ पर है<br>(तिथि नहीं है)                                       | जैसा कि ६४६ द<br>पर है परन्तु<br>अबुल मुहम्मद |
|                  |                 |                                 | चाँदो                                                                     | के                                            |
| AR<br>ৼৼ৽ য়     | ७६५             | भार १६४० =<br>स्राकार • म.५     | जैसा कि द४६ पर है<br>परन्तु तिथि ७६५ है                                   | र्जसाकि =४८ द पर<br>है                        |
| <b>⊏</b> ሂ የ     | = <b>१</b> ५    | मार १६५∙२<br>स्राकार ∙६         | परन्तु =१४                                                                | जैसाकि ८५० पर है                              |
|                  |                 |                                 | ताँदा चाँदी मिश्रित घातु के                                               |                                               |
| B<br>८५२—<br>६५३ | ७६५             | मार १३६;<br>१४२-३<br>ग्राकार -७ | धलखलीफा अबू<br>धन्दुल्लाह खलग्रदत<br>खिलाफतोहू<br>७९५                     | सुल्ताने<br>मुहम्मद शाह<br>महसूद शाह          |
| εấλ              | ७६६             | भार १२४ ·३<br>ग्राकार ·६५       | परम्तु ७६६                                                                | "                                             |
| ८५५              | _               | भार ५२-७<br>धाकार •५५           | धसखलीका<br>अमीरित मोमिनीन<br>खलमदत खिलाफ्तोहु                             | 19                                            |
|                  |                 |                                 | ताँवे के                                                                  |                                               |
| Æ<br>545         | देहली<br>७६७    | मार १४०-७<br>झाकार -६४          | वृत्त में<br>शाह<br>महमूद                                                 | नायवी<br>भ्रमीरिल मोमिनीन<br>७६७              |
|                  |                 |                                 | हाशिये में<br>मुल्तानी जुरेबत [बहजरते<br>देहली]                           |                                               |
|                  |                 |                                 |                                                                           |                                               |

| मस्था         | टक्सान व<br>तिथि           | भार तथा ग्रानार          | Obverse (बेहरा)                                                     | Reverse (ग्रु-देश                                 |
|---------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Æ             | देहली<br>?                 | मार १३९-३<br>ब्राकार -६६ | बृत में<br>सुस्ताने<br>धाह<br>नुपरत                                 | नायवो<br>भ्रमीरिल मोमिनीन<br>र 'ममीर' के बाई स्रो |
|               |                            |                          | हाशिये में<br>******देहसी******                                     |                                                   |
| নঙ६ য়        | 50 <b>{</b>                | भार १४०<br>भाकार -६५     | जेता कि ८७६ पर है<br>परन्तु हाशिये में लिखा<br>पढने में नहीं द्याता | जैसा कि ८७५ पर है<br>परन्तु नीचे ८०१ है           |
| ८७६ व         | देहली<br>दाध्त्रमुल्क<br>— | भार १३३<br>ग्राकार •६५   | माह<br>नुसरत<br>सुन्ताने                                            | दाहतमुल्क<br>देहली                                |
| 569           | 930                        | मार ७१०३<br>माकार -६     | ,,                                                                  | ,,<br>e3e                                         |
| =0=           | देहनी<br>दारुनमुल्क<br>७६८ | भार ६६<br>ग्राकार •६     | शाह<br>नुसरत<br>सुल्नाने                                            | दारलमुल्क<br>देहसी<br>७९८                         |
| ८७९           | ,,                         | भार ६६-1<br>ग्राकार -६   | 29                                                                  | परन्तु ७६६                                        |
| ८७ <b>६ म</b> | _"                         | मार ७०<br>ग्राकार •११    | 92                                                                  | परन्तु तिथि नही है                                |
| न७६ झ         |                            | भार ६०<br>भारार • ५५     | परन्तु 'ने' छोग बना है                                              | ,1                                                |
| ८७६ स         | _"                         | भार६४.४<br>धाकार १४४     | परन्तु 'नी' है                                                      | ,,                                                |
| <b>८७६ द</b>  | 508                        | भार ६७-१<br>ग्राकार • ५५ | मुल्वाने<br>नुसरत झाह                                               | जैसा कि =७७ पर है<br>परन्तु नीचे =०१ है           |
| 550           | देहनी<br>७६७               | भार ३४-३<br>ग्राकार -४५  | चाह<br>नुमरत<br>७१७                                                 | महजरते<br>देहली                                   |

| स€या                                                                         | टकसाल व<br>तिथि            | भार तया ग्राकार<br>     | Obverse (चेहरा)                                                  | Reverse (क्रु-देश)                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| द <b>६६</b> स                                                                | देहली<br>दारुलमुल्क<br>    | मार ६३<br>झावार •६      | वृत्त में<br>शाह<br>महसूद                                        | जैमा कि द्द्र पर है<br>परन्तु बिना तिथि के                                               |
| 500                                                                          | <u></u>                    | भार ५६∙=<br>ग्राकार •६  | जैसा कि द६२ पर है परन्तु<br>प्रक्षर ग्रधिक सुदर हैं              | दोहरे वृत्त में जैसा कि<br>स्६२ पर है परन्तु<br>बिना तिथि के                             |
| ८७१                                                                          | देहली<br>—                 | भार ३४०=<br>ग्राकार •४५ | शाह<br>महमूद                                                     | बहजरते<br>देहली                                                                          |
| ८७१ म                                                                        | <u>.,</u>                  | भारह                    | 29                                                               | देहली                                                                                    |
|                                                                              |                            |                         | मरगोपरान्त ढाले गर्य                                             |                                                                                          |
| <b>=</b> 07                                                                  | देहली<br>८३                | भार १४४<br>माकार - ६५   | जैसाकि = ५६ पर है                                                | जैसाकि ८४६ पर है<br>परन्तु ८३                                                            |
| =७₹                                                                          | देहली<br>दारुलमुल्क<br>८१६ | भार ६६-४<br>ग्राकार •६  | जैसाकि ६६२ पर है                                                 | जैसा कि ६६२ पर है<br>परन्तु ६१६                                                          |
|                                                                              |                            | }                       | नुसरतः<br>७७६-८०२ <sup>१</sup> हि०                               |                                                                                          |
|                                                                              | Į                          | Į l                     | स्वर्ग के                                                        |                                                                                          |
| AV<br>508                                                                    | 500                        | भार १७१-१<br>भाकार •=   | जैसाकि ⊏०३स पर है<br>परन्तु ६००                                  | ्रज्ञवासिको बताईद<br>इर्रहमानी नुमरतवाह<br>अस्सुस्तानी खलग्रदत<br>ममलोकतोहु <sup>9</sup> |
|                                                                              |                            |                         | तांबे के                                                         |                                                                                          |
| Æ                                                                            | ?                          | भार १४१-३<br>भाकार •६५  | वृत्त में<br>धाह<br>नुसरस<br>सुल्ताने<br>हाशिया दृष्टिगत नहीं है | नायवी<br>ग्रमीरिल मोमिनीन<br>7 ग्रमीर के बाई श्रोर                                       |
| १ "ईश्वर की सहायता पर भरोसा करने वाला नुगरत शाह सुलात । उसका देश भवेदा रहे।" |                            |                         |                                                                  |                                                                                          |

र ''ईश्वर की सहायता पर भरोसा करने वाला नुभरत शाह सुल्त'न । उसका देश भवेदा रहे ।"

# संदेत-सूची

तारीसे फीरोज्शाही

Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the India Office तारीसे फिरिश्ता मन्तसञ्जनवारीस तारीर् भीरोज्शाही Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum London.

Studies in Indo-Muslim History.



# मुख्य सह।यक ग्रन्थों की सूची

फ़ारसो

त्रप्रीफ, शम्स मिराज तारीखें की रोजशाही (कलकत्ता १८९० ई०) ऋन्द्रल हक मुहद्दिस देहलवी ग्रखबारून ग्रखियार (देहली १३३२ हि०) श्रमीर सर्दे, सैथिद मुहम्मद मुबारक श्रलवी सियरुल ग्रीलिया (देहली १८८५ ई०)

श्रमीर खुसरो

तेमुर सुल्यान (१)

निजामदीन श्रहमद

फ़िरिश्ता, मुहम्मद कासिम भीरोज शाह तुगलुक

बदायूनी, श्रब्दल कादिर

बरनी, ज़ियाउद्दीन

माहरू मुतहर कडा

मुहम्मद विहामद एानी

मुहम्मद मासूम यज़दी, शरफ़्द्दीन चली यहया निन ऋहमद सिहरिन्दी हमीद कुलन्दर हसन, श्रमीर, सिजज़ी

हाजी अन्दुल हमीद मुहरिर

इजे यत्तृता

*ष.चन्दान्दी* 

बस्तुल हवात (घलीगड) केरानुस्सादैन (भ्रलीगढ १६१८ ई०) मिक्ताहुल फुतूह (धलीगढ १६२७ ई०)

तुगलुर नामा (हैदराबाद १९३३ ई॰) मनक्राते संमुरी तवकाते ग्रकवरी (नलकत्ता १६२७ ई०) तारीखे फिरिस्ता (नवल किघोर प्रेस)

फत्रहाते फीरोजशाही (भ्रलीगढ) मुन्तखबुत्तवारीम (कलकत्ता १८६८ ई०) सारीखे फीरोजशाही (कलकत्ता १८६०-६२ ई०) तारीखे फीरोजशाही (रामपुर, हस्तनिखित) फतावाये जहाँदारी (इण्डिया झाफ्सि लन्दन,

सहीफयेनाते मुहम्मदी (रामपुर, हस्नलिखित) इन्दाये माहर (ग्रलीगढ) दीवान (शेफेनर मसऊद हसन रिजवी ग्रदीब, ललनक का हस्तलिखित प्रस्तको का सग्रह) वारीखे मुहम्मदी (हस्तलिखित, ब्रिटिश म्युज्यिम, लन्दन) तारीखे सिन्ध (पूना १६३८ ई०)

जपर नामा भाग २ (क्तकत्ता १८८५-८८ ई०) सारीले मुवारक्याही (क्लकसा १६३१ ई०) खंदल मजालिस (घलीगढ) फवायद्रल प्रधाद (देहली १२७२ हि०)

दस्तुहल धलवाव भी इत्मिल हिसाय (हस्त-निधित, रामपुर)

हस्तलिखित)

श्ररवी यात्रा का विवरण (पेरिम १६४६ ई०)

सुबहुत बाशा की सिनाब्रतिल इन्सा (बाहिस १६१५ ई०) 358

# नामानुक्रमणिका (अ)

(भ्र)

धवुनसर उतवी २६४

ग्रहपत्रहीन, सैयिदुस्सलातीन ३६४ प्रकास २३५ धकमल का किला २२६ धकरा ग्राम ३६५ मकरोदह ६१, ६२ धकहल २०३, ३४७ मनरोहा ६१, ७४ धजगर, पीच १४६ मबीजुलपुल्य १६१ मजोधन १३, ४६, ६३, १०१, २१६, २१६, २४७, २४६, ३६६, ३६७, ३६८ भगोधन नदी २४७ भज्ज मलिक २०४ भतानवा २२८ घदन ६, २६ भदहरन, राम ११७, २०३, २१३, २२४, २३४ मदाया ८५ भदेसर ८४ भनीरत्यू ११७ मन्यावली ७७ मञ्जान ११३ भाजगान, मलिक ३४७ मबजक २२८ भवरेशम १४३ पविरंवी मुलेगान ११४, १६६ मञ्जल बाहिम वसीर २६० मबुन प्रवह, बीख १७० मबुन प्रवह सबी सक्र ११४, १६६, ३४४ मञ्ज हरान, रुवामा १३७ बयुगहम सिकासई ३१२

द्भवयान ४३ श्रव् बल ५३, १३८, २०८, ३३०, ३५१ भव बक्त शाह, सुल्तान २०६-२१२, २२७, २२६-३१, २३३ २३४, ३४१-४४ घवु मुस्लिम १६७ भव युप्त ३६६ घत्र हनीका ३६१ ध्यद्वर ५४, १३० झन्द्रंशीद सुल्तानी २१४, ३५६ भव्दल जब्बार २५५ भ्रव्दुल हक (जाहर सीधार) १३४ ग्रद्दल्लाह कारकृत, मलिक १८३,१८४,१८४ धब्दल्लाह सद्र, मीलाना २७० घब्दुल्लाह सिहरिग्दी १६५ धरदुल्लाह हाजिब ३६६ थब्बासी, मसदूमजादा २२१ धव्यासी समीका ८, ४०, ४६, ४७, २८० धन्न शाम २८१ धमय चन्द २१३ धमर लेस २७५ धमरहा (धमरोहा) २१२ भनीर सुनरो ६३, ३६८ धमीर बाह मिलक २४४, २४४, २४० धमीर हमन ३४६, ३६८ धमीर हुमेन बुधी २४२ धमेद शाह (उमेद शाह) २३१ मग्बर ४०६ धम्याना २०४, ३४७ भाग्न मतिषा, भारित्रे बन्देगात २०४ भारतातीत ३५१

# उदू

मुहम्मद हुसेन सर सैथिद श्रहमद स़ॉ गजाइबुल भ्रमकार (लाहौर १८६८ ई०) ग्रासाहस्सनादीद (नानपुर १९०४ ई०)

श्रोरियरटल कालिज मैगजीन लाहीर

हिन्दी

रिजवी, एस० ए० ए०

ग्रादि तुकं कालीन भारत (ग्रलीगढ १९५६ ई०) खलजी कालीन भारत (ग्रलीगढ १९५५ ई०) तगलुक कालीन भारत भाग १ (ग्रलीगढ

१६५६ ई०)

#### ENGLISH

Benett. W C,

Elliot and Dowson

Ethe, H.

\_\_\_\_\_

Gibb, H. A. R. Haig, Sir, Wolseley. Hodivala, S. H

Ibbetson, Sir D

Mirza, M. W.

Moreland, W. H.

Qureshi I. H.

Rieu, C

Storey, C. A.

Thomas, E

Tripathi, R P.

Wright, H. N.

11116111, ---

A Report on the Family History of the Chief Clans of Roy Bareilly District (Lucknow 1870)

History of India as told by its own Historians (London 1887)

Historians (London 1887)
Catalogue of the Persian Manuscripts in
the Library of the India Office

Ibn Battuta (London 1929)
The Cambridge History of India
Vol III (Cambridge 1928)
Studies in Indo Muslim History

(Bombay 1939)
A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and North-West Frontier

Province (Lahore 1919)
The Life and Works of Amir Khusrau (Calcutta 1935)

The Agrarian System of Moslem India (Cambridge 1929) The Administration of the Sultanate of

The Administration of the Sultanate of Delhi (Lahcie 1944) Catalogue of the Persian Manuscripts

en the British Museum London

Persian Literature, A Bio-Bibliographi-

cal Survey
The Chronicles of the Pathan Kings of

Delhi (London 1871)
Some Aspects of Muslim Administration

(Allahabad 1936)
The Connage and Metrology of the

The Coinage and Metrology of the Sultans of Delhi (Delhi 1936)

Archaeological Survey Reports Journal, Assatic Society Bengal.

Journal, Royal Assatic Society Great Britain and Ireland.

# ( স্বা )

मांगक २२४ भावला १३१, १७३ माइने पनवरी २६० माक बुगा २४१ मागरा प्रान्त २६० धाउम खाँ, पुत्र बहीस्टीन लाहौरी २३७ भाजम खाँ खुरासानी ११७ माजम फतह लाँ ३३ माजम हमायू खाने जहां २२२, २२४. २२६, २४८, २२६, ६३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३६, २४०, ZUX

षाजमुलमुल्क ३४४

इवराहीम, सेवक ३७०

मानादपुर ७२ मादम इस्माईत, मलिक २११, ३५३ धादम नबी ३३१ मादि तर्क कालीन भारत = बादिल खाँ २१६, २१६, ३५७ मायशा, हजरत ३३० भारा तिमूर २६६ यालम खाँ २००, ३४५ मालमाबाद ३७८, ३८५ धाली खों मोलाजादा २०६ चासार ग्राम २६० ग्रासिफ २८१, २९१

## (宝)

इक्रवाल, स्वाजा ३७२, ६७३ इकबाल खाँ २१७, २१८, ४१६, २२०, ₹ x u, ₹ x c, ₹ x q इस्त्यारहीत मधी हज्जाम १६ इपब्रहीन मिलक ३ इरजुड़ीन खालिड खानी, कवि १४६ इटावा १८८, २०३, २१३, २१४, २१५, २२४, २३४ २३६, ३४७, ३५४ इटावा का दुर्ग २१३, २२४, २३६, ३४५ इदरीस ११ इन्डिया द्याफिस, लन्दन ११८, २०५ इन्द्रमत ७७ इन्द्र घतुष ४०७ स्द्रप्रस्य ७७ हन्द्री २१४, ३४६ रग्सावे माहरू ३६३, ३७४ इबराहीम, मलिक, तातार खाँका पुत्र ३, 888 इबराहीम, मलिक मायब बारवक १, १६४, इसफन्दियार १०, ११ १६४, १६६, १६४, २२७

इबराहीम मुद्रक्तम, मलिक नायब बारबक **३४, २३**० इवराहीम बाह, सुन्तान २३४, २३६ इब्ने बत्तुता ८, १३, ७६, २४७. २६४ डमाम मलिक ३९१ इमाम मुहम्भद बिन इदरीस ३६१ इमाम मुहम्मद इसहाक २०१ इमाम शाफई ३६१ इमाम हनीफा (शबू) ३११ इमाम हम्बल ३६१ इमाम हरवी, मौलाना ३६० इलयास जगानी २६०, २६१ इलियास ३६-४४, ४६, १६८, १६६, **३४३, ३४४, ३७६, ३७७, ४०**४ इस्तुनमिश, शम्मुद्दीन, सुस्तान १७, ४७, ६७, १२८, २०६ ३३४ इस्मे मन्कूल ३५ इत्मे माक्त ३५

इसहाक, मनिक १२४, १२६, १६६, १७०,

प्ररग्वानी १२३ ग्ररव २८१ ग्ररसलान शाह २२८, २२६ अरस्तु ६७, २८१, २८४, २८८, ५०० प्ररासान १६६ श्रुवर २०६ धर्दशेर २८१, २८६, २८० धलप घरमली २०८ धनप खाँ २ घलवर २०४ धलाई होज २४, ६० धलाउद्दोन, शैल १३, ५२, ५३, १४७ मलाउद्दीन सैथिद, भाई सैथिद मुहम्मद २०४. धलावहीन, सैयिद रमुलदार (रमूनदाद) ३६, १६%. १६६, २०० प्रवारहीन खलजी सुल्तान ४७, ५३, ५४, ६४, ६७, ७६, १०७, ११४ १२२, १२३, १८१, २४६, ३३४, ३३६, 368, 369, 368, 354, 368 धलाउद्दोन धारवाल, मलिक २१६, ३५७ धलाउद्दीन सिकन्दरशाह, सुल्तान २१४. 28% 348 भलाउद्दुनियां वहीन सिकन्दरशाह बिन महमुदशाह २३७, ३४६ धलाउद्दुनियाँ बद्दीन मुहुम्मदशाह २३४ चलास, धमीर ३५६ भ्रती मलिक १३७, १४४, २१८, २२७, ३४८ धली, हजरत ११, ३४, ३६, २८३ घली भूली ४०० यली खाँ ३५६ वली खेसावन्द ३१२ धलीगढ विश्वविद्यालय ३२६, ३६४, ३७४ ग्रली गोरी, मलिक १६५ धलीशाह, मलिक, २२६ द्मली सुल्तान तवाची २४४, २५२, २५३, महोदन २७१

२४६, २४६, २६२, २६३, २६७ प्रत्तून बस्ती, देखी उत्तून बस्मी मल्तून वहादूर २२१ घल्मास स्ट्तानी, मलिक २१७, २१८ मल्लाहदाद, मलिक २४५, २४८, २४६, २४२, २४३, २४६, २५७, २६०, २६१ २६२-२६३ मवध ४०, ८१, १०३, २०३, २१०, २१४. २२७, २३१, ३४७, ३५२, ३७२ धशरफलमूहक ३६ धशोक की लाट ४०४ ग्रसदुद्दीन चेहलगाना, मलिक २२६ धसद्रलाह ३६ ग्रसन्दी किला २५२ घसमई २८० धसार ग्राम २६० मस्पदार शाह २०८ ग्रह्माल २४६ महमद, मलिक ३६७ धहमद बिन धब्दुल्लाह सिहरिग्दी १६५ महमद पूत्र, मलिक शाह ४०० भद्रमद भयाच ४, ६, १०, ११, १२, १३, १४, १६, ६७, १६७, २२१, ३४२, घहमद इकवाल, घमीर ३६, ११७, ११६, २०६ धहमद इकबाल, मलिक, ग्रमीर मुग्रज्जम ब्रहमद खी ११७, २०१, २३७, ३४४, ३५१ भहमद स्वाजा १६०, १६१, १९२ ग्रहमद यानेश्वरी, मौलाना २६०, २६१ धहमद मिहारी ३३१, ३८४ बहमद शाह, पुत्र मुहम्बद शाह २३४, २३६ बहमद हसन ३१२, ३१६ घहरौनी २५०

( <del>ऐ</del> )

ऐनुलमुल्क, मलिक ३, १५७, १५८, १५६, १६०, १६१, १६४, १६६, १६८, ३४३

३८३, ३८४ ऐने माहरू, ऐनलमुल्क १५७, १५८, १५६, ऐनुहीन १५६, १६०

(थ्रो)

घोलला ३३३

कंगस्त ३६४ कंदली २१०, ३५२ कबरशाह १४०, १४१ कटक २०१ कटिहार या कटिहर २०४, ३४७

कटेहवार ३४६ कडा ६४, ६६, २०१, २०३, २१४, ३४४, ३४४, ३८२

कनबगा, धमीर मुखरतम १९७ क्तवर १८६

कतलबगा १६६ कतियल (कैयल) २५१, २५२ कतिहवाडा ७७

क्ताग्राम २६० कदर खाँ २३४, ३१३, ३१४ बद्दू, मलिक २१० कताग्रीरा ग्राम २२४ कनार कस्वा २२६ क्ष्युर २०२ कन्दी ३५४ कन्धार २४१

कन्ध्र २१६. ३५७ कसीज ६१, १०३, २१०, २१३, २१४, २१४, २२७, २३६, ३४२, ३४४

कन्नोज काकिला २२७ कपूर का राय ३४३

ववतमा समीर १, १४, ३८, १६६ कबीर, मलिक ५७, १७२, १७३, १९५,

**३४२, ३५२, ३६७, ३६**६ कबीर, शेल १६८

(年) कबूलपुर ४५

> वमबीह ३८६ कमर. धमीर २, ३१ ह कमरहीन दबीर १६४

१६०, १६१, ३३२, ३६३, ३७ .

कमाल उमर २०५,३४० कमालताज ३८५, ३८७, ४०० कमालटीन ४३, २०४, २०४, २०६, २२४,

288, 380, 384 कमालहीन श्रवधी मौलाना ३४२ कमानुद्दीन सूरती, खाँ, मलिक १३७ कमालुद्दीन सामाना, मौलाना १६६, १६७, 385

वम्बर (कम्बर) २१० कम्पिल २१४ कम्बिल २१५

करमन, धमीर ६, २२१, ३४१ करनाल २१५, ३५६

करा नहर ३४४ कराबेग, मलिक ३७१ करासुनदी २६१ करीमहीन ३६७

करोही द्वार ३५७ कलकत्ता ५१, १६५, २४१, ३४१ कलीला १८१

करमीर २४२, २६८, २६६, २७१ कसोधन २३४ कहरेला २३५ कौगडा २०८

काघना २१०

इस्कन्दर बिन फाबूम ११८ इस्कन्दर, झामक कदमीर २६८, २६९ इस्कन्दर शाह २४२ इस्माईन (गडाव) ६०

इस्माईल बरलास २६८ इस्माईल सामानी, श्रमीर २७५ इस्लाम खाँ २१९,२१२,२१३,२३२,२३३,२३६

इस्माईल, मलिक १३७, २२७, ३४३

ईये **१**१८ ईद ४७, ६७, १४३,१४४,१४४, **१**६६ ईदगाह २५७

ईदुक्जुहा १६६

( ई ) ईरज १०३ ईरात १०,११,१२, १४, २४६, २८१, २८८, २६४, ३०७

( उ )

उच्च (उच्छ) १०, २३, १०४, १६३, १६४, २४१, २४३,३८४,३८४,३८६,३८७, ३६८ उच्छ का किला २१८,३४८

उच्छ का किला २१:, १५: उद्देश ४५, २०२ उद्दर प्रदेश ४५, २०२ उदय सिंह १६:, १४३ उपयद्वतमुल्क हाओं दयोर ३१६ उमर, प्रामेर खादा २४२ उमर, प्रामेर खादा २४२ उमर, स्वामेका २=३, २९४, ३००, ३०१,

३०४, ३२३ ३३० उमर खलीकाये जमा ११५ उमर, मलिक, ग्राजेंबन्देगान २२४, २२७ उमर, मलिक, पुस्तान का प्रुक्ता २२७ चमर, मिलक घहनये दीवान २२७, २४० चमर खाँ १६४ चमरुहीन ३९४ उमेद बाह उकं दिलावर खाँ २२८, २३१,

वरहा (उरषा) २२४, २२७ जलवा तिमुर तुनकताज २६८ जलुगलानी नहर ७४ जल्तून बक्का २४६, २४७, २६२ जल्तून बहानुर ६, ३३४ जस्तुरलाव ४४६ जस्तान ललीका २८६, ३२४, ३३० जम्मान ललीका २८३, ३३४

२३४, २३४, २३६

( क )

ऊजून मजीद बगदादी २५०

(ए)

ऊगानियो २४१, २७२

एकदला ४१, ४२, ४४, ६६,७०, ७१, ७२, ७६, ८१, ८२, २००, २२२, २३४ एकदला का दुर्ग १६८, २००, ३४३, ३४४,

३६६ एकदार ६० एटा २१३ एवाहितयों ३३० एमाद काजी १७ एमाहुहोसा, मलिक २०४ एमाहुलमुल्ग ६१, १०२, १०३, १२४, १°३, १६६, २६७, १६न, १६६, १७०, १नन, १नट, १६४, १६न, २०१, २११, २१४, २२न, २३न, ३४३, ३४३, ३४६, ३६६

एरम २५ की एराक ३३, ७३, ४०६

```
1 e 1
```

(च)

चनावा नदी २४४, २७० चन्दवार २१३, २२४, २२९ चन्देरी १०३. २२४. २३४, ३६६ चन्दीस ४४ चवतरये कीमार २०८ चम्पारत ६६ चलपान मलिक द्यापा २५५ चहारगानी सिनका १३६ छुज्जये चोबीं, महल, ११६, ११९, १२०, १४४, १६५, १८७

चंगेज खाँ ४, ३८, ३९, ४८, २४२

चनाव नदी ३१६

अंदला ३९५

जगत ४१. ४५ जगन्नाय ८ ७ जगम्नाय, मन्दिर, ३८२ जत (जाट) २५१ वतान २४१

जतेसर २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २३०, २३१, २३६ जनहरी (फन) ७४ जन्जान (ग्राम) २४५ २४६

बकर खाँ २०, ३८, ७८, ७९, ८३, ८४, हर्भ, हद्द, १००, १०२, ११७, ११६, १५७, १७३, १८८, १९६, २०१, २०२. २०४. २०=, २२७, २२६, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३४, ३४४, ३४६, ३४७, ३४१, X35 ,8X5

जफ़र खाँ फारमी ३४४ बकरपूर ३४४ चकराबाद ४४, २० -, २०३, २४१, २३४

जफरल वालेह २०२ जमब्रम (क्याँ) १३४ चत्रे सद्ज ७१ चित्र १२३ चिक्ती १३

विहलगानी सिक्का १३९ चीन १०७. १४४, २९२ चुडवल २१४

चेहलगानी तुर्क १७ चौल जरो २४२. २४३ चौते जलाती २४२, २७१

(평)

छज्जू, मलिक १७ छोटा लरास, ग्राम, ७३

(ज)

जमद नदी २४३, २४४ जमशेद ११, १५, २८०, २८८ जमालुहीन शेख १०, २३, ३५४, ३५५ जमालुलमूल्क २३१ जम्म् २६७, २६८, २६९

जम्मू नदी २६६ बम्मू पर्वत २१४, ३४७ जरनल ऐशियादिक सुसाइटी बगाल ४१ जलालुद्दीन, मुल्तान, १७, ४२, ६७, १६१, 334

जलाखद्दीन करमती. सैमिद, १६६, १६७ जलालुद्दीन किरमानी, सैयिद १, ३५ जलालहीन स्वारतमशाह २४२ जवालहीन दोहती, मलिक २ बलाब्रहीन रूमी, मौलाना, ११६, ४०६

जलालुद्दीन हुसेन बुखारी, कृतुबुल गालम, 20¥, 2£3, 2£ , 355, 3£5 जवाल्ब इस्लाम २५६ बलाबुल हक वश्शरा वहीन, सैथिद, १२२,

२४४, ३८७ जलेसर ३४२, ३४३, ३४४ खुदाबग्दजादा ७, ५६, ६५, ६६ मन्द खाँ १८० खुरासान १३, ५४, ५७, ७३, १०८ १२८, १५२, १८३, १८७, १८८, २००, २०३. २१८, २१६, २४४, २६७. 808 खर्म मनी ख्वास सौ २३६ खुलफाये राशेदीन ३३० खुसरो १४, ४८, ६४, ६६, २४४

लरनक २५ येल खाँ १६४

खैरल मजालिस ३६३, ३६४, ३६८, ३७० घोखर, घेखा २१४ २१५, २२० खोर १४६, २१५ हवाजा ग्रफजल २५५ हवाजा धली कमाल दिलवानी ३६२ ख्वाजा कमाल्हीन ३८४ ख्वाजा खिच्च ३६६, ३६७, ३६८, ३६६, ३७०, ३७२ ल्वाजा महमूद २४७ ख्वान सालार ४०६ ख्वारदम २४६, २७६

# (ग)

गगा २७, ४४, ६६, १८७, १६८, २१०, गालिब खाँ, मलिक २०६, २१०, २१२, २१व. २१६, ६३०. २३६, ६६१, २६३, २६४, २६४, २००, ३४४, ३४२, 3XE. 80X गजनो २००, २४१, २७८, ३१४, ३४४ गजपत राथ ३८० गरजाली, इमाम मुहम्मद ३५ गडहक्तमा ३४५ गद्र २४६ ग्रयामपुर ५३ गयासुद्दीन खत्ताब ३४३ गयासुद्दीन सरखान २५१, २५६ गयामुद्दीन तिरमिजी, खदाबन्दजादा २०७, 378 गयामुद्दीन, तुग्रलुक शाह, मुल्तान १५ ५२, €७. १०१, ११०, २४४, ३४१, ३८०, You गयामुद्दीन, फतहस्त्री सुस्तान २०७ गयासुद्दीन महमूद, सुल्तान १६६, ३४२

२१४, २१८, २३०, २३७, ३४६, ३५३, ३४४, ३४६, ३५८ गुजरात २, ३७, ४८, ५८, ६४, ६६, ६८-१०१, १०४, १०७, ११२, १७३, १८३, १८४, १८८, १८६, १६६, १६७, २०२-४, २०७, २१९, २२०, द२३, २२७, २३०, २३४, २३४, २७६, ३३२, ३४२, ३४६, ३४७, ३४८, ३५४, ३५६, ३६१, ३७६, ३६४, ३६६, ३६८ ग्रहगांव २११ ग्रलियर २०८ गुलेर (ग्रुनर) २०८ गुरतास्य १० ग्रैस्त या २३४, २३४ गोजन २०५ गोपन ११० गोमती नदी ८१ गोरखपुर ४०, ४१, १६८, २२२, ३४३ गोरखर १३०, १३१ गोहाना ग्रम्बा ३३३ गौह ४१ ग्यालियर २१६, ३५७

साह २३७ गरदेजी, सम्मूल महम्मा १७ गाओ मनिक, मीर इमारत १३५

ग्रयासुद्दुनिया वद्दीन महमूद शाह विन महमूद

( त )

तगी ५३, १७२, १९४, १६७ तगी खाँ २४४, २४६ ततार खाँ (तातार खाँ) १, ३४, ४४-४७, €0, ७१, ७२, ¤0, ¤१, ९३, ११€, १४२, १४३, १६८, २००, २१७. २१८ २१६ २२७, २३४, २३६, २३७, २३८, ३४३, ३४४, ३४७. ३४६, ३४६ तन्का १४८, १४६, १४१, १४६, १६४, १६५, १६७, १६८, १६२, १६८, २५६. ३७१. ३८४. ३८७. ३६३, ₹€४, ₹€४, ₹€७, ₹९=, ₹€€, 808. 808 तक्रसीरे तातारखानी १५३ तवकाते सक्तवरी २०२ तबरहिन्दा १६७, ३४३ तबरेज २७० तमाची १०६, १०८ तरमतमह २१८ तरस्त्रे ऐनुलमुल्की १५७ तलबन्दी २१८ तलमी किला २४४ तलम्बा २१६, ३५६ तलोंदी ३४८ तस्करो ४ तहलक १८६ ताज इस्तियार, मलिक, २ ताजुद्दीन तुर्क १८२, २०३, २०७, २१८, २२३, २२४, २२६, २२७, २२८, २२६, २३०, २३६, २४०, ३४४, ३४७, ३४१, ३४८, ३६४ ताजुद्दीन नतबह २०० ताजुद्दीन यलदुज, सुल्तान, १७ ताबुद्दुनिया बद्दीन मूहम्मद शाह, सुल्तान,

२३४, २३५

ताजुलमुल्क कामारी, मलिक, ३३४

तारीखे ग्रहासेरा २६४ तारीखें भव्वासियान ३११ तारीखें किसरवी ३०१ तारीखे खलकाये बब्बासी २६१, २९६ तारीखें स्वारप्यशाही ३२२ तारीखे फिरिश्ता २०२ तारीखे मग्रासिरे सहाबा ३००, ३०१ तारीखे मुबारकशाही दन तारीखे महम्मदी २२२ तारीखे सिकन्दरी २६४ तास घडियाला १०८, १०६, १४६, ४०४ तासरम ३८० तिजारा सरकार २६० तिमूर ग्रमीर १२८ तिमूर, भ्रमीर तुमन, ३६ तिमूर स्वाजा श्राकबूगा २४१, २५२, २५५, २५७ तिरमिख २६० तिरहत २१६ तिरहट (तिरहत) ३९, ४०, ४१, ४४, १०३, २१४, ३७६ तिलग १५४, २०१, ३४५ तिलग वा राय १५४ तिलवारा ३७६ तिलाई १८६ तीनह ३८१ तुगरिल १७ त्मल्ककालीन भारत ८, १, १३, ४२, ५६, ६३, १६६, २५७, २६४, ३१४, ४०५ तुगलुक बाह ८, १०, १२, १८, २१, ३८, ४२-४६, ४८, ६४, ६७, १०१,

१०७, ११०, ११४, १२६, १३०,

१४३, १४४, १४२, १४४, १४७, १६३, १७०, १८६, १६०, १६४,

२०७, २०८, २०६, २२५, २२६,

२२=, २२६, २३०, २३१, २६०,

३२६, ३४१, ३४८, ३४१, ३६१

तातार, मलिक, १४२, १४३

जहर पर्वंत २१४ जहरा ३६ जहवाल २४६ जहानुमा, महल, २०५, २१०, २५२, २५३, २४४, २६०, ३४२ जहापनाह, भमीर, २६१ जहापनाह का किला २१२, २१८, २१६, २२६, २३७, २३८, २४७, २४८, २४६, ३३६, ३४८ बहाशाह, ग्रमीर, २४६, २५१, २५२, २५३, २.४४, २४६, २४८, २६७, २७० जहान, मलिक, २४८, २६२, २६३ जहीरहीन, काजी, ३६४ पहीरदीन लोहरी (लाहौरी) २०६, २३७, 385 जाजनगर ६६, ७७, ८४, ८६, ८७, ८८, ८६, ६२, २०१, २२२, २३४, ३४४, ३५६, ३८०, ३८१, ३८३, ४०५ जाजनगर का राय = ४, =६, =७, २०१, २१४, ३४४, ३८० जाजर २१३ जाजू ३५५ जाम ६२, ६४, ६५, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, २०२, २२३ ३४६, ₹ ६१, ₹६२. ₹६=, ४०% जाम खैरहीन दे६ १ जामा मस्जिद २४, ३१, ४६, ७७, १२६, १२७, १२८, १६८, २०५, २४६, २६०, ३३४, ३४६, ३६४, ३८३, 804, 800, 80E जाल १७४ जाल ग्राम २४५ जालन्धर २०६, ३५२

जिन्द कस्वा ७४ जिबरील ३४, १६३, २८० जिवहान ग्राम २६८, २७१ जिबाले छाम खाँ २३३ जियारन ६९ जियावदीन १७५ जियाउद्दीन बरनी १, ४, ८, १६, १८, १६, २०, २१, ३१, ४६, ४३, ८८, २२२, २७३, २७४, ३८८, ४०४ जियाउलमुल्क, श्रव रिजा, २१० जियाजलमुल्क मेलिक, १८० जीतसिंह राठौर ३५५ जीतल १४८, १५१, ३२८, ३६६, ३७०, ६७१, ३७२, ३८४ ३६१, ३६२ खीरक खा २२० जनंद ३६८ जनैद सी २२६ ज़नैद बरलदाई २४६, २५३ जुत्रारदार १२८, १४६, १४०, १५१ ज्लजीन २१६ जुलर्जन २१२, २१६ जूद वर्वत २४२, २७१, ३७८ चुना चाह २०२ जेहन ४०० जैन्हीन, मोतमद, २६८, २६८ जोना २३६, २४५ जोना खाने जहा पुत्र सक्बूल २२४, २२७, ,88 जोना साह (सुस्तान मूहम्भद तुगलुक) ८१. १६३

( ऋ )

जोनापुर ६१, २३४

मिन्द वस्वा ७५

जीनपुर ६१, ६४, १०३, १३४, २००, २०३,

२१४, ३४४, ३४६, ३८०

भजभर ४४, १६६, २१७, ३४४, ३४७

( इ )

इलमळ २१३

जालीर ३

१३१,१३४ १३६ १४४-१४६,१५१. १४४-४५, १४७-६१, १६३-६४, १७२, १७४, १८=, १६०, १९३. १९४, १६६-९८, २००-३, २०६, २०.-२१६, २१=, २२०-२२५, २२७-२३३, २३४-२४१, २४७, २४१, २४४ २५७-५६. २६५, २६=. २७१. ३३१, ३३३, ३३४, ३३४, ३३६, 3x5 3x3-x= 3x5-3x6 366-६२, ३६६-७०, ३८२, ३८६, ३८६. 387, 386, 388, 808 808. 808 देहली का किला २१७, २३८, ३५७, ३५६

दोमाव १०३, १२२, १२३, १२७, १२८, १७२. २१०. २१७. २१६. २३१. २७०. ३४२, ३४७, ३४६ दोहाती २१६ दौरी १४द-४६ दौनत तिमुर तवाची २४७, २४६, २६६ दौलतयार कम्बद, मलिक, २१० दोनतयार दवीर (दोलत खाँ) २१४, २३१, २३७, ३४२, ३४६ दौलतशह, मलिक, २ दीजत'बाद ५७, ६३, ६०, १००, ११०, १८८, ३६४

(日)

घनजर ४१ घाड (फील) २१२ धातस्य ऋस्वा ७४

नरसिंह ३५५

देहली द्वार २२६, २४७, २४=

धानसूर ६१ घार १०३, २२७, २३४ घीतान मलिक, ३४२

दौलये ग्राहनी १४६

द्वाजदेहगानी १३६

(न)

नज्द ४०६ नगञ किला २४२ नगरकोट ६९, ६०-६२, २०२, २०८, २०६, ३४१, ३४६ ३५२ नगरकोट का क़िला ६०, ६१, ६२, २०८, २२३, ३४१, ४०४ नगरकोट का राय १०, ६१ मज्पुद्दीन राजी, मौताना, १६६, १६७, ३४२ नज्मुद्दीन समरकन्दी, सैविद, २६ नश्यी, मनिक, शहनये बहर, ७७ नत्यू, मलिक, १६६, २२१, ३४२ नत्यू मोंधल १२ १३, १४, १५ नफर१३⊏ नमोनी २१६ नरमीना १४३ नरसाई पवत ७३

नवा, हुसामुद्दीन, मलिक, १६५, २०३, २१०

नवेरा ग्राम १२६ १२७, १२= नसमीना ग्राम २११ नसीरहीन महमूद, रोख, प्रवधी, विराग्ने देहली, न, ४३, ४६, ६०, ६२, १६२, २२१, ३४१, ३४२, ३६३, ३६४, ३६२ नसीरहीन मुहम्मद साह २०५ नसीरुलप्रका २०३ २१०, २१६, ३५२, 378

नसीरल हक वरशरा बद्दीन, अतुबुल भौतिया, १६६. ३६४ नस्र लाह, काजी, १४६ नहरवाला ३७६ नाद्रत ३६७ नायका (मुक्ट्म) १६८ नासिरवाह नहर ४०० नासिरद्दीन पुत्र सुल्तान इल्तुतमिश २०६ नासिस्द्रीन उमर, मौनाना, २४७, २४४, २४= नासिन्द्रीन क्वाचा, मुल्तान, १७

तुगबुक साह, ताहबादा २०६ तुगबुकपुर ७४, २२४, २२७, २४२, २६२, ३३३ तुगबुकपुरे प्रकृत मन्नत १३४ तुरमती १२६ तुमांतीरीन ६, २४४, २६०, २६१, ३४१ तूमान कर्नो २४२ तैभूर, सभीर, गाहेब किरान २१८, २१६, २२०, २३१, २४१, २४२–४४, २४६-४८, २४०–४१, २४३–२७२, ३४८, ३४६, ३६० तोदी २२४ तोराबाद (तोराबद) ३, ८४ तोहना प्राग २४०, २४१

(थ)

यद्वा ४-६, ४३, ४६, ४७, ४६, ६२, ६६, ७६, ६६, ६३, ६३, ६४, ६४, ६६, ६६, १००, १०१, १०२-१०४, १०६-१०९, १२६, १४१, १४६, १७२,

१९५, १९६, २०२, २२१, २२३, ३४१, ३४२, ३४६, ३७८, ३९८, ३९९,४०२,४०७ यानेमुर (बानेस्वर) ३८८

( द )

दजला ४०० दन्दाना नदी २७१ दमवा २०३ दमिश्क ४०६ दरया खाँ ११६, १७३, १८८, २०४, २०४, २२७, ३४७ दलमऊ २०३, २१४, ३४४ दलायले फीरोजशाही ३४६ दस्तर खो २०५, ३४८ दस्तहल ग्रलबाव ३१, ३१४, ३१७ दस्तुरुल बुखरा ११= दहलान (देलान) मलिक १, १९६, १९७ दाग १४०, १४८, १६६, १८६ दाऊद, मोलाजादे १६६, १६७ क्षाऊद खौ बशीर मलिक वब्बू भफगान २२७ दाऊद जब, मलिक, उरचा का मुक्ता, २२० दाऊद दबीर, मलिक, ३, ३४२ दानगाना (दहेनगाना) १४८, १४६ दारुल धमान ३३६ दारे हरव ५० दावर मलिक १, ४६, ६६ दिनाजपुर ४१ दिमना १८१

)

दिसवान ३७

दिसवान ३७

दिसवान, मिलक, १३०

दिलावर स्त्री (सनिक मलीशाह) २२६, २३४
दिहसूई ३६७
दीशालपुर २, १३, ४२, ४४, ४८, ४८, १६०, १४२,
१०३, १०७, ११२, १३०, १४२,
१६६, २१४, २१६, २१६, २२०,
२४२, २४६, २४७, २४६, २४१,
३४४, ३४६–६०, ३८०

दुलवाहन (स्तिम) १३०
दुलागा १३१
देवान, मिलक ७१, ७४, १३०
देहगानी १३६

देहली १, ४, ५, ६-१६, २०, २४, २६,

२७, २६, ३०, ३४, ४०, ४४, ४४,

X2, X3, XX-63, 6X, 68, 60,

67, 63, 6X, 65-52, C3, 56,

==, €0, €₹, €₹-€¥, €७, €=-१०३, १०६, १०७, १०=-१११, ११४,

११६, ११८, १२०-२४, १२६-२**६**,

देहलाने सुल्तानी ३७

पयगाहे बुजुर्ग १३= पायगाहे महले सास १३८ पायला ग्राम २६८ पीर धली ताज २७२ पीर अली सल्द्रज २४२ पीर पट्ठ १०१ पीर मुहम्मद, शाहजादा २१८-१६, २४१-

¥€. २४€. २४२. २४४-४६,२४८,२६२,

फखस्टीन, मलिक २, २०२, ३६६ फखरुद्दीन जर्रादी, मौलाना, ३७३ फखरुद्दीन (फखरा), सुल्तान, ७८, १०६ फलक्दौला बद्दोन, मलिकुदशकं, ३४ फ्ख, शेख, मलिक, १८६ पख शादी, ख्वाजा, ६३ फजललाह बलखी २१७, २४७, ३४७ फज़ले इलाह ग्रमी बलखी १८३

फ़तह खाँ १, ६०, ६६, ५०, ६२, ११४, १४७, १८६, १८७, १६३, १६७, २००, २०२, २०६, २०७, २१७, २२४, २२४, २२६-२३१, २३४ ३४४. ३४६, ३४८, ३४१, ३४७, ३७४

फ्तहगढ २१५ फ्रतहाबाद १४, २७, ६०, ६१, ७४, ७४, १३४, १६७, २५० फतावाये तातारखानी १५३

फरहत खो २२६ फ़रहतूलमूल्क, मलिक, २०३ फ़राज खाँ २०६ फरामुखं ११

फ़रोद खाँ ३३४ फरीदहीन गजशनर, शेखुल इस्लाम, १३, २३, ५२, ५६ ७६, ६३ १०१ १४७, 00F 08F

फ़रीद १८६

फरीजा १४६

पना ३६१ परे बाखरीन २०४ पेरिम २६४ पेशदादी वश ११ पैकह १४० ( 事 )

345,-45

पीरोजपुर २६१, २६२, २६४

पुरतमे बहाली २५४. २५६

२६४, २६४, २६६, २७०, २७१,

फर्रुखाबाद २१५ फातमा जहरा ३६ फालमी सीविद ३६ फानशा २४४ फिक्ट ३४

फीरोज, मलिक जादा, १६२, २०३, २०७, २०८, २२३, १२४, २२४, २२७, २२८, ३४७, ३४१ फीरोज, शाहजादा, १, ६०

फ़ीरोज ब्रली, मलिक, २०७, २०८, ३४१ फीरोज खाँ २२७, २२८, २३०, २३६, २४० फीरोज खाँ बिन मली मलिक २३६ फीरोड नायक, मलिक, ३४१ फीरोज शह, शहनवे पील, २२८

फीरोज शाह, मुस्तान, १, ४-६, ८-११, १३-१६, १८-३६ ३८-४o, ४६-४£, X1-117, 118-100, 168-701, २०६, २०७, २०६ २११, २१७, २२१. २२२, २२३, २२४-२२७, २२६, २३०, २३३, २३४, २३७, २३८, २४०, २४४, २६७, २७३, ३२६, ३३३, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४६, ३४८ ३४६, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४६, ३५७, ३६१, ३६२, ३६३, ३७६, ४०४, ४०६ फ़ीरीज सीस्तानी २५०

फीरोजपुर २०२, २०४, २२४, २२४, २२७

२३०, २३६, ३४४, १४७

नासिक्होन नुसरत साह २१७, २१८, २३८, ११७, ३१८ नासिक्होन मट्टमूर, सुस्तान, २६ नासिक्होन मुश्चक्तिमेन २६४ नासिक्डुनिया बहोन महमूरनाह बिन कीरोज साह २४०, ३४६, ३४७, ३४८ नासिक्डुनिया बहोन मुहम्मद साह पुत्र कीरोज साह २२६ २२७, २३०, २३२,

३५१, ३५२, ३५३, ३५४ निजाम, बाजी, १७ निजाम खाँ २२६ निजामी गजबी, शेख, ३६८

निजामी गनवी, शेख, २६८ निजामुदीन, सबध का हाकिस, २४७ निजामुदीन, मलिक, घार फा मुक्ता, २२७ निजामुदीन भीलिया, शेख, ४ ८, २३, ४२,

गष्डित सालया, चल, ४ ८, ४१, ४४, ४३, ६२, ७६, ६३, १६३, १७०, १८६, ३४१, ३६४, ३६८, ३७०, ३७१,३७२,३८७,४०४

निजापुदीन महमद ३२६, ३४१ निजापुदीन नुमा, मलिक, २०३ निजापुदीन बदीन शरकुत्तवमरा ३८७

निजामुलमुल्क, मलिक, १, ११७–११६, १२१, १६१, १८४, २०२, २२७

निजामुनमुल्क जुनैदी २२६

पत्रयानी सिवना १३६ पजाब २२३ १४७, ३६५ पजाहपानी सिवना १४१ पहुंचा ४० ४१, ४२ ४५ ६६ ७२,७८,

२००, ३४३, ३४४ पटन गुजरात ३६२ पतलाही २०३, ३४७ परवा, बोख, १०१ पदम तमाव ३८० पदम क्षेत्र २०१ पदमावती २०°, ३४% निवानुत हर बहोन, बुस्तानुन मशाबत २२५ निहासिस्तान १६२ नोव नदी १८४ नुषरत केमरी २५६ नुवरत कोररी २५४ उत्तरत खो १६४

नुमरत खो बिन फतह खो २१७ तूर, मलिक, सरदावतदार, १६५ तूरावाद शामद २२७

दूराबाद ग्रामद २२७ मूह्दीन, मौलाना, २६= नूह्दीन, दोख, ७६

नूह २११ नेत्र झामदी, कोतवाल १८७, १८८, १६१ नेक स्त्राह खरीतादार मलित, १२४

नेमत याँ २३४ नेमत खाँ २३४

नोमान २५ नोमानुद्दीन स्वारवर्षी, मोमाना काखी, २५५ नोरोज १४३ नोरोज करकज १९५ नोरोज करकन १९५

मोरोज कुरगुन ६, ७ नौशाबा १४६ नौशीरवाँ २४, २०६, २०१, २०७, ३०४ नौशारी ३८७

(4)

परकासा १६५ परिनयौं क्रबीला २४२ पल्ला (स्यान) २५२ पौडवों १२६

पाक पटन १३

पानीपत २१०, २११, २१७, २१६ २५२, ३४३, ३४७, ३४६, ३४६

पानीपत का किला २१६ पानीपत की नदी २५२ पायका, मुकहम, १६८

पायना, मुक्दम, १६८ पायमाहे बारगीर दाराने खानये खास १३८ मितकपुर ३३५ मांतकपुर खेकडा ३६५ मांतकपार पर्री ३६६ मांतको फिक्त ३६१ मनीह खाजये जहाँ १६६ मनीह जुततुन ग्राम ५७, ६८ मल्लु खाँ २३७, २३६, २६६, २५३-४५, २४७, ३६६

मन्तु, आहं बारग को २१६, २४१, ३४७ भवाता वहसील २०२ भसकद गाजी, सिग्दे सालार १४७ भरकद हस्त 'दिवसे, प्रोफेनर ४०० भसत १६७ महना ६७ महन्त १०४ महसूद हिना मन्द्र ५४, २४७ महसूद हस्ता २४४, २४७ महसूद हस्ता ९४ सालिहीन महस्त भूता १५३ महसूद हस्ता १४, १४७

मतमूद गुल्तान पुत्र नासिव्हीन मृतुक्तगीत ८७, २६४, २७४, २७६, २७६, २८६, २६३, २८६, २६७, ३००, ३०१, २६३, ३०४, ३०७, ३१०, ३११, ३११, ३१३, ३१४, ३१७, ३१६, ३११, ३१३,

२८१, २२५ महसूद खा २२६, २३४, २३४, २३६, २४१, २४२

महसूद नातिकहीन साह, सुस्तान २१४, २१७, २१६, २२० महसूद बक, मलिक १४, ३७, १६४, १६६, १९७

महसूद बरात स्वाजा २४१ महसूद वाह विन मुहम्मद चाह २३८, २३६ महत्ते कपूर ११६ महत्ते कपूर ११६, ११६, १२०, १६४, १८७

महले दाका ११६ महले बारे ग्राम ११६ महारा २०५ महेरदबारी ८६, २१२ महेरती २०१ महोरी २२६ महोबा १०३ २.६९ २०३ २०४, २३६

महानदी, २०१, ३४४

महोबा १०३, १७९, २०३, २०४, २३६, ३४७ माह्र २३४, २३४

मावरावन्तन्तर २७० मानिकपुर ४४, ३४४ मावर १०६, ११० माप्त २८५, २११ मारक स्वाचा २, १७० मारक मिलक २२७ मारका १७६, १८२, २२४, २३४, २३४ मारका १७६, १८२, २२४ मारकपुर २२८, २२६ मारकपुर २५८, २२६ मारकपुर भेमारी २४२, २४४

माइक, रितुमयुक्क, मसिक ३मियराव केमारी २४२, २४४
मियहाजुदीन, अन्दुल्लाह युक्तदिर, कावी
३-७
मिनारये वर्री १२६, १२७, १२न, १४६
मियापुर की विजायत २६६
मिसा न, ६, १२६, २००, ४०६
मिसा, कावी १८६
मिसो, सेव्ह्युद्भुख ८, २२१,
मीनारे १२६, १२७, १२न, १६३, ३४०
मीर साली होगा २४४
मीर हार्गिव युक्तानी ३५३, ३४४
मीराह, मानेर ८=, ११७, १६६, १६६, १६६,

१६८ मोरात बाह्य समीर जावा २४२, २७० प्रदुख बिहारी, मौनाता २६४ प्रदुख्वी मीनार २२४ प्रदुख्वीम, सैंग्विद २ प्रदुख्वीन, सैंग्विद जुरबात वन डाकिम ३६७

## (平)

मक्तर (मक्लर) १०, ६३, १०२, १६०,

222

भवकर का राय २२२

मटनेर या मटनीर १६, २७, २१६, २४६,

२४७. २४८, ३५६

मद्रियान ५४

भत्द २२४, २२६

मन्दोइत २१६

भयाना (स्थाना) ६०

मगली खा उगली ११७

मगला ख्वाजा २५६

मज कस्बा २२९ मदल ३४४

ममार (स्थान) २६८

ममूर मलिव ३६७

मनुरा ग्राम २६१

मकवूल इन्नदार १६८, १६६

मकबूल, खाने जहाँ ७२, ७३, १५३, १५४,

१४४, १४८, १६२, १६६, २२४ मकवून, मलिक १४, ५६, ६७, १४०, १६८,

२०६, २२१, २२३

मकबूल स्ल्तानी ३५

मकसानी निशान १४४

मकसूद, मलिक १७०

मकीना ३७६

मक्ता १३४, २४२, २६१, ४०७

मखदूमये जहाँ ५४

मवारी (मवेरी) २०५ मसद्रमजादा भव्वासी ८, ३४१

मतहरों २०४

मतीन २०७

मदरसये फीरोज्ञशाही २४, २६

मदीना २४२, २६१, ४०७

मनभूर १६८

मनदती १६६

भरकर १५४ मरौंच ३९७

भारतवर्षे १७३, २०३, ३६८

भीगाँव २२४, २२६

मीम १२६

भीरह मट्टी, राय ६६ भोवन गाँव २२६

मोह गाँव २२९

भीवगाव २२४, २२६

(甲)

मनमुख १५१ मन्यू खास हाजिव १६७

मन्द १६३

मन्मूर बूरज चूरा २४३

मग्रामिरुल खुलका ३०३

मनजिर २५

मनियान समूह ५४

म मून ४०२ मन्त्र ग्राम २६६

मन्सूरपुर २०१

मस्कात १८२

मरमाक ३३२. ३३३

मरवान (मर्दान) २३४, २३४, २३६

मस्त १८६

मदनि दीलत, मलिकुश्शक २०३, २२७,

355

मर्दान मही, मलिक २१७

मलक्ये जहाँ २३४

मलबा (मलचा) ३३३

मलवा ग्राम ३३३ मलाईन ७६

मलिक इब्ने ग्रव्हाम ३६१

मलिक मसऊद पुत्र मलिक मर्दान २३१,२३६

मिन जादा महमूद पुत्र फीरोप्र खाँ २२८,

२२६, २३०

मलिवत २६२

मुहम्मद स्ता, आजग हुमासू २३६ मुहम्मद स्ता, आहजारा १, १६४ १०-, १६०, २०४, २०४-२००, २०६, २२४, २२६, ३३४, ३४७ मुहम्मद ककर ३६४ मुहम्मद तिरसिकी, मानक २३६ मुहम्मद दग्वेत वरलास केमारी इनाच २४१ मुहम्मद वर्ग्वा वरलास केमारी इनाच २४१ मुहम्मद विहामद खानी २२१ मुहम्मद साब्य, मेसिद २४२ मुहम्मद माणून सेमिद ३६६ मुहम्मद माणून सामी, मीर ३३६, ३६१ मुहम्मद माणून सामी, भीर ३३६, ३६१

यम जीतन तिक्का १३६

यमाना भा जिन मिलन कृतून २३७

यमान ४०६

यमन ४०६

यमान १८६

यमान १८६

यमान १८६

यमान १८६

सहाम नदी ७४, ७७, १२१, १२७, १६२,
१८६, १८६, १८६, २०८, १६२,
२१३, २१६, १२०, २२३, २२४,
२४४, २६०, २६१, २६४-६६, २००,
३४४, २४८, ३४६, ३४६, ४०४

यस स्र १२४, ३४६, ३४६, ४०४

मुहम्मद गह २२८, २२६, २३४ मुहम्मद शाह जिन मुख्यकर शाह २३४, ३३६, ३४४, ३४६ मुहम्मद शाह धपगान, मलिक २२४, २२७, २२८

पुहम्मद सलक २४३ पुहम्मद हाजा १३७, १४४, २०४, २२४ पुहम्मदाबाद २१३ २१४, २२६, २३६, २४०, ३४६, ३४४ मृग किना २४१ पुता रोलावादी ३८० पूता रोलावादी ३८६ मेबद १४४

मोतमद जैन्हीन २६८, २६६ मोतसिम, सचीफा ३२२ मोदूद पुत्र सुलान मुहम्मद की पुत्री का, १६१ मोदूना ग्राम २६०

मेहान, ध्रमीर १, १४, ३८

वृत्रुक बृग्नरा, मलिव १६०

मैमून २५३

# (य)

)

यसाल २५२
सहमा विन महसद १६५
महूरी २७८
माहूरी २७८
माहूरी २५६
याकूत २५६
याकूत १६६
याकूत सितक, मुहम्मद हाओ १४६, २०४,
२०४, २२७, २३६ ३४७, ३४८
सारीत पुत्र सिंबन साह ४००
मुद्रान ३०३
मुद्रान १०३

मुझ्पजुदीन मुहम्मद साम, सुल्तान १६, १७, मुवारक खाँ हलाजून २१०, २१४, २६३, १८. १०७. ३३४. ३३४. ३४२. 3=3 मुईनुद्दीन, मलिक, ब्याना का मुक्ता २२७ मुईनुद्दीन, मलिक हाती २५५, २५६ मुईनुलमुल्क, मलिक २ मुकर्रवुलमुल्क (मुकर्रव खाँ), मलिक २१३. २१४, २१४, २१६, २१७, २१६, २२०, २३७, २३८, ३४४, ३४६, ३४७, ३४८ मूखनम खा २३४ मुगल ४–६, ४६, ५१, ५२, ५५, ५६, ६०, ६२, ७६, ७८, ८१, १६४, १६४, १६६, २००, २०३, २१४, २४०, २६२, ३४१, ३४२, ३४४, ३७३, ३७८, ३६०, ३६४, ३६८, 805 मुगलती १७ मुगलिस्तान ३६ मुगीस लौ २३७, २३८, २३६, २५३, २५४, 74X. 7X0. 3XE

मुज्जफर शाह २३१, २३४ मृजहिद खाँ ( मलिक धेख ) २३२, २३६, २३७

मुजीर, श्रव रिखा, मलिक १७२, १७३ मुतहर कवि (मतहर कडा) १२१, १२२, २२४, २२८, ३६३ ४०४

मृत्तस्तव बल्खी. मलिक १६६ मुन्तखबुत्तवारीख २०२ मुपती १५०

मुफरेंह सुल्तानी, मलिक २०३, २०५, २०७, ३४७, ३५४

मुबंदिशर जब (जुब) सुस्तानी २११, २१२, २३२, २४१, २४३, २६२, २६८

मुवारक कवीर, मलिक १२०, १३७, २०८,

२२७, ३४१ मुदारक खौ पुत्र मलिक राजू २१६

मुबारक खाँ, शाहजादा १

३४३, ३४६, ३४७, ३४६ मुबारिज खाँ २०५, ३४८ मुलहिदो ३३०,३५०

मूलूक लौ १८४

मुस्तान २, ३, १०, १३, ३८, ४८, ४६, १०१, १०३, १०६, ११२, १४२, १४४ १६० १६३, १६४, १६६, २००, २१०, २१३, २१६, २१७, २१८, २१६, २२०, २२७, २३०, २३४, २४१, २४२, २४४, २४६, २७१, ३४४, ३४२—

**५३. ६५६, ३५८--६० ३६६, ३७५,** ३७७, ३७६, ३८२, ३८३ हे३८४ 3=6, 367 388, 384, 384-6=

802 मुशरिकों २५६

मुसलेह मुकसरान मलिक २०५ मुसाफिर काबुनी २४६, २४६ मुस्तगिल १४६, १४६

मुस्तौफी इपतेखारुल मूनक, मलिक ३७ मुहम्मद पुत्र सुल्तान मुहम्मद की पुत्री या १६१

मुहम्मद, पैग्रम्बर ४, ११, २४, २४, २६, ₹¥-₹€, ४० ४७, ४€, X१, ६७, १००, १११, १६६, १७१, १८०, १=E, १EZ, १EZ, १EX, 20E, २२३, २२६, २४१, २७४, २७६, २७८, २७६, २८०, २८७, २६४,

३००, ३*०*१, ३०२, ३०३, ३०४

मुहम्भद बिन तुगलुक शाह, सुल्तान ४, ६-१०, १८, २६, ३८, ५२, ५३-६०, ६३, ₹**६-६७, =१, ६१, ६२, १०७, १०**६, ११४, १२६, १४३, १५२–१५४, १४७, १६३, १६६, १७२, १८६, १६०, १६४, १६६, १६७, २२१, 238, 388, 388, 388, 388,

3=3



# **(**₹)

रजब, निपत सालार ५३, ५४, ४४, १६६. १६७, १६४, ३२६ रजब किला २५० रजिया, मुस्तान ७७ रजी, मलिक १५४, २२७ रजी उद्दोन, मलिकूल महायख ३८४, ३८४, 325 रजीवाह नहर ७४ रतवा २२६ रताथम्बोर २०१, ३४५ रमजान कलन्दर ३६६ रमुलदार, मलिक २, ३४४ रहमान ११५ राधन उबैता ३⊏१ राजतान २५० राजी, इमाम फखरुहीन महस्मद ३४ राजू, मलिक २०४, २१६, २२४, २३७, 385. 386 राठ २२४. २२७ रानामल मट्टी ४४ रापरी (रिवाडी) १६८ राफडी ३३० रावरी (रिवाड़ी) २२४ रामपुर ३१, ३१४, ३७७ राव, जम्भू का, २६६ राय उन्नर ६४

२४६ राय मभावुदोलन बहीन २०७ राय खलजीन बहती ३४२, ३४४, ३४६ ३४६

राय कमालुद्दीन मईन २१०, २१२, २१४,

२१६, २१८, ३४१, ३४२, ३४४,

राय जाम ४०७ राय जुलजी मट्टी २१०, २१२, २१६, २१६, ३४६, ३४८, ३४६

राय तमाची ४०७ राय दाऊद ३५६ राय बाहिर चन्द ३८१ राय मदार देव १९७ राय रतन २६६ राय राना सहसमल ३८१

राय शेर ३५२ राय सबीर (मुमेर) ११७, २०३, २१३, २१४, २१४, २३४, ३४४

राव सदिद हरन ३४७
राव मार्चन ३४५
राव सालमीन सोलन ३८०
राव सेन २३५
रावगढ २०१
रावस्त (रावत) ११७
राव हुनबीन २४८, २४६
रावी नदी ३६६, ४००
रावती खाँ निजान मुफरेंह २३०

रिखनी, मसक्य हसत, प्रोक्तेसर ४०४
रियू २२१
वनपुदीन, सेख २३, १६३
वनपुदीन, सुस्तान ३३४
वनपुदीन, सुस्तान ३६४
वनपुदीन समार हसन ३६५
वनपुदीन अन्ता (वनपुदीन खुनेदी) २०५,
२०६, २२०, २४६, २३०, ३४२,
वनपुदीन, मसिक, सम्बक्त मुत्रवम
मानिद्दीला बहीन ३६६

रुस्तम १०, ११, १२, १७४ रुस्तम प्रमीर कावा ६५१, २५२, २५४, २५६, २६८, २७० रुस्तम तुमी बुग्रा बरसास २४२ २५६, २६०, २६१

स्पार २०१ रुम १०७, १४४ रैहान ४०६

रक्तहीन महदी ३३१

रोहतक २१७, ३३३, ३१७

सतनदार १६८ सनिदानो १६६ सद्दृहीन ग्रारिफ, शेख २३, ६४, १०१, 886. 383. 800 सह होन महस्मद, शेलल इस्लाम ३८४

सद्रलमन्क काजी १७६ सन्डीला २०३, २१४

सन्तूर २०४. ३४७ सर्दाला १०३ सपदम (तृगलुकपुर) ७५

सफदर खाँ १३८, २११, ३५३ सफदर जग २४४

सफी, ग्रानि प्रजक २६१ सबीर, राय ११७, २१०, २१४

समरङस्य २२०, २३१, २४२, २४८, २४६, २७०, २७१, ३६०, ४०६

समावहीन, मलिक २०४, २०४, २३६,

334 समा उमर २०५ ३४८

सम्बलपुर २०१ सरदार हरन ३५५ सरनगढ २०१ सरवती खाँ २२८ सरयू नदी ४०, ४४, २२२

सरवर मलिक, शहनमे शहर ३५२ सरवर मृल्तानी, स्वाजये जहाँ १३७, २१०,

२२७, २३०, २३४, २३६, ३४६ सरमुती १३, २७, ४७, ४६, ६०, ७४,

१३०, १४६, १६७, १६६, २०१, २१६, २२१, ३४३, ३४४, ३४६,

3.88 सरस्वती २५०

सरहिन्द २०१, १०२, ३४४ सराय २६१

सराय भदल १४८

सराय पट्टा १०८

सराय मलका ७७, १०७

सराय शेख भन्न बक तुसी ७७ सरुक, मलिक २२५ सलीमा २०१

सलीमा नहर ३४५ सल्द्रज, पीर धली २५७, २७१

सहगी किला ४०५ सहदेव १६८

सहने ग्रुली ११६, ११६, १४३ सहने पाशेब १८७ सहने मियानगी ११६, १६४

सहबात ३६१

सहरवान १३७ सहवाल २४६

सहसमल, राय राना ३८१ साद काजी १७

सादी, घोख १७४, १८४, २१४, ३६८ सादहीन ग्रजोधनी २४८ सान बिस्त ग्राम २७१

साम ६७

सामयूला २१६ सामाना १४, ६१, १७३, १८३, १६६, २०२, २०३, २०६, २०७ २०६, २१०, २११, २१६, २१६, २२७,

२३०, २४३, २४७, २४१, २४२, इ४४, इ४४, ३४७, ३४६, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४६, ३४८,

348. 326 सायन तिमूर बहादुर २५६, २६७

सारग पर्वत ३८१ सारग, मलिक (मारग खाँ) २१४, २१६,

२१७, २१८, २१६, २२०, २४१, २४४, २७१, ३४६, ३४७, ३४८,

380

सारसादा २६६ सासार ४४

सालार, सैयिद २०६ सालार घाह ३५१

सालारपुर ३३३

शर्कमनिव २ शशगानी सिक्का १३६, १४०, १४१, ३७१ शादियाबाद उफ माइ २३४-३५ शादी ला पुत्र जफर लाँ २२७ शादी खो पुत्र सुल्तान चलाउद्दीन ३३५ बादो लौ, बाहजादा ३३ शाफई समुदाय २७६ शाम ४०६ शाह नवाज २४५ शाह बगाल (शम्म्हीन इलियास) ८४, 228, 222, 388 शाह मलिक अमेर २४२, २४३, २४४, २४६, २४६, २६० २६३, २६४ बाहरुख, धमार जादा २४३, २४८, २६० शाहान ३६१ शाहाबाद २०४. ३४७ माहीन १२६, १६७ धाहीन मलिक ३, १२३, १३७, २३०, २३१, ३५३ शाहमिनिक ४००

बाह्यूर २२४, २२६ शिकार नामये फीरोज बाह ४७ शिवार सेग १६८, ३४३ शिवली ३६८ গিहাৰ নাहिर (शिहाब खाँ) २१७, ३५७ शिहाब मुहम्मद २४७ शिहाबुद्दीन मौलाना ३७१, ३७६, ३६२ शिहाबुद्दीन, मुल्तान ३३%

सनोला ३६६ सगमरमर ४०८ समल २०४, २१७, ३४७ समलपूर ३=२ सद्यादत खाँ २१४, २१६, २१७, २३७, २३८, ३५६. ३५७

शिहाबुद्दीन सुवारक शाह २४३, २४४ शिहाबुद्दीन सुहस्मद विन साम ६७ शिहाब्रहीना ३८० शीराज ३८६. ४०६ रीख धरसलान २५१, २५२, २५५ शैख ग्रमी वहादुर २६२ शेख कबीर ३८६ रोख कृत्बुहीन बहिनमार कानी ३५८ बीख केकरी भवाउद्दीन २४४, २६०, २६३, 250 शेखा खाखर, २१४, २१४, २२०

वोल दरवेश ग्रहताही २४७ रोख निजामी गजवी ३६८ शेख तुरुद्दीन, धर्मार २४३ २४५, २४७, २४८, २४६, २५० २४२, २४४, २४६ २६४, २६६ २६७, २६६ 260

रोख फरीदहीन ३४६

घोख बद्रहोन समन्तरदी ३६९ शैख मुनव्बर २४७ शल मुहम्मद ईवो तिमुर २४४, २४४, २४८. २५२, २६८ होस साद २४७ शेख सादुहीन मजीधनी २४८ शेख हाजी रजब ३७६ चेला कोकर ५७०, ३४४, ३४६, ३४७,

३६० शैखा मलिक २६३ शेखुवाकिला२६७

धेर खाँ, मलिक महमूदबक १, १४, ३७

( स )

सईद, भ्रमीर २५७ सकन्दरावल (फल) ७४ सकरोडा १२२ सक्तर ३६८ सरवेत २०७ सतलज नदी ७४, २०१, २१६, ३४४ सफ खाँ २१०, २३०, २३१, २३६, २५७. ३५२

सैफन कन्यारी, धमीर २४१ संफल निकोदरी २४१

संप्रहीन १६५, १९६, २०३, २१०, ३४२, 386. 382

चैप्होन खुजू, मलिक ४६, १०६ सँक्ट्रोन शहनये वील १९४, २०० ३४४ सै फलमुल्य, धमार शिकार १ सैक्रुलमुल्क, मलिय ३६, १६८, ३४३

सैमिद स्वाजा २४८, २४३, २४४, २४६,

हजार स्तून १४, ५६, २२४, २३१, २४० हचारा समूह ११३

हजीनपुर ३४७ हदीस ३५. १८०, १८६, ४०६

इपन ख्वा १२ हमजा तगो बगा बरलास २५१

हमस्वाह ३७६

हमीद कलन्दर ३६४

हमीदुद्दान, काची मलिकुत्तुज्जार ३७१ हमीर दुदा ३६५

हरिहार २६३

हरीवर ६ हश्तगानी, सिवका १३६

हसन १४, १४

इसन, भनीर भनीस मुरतानी २, ६८ हयन, मलिक ५७

हसा बागू १००, १०६, ११०, ३४४ हमन जानदार २४१

हसन मकन, मलिक २२४, २२६ हसन मलिक मुल्तानी १९६, ३४२ हसन, सेल सरवरहना १६४, ३८७

हासी १३, १४ २७, ४७, ४६, ६२, ७४, UX, UE, \$EU, 8EE, 780, 3X3,

388

हाकी दबीर, उमदनुल मुल्य ३६६

सैविद जलाल ३४२ सैयिद मुहम्मद, हाकिस बदायू ३४७

252. 253

सीविद्य हज्याव २. १४६, १७०, १७१, 197. 153

मोदरा नदी ४८ सोनजक वहादूर २५१, २५२, २५३, २५६ सोनीपय २१७. ३५७ सोमनाथ ३१४ स्करदरिया किला ८२

स्योंडों १२८ (ह)

> हाजी रजब, शेख ३७६ हारनी खेरा १३४, १६६

हारुनरेंशीद २६१. ३०३ हालिकान ३६८, ३६६

हिंदबारी २१२ हिजाज ४०६

हिन्डन नदी २५३

हिन्द ४, १६, १८, ३०, ३१, ४८, १०६, २१२, २३२, ३४४

हिन्दवी ६४, १२६ हिन्दद्याह खाजिन २६८, २७०

हिन्दुस्तान १६, १७, २८, ३०, ४०, ४४,

40, 27E 242, 18E, 18E, 203, २१०, २१४, २२४, २२४, २३४, २३६, २३६, २४१, २४२, २४३,

२४४, २४६, २४७, २४८, २४४, २४४, २४६, २४६, २६४, २६४, २६६, २७०, २७६, ३१६, ३२६,

३४२, ३४४, ३४६, ३४०, ३४६, ३४६, ३६१, ३६१

हिरात ३६०

हिसार ६१, २२४

हिसारे जहाँपनाह १८४, २२४ हिमार फीरोजा, शहर, ७३, ७४, ७४, ७६,

un, no, no, 187, 834, 866,

२१०, २२४, २४८, ३४४, ३४३

सीमतन १२६

सालोग ७४, १२६, १२७ १४६, १५७ सालन २४६ साखरा १६१ सालेह मन्त्रिक ३४६ सालेहपुर ग्राम १३३ माल्ट रेज २४२, ३७८ साहत. मलिक १५७ सिंगरा ३४५ सिकस्टर 33 मिकन्दर (मृहनान युनान का) ६७, २८१, २८४, २८८, २६४, २६४, ३०१, 388. 378 मिकन्दर खी २०४, २०६, २३६, ३३४. सिश्चन्दर जलकरतीत ३४६ सिकन्दर नामये रुमियाँ ३०१ सिशन्दर शाह, धलानदीन सुस्तान ६७, ८१, दर, दर, द४, २००, २१४, ३४४<sub>,</sub> निवन्दर बाह पत्र सल्तान सम्महीन ३६८ शिनमार रप्त सिनाई ख्वाजा ३६= सिन्ध ४, १६, १८, ३०, ३१, ४८, ४२, १६४, २१२, २२३, २३२, ३४४. ् वे६१, वे६२, वे७४, वे७=, ४०४ सिन्द नदी ४, ६४, १०१, १०२, १०३, १ E X , ३ X Y , 3 X 7 , X 0 7 सियरे शाहान ३६० मियाहगोश १२६ बिरमूर १६८, १६६, २०४, २०४, २०६, 200; \$X\$, \$XX, \$X0, \$XC. 348 मिरमावा ३६६ सिवालिक २०१, २२३, २२६, २२८, २३०,

२६४, २२६, २६७, ३६० मोसर (मीसरा) ४०२

मोदी मौला १७

मीरथ २१७

भीरी का किला २१७, २४८, २४६ सीरी का बालावन्द २६, २१६ २३७, २३८. 3 5 5 सीस्थानं ह सुनहरा मोर १५३ सुनहरी मीतार १२६ सनहरी हमा १५३ स्नाम १४, १६४, १६६, १६७, २०२. २०६, ३४२ मुनाम पर्वत २३३ सुनार गाँव ७८, ६३, ६४, १६६, ३४४ सुन्नी ३६१ सुब्बितगीन, धमीर २८६ सम्बन्धामधी मनिकर२७ सयुक्त समृह २७६ सुलेमान १५ स्लेमान ला २२७, २२६, २३०, २३४, २३४. २३६. २३६ सलेमान पर्वत २४१ सुलेमान पैगम्बर २८१ सुलेमान शाह, प्रमीर २४१, २४८, २४६, २४१, २४२, २४३, २४४, २४६ २४=, २६१, २६२, २६४, २६४, २६६, २७० सल्तान, मलिक ३४६ सल्तान शाह खशदिल, मलिक २०६, '२०८, सल्तान संबंद २३६ स्रताम हुसेम, अमोरजादा २५१, २५२, २५५; २५६, २६६ मुल्तानपुर ७७, १३८ सूहरवर्दी सिनसिला २३ सूग्ये कहक़ ११६ मुखे वाहा ११६ सॅभल १२७, १२≈ सेरी १२३ सेहन ४००

# नामानुक्रमणिका (व)

#### पारिभाषिक शब्द

### (ঘ)

द्यमीरुल मोमिनीन ४, ३४, ४६ ४७ ग्रकीक की महर ६८ धमीरे तरब ३२८ ग्रवता २, १७, २०, ३३, ३७, ३८, ३६, धमीरे मजलिस २, १२३ ४४. ६१. ६४. ७२, ७४, ३७७ धरादे ६२, ४०४ बदरार ३४२, ३४६, ३६२, ३६३, ३६४ धर्जये बन्देगान २. ११३ घदीब २० धमानी दह. १०५ थलग १२३ ग्रमानीकर २४४ धलमखाना ११४ श्रमीर २, ४, ८, ६, १४, १७, १६, २०, ग्रनमस्त्रानये खास ११५ धलामतों ६७ २१, ३८, ४४, ४४, ४६, <u>५८, ६१,</u> भवराद **५०. ३६६** 387. 388. 308. 300 भवान ३६, १७३ धमीर तुमन ३८, ३६ ग्रवारिजाते फरोई ३७७ धमीरदाद २७७ धसहावे धतराफ ४०० धमीर मेहान (मेहमान) १, ३८ धमीर शिकारान १. ४८. ७१ चस्पी १३ **भ**मीर सदा ६, २०६ धहया ७५ धमीराने हजारा ६, ५७ ग्रहले कलम १३६, ३६४

#### (ध्रा)

धापुरवक २ ग्रारिजाने हृतमे ममासिक २८६ प्रावदार ११३, ४०७ ग्रारिजे मसस २८६ प्रावदार द्याना १३७ ग्रारिजे मुस्क ३६, १६५ प्रावदार द्याना १३७ ग्रारिज ५०७ प्रावदाराने द्यार १६५ ग्रारिज ४०७ प्राविच २०, ३२, ६६, ११६ ४४, ५६, ७४, ३७७ प्रारिजान दिकरा ४८

#### (ま)

हकतीम २४, ३३, ४४, २८७ २२, २३, २४, २६, ३६ प्रमोद्देश इताम ४, ६, १०, २०, २१, २४, २६, इतानक १६, १२१ इदरार (देशो घररा) ४, ६, १०, २४, ६मताक १३, २४, ७४, ४४४ हिसारे सन्त ७६
हिसारे सीरी १६१
हमारू, जृतसुने ब्राज्य वे४, ४४
हमारू, जृतसुने ब्राज्य वे४, ४४
हमारू, जा २१०, २१४, २१४, २१४,
३५६
हसाम, कावी १७
हसाम प्रत्सा १७, १४
हसाम नवा, मिनक ७१, ५२, २०३, २१०
हमासुदीन, मिनक ३१२
हसासुदीन अववर ४७, ६०, १६१, १६६
हसासुदीन अववर ४७, ६०, १६१, १६६
हसासुदीन जुनैद हवाज ६३, १७४, १७६,

१७८, १७६, १८२, ३८४ हुसामुददुनिया बद्दीन होशग शाह २३५ हसामुलमुल्क २२७, २३१ हुसेन, धमीर ११७, १६१, १६६, १६८, २०६, ३४२, ३४३, ३७६ हुसेन मिलक कूबीन २६६, २७२ हुस्तानी डा र२४७ हेरात ६ हैनन २४३ हैनत खाँ ८३, ८४, २३४ होवीबाबा ४१, १०१, ११०, ११३, १४०, २०१, २४४

हाशन वाह, सुल्तान ।बन ।बनावर खा, २२४, २३४ होजे प्रलाई २२४ होजे ।खता १६७, १९८, २१४, २१४,

२१६, २४७, ३४३, ३४६, ४०६ हीजे बम्सी ३३४

```
[३१]
(ख)
```

स्ववीने दानगाना १४८ स्वतीय ३२४ स्वतात ६० स्वतिमयी २३ स्वरक ७३ स्वराज १६, २६, ४०, ३७७, ३६३ स्वराज गुजार ३७४

खराजे मुहतरेफये मुसल्ला ३६३ खरी ६३ खरीतादार १२५

खरातादार १२४ खर्चे मुन्तखब १४६ खाकबोस ४०, २४६ खान ८, २०, ३८, ४६, ६६, ७।

खान न, २०, ३न, ४६, ६८, ७७, ३७४, ३७७ खानकाह ४, १०, २३, २६, ४६, ३४०, ३४१, ३७६

खालसा ६, २१, २२, २४

गनीमत ३१८, ३५०, ३८२ गरदून ७७, १२७ गाजी ४३, २६१, ३८६ गाजियये पारा ६८ ग्राज्ञयये पारा ६८

चरल २५४ चहार बाजार ३६३ चन्न ३४, ३६, ४३, ४४, ६३, ६८, ३४४ चनदार ११४

चमदार ११४ चाऊत ३४, १०२

द्यता ३२६

जजीरे पेशे दासूल ६८ जकात १४८ खास हाजिब २, १२ खासदार ११४ खासे की सवारी ६१ खिस्तपुजी ३२६

बुत्वा ४२, ६७, ६०, ७२ बुन्स ३१८, ४०४ सुर्देखत १०३ सुर्दो दाग १४० सूत १६ खेत १२, १६४ खेत खागा १६५

लेलवार १३२ स्वाजये जहाँ ४७, ४८, ४६, ६०, ६१, ६३, १६१, ३४२ स्वाजा २० स्वाजातास १७

(ग) ग्रुमाइतो २६६, ४०२ ग्रुलफरोगी ३२६, ३५० गूजुबी ३२५

ख्वाबगाह ८०, ६०

हुलफरोबी ३२६, ३४० गुजूबी ३२४ गैर रातियी १३६ गोपेन्देगान १४०

नाकत गोरी ११३ नारत (नमाज) २४, ३६७ '४ चुँगिये गस्ता ३२६ मुडबन ६०, २१४ चोचरी ४४

(ঘ)

(ज)

जजारी १४८, ३२८ जनाजा १९६ इमाम २६, ६०, २७६, ३८६, ३६६ इमारतखाना १३४ इत्में मन्कूल ३४, ३०३ इत्में माकूल ३४, ३०३ इमराक २४, ३६६ इता यी नमाज ३६७ इरराफे ममालिक १५७ इस्तीफाये कुल ३४३ इस्तीफाये ममालिक ३६५ इस्टार १४४

### ( उ )

जमदतुनमुक्क ३६६ जन्मे दीनी २५ उसे ३६६ उदर का घन ४०४ क्लाग प्रप्त, ३१८ उदरी भूमि ३८८ उत्तिल प्रार्थी ४०

#### (y)

एका १०६ एहतेकार २६६, २६६, ३६२ एहतेसाव ३४०, ३४१, ३७७

# ( क )

काची उल कदवात २२२ काफी ३८६ कारकुनी ३२, ६४, १७८, ३७६ कारखाना ६६ कारदार १७६ कासिद ३१८ किताव खाना ११४ किताबी ३२६ किमार खाना ३२६ किर्मत २३ किस्मात १३४, ३१७, ३७७ किहाल १४२ कीरवक २ कृत्व २७६ ब्हुब्बे ४५ ६३. ७३. १०७ कुलाहे यजक ११७ कचीनों २६१ क्र्यून २४८, २६७ कोतवाल ७२, ११६, २६६ कोतवाली ३२६, ३४०

एतमादुलमुल्क १ एवादतगाहे ३८६ एवाहतियो ३३० एरम २६

कटपरा या कटघड ७०, ६१, क्रबा ४०, १७० कमन्द २४६ करई व कराई ३२६, ३५० करन १६, २०, २६, ३१, ३७ कर्जे हसना १७१

कलन्दर १४, २२, २३, ३१, ७०, ७१, ३६९, ३७७, ४०७ कलमये सैयिबा ३२८

कलमये शहादत २७७
कल्ब ६४
कन्बाल १४४
करम ३६४
कसासे शरई ३०७
कसीदा २२१
कस्सावी ३२६

काजिए लक्कर १४६ काजी १७,४४, ४६, ३४६ काजी सद्बेजहाँ ११७ (द)

दबीर ३. २५= दवोरे खास १०० दमामये शुतरी ६३ दरवेश ४२ दरोगमी ३५० दलालते बाग्रारहा ३२८ वलीवा १२२ दस्तर खाँ २०४ दस्तूरुल बुजरा ११८ दस्तुरे ममालिक २२२ दहरिया २७६ दहलीच ८०, ६० दहनीजसाना ३६५ दाखल १७३ दादबक २७७ दादवेगी ३२१, ३७७, ३८५ दानगाना १४८ दारे हरव ८६, ६० दारुल कुछा ३६ दारुशका १४२, ३६६ दारूदार ११४ दारोग्रा २४४ दिश्या ६ ≈ दीनपनाही ४७, २७२ दीन परवरी ४७, २७१

नक्य २४८
नकीय २४, १०२, १७६
नमयद विरियाँ २२१, ३४०
नखर ३७०
नदीमी १७०
नम्मसी १५४
नियाँ १६४
नहाफी २२१, ३४०

दीवान ४, २२, ३१, ३८, ६४, १७७, २४६. ३४३ दीवान (पुस्तक) १७५ दीवानदारी १५४ दीवानी ११, २२, ६४, ३८३ दीवाने प्रवृता १२४ दीवाने धर्ज ११४. ३६५ दीवाने कर्जे समासिक ३६ दीवाने इन्शा ३६७ दीवाने इस्तेहकाक १४३ दीवाने कजा ११६, १४६ दीवाने खैरात १४२ टीवाने बन्देगान १८० दीवाने मजमये कारखाना १३७ दीवाने मजालिम २७७, ३७७ टीवाने रयासत ३०५ दीवाने रिसालत २२ दीवाने विचारत ४, २०, २१, ३४, ४८, 888. 368 दीवाने शरई ३३७ दर्रा दबदकोश ६८ दुहल पाम १३१ दूरवास ३४, ३६, ४३, ४४, ३४५

> देगदोले १३४ दौरी १४८ दौलनमरा ८८

(न)

नमाजे चास्त २४, ३६७ नमाजे चास्त २४, १४४ नमाजे विज्ञास ३८, १४४ नमीजा ११७ नबीकिन १६, २६, १७४ नमीक्न १६१, १७४ नमीक्स १६१, १७४ नमीक्स १६१, १७४ नमीक्स वीनतस्य ३६४ नमिक्स १८४ जफरस्यानी ७६ जमये गुफर्गल १५८ जमये मुमले रत ६३ जमा ६३. १७४, ३४४, ३६३ जमीने धमवात ७५ जमीने वजीका ३८८ जरत १०२ जरदोजी नपढे ७६ उथ दशकाष्ट जरायंव ३६३ जरायमे मुहदी ३१० जरे जिम्मा ३३२ जरीदा ३४४, ४०४ जर्रादखाना १३७ जवाहर खाना १३७ जहांगीरी २८७, २६८ जहाँदार विस हकी बत ३०७ जहांदाराने मजाजी ३०७

जहाँदारी १८, २८७ बहांबानी २६८ जानदार ६८. ११४ जामदार ३८, ११३ जामदार सानये सास ११४ जामाताने ६५, ११७ जाहसियत १४४ जादिद ३१. ३३४ जिक २४, ३६६, ३६७ जिजसये सम्बोल ३२८ बिजमा ३१, ३३२, ३८४, ३८४ जिन्नात २६, २६, ३१७ विम्मी ३०. ८६. ३८८ जीतन १४, ६४, ७३, ७७ जीलचा ११७ जहर की नमाज १३१ जीक ३६६

तकवीर २४, २६, ३३३ तगावी ६३ तक्ष २४८, २७२ तहत सन्दली ६८ तजरीद ३३१ तदारके मानवी १०० तन्दा १४, २०, २३, ६३, ६४, ७२ तफसीर २४, १४३, २७६ ४०६ तवनीग ६८ तमीमी २४२ तयम्प्रम २६ तरकशयन्द १२० तरका ३६३ तरगाक ११४ तरीक्षत ६१ सलबीना ३५३ तवनकृत ३६६ सवेले १३१

तश्तदार ११४

(त)

तसर्प १३७ तसहीहे हज्जत १२२ तस्बीह २४ तह बाजारी ३२६ तरुव्यद २४, १०८ तहलील २४ ताकिया ६१ ताजदारी ६७ ताग्वल ६३. १०७ तावीत २७१ तिलावत ३६६ तिनोंदी २८, ५४ तुग्ररा ६८ तरमती १२६ तमान २४३ नेगदार ११६ तोवा दरै तौकी ६८. १५७ तीकीरात ३१, १६२, ३४६ बाहुली दास ११३ बुनगाह ६५, ६६, १३० वेगारी शिकार १६

मदवह ३६३

मगसरा ६८

र्वेतुलमाल १२, २२, ३४, ७४, १११, ३७४, ३⊏६,३६०,३६१,३६२

# (म)

मजमग्रादार ६३, ११३, १७४, १७४ मजलिस ३६४ मजलिसे ग्राली २२६ मतवख ५० मतबली ११३ मतालवा ३६८ मन्जनीक ८२. ४०५ मम्डवी ३२८ मन्तूर ४, ४६, ४७, ३४४, ३७४, ३७४, ३७६, ३७७ मफ़रुज २२, २४, ३७७ मरकद ३३६ मरातिब ४५, ७१, ८० मलफ्ख ३६५ मलिक ४, ६, ८, ६, १०, २०, ३४, ३८, ३६, ४४, ४४, ४६, ६४, ६६, ७७, १७४. ३४६, ३७४, ३७७ मवास १६७ मशायख ८, ६३ मसंघले १५३ महरम ३३० महलुक १४७ महाल ३६२ मसनद ११६ मामेलात १५४ मारफ २७७ माले मौजूद ३ ६३ माही फरोशी ३२६, ३५० मिम्बर ३२८ मितक की भूमि ३६७, ३८२, ३८३

मिल्के तहयाई १३५ मिसदाकहा १६१ मिसाल २२ भिस्काल २६८ मुप्रविज्ञत १६२ मुए बन्द ११७ मुबद्दम १०, १६, ४०, ४४, ४८, ४४. ३४७, ३७४, ३७७, ३७६ मुकरियो २३ मुकर्ररो ३८३ मुशातवा १७५ मकातेद्वागःर ३१ मुक्ता २, ३, २०, २८, ३२, ३६, ४२ 52. 30X मुखकिरो २२, २३ मजमेलात १३६ मुजाविरो २३, ४६ मुजाहिद ३६. ३८६ मतकैफ १५८ मुलगल्लिव २=६, ३२३ मतफहिस ३०४ मुतालबा ३२, ६५ मुतवल्ली ६३, ३८३ मुत्सरिक २०, ३२, १३७ मुदरिक १७५ मुन्दी १६ मबारिज खाँ २०५ मुपती २२. ७४. १४०. मुरतेदा १५० मुरीद १४७ मुलहिद ३३०, ३५० मुलुक्खाने १६४

नामये भामाल १११ नायव समीर हार्जिय ५४ ५६ नायव सारवक १, ३४, ४६, ७७ नायव सर्जीर १, १७४, ३४३, नायवे गैवत ७२, ३४२, ३४४ नायवे गैवत ७२, ३४२, ३४४ निकाह्य ने १४० निकाह्य नमुस्क १, ६८

परानादार ११४ परह १३० पर्दादार ११४ पावोस १६३, १८१ पायक ४३

फलीहो १२१ फताबा १४, ३६८ फताबा १४३ फरमान १०, ४१, ११४, ३४२ फरमान तुगरा २२, ११० फरसल २८ ३२, २४२ फराबोना १०६, १२०, १३७ फरीबा २३, ७४ फरीबाने ६३ फमाह्त ४०६

वता ३८७ वता ३८७ वता ३८७ वता ३८७ वत्त जुडा ( नार्वे ) ६१, ७२, ७१ वत्त्वाते साहुर्वे ११३ वत्त्वाते हजारा ११३ वत्त्वाते हजारा ११३ वत्त्वाते (वारानी) ६६, १७७ वतीव १७४, २१४, २१४ वतीव मानिक १९१ वर्गरान ४०७, वर्गरार ४०७ वतात ४०६

निसाम ७१, २७० निसाब १४८, ३२९ निहालने ८०, १४६ निहोचे पुम्कर २७७ नीमगरी ३२६, ३४० नीमत १८७ मोनतपास ११४ नोमन संगरी ६३

(प)
पायपाह १३०
पाशेब १४३
पीराहन ८०, १६६
पीलवान ११४
पैक ३१८

फत्ल १४६ फालेहा २३, ६३, ३७० फाल १०० फिकह २४, ३४, ३८८ फिडाइयो २६२ फुतुहात ६, ४६ फी ३८६ फी ३८६ फी ३८६

(ब)

(फ)

बहरी १२६ यागे पात ६८ याजी देहान १३० बादगीरी १६४ बारगाह ६०, ६० बारजा १४३ बारजक १, २ ३४१, ३४३ बारजेगी २१४ बारदेह १७३ बारे २६१ बार्ही १६३

```
ि ७६
वनियों ११५
                                      वाली ३, ३६, ४४, १७८, ३७४
वमीयत ६, २४
                                      विजारत ३५१
वही २८०
                                      विलायत ६. ५४. ७६. ३४४. ३६२
                                 ( য )
शप्राम्बाना १४२
                                     दाहना ४४, १२३, २९९, ४०२
घवनवीमी ७४
                                     शहरदार १२१
शमाखाना १३७
                                     शहर पनाह ६१
शमादार ११४
                                     शिक्त ४०, ७४, १२६, ३६७
शगबदार ११३
                                      शिकदार २४
शरीयन ९१
                                      शिक्स खाना १३०
घडनगाने महत्त ११४
                                      शिकरादार १२
शहनवे नफ़र १३८
                                      शिकारगाह १०५
गहनये पील (फ़ील) ३४२, ३४४, ३४७
                                     शिकारवेग ३७ १६८, ३४३
धहनये बहर ७७
                                     रोखन इस्लाम ३८२
महनये शहर ३५०
                                     चूनर खाना १३७
                                (स)
सगतराश ११४
                                     सरापदीवारान खास ११६
सबजा ११४
                                     सरायचा १३२
सगद्याना १३७
                                     सहमूल हश्म २६०
सज्जादा ७६
                                     सहरी १०८
मनूर बादान ११४
                                     साइया ३१४
सदरये जारिया २६
                                     सादुनगरी ३२६
सद्र ४८, ३७७
                                     साहबाने खेल १२४
सद्रुम्मुदरे वहाँ १, ३६, ४४, १०⊏, २२२
                                     साहिये दीवान २०, ३७६
समा ६२, ३६९
                                     साहिबे हाल ३६६
सयानत का स्थान ३३३
                                     सिपहसालार ५५
मयासन मुल्की ३०७
                                     सिपारे, कुरान के, ११६
मपदाना १२२
                                     सिलाहयाना १३७
मरचत्रदार २
                                     मिलाहदार १७, ३४३, ३४१
सरबानदार २
                                     सिलाहदारी ३५१
मरजामा गुस्तन ७६
                                     सिसाहेबबत ६८
सरदावतदार १६५
                                     सीमतन १२६
                                     स्तूर ७७
मरलदकरी ३७८
                                     मुन्तत ३६७
सर्भमाहदार २
                                     मुन्तत बमाध्य ६१, १११
सरहर १००, १७३
                                     सुषी ८, १, १०, १४, २२, २३, २४, ३१,
सराचा ६१
                                         14, Y2, YX, X2, XX, XE, XE,
मरायदये साम ६६
```

48, 382, 383

मुल्को ३१४ मुबहहिद १८ मुख्येमगुनुसियान १८० मुश्तिको ४२, २५६, ३६०, ४०२ मुशरिक २०, १६१, १७४, ३४३ मुनरिके मुमालिक १७५ मुगादेशत ३२६

युरविगम १४८ मुस्नोफिये ममासिक ३७, ८६, १७४, ३७६,

₹8¥ पुरतोष्ट्री ३४३ मुहरिश्ववो ३१

(4)

यवता १६६

यरगुत १२१

रगात (नमाच) ४३ रर्देस १२१, २६६ रवायते ३८५ रगूनदार २

रातियी १३६ राय रायाँ ३५२

रावियों १६३

लगर ३६६

लवा ४६

ययीलदर ३३.३६ वक्फ १६१, १७५

बबुफ़ २४, १२२, ३८२ वव्यनामा १५१ वजह ३९३

यजहदार ६४, ६२, ६६ बजहे मद्माश ३७६

मुहनकिर १६ मूह्यनिय २०८, ३७১

मुहदिय ३१४, ३१७, ३७७, ३८४ मुहरिंद १७५

मुहस्मादार १३६ मुहानिब १३६

मुहानिका १७५ मुहासिब १३६ भैमना १, २

मंगरा १, २

मोत्रज्ञनियो २७१ मीमिन २४, ३०, ३२८

यमास २५२ युवदान ११४

( T)

राहदारों ४०० रिकावद्यानी १३७ रिप्रच ३३०

रीसमान फरोबी ३२६, ३४० रोगनगरी ३२६

रोजनामा १६८ रोश १०, २२

(ন)

सरारी १७४

(व)

यदा ६७ वजीके १०, २२, २३, ३६३

वजीके में पढना, ११६ यजीरे ममालिक १, १४, ३४, ६३, ८३,

११७, ३५४, ३७५

वज् १६१

वफादार २६१

# शुद्धि-पत्र <sub>मगुढ</sub>

शुद्ध

777

पक्ति

वृष्ठ सख्या

|        |            | •                         | -                         |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------|
| १३     | फुट नोट २  | हब्ने बत्तूता             | इब्न बत्तूता              |
| १४     | ३६ पक्ति   | दरवार                     | दरबार                     |
| 38     | २४         | ग्रधतियम                  | द्मधिनियम                 |
| ¥₹     | ३०         | घ्रध्याग                  | ग्रध्याय                  |
| Ęĸ     | ×          | तोकी                      | तीकी                      |
| ७३     | 3          | वादज्ञाह                  | बादशाह                    |
| 23     | २२         | गजरान                     | गुजरात                    |
| १०४    | १४         | वाहबना                    | वहिंदना                   |
| 009    | १७         | वाघे                      | बाघे                      |
| १२०    | ₹ <b>४</b> | शहर की                    | शहर का                    |
| १२६    | १७         | तवेरा ग्राम               | नवेरा ग्राम               |
| १२६    | १=         | पाडुदो                    | पाडवों                    |
| १६१    | ₹          | ऐनुल <b>मुल्क का</b>      | ऐनुलमुल्क से              |
| १७२    | ३६         | मनिक मुजर                 | मिनक मुजीर                |
| १७७    | १८         | हुसामुद्दीन जनैदी         | हुसामुद्दीन जुनैदी        |
| १७७    | 38         | नवासिन्दे                 | नवीसिन्दे                 |
| १=१    | 8          | पावोस                     | पाबोस                     |
| १=२    | ąχ         | मालव                      | मालवे                     |
| \$ = R | १०         | भक्ताके नयावत             | यनताकी नयावत              |
| १८७    | ₹° ′       | खुरामानी                  | सुरासानी                  |
| १८६    | 8          | दाग्रमानी                 | दामग्रानी                 |
| 039    | १६         | स्याम                     | त्याग                     |
| 339    | २१         | उसा वर्षे                 | उसी वर्ष                  |
| 338    | २३         | पास खिलमत तथा मन्त्रूर से | पास से खिलग्रत तथा मन्दूर |
| २०६    | ११         | नजूल                      | नुजूल                     |
| ₹0€    | ₹६         | उसका                      | <b>चसके</b>               |
| २०८    | १६         | वदार                      | वजीर                      |
| २१०    | ۷          | सुल्तान का<br>जमीद        | पुन्तान की                |
| २१४    | ŧ          |                           | बमादी                     |
| 228    |            | १२१                       | 700                       |

[ ३= ]

मूरये वहफ ११६ सूरये ताहा ११६ मूरे, कुरान के, ११६

हकशिनासी ३०६ हकीकत १४३ हक्के खुवें ७४ हचारा २७१ हदीम २४, ३४ हपतहवा १२

हब्बा १४० हरबियो ६०, १२६, ३५८ हराम ३६० हरुफ ३३१

इलाल ३६०

सेना का प्रजे १६, ६२ सैयिदुलहुज्जाब २

(ह)

हवाली ३६३
हवाल ११३, १८, १६, ४४
हवासे वजहबार ६४
हवासे हजरत १४, १८६, ३४२, ३४३
हाजिब २, ५७, ४८, १४६, ३४२, ३४३
हाजिये १३७
हासिलात ७५, १३५
हिरसान ४०७
हैस्सी १६, २२, २३, ३१, ४०७



| वृष्ठ सं≅या | पक्ति               | <b>प</b> शुढ                  | शुद्ध                |
|-------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| २२७         | १७                  | मलिक कनुदुद्दीन               | मलिक क्तुबुद्दीन     |
| २३६         | १६                  | ग्रविकारी                     | श्रधिकारी            |
| 289         | ₹?                  | शेख फरीदगत सकर                | शेख फरीद गजशकर       |
| २४२         | · ·                 | सेना सुस्तान                  | तेना में सुल्तान     |
| 741         | फट नोट न०१          | कतुब मीनार                    | कुतुब मीनार          |
| २१ <b>८</b> | २६                  | जनाजु इस्लाम                  | जलालुल इस्लाम        |
| 74.7<br>703 | (स)                 | पतुहाते फोरोजशाही             | कुतूहाते कीरोजनाही   |
| २७२<br>३१२  | ą¤                  | ग्रवज्ञाकारी                  | श्रवज्ञाकारी         |
|             | ५०<br>फुट नं०१      | कतूहाते फोरोजशार              | फ्तूहाते फीरोजशाही   |
| ३१=         | १३                  | शामा धर्म                     | की था धर्म           |
| 330         | ार<br>फुट नोट €     | विवाह                         | वियाह                |
| ३३०         | पुट गट ८<br>पक्ति = | धहमद विहारी थी                | ग्रहमद बिहारी या     |
| 386         |                     | मा <b>लिरज्</b> यमा           | <b>ग्रा</b> खिरज्जमी |
| 338         | ξ=                  | मुहस्मद मासूम                 | मुहम्मद मासूम        |
| ३३१         | Ä                   | त्रुरूमय नापून<br>तारीख सिन्ध | तारीखें सिन्ध        |
| 3#8         | Ę                   | का नदी                        | की नदी               |
| <b>3</b> 88 | ₹•                  |                               | मुलहिदों             |
| \$X•        | 8.8                 | मुनुनहिंदो<br>                | •                    |
| ₹1.0        | फुट बोट १           | <b>पतूहाते</b>                | फुतूहाते<br>तिरमिजी  |
| 376         | ₹₹                  | तिरमंडी                       |                      |
| 345         | १२                  | गालिब खीं                     | ग़ालिब खाँ           |
| 31€         | २७                  | नाहिर सहिता                   | नाहिर सहित           |
| ३६४         | १७                  | हदनीश्रहाने                   | दहली जखाने           |
| 346         | v                   | सफर                           | सफ़ेद                |
| 805         | \$2                 | फ़रसान                        | फरमान                |
| ४०२         | <i>\$0</i>          | मबिस्तान                      | सिविस्तान            |

नोट-छपाई भी बहुत ही साधारण प्रमुद्धियों का उल्लेख नही किया गया है ।